#### श्री भगवत्-पुरुपदन्त-भृतबलि-प्रणीतः

# षट्खंडागमः

श्रीवीरमनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः ।

तस्य

## प्रथम-खंडे जीवस्थाने

हिन्द्रीभाषान्त्राद तुलनात्मकारिषण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टेः सम्पादिता

# सत्त्ररूपणा १



#### सम्पादकः

अमरावतीस्थ-किम-एटवर्ट-कालेज-संस्कृताध्यापकः एम. ए., एत. एत्. वी., इत्युपाधिधारी

#### हीरालाला जैनः

सहसम्पादकं।

पं. फुलचन्द्रः मिद्धान्तशास्त्री

पं. हीरालालः मिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थः

संशोधने सहायको

व्या. वा., सा. सृ., **पं. देवकीनन्दनः** 

मिद्धान्तवार्खाः

डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः

उपाध्यायः एम्. ए., डी. छिट्-

प्रकाशकः

#### श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र जिताबराय

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालयः

अमरावती (वरार)

वि. स. १९९६ ] वीर-निर्वाण-सवत् २४६५ [ ई. स. १९३९

मृत्यं रूप्यक-दशकम

#### प्रकाशक-

## श्रीमन्त सेठ रुक्ष्मीचन्द्र शिताबराय,

जैन-साहित्योद्धारक-फंड कार्यालय अमरावती (बरार)



मुद्दक-टी. एम्. पाटील, मैनेजर सरस्वती प्रिटिंग प्रेस, अमरावती.

# ŞAȚKHAŅŅĀGAMA

OF

#### PUSPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENIARY DRAVAGE OF VIRASENA

VOL. I

# SATPRARŪPAŅĀ

94

Edited
with introduction, translation, notes, and indexes

1,)

HIRALAL JAIN, M. A. L.L. B

C P Educational Service King Edward College, Amiaoti.

1887877 1/1/53

Pandit Phoolchandra Siddhünta Shästri.

\*

Pandit Hiralal Siddhänta Shästri Nyäyatirtha

With the cooperation of

Pandit Devakinandan Siddhänta Shāstri

\*

Dr A. N. Upadhve, W A., D. Litt

Published by

Shrimant Seth Laxmichandra Shitabrai,

Lan Sahitya I dibitaka Fund Kurydove ---

AMRAOTI (Berar).

1939

Price rupees ten only.

# Published by— Shrimant Seth Laxmichandra Shitabrai, Jam Sāhitya Uddharaka Fund Katyulaya AMRAOTI (Berar).



Printed by-

T. M. Patil, Manager, Sataswati Printing Press, AMRAOTI (Berai). पत्र विकास के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्

अ अमरावतीकी प्रांत । इसमे छुंट हुए पाठ व मशोधन सहारनपुरकी प्रतिसे लिय गये हैं ।

े देव । ना व्यक्ति ए एसिएमण, मोराहिय मण्यममण येन ,(६१) र्जन्य १ है र स्वार् . त्वमाणयाका रेच्यति १२ 'किनि इत पीना दिले । अव ८ । तर् को प्रतिका विवासिकान सददमणुक्तिनाया चिवित्र संस्वराजनसा ग्रीट अङ् विवास १८० र जायालास उत्तर राजा विभिन्ति दिवाद वाविणित्रमा सीरायवि कुराना गएत्वर्यागर्भोकं । पात्म विभागता । भागता पर दार्यामाह वार्याही सिद्वनामियसायर तरद्र सङ्ग्राम धानमणि । पणमान् १ वन्द्र । इ.स. या ५२० र घमार । अगरामिन मन्य करस असिमाम इन्हरस्याद ते १ पण्य हम्म्यम्स्य बिल म्हन्यवित के सन्माम भारेन्द्र स्वतित विश्वितह व माद पसर बहावियां वस नामाण वम्महपसर है सम लेशिभिन्देऊ परिमाण् लामनद्भाव कर्ष बागरिय ब्राम्भिका वन्तवारिभ्यसन्धमार्गरेबा ७ ३दि एगयमार्थियपर षशास्त्रातिकात्रातिम् । ११८०। यारा गुसर गतिकाताहे उति ५० उतादिस्यीमगतादीश क्राारणाराष्ट्रव रमहुस्तमाह गांनी अन्द्रित में गंनीकि। भागाना पातारेकाण गर्मित्व भावाम शमालीत्महसामण निर्दि स्पृति हेर्दुर्न मंगानिकितदेन र दि पा भएग - जाराए स्कारण १ करुवाय तस्तव हाय सु ३४८ मामानिय गाँवी तस्यवदित्ती बेरेनएक्यारत्यांगं क्रीन्यांगमानदार्शहरः । लगर्द्याञ्चीर् रन्त्रायाः नत्रामायाः इत्रनगर्याः मञ्जूतस्यागस्त्राण् म्हनकाराम्भद्री तत्त्वमगिर्दादे द्वीकारामधाराष्ट्रकारमामधारा । माउ गह्रवामिनहंकी दे ए खालगमधारास विस्त्रसाद्यावनगाणुष्यत्राती अकव राष्ट्राच १५६ द्व वर्शवत्र वर्याता पामवति ज्यानी एव जाने तत्रजानात्मारयेय इति एक्किमेशिल्पएर्विनादितिशाक्तिको अधि क्षांको भाग हवारा देव बस्त का नाव नारति।दिन्यारिका सम्बद्ध बेबाक बहुदेहुए। बाबु राज्यांता बात हो : तहा ते राज्यांताल हा । हो दबन एग्री कमिए करने दहणा जायाल स्वर्ति जनिर को एग्यालाम क्रमहिलालोक राज्या र दिनार प्रमाणहरू । र गीर्जामतेना तत तर सुद्धी गुरुस छाउँ । तिस्य र व मणसगढ विस्मानमाहम् माना र द्वारि जोयमान ल्यामसम्बद्धाति । द्वरियणयाम स नमगहमस्

#### आ आराकी प्रति । नीचसे चोथां पक्तिमे पाठ छटा हुआ है ।

कि बेति।ई। शितियमधिति शुंबा ऋत्वंधितियमियमिक्यामणपञ्जवंतिउस्राजनाण् रतसारले

ए।।। इंकेस्ट्रायण्या के विजयस्वस्य स्वभाद विदेशल्या लाग विदिश्चिय के स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ इंद्राती गृति दियन्त्राच्या एस्प्रिक स्वर्थ स्वर

श्रीधनल ५)

~

क्तिं एरंदियन्छ १८ गर्र तराय २० गर्धितः । श्री क्ष्या हरे हे कुम्प स्वित नव के राम । ति विष्णासी स्य अन्य पारे ४० स्या कारा पार्य के प्राणे अद्योगिति। पिद्या ले नाम विषये कानित शःस विष्णासाद राम जंबि न श्री हरे। सम्मिन्न । स्यापार यस्या ने तराय क्ष्य स्यार ति क्ष्योगे के दिया का क्ष्य साम निति के क्ष्य ने जन ति । श्री अथान मान्य स्थापार पर स्थापान मान्य स्थापन गमा प्रति ने पदी के स्वतान स्थापन से ति स्थापन स्थापन स्थापनि के स्थापन स्थापन

नवित्याक्षी सभागमान्द्राग्णानि स्ट्रायान्त्रम् व्यर्थिनगमाद्वित्रेष्ट्रम् स्तानायने नोतिसि। श् न्याणिवित्रेश एवश्च त्रामि व्याप्य व्यक्षाद्वित्रंगात्त्रिक स्वन मण्डित मिति समन स्वाप्य क्रिस्ताद्वित्र स्वाप्य व्यवस्थाति । स्वाप्य व्यवस्थाति । स्वाप्य व्याप्य व्यवस्थाति । स्वाप्य स्वा

ज्ञाह्योशस्त्रिक्षित्रभित्रभावित्रभावित्रभित्रभित्रभ्रम् । अस्त्रभ्रम् । अस्त्रभ्रम् । अस्त्रभ्रम् । अस्त्रभ्र हिर्णासित्रभ्यासिक्षित्रभाष्ट्रभावित्रभ्याति । अस्त्रभ्यासिक्षित्रभ्यासिक्षामिक्षामिक्षामिक्षामिक्षामिक्षामिक





स्व० सेट माणिकचन्द हीराचन्द जे• ५१•



बैरिस्टर जमनाप्रसादजी



श्रीमत संट लक्ष्मीचन्द्रजी



सट राजमलजो बङ्जात्या



स्ब॰ सेठ रावजी सलाराम दोसी



सिंघई पन्नालालजी

#### चित्र-परिचय

- १ स्व॰ सेठ हीराचन्द्र नेमीचन्द्र, सोलापूर, जिन्होंने मूडिविट्रीमें सिद्धान्त-प्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेकी सर्वे प्रथम व्यवस्था की।
- २ स्व० दानवीर सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जीहरी वम्बई, जिन्होंने सिद्धान्त-प्रंथींके उद्धारका सर्व प्रथम प्रयत्न किया।
- ३ श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र सिताबरायजी, भेलसा, संस्थापक जैन साहित्य उदारक फंड।
- ४ श्रीयुत बैरिस्टर जमनाप्रसादजी सब जज, जिन्होंने सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीको प्रोत्साहित करके उद्घारक फंडकी स्थापना कराई।
- ५ श्रीयुक्त सेठ राजमलजी बडजात्या, भेलसा, जिन्होंने उद्धारक फंडहारा सिद्धान्त ग्रंथोंके प्रकाशनकी प्रेरणा की।
- ६ स्व॰ सेंड रावजी सखारामजी दोसी, सोलापुर, जो अभी अभी तक श्री महाधवल सिद्धान्तके उद्घारके लिये प्रयत्नशील थे।
- श्रीमान् सिंधई पन्नालाल बंसीलालजी, अमरावती, जिन्होंने धवल-जय-धवलकी प्रतिलिपियाँ कराकर मँगाई और संशोधन सम्पादन निमित्त संस्थाक सुपुर्द कीं।

#### षाक् कथन

#### यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी ।

सन् १९२४ में मैंने कारंजाके शास्त्रभंडारोंका अवलोकन किया और वहांके ग्रंथोंकी मृत्री बनाई। वहां अपश्रंश भाषाका बहुतमा अश्वतपूर्व माहित्य मेरे दिएगोचर हुआ। उसकी प्रकाशमें लानेकी उत्कंटा मेरे तथा संसारके अनेक भाषा-कोविदोंके हृदयमें उठने लगी। ठीक उसी समय मेरी कारंजाके समीप ही अमगवती, किंग एडवई कालेजमें नियुक्ति हो गई और मेरे सदैवके सहयोगी सिद्धांतशास्त्री पं. देवकीनन्द्रनजीके सुप्रयत्नसे व श्रीमान् सेठ गोषाल सावजी चवरे व बलात्कारगण मन्दिरके अधिकारियोंके सदृत्साहसे उन अपश्रंश ग्रंथोंके सम्पादन प्रकाशनका कार्य चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप पांच छह अत्यन्त महत्वपूर्ण अपश्रंश काव्योंका अब तक प्रकाशन हो चुका है।

मृड्विद्रींक धवलिंद सिडान्त ग्रंथोंकी कीर्ति में बचपनसे ही सुनता आ रहा हूं। सन् १९२२ में मेंने जेनसाहित्यका विद्रोपरूपसे अध्ययन प्रारम्भ किया, और उसी समयके लगभग इन सिद्धान्त ग्रंथोंकी हस्तिलिंक्त प्रतियोंके कुछ कुछ प्रचारकी चर्चा सुनाई पड़ने लगी। किन्तु उनके दर्शनोंका सीभाग्य मुझे पहले पहले तभी प्राप्त हुआ जब हमारे नगरके अत्यन्त धमीनुरागी, साहित्यप्रेमी श्रीमान् सिंघई पन्नालालजीने धवल और जयधवलकी प्रतिलिपियां कराकर यहांके जैनमन्दिरमें विराजमान कर दीं। अब हृद्यमें चुपचाप आशा होने लगी कि कभी न कभी इन ग्रंथोंका प्रकाशमें लोनेका अवद्य सुअवसर मिलेगा।

सन १९३३ के दिसम्बर मासमें अस्ति भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिपद्का वार्षिक अधिवेशन इटारसीमें हुआ और उसके सभापाति हुए मेरे परमात्रय मित्र विरिस्टर जमनाप्रसादजी सबजा । पहले दिनके जलसे के पश्चात् रात्रिक समय हम लेग एक कमेरे में बेठे हुए जैन साहित्यके उद्धारके विषयमें चर्चा कर रहे थे। जजसाहब दिनभरकी धूमधाम व दोड़ धूपले थककर पुस्तसे लेटे हुए थे। इसी बीच किसीने खबर दी कि मेलसानिवासी सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी मी अधिवेशनमें आये हुए हैं और वे किसी धार्मिक कार्यमें, सम्भवतः रथ चलानेमें, कुछ दृज्य लगाना चाहते हैं। इस खबरसे जजसाहबका चेहरा एकदम चमक उठा और उनमें न जाने कहांकी स्फृति आ गई। वे हम लेगोंसे विना कुछ कहे सुने वहांसे चल दिये। रानके कोई एक बजे लेटिकर उन्होंने मुझे जगाया और एक पुर्जा मेरे हाथमें दिया जिसमें सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने साहित्योद्धारके लिये दस हजारके दानकी प्रतिक्षा की थी। इस दानके उपलक्ष्यमें दूसरे दिन प्रातःकाल उपस्थित समाजने सेठजीको श्रीमन्त सेठकी एक्यीने विभाषत किया।

आगामी गर्मीकी खुटियोंमें जजसाहब मुझे लेकर भेलसा पहुंचे और वहां सेठ राजमलजी बडजात्या व श्रीमान तस्वतमलजी वकीलके सहयोगसे सेठजीके उक्त दानका ट्रस्ट रिजस्ट्री करा लिया गया और यह भी निश्चय हो गया कि उस ट्रव्यमे श्री धवलादि सिद्धान्तोंके संशोधन प्रकाशनका कार्य किया जाय।

गर्मीके पश्चात् अमरावती लेटिने पर मुझे श्रीमन्त सेठजीके दानपत्रकी सद्भावनाकी कियात्मक रूप देनेकी चिन्ता हुई। पहली चिन्ता धवल जयधवलकी प्रतिलिपि प्राप्त करने की हुई। उस समय इन अंथोंको प्रकाशित करनेके नामसे ही धार्मिक लोग चंकिये हैं। जाते थे और उस कार्यके लिये कोई प्रतिलिपि देनेके लिये तैयार नहीं थे। ऐसे समयमें श्रीमान् सिंघई प्रचालालजीने व अमरावती पंचायतने मत्माहम करके अपने यहांकी प्रतियोंका सदुपयोग करनेकी अनुमति दे दी।

इन प्रतियोंके मक्ष्मावलोकनंस मुझं स्पष्ट हो गया कि यह कार्य अत्यन्त कप्टसाध्य है क्योंकि ग्रंथोंका परिमाण बहुत विशाल, विषय अत्यन्त गहन और दुसह, भाषा संस्कृत मिश्रित प्राहृत, और प्राप्य प्रति बहुत अशुद्ध व स्वलन-प्रचुर ज्ञात हुई। हमारे सम्मुख जो धवल और जयधवलकी प्रतियां थी उनमेंसे जयधवलकी प्रतियां में तिराम शास्त्रीकी लिखी हुई थी और दूसरीकी अपेक्षा कम अशुद्ध जान पड़ी। अतः मेंने इसके प्रारम्भका कुछ अंश संस्कृत क्ष्पान्तर और हिन्दी भाषान्तर सहित छपाकर चुने हुए विद्यानोंके पास इस हेतु भेजा कि वे उसके आधारसे उक्त ग्रंथोंके सम्पादन प्रकाशनादिके सम्बन्धमें उचित प्राप्तर्श दे सकें। इस प्रकार मुझे जो सम्मतियां प्राप्त हो सकी उनपरसे मेंने सम्पादन कार्यके विषयमें निम्न किणीय किये—

- ् सम्पादन कार्य धवलासे ही प्रारम्भ किया जाय, क्योंकि, रचना-क्रमकी दृष्टिने तथा प्रचलित परंपरामें हमीका नाम पहले आता है।
- २. मृलपाठ एक ही प्रतिके भरोसे न रखा जाय। समस्त प्रचलित प्रतियां एक ही आधुनिक प्रतिकी प्रायः एक ही हाथकी नकलें होते हुए भी उनमेंसे जितनी मिल सकें उनका उपयोग किया जाय तथा मूड्विट्टीकी ताड़पत्रकी प्रतिसे मिलान करनेका प्रयन्न किया जाय, और उसके अभावमें सहारनपुरकी प्रतिके मिलानका उद्योग किया जाय।
- ३. मूलके अतिरिक्त हिन्दी अनुवाद दिया जाय, क्योंकि, उसके विना सर्व स्वाध्याय-प्रेमियोंको ग्रंथराजसे लाभ उठाना कठिन है। संस्कृत छाया न दी जाय क्योंकि एक तो उससे ग्रंथका कलेवर बहुत बढ़ता है: दुसरे उससे प्राकृतके पठन पाठनका प्रचार नहीं होने पाता, क्योंकि, लोग उस छायाका ही आश्रय लेकर बैठ रहते हैं और प्राकृतकी ओर ध्यान नहीं देते: और तीसरे जिन्हें संस्कृतका अच्छा झान है उन्हें मूलानुगामी अनुवादकी सहायनामे प्राकृतके समझनेमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी।
- ४. संस्कृत छाया न देनेसे जो स्थानकी बचत होगी उसमें अन्य प्राचीन जैन ग्रंथोंमेंसे तुस्त्रनात्मक टिप्पण दिये जांय।

५. ऐसे ग्रंथोंका सम्पादन प्रकाशन बारबार नहीं होता, अतएब इस कार्यमें कोई ऐसी उतावली न की जाय जिससे ग्रंथकी प्रामाणिकता व गुद्धतामें हुटि पड़े।

६ उक्त कार्यमें जितना हो सके उतना अन्य विद्वानीका सहयोग प्राप्त किया जाय ।

इन निर्णयोंको सन्मुख रखकर मेंने सम्पादन कार्यकी व्यवस्थाका प्रयत्न किया। मेरे पास तो अपने कालेजके दैनिक कर्तव्यसे तथा गृहस्थीकी अनेक चिन्ताओं और विप्रवाधाओंसे बचा हुआ ही समय था.' जिसके कारण कार्य बहुत ही मन्दगतिसे चल सकता था। अतएव एक सहायक स्थायी रूपसे रख लेनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। सन् १९३५ में बीनानिवासी पं वंशीधरजी व्याकरणाचार्यको मेंने बुला लिया, किन्तु लगभग एक माह कार्य करनेके पश्चान ही कुछ गाहिस्थिक आवश्यकताके कारण उन्हें कार्य छोड़कर चले जाना पड़ा। तत्पश्चान साहमल ( झांसी ) के निवासी पं हीरालालजी शास्त्री न्यायतीर्थको बुलानेकी बात हुई। वे प्रथम तीन वर्ष उज्जैनमें रायबहादुर सेठ लालचन्द्रजीके यहां रहते हुए ही कार्य करते रहे। किन्तु गत जनवरीसे वे यहां बुला लिये गये और नबसे वे इस कार्यमें मेरी सहायता कर रहे हैं। उसी समयसे बीना निवासी पं. फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी भी नियुक्ति करली गर्र है और वे भी अब इसी कार्यमें मेरे साथ तत्परतासे संलग्न हैं। संशोधन कार्यमें यथावसर अन्य विद्वानोंका भी परामशी लिया गया है।

प्राह्मतपाठ संशोधनसम्बन्धी नियम हमने प्रेस कापीके दो सौ पृष्ट राजाराम कालेज कोल्हापुरके अर्धमागधीके प्रोफेसर, हमारे सहयोगी व अनेक प्राह्मत प्रंथोंका अत्यन्त कुशलतासे सम्पादन करनेवाले डाक्टर ए. एन. उपाध्येके साथ पढ़कर निश्चित किये। तथा अनुवादके संशोधनमें जैनधमेंके प्रकाण्ड विद्वान् सि. शा. पं. देवकीनन्दनजीका भी समय समय पर साहाय्य लिया गया। इन दोनों सहयोगियोंकी इस निव्याज सहायताका मुझ पर बड़ा अनुमह है। शेप समस्त सम्पादन, प्र्क शोधनादि कार्य मेरे स्थायी सहयोगि एं. हीरालालजी शास्त्री व पं. फूलचन्द्रजी शास्त्रीके निरन्तर साहाय्य से हुआ है, जिसके लिये में उन सबका बहुत कृतक हूं। यदि इस कृतिमें कुछ अर्छाई व सौन्दर्य हो तो वह सब इसी सहयोगका ही सुफल है।

अब जिनके पूर्व परिश्रम, सहायता और सहयोगसे यह कार्य सम्पन्न हो रहा है उनका हम उपकार मानते हैं। कालके दोषसे कहो या समाजके प्रमादसे, इन सिद्धान्त ग्रंथोंका पठन पाठन चिरकालसे विच्छित्र हो गया था। ऐसी अवस्थामें भी एकमात्र अविश्य प्रतिकी शताब्दियोंतक सावधानींसे रक्षा करनेवाले मृह्विद्रींके सम्मान्य भष्टारकजी हमारे महान् उपकारी हुए हैं। गत पचास वर्षोंमें इन ग्रंथोंको प्रकाशमें लानेका महान् प्रयत्न करनेवाले स्व. सेठ माणिकचन्दजी जवेरी, बम्बई, मूलचन्दजी सोनी, अजमेर, व स्व. सेठ हीराचन्दजी सोलापुरके हम अल्यन्त हतक्ष हैं। यह स्व. सेठ हीराचन्दजी सोलापुरके हम

१ मेरी मृहिणी सन १९२० से हदरोगसे असित हो गई थी। अनेक औषधि उपचार करने पर भी उसका यह रोग हटाया नहीं जा सका, किन्तु थीरे थीरे बढता ही गया। बहुतवार मरणप्राय अवस्थामे बड़े महगे इलाजोंक निमित्तसे प्राणरक्षा की गई। इसीप्रकार ग्यारह वर्ष तक उसकी जीवनयात्रा चलाई। अन्ततः सन् १९३८ के दिसम्बर मासमें उसका चिरवियोग होगया।

प्रयक्षका मुफल है कि आज हमें इन महान् सिद्धान्तेंकि एक अंशको सर्वमुलभ बनानेका साभाग्य प्राप्त हो गहा है। स्व. लाला जम्बुप्रसादजी गईसकी भी लक्ष्मी सफल है जो उन्होंने इन ब्रंथोंकी एक प्रतिलिपिको अपने यहां सुरक्षित रखनेकी उदारना दिखाई और इस प्रकार उनके प्रकट होनेमें निमित्त कारण हुए। हमारे विशेष धन्यवादके पात्र स्व. पं. गजपतिजी उपाध्याय और उनकी स्व भार्या विद्षी लक्ष्मीवाई तथा पं. सीतारामजी शास्त्री हैं जिन्होंने इन ग्रंथोंकी प्रतिलिपियोंके प्रचारका कठिन कार्य किया और उस कारण उन भारयोंके क्रोध और विहेपको सहन किया जो इन ग्रंथोंके प्रकट होनेमें अपने धर्मकी हानि समझते हैं। श्रीमान मियर्ड पन्नालालजीन जिस धार्मिकभाव और उत्साहसे बहुत धन व्यय करके इन प्रंथोंकी प्रतियां अमरावर्तीमें मंगाई और उन्हें संशोधन व प्रकाशनके लिये हमें प्रदान की उसका ऊपर उहेम्ब कर ही आये हैं। इस कार्यके लिये उनका जितना उपकार माना जावे सब थोड़ा है। प्रिय सुहत् वैशि जमनाप्रमादजी सवजजका भारी उपकार है जो उन्होंने सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीको इस साहित्योद्धार कार्यके लिये प्रेरित किया। व ऐसे धार्मिक व सामाजिक कार्योमं सदैव कप्तानका कार्य किया करते हैं। श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी तो इस समस्त व्यवस्थाके आधार-स्तम्भ ही हैं। आर्थिक संकटमय वर्तमान कालमें उनके हायस्कूल, छात्रवृत्ति, व साहित्योद्धार निमित्त दिये हुए अनेक बड़े बड़े दानोंद्धारा धर्म और समाजका जो उपकार हो रहा है उसका परा मृख्य अभी आंका नहीं जा सकता। यह कार्य कदाचिन् हमारी भावी पीढीद्वारा ही मुचारुस्पसे किया जा सकेगा। सेटजीको उनके इन उदार कार्यीमें प्रवृत्त कराने और उनका निर्वाह करानेवाले भेलमानिवामी सेट राजमलजी बदजात्या और श्रीमान् तस्वतमलजी वकील हैं जिन्होंने इस योजनामें भी वर्ड़। रुचि दिखाई और हमें हर प्रकारसे सहायता पहुंचाकर उपकृत किया। साहित्योद्धारकी ट्रस्ट कमेटीमें सि. पन्नालालजी, पं. देवकीनन्दनजी व सेठ राजमलर्जाके अतिरिक्त भेलसार्क श्रीयृत मिश्रीलालजी व सरसावा निवासी पं. जुगलिकशोरजी मुख्तार भी हैं । इन्होंने प्रस्तुत कार्यको सफल बनानेमें सदैव अपना पूरा योग दिया है। पं. जुगलिकशोरजी मुन्तारसे हमें सम्पादन कार्यमें विशेष साहाय्य मिलनेकी आशा थी, किन्तु हमारे दुर्भाग्यसे इसी बीच उनका म्बास्थ्य बिगड गया और हम उनके साहाय्यसे बिलकुल यंचित रहे। किन्तु आगे मंशोधन कार्यमें उनसे सहायता मिलनेकी हमें पूरी आशा है। जबसे इन यंथोंके प्रकाशनका निश्चय हुआ है तबसे शायद ही कोई माह ऐसा गया हो जब हमारी समाजके अदिनीय कार्यकर्ना श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतल-प्रसादजीने हमें इस कार्यको आगे बड़ाने और पूरा करनेकी प्रेरणा न की हो। धर्मप्रभावनाके ऐसे कार्योंको सफल देखनेके लिये ब्रह्मचारीजीका हृदय ऐसा तड्पता है जैसे कोई शिद्य अपने माताके दूधके लिये तड़पे। उनकी इस निग्न्तर प्रेरणाके लिये हम उनके बहुत उपकृत हैं। हम जानते हैं ये इतने कार्यको सफल देख बहुत ही प्रसन्न होंगे। सम्पादन च प्रकाशन सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयोंको सुलझानेमें निरन्तर साहाय्य हमें अपने समाजके महारथी साहित्यिक विद्वान् श्रद्धेय पं. नाधुरामजी प्रेमीसे मिला है । यह कहनेकी आवस्यकता नहीं कि प्रेमीजी जैन समाजमें नधीन युगके साहित्यिकोंके प्रमुख

स्फर्तिदाता हैं। जिन जिन कार्योंमें जिस जिस प्रकार हमने प्रेमीजीकी सहायता ली है और उन्हें उनकी बृद्धावस्थामें कप्र पहुंचाया है उनका यहां विवरण न देकर इतना ही कहना बरा है कि हमारी इस कृतिके कलेवरमें जो कुछ उत्तम और सुन्दर है उसमें हमारे प्रेमीजीका अनुभवी और कुशल हाथ प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपसे विद्यमान है। विना उनके तात्कालिक सत्परामर्श, सद्पदेश और सत्साहाय्यके न जाने हमारे इस कार्यकी क्या गति होती। जैसा भूमिकासे ज्ञान होगा, प्रस्तुत ग्रंथके संशोधनमें हमें सिद्धान्तभवन, आरा, व महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा, की प्रतियोंसे बड़ी सहायता मिली है, इस हेतु हम इन दोनों संस्थाओं के अधिकारियों के व प्रतिकी प्राप्तिमें सहायक पं. के. भुजवली शास्त्री व पं. देवकी-नन्दनजी शास्त्री के बहुत कृतक्ष हैं। जिन्होंने हमारी प्रश्नावलीका उत्तर देकर हमें मृड्विद्रिसे व तत्पश्चात् सहारनपुरसे प्रतिलिपि बाहर आनेका इतिहास लिखनेमें सहायता दी उनका हम बहुत उपकार मानते हैं। उनकी नामावली अन्यव प्रकाशित है। इनमें श्रीमान सेठ रावजी सखारामजी दोशी. \* सोलापुर, पं. लोकनाथजी शास्त्री, मृडविद्री, व श्रीयुक्त नेमिचन्द्रजी वकील, उसमानाबादका नाम विशेष उहेखनीय है। अमरावनीके सुप्रसिद्ध, प्रवीण ज्योतिर्विद् श्रीयुक्त श्रेमशंकरजी द्वेकी सहायतासे ही हम धवलाकी प्रशस्तिके ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेखोंकी छानवीन और संशोधन करनेमें समर्थ इए हैं। इस हेत् हम उनके बहुत कृतक हैं। इस ग्रंथका मुद्रण स्थानीय 'सरस्वती प्रेसमें ' हुआ है। यह कचिन् ही होता है कि सम्पादकको प्रेसके कार्य और विशेषतः उसकी मृद्रणकी गाति और वेगसे सन्तोष हो। किन्तु इस प्रेसके मेनेजर मि. टी. एम . पाटीलको उम हार्दिक घरपवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यमें कभी असरतोषका कारण उत्पन्न नहीं होने दिया और अल्प समयमें ही इस ग्रंथका मुद्रण पूरा करनेमें उन्होंने व उनके कर्मचारियोंने बेहद परिश्रम किया है।

इस वक्तव्यको पूरा करने समय हृद्यके पावित्रय और दृद्गाके लिये हमारा ध्यान पुनः हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर व उनकी धरमेन, पुष्पदन्त और भूतबलितककी आश्वारि-परम्पराकी और जाता है जिनके प्रसाद-लवसे हमें यह साहित्य प्राप्त हुआ है। तीर्थंकरों और केवलबानियोंका जो निश्वव्यापी ब्रान हादशांग साहित्यमें प्रथित नुआ था, उससे सीधा सम्बन्ध रखनेवाला केवल इतना ही साहित्यांश बचा है जो धवल, जयधवल व महाधवल कहलानेवाले ग्रंथोंमें निबद्ध हैं। दिगम्बर मान्यतानुसार शेष सब कालके गालमें समा गया। किन्तु जितना भी शेष बचा है वह भी विषय और रचनाकी दिएसे हिमाचल जैसा विशाल और महोद्दिय जैसा गंभीर है। उसके विवेचनकी सुद्धाता और प्रतिपादनके विस्तारकी

<sup>्</sup> इसके छपते छपते हम समाचार भिला है कि दार्शाजीका २० अक्टबरको स्वर्गवाय हा गया, इसका हमें अस्यन्त शांक हैं । हमारी समाजका एक मारी कर्भठ गुरुषरन उठ गया ।

देखनेसे हम जैसे अन्य-ब्रानियाकी वृद्धि चकर। जाती ह और अच्छे अच्छे चिछानीका भी गर्वे खर्व होने लगता है। हम ऐसी उच्च और विषुल साहित्यिक सम्पत्तिक उत्तराधिकारी हैं इसका हमें भारी गैरिय है।

इस गाँरवकी वस्तुके एक अंशको प्रस्तृत रूपमें पन्कर पाठक प्रसन्न होंगे। किन्तृ इसके तेयार करनेमें हमें जे। अनुभव मिळा हे उसने हमारा हृदय भीतर ही भीतर खेद और विपादके आवेगमें में महा है। इन सिह न्त प्रेयोंमें जें। अपार ज्ञानिवि भग हुई है उसका गत कई दानान्दियों में हमारे साहित्यकी कोई लाग नहीं मिल सका, क्योंकि, इनकी एकमात्र प्रति किसीप्रकार तालेकि भीतर वन्द होगई और अध्ययनकी वस्तु न रहकर पूजाकी वस्त बन गई। यदि ये ग्रंथ साहित्य-क्षेत्रमें प्रस्तत रहते ते। उनके आधारसे अबतक न जाने कित रा किस कोटिका सर्वहत्य निर्माण है। गया होता और हमारे साहित्यकी कौनसी दिशा व गति मिल गई होती। कित है है से हान्तिक गुल्यियां जिनमें विद्वत्समाजके समय और शक्तिका न जाने कितना हास होता रहता है, यहां मुलबी हुई पड़ी है। ऐसी विशास सम्पत्ति पाकर भी हम दर्शिही हो। यो रहे आर इस दरिहताका सबसे अधिक सन्ताप और दुःख हमें इनके संशोधन करने समय हुआ। जिन प्रतियोको लेकर हम संशोधन करने वैदे वे बटियों और स्वलनोंसे परिपूर्ण हैं। हमें उनके एक एक शह्दके संशोधनार्थ न जाने कितनी मानासिक कसरतें करनी पड़ी है और कितने दिनीतक रातके दें। दे बजे तक बैठकर अपने खुनको खुखाना पड़ा है। फिर भी हमते जो संशोधन किया उसका सोलहीं आने यह भी विश्वास नहीं कि ने ही आचार्य-राचित शब्द है। और यह सब करना पड़ा, जब कि मडिचेड़ीकी आदर्श प्रतियांके द्रष्टिपात मात्रसे संभवतः उन कठिन स्थलंका निर्विवाद रूपसे निर्णय हो सकता था। हमें उस मनुष्यके जीवन केसा अनुभव हुआ जिसके पिताकी अगार कमाईपर कोई ताला लगाकर बंद जाय और वह स्वयं एक एक दकड़के लिये दर दर भीख मांगता फिरे। और इससे जो हानि हुई वह किसकी ? जिनना समय और परिश्रम इनके संशोधनमें खर्च हो रहा है उससे मूल प्रतियोंकी उपलब्चिमें न जाने कितनी स्वाहत्यसेवा हो सकती थी और समाजका उपकार किया जा सकता था। ऐसे ही समय और जातिके अवश्ययसे समाजकी गति रुकती है। इस मंदगतिमे न जाने कितना समग्र इन ग्रंगोंके उद्धारमें सर्व होगा। यह समय साहित्य, कला व संस्कृतिके लिये बड़े संकटका है। राजनैतिक विप्लवसे हजारों वर्षीकी सांस्कृतिक सम्पंत्ति कदाचित् मिनटोंमें भस्मसात् हो नकती है। दैव रक्षा करे, किन्तु यदि ऐसा ही संकट यहां आ गया तो ये द्वादशांगवाणीके अवशिष्ट रूप फिर कहां रहेंगे ? हच्या. चीन आदि देशोंके उदाहरण हमारे सनमुख हैं। प्राचीन प्रतिमाएं खण्डित हो जानेपर नई कभी भी प्रतिष्ठित हो सकती हैं, पुराने मन्दिर जीर्ण होकर गिर जानेपर नये कभी भी निर्माण कराकर खंडे किये जा सकते हैं, धर्मके अनुयायियोंकी संख्या कम होनेपर कराचिन प्रवारद्वारा बढाई जा सकती है, किन्तु प्राचीन आचार्यों के जो शब्द ग्रंथों में प्रथित हैं उनके एकवार नष्ट हो

जोनपर उनका पुनरुद्धार सर्वथा असम्भव है। क्या लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी पूरे द्वाद्द्यांग श्रुतका उद्धार किया जा सकता है? कभी नहीं। इसी कारण सर्जाव देश, राष्ट्र और समाज अपने पूर्व साहित्यके एक एक दुकड़ेपर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। यह ख्याल रहे कि जिन उपायोंसे अभीतक ग्रंथ रक्षा होती रही, वे उपाय अब कार्यकारी नहीं। संहारक शक्तिने आजकल भीषण रूप धारण कर लिया है। आजकल साहित्य रक्षाका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं कि ग्रंथोंकी हजारों प्रतियां छपाकर सर्वत्र फैला दी जांय ताकि किसी भी अवस्थामें कहीं न कहीं उनका अस्तित्व बना ही रहेगा। यह हमारी श्रुत-भक्तिका अत्यन्त युद्धिहीन खरूप है जो हम बानके इन उत्तम संग्रहोंकी ओर इतने उदासीन हैं और उनके सर्वथा विनाशकी जोम्बम लिये चुपचाप बंदे हैं। यह प्रश्न समस्त जैन समाजके लिये विचारणीय है। इसमें उदासीनता धातक है। हदयके इन उदारोंके साथ अब मैं अपने प्राक्तथन के। समाप्त करना है और इस ग्रंथकी पाठकीं है हाथोंमें सांपता हूं।

किंग एडवर्ट कालेज. अमरावती. १—११—३०.

हीरालाल जैन.

# विषय सूची

|                       | <b>१ आदर्श प्रतियोंके चित्र</b> स्मय पृण्डे                                                      | पना            | ११            | सत्प्रसूपणाकः विकास                                                                          | ડ                                   |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ;                     | र प्रथोद्धारमें महायक महानुवावींक                                                                |                |               | श्रंयकी मापा                                                                                 | ક                                   |  |
|                       | चित्र व चित्र-परिचय ।                                                                            | ,              | •             | उपसहार<br>-                                                                                  | <u>ن</u><br>د                       |  |
| ;                     | १ प्राक् कथन                                                                                     | نۍ . ت         |               | टिप्पणियोंमें उहिस्वित                                                                       |                                     |  |
|                       | प्रम्तावना                                                                                       |                |               | त्रंथोंकी संकेत-सची                                                                          | Çe                                  |  |
|                       |                                                                                                  |                |               | रुत्प्ररूपणार्कः विषय-मर्चः                                                                  | ૦, ૬                                |  |
|                       | पट्खंडागम परिचय (अंगर्नाम ) 1                                                                    | 1 7            |               | गुद्धिपत्र                                                                                   | <b>৽</b> ৸                          |  |
| 1                     | 🕽 श्री धवलादि सिज्जान्तोंके प्रकाशमे                                                             | i              |               | मंगळ(चरण                                                                                     | ંદ                                  |  |
|                       | आनेका इतिहास                                                                                     | Ę              |               | <b>सत्रश्रहपणा (</b> मळ, अनुव                                                                |                                     |  |
| Ę                     | हमारी आद्शे प्रतियां                                                                             | દ              |               | और दिल्पण )                                                                                  | `₹~8₹0                              |  |
| ३ पाठलंशोधनके नियम १० |                                                                                                  | ξo             | • पीर्गश्रप्र |                                                                                              |                                     |  |
|                       |                                                                                                  |                |               |                                                                                              |                                     |  |
| ક                     | पट्खंडागमके रचियता                                                                               | ?্ড            | Ę             | संत-प्रस्वणा-स्वर्गाण                                                                        |                                     |  |
| ક<br><i>પ</i>         |                                                                                                  | १३<br>२१       | ۶<br>۶        | संत-प्रस्चणा-सृत्ताणि<br>अवतरण गाःस-सर्वा                                                    | १                                   |  |
|                       | आचार्य परम्परा                                                                                   |                |               | अवतरण मात्रान्यची                                                                            | ११                                  |  |
| બ                     | आचार्य परम्परा                                                                                   | ঽ৻             | ર્            | अवतरण गाया-सर्वा<br>एनिटासिक नाम <i>भर्वा</i>                                                | <b>१</b> १<br>१८                    |  |
| પ<br>દ                | आचार्य परम्परा<br>वीर-निर्वाण-काल                                                                | ঽ৻             | a<br>3        | अवतरण गाया-सर्वा<br>एनिट्यासक नाम भर्चा<br>भोगोलिक नाम सर्वा                                 | <b>११</b><br><b>१</b> ६<br>१७       |  |
| વ<br>દ<br>હ           | आचार्य परम्परा<br>वीर-निर्वाण-काल<br>पट्खंडागमकी टीका धवलाके                                     | २.१<br>३२      | ગ છ           | अवतरण गाया-सर्वा<br>णितद्यासिक नाम भर्चा<br>भौगोलिक नाम सर्वा<br>प्रथ नामे।हेस्य             | <b>११</b><br><b>१</b> ६<br>१७<br>१८ |  |
| 4 8 9                 | आचार्य परम्परा<br>वीर-निर्वाण-काल<br>पट्खंडागमकी टीका धयलाके<br>रचयिता                           | ٠٠<br>٤٠<br>٤٠ | ə             | अवतरण गाया-सर्वा<br>णितद्यासिक नाम भर्चा<br>भोगोलिक नाम सर्वा<br>प्रथ नामोलेख<br>वंश नामोलेख | <b>१९</b><br><b>१</b> ६<br>१७<br>१८ |  |
| 4 8 9                 | आचार्य परम्परा<br>वीर-निर्वाण-काल<br>पट्खंडागमकी टीका धवलाके<br>रचयिता<br>धवलासे पूर्वके टीकाकार | ٠٠<br>٤٠<br>٤٠ | a a a a e o   | अवतरण गाया-सर्वा<br>णितद्यासिक नाम भर्चा<br>भौगोलिक नाम सर्वा<br>प्रथ नामे।हेस्य             | <b>११</b><br><b>१</b> ६<br>१७<br>१८ |  |

# प्रसावना

#### INTRODUCTION TO SATKHANDAGAMA

Dhavala, Jaidhavala and Mahadhayala

The only surviving pieces of the original Jain Canon of twelve Angas, are, according to Digambara tradition, preserved in what are popularly known as Dhavala, Jaidhavala and Mahadhavala Manuscripts of these were preserved only at the Jam pontifical seat of Mudbidri in South Kanara It is only

during the last twenty years that comes of the first two have become available, while the last still remains inaccessible.

The story of the composition of Satkhaudigama is told in the introductory

to writing

being 6000 Sütras.

How Shatkhnda part of the Dhavala which is the commentary. The teachings gama was reduced of Lord Mahavira were arranged into Twelve Angas by his pupil Indiahhuti Gautama, and they were handed down from preceptor to pupil by word of mouth till gradually they fell into oblivion. Only fractions of them were known to Dharasena who practised penances in the Chandra Guphā of Girmagara in the country of Saurāstra (modern Kathiawar). He felt the necessity of preserving the knowledge and so he called two sages who afterwards became famous as Puspadanta and Bhutabali, and taught to them portions of the fifth Anga Viahapannatti and of the twelth Anga Dittlivada These were subsequently reduced to writing in Sutra form by the two eminent pupils. Puspandanta composed the first 177 Sutras which are all embodied in the present edition of satprarupana, and his colleigne Bhûtabali wrote the rest, the total

As regards the time of this composition we are told definitely that Dharasens hved after Loharya the 28th in succession after Mahavira, but Date of Shathow long afterwards is left uncertain Most of the succession khandagama lists available show that the time that elapsed from the Nirvana of Mahayira up to Laharya was 683 years, But the Prakrit Pattavali of Nandi sangha carries on the list of succession from Labarya to five more Acharyas, the last three of which are Dharasena, Puspadanta and Bhūtabah, and makes them all fall within the 683 years after Vita Nilvania, According to this account Dharasena succeeded his predecessor Maghanadi 614 years after Vira Niivāna. Though this account stands by itself in opposition to the unanimous account given in the Dhavala commentary and many other works, it is in a way supported by an old list Brihad-tippanilka which attributes a work by name Joni pahuda to Dharasena and assigns it to 600 years after Vira Nirvāna. The reliability of this tippana has been unquestioned so far and the statement is corroborated by the fact that in the Dhavalā itself is found a reference to Jonipahuda as a work on Mantra shastra and with the knowledge of this subject Dharasena has also been associated. There is, thus, a strong case for identifying our Dharasena with the author of the Jonipāhuda and then the combined evidence of the Brihat tippana and the **Prakrit Pattavali** would make the composition of Satkhandagama fall between 614 and 683 years after Viia Nirvāna i e between the 1st and 2nd centuries of the Christian Era

This inference about the period of the composition of Satkhan lagama is corro Commentaries of nandi in his Sintavacina which work I have now come to Shatkhandagama regard as authentically preserving old traditions. According to Indranandi, six commentaries were written on Satkhan lagima in succession, the last being the Phivala The first of these commentaries was Parikarma written by Kundakunda. References to Pankuma ne many and various in the Dhavala itself, and a careful examination of them has led me to believe that it was really a commentary by Kundakunda on this work. The time of Kundakunda is approxima tely the 2nl century A. D. and so the Shatkhan lagama has to be assigned to a period Other commentators mentioned by Indranandi are Shamakunda, before that. Tumbulura, Samantabhadra and Bappadeva, before we come to Virisena the author of Dhavala, and we would not be far wrong in separating them each in succession by about a century, and assign them to 3rd 4th, 5th and 6th century respectively. None of these commentances have so in lean discovered but traces of most of them may be found in the existing literature

As regards the time of the commentary Dhavata there is no uncertainty. Its Dhavala, its date & author.

The time of his composition in the ending verses But unfortunately the available text of those serses is very corrupt. After a careful scrutiny of the text and its contents, however, I have been able to interpret it correctly, and it yields the result that the Dhavarra was completed by Virasena on the 13th day of the bright fortnight of Karttika in the year 738 of the Saka era, when Jagattunga (i.e. Govinda III of the Rashtrakuta dynasty) had ibindoned the throne and Boddana Rāya (probably Amoghavarsha I) was ruling. I have worked out the astronomical details and found them correct, and the date corresponds, according to Swami Kannu Pillars Indian Enhemens to the 8th October \$15 A.D., Wednesday morning.

In the ending verses of the Jayadhavala we are told that Virasena's pupil Jinasena completed that commentary in Saka 759. The Volume of 60 thousand slokas, thus, took 21 years to compose, which comes roughly to 3000 verses per year. If we take this as the average speed at which Virasena wrote, it gives us the period between 792 and 823 A. D. for the vigorous literary activity of Virasena alone, which produced the complete Dhavalā equal to 72 thousand slokas, and the first one-third of the Jayadhavala i. e. equal to 20 thousand slokas. This single man, thus, accomplished the stupendous and extraordinary task of writing philosophical prose equal to 92 thousand slokas in the course of 31 years, and he was succeeded by an equally

gigantic writer Jinasena, his pupil, who wrote the 10 thousand slokas of the Jayadhavala, the beautiful little poem Parsvabhyudaya and the magnificent Sanskrit Adipurana, before he died. What a bewildering amount of literary effusion?

The various mentions found in the Dhavala reveal to us that there was a good Literature before deal of manuscript material before Virasena, and he utilised it very judiciously and cautiously. He had to deal with various Virasena recensions of the Sutras which did not always agree in their st dements Virasena satisfied himself by giving their alternative views, leaving the question of right and wrong between them to those who might know better than lumself. He also had to deal with opposite opinions of earlier commentators and teachers, and here he holdly criticizes their views in offering his own explanation. On certain points he mentions two different schools of thought which he calls the Northern and the Southern. At present I am examining these views a bit more closely They may ultimately turn out to be the Svetambara and Digambara schools Works mentioned and quoted from are (1) Santa-kamma Pahuda, (2) Kasaya Pahuli, (3) Simmaisutta, (4) Tiloya-pannatti Sutta, (5) Pancatthi Pahuda (6) Tattvārtna Sutra of Griddhapinchha, (7) Agaranga, (8) Sarasamgraha of Pupiyapadi, (9) Titti iitha Bhasya of Akalanka, (10) Jivasamasa (11) Chhedasutra (12) Kammapavada and (13) Dasakaran samgraha, while authors mentioned without the name of their works are Arya mankshu, Nagahasti, Prabhachandra and others.

Besides these, there are numerous quotations both prose and verse without the mention of their source. In the Satprarupanā alone there are 216 such verses of which I have been able to trace many in the Acāranga, Brihatkalpa Sutra, Dasvaikalīka Sutra Sthanānga tika, Anuyogadvara, and Āvasyaka Niryukti of the Svetambara canon, besides quite a large number of them in the Digambara literature. These mentions give us an insight into the comparative and critical faculty as well as the coordinating power of Virasena.

The Satkhandagama, was reduced to writing, as told before, just at the time Relation with the Canon, and the six Khandas

The Satkhandagama, was reduced to writing, as told before, just at the time when the whole Jain Canon was on the point of being forgotten. In this connection it is important to note that according to the Digambara tradition all the twelve Angas have been lost except these portrons of the last of them i e Ditthivaya and a bit of the fifth Anga According to the Systambaras, on the other hand, the first eleven are preserved though in a mutilated form, while the Ditthivaya is totally lost. Thus to a certain extent, the two traditions mutually complement each other.

A look at the tables showing the connection of the present work with the original canon will convey some idea of the extraordinary extent of the Purvas in particular and of the whole canon in general The section dealing with the twenty four subjects Kriti, Vedanā and others was called in the canon Mahakamma-Payadi Pahuda. The same twenty four subjects have been dealt with in the present work which was called Santa Kamma-Pāhuda, but which, owing to its six subdivisions

acquired the handy title of Shatkhandagama. Its six subdivisious are Jivatthana Khudda Bandha, Bandha Samitta Vichaya, Vedana, Vaggana and Mahabandha

Subject matter of from the point of view of the soul which is the agent of the present work.

In the point of view of the soul which is the agent of the bondage, and the last three from the point of view of the objective karmas, then nature and extent. The portion new published is the first part of the Jivatthana and it deals with the quest of the soul qualities and the stages of spiritual advancement through some expressed characteristics such as conditions of existence, senses, bodies, vibratory activities and the like I propose to deal with the subject in some detail in the next volume when Satprarupana will be completed

Language
Dhavalā and the various quotations given by the commentator from the writings of his predecessors. The language of the Sutras is Prakrit and so also of the most of the quoted Gāthās. The prose of Virasena is Prakrit alternating with Sanskrit. In the present portion, Sanskrit predominates, being three times as much as Prakrit. This condition of the whole text clearly reflects the comparative position of Prakrit and Sanskrit in the Digambary Jam literature of the South The most ancient literature was all in Prakrit as shown, by the Sutras and their first reputed commentary. Parikaima as well as all the other works of Kundakunda, and also by the preponderance of Prakrit verses quoted in the Diavada. But about the time of Virasena the tables had turned against Prakrit and Sanskrit had got the upperhand as revealed by the present portion of Dhavalā as well as its contemporary literature.

The Prakrit of the Sutras, the Garhas as well as of the commentary, is Saurasem influenced by the older Ardha Māgadhi on the one hand and the Mahārāshtri on the other, and this is exactly the nature of the language called Jam. Saurseni by Dr. Pischel and subsequent writers. It is, however, only a very small fraction of the whole text that has now been edited critically so far as was possible with the available material. Final conclusions on this subject as well as on all others pertaining to this work must wait till the whole or at least a good deal of it has been so edited

I have avoided details in this survey of Shatkhandagama because I have discussed all these topics fully in my introduction in Huidi to which my learned readers are referred for details. The available manuscripts of the work are all very corrupt and full of lacunae, being very recent copies of a transcript which, so to say, had to be stolen from Mudbidri. My great regret is that inspite of all efforts, I could not get at the only of I manuscript pressive I there So the text had to be constituted from the available copies as critically as was possible according to the principles which I have explained in full in my Hindi introduction. Inspite of all these difficulties, however, I hope my readers will not find the text as unsatisfactory is it might have been expected under the circumstances.

# १. श्री धवलादि सिद्धान्तांके प्रकाशमें आनेका इतिहास

सुना जाता है कि श्री धवछादि सिद्धान्त प्रंथोंको प्रकाशमें छाने और उनका उत्तर मारतमें पठनपाठनद्वारा प्रचार करनेका विचार पंडित टोडरमछजीके समयमें जयपुर और अजमेरकी ओरसे प्रारंग हुआ था। किंतु कोई भी महान् कार्य सुसंपादित होनेके छिये किसी महान् आत्माको बाट जोहता रहता है। बम्बईके दानशिर, परमोपकारी स्व. सेठ माणिकचंदजी जे. पी. का नाम किसने न सुना होगा? आजसे छण्पन वर्ष पहछे वि. सं. १९४० (सन् १८८३ ई.) की बात है। सेठ जी संघ छेकर मूडविदीकी यात्राको गये थे। वहां उन्होंने रक्तमयी प्रतिमाओं और धवछादि सिद्धान्त प्रंथोंकी प्रतियोंके दर्शन किये। सेठजीका ध्यान जितना उन बहुमूल्य प्रतिमाओंकी ओर गया, उससे कहीं अधिक उन प्रतियोंकी ओर आकर्षित हुआ। उनकी मूक्त धर्मस्थक दृष्टिसे यह बात छुपी नहीं रही कि उन प्रतियोंकी ताड़पत्र जीण हो रहे हैं। उन्होंने उस समयके भग्नरकजी तथा बहांके पंचोंका प्यान भी उस ओर दिछाया और इस बातकी पूछताछ की कि क्या कोई उन प्रंथोंको पट्ट समझ भी सकता है या नहीं ! पंचोंने उत्तर दिया 'हम छोग तो इनका दर्शन पूजन करके ही अपने जन्मको सफछ मानते हैं । हां, जैनविद्री (श्रवणवेष्ठगुष्ट) में ब्रह्ममूरि शास्त्री है, वे इनको पट्ना जानते हैं । यह सुनकर सेठजी गंभीर विचारमें पट्ट गये। उस समय इससे अधिक कुछ न कर सके, किंतु उनके मनमें सिद्धान्त प्रंथोंके उद्धारकी चिन्ता स्थान कर गई।

यात्रासे छोटकर सेठजीने अपने परम सहयोगी मित्र, सोलापुरनिवासी श्री सेठ हीराचन्द नेमचन्दजी को पत्र लिखा और उसमें श्री धवलादि प्रंथोंके उद्घारकी चिन्ता प्रगट की, तथा स्वयं भी जाकर उक्त प्रंथोंके दर्शन करने और फिर उद्घारके उपाय सोचनेकी प्रेरणा की। सेठ माणिकचंदजीकी इस इच्छाको मान देकर सेठ हीराचंदजीने दूसरे ही वर्ष, अर्थात् वि. सं. १९४१ (सन् १८८४) में स्वयं मडिवेदीकी यात्रा की। वे अपने साथ श्रवणवेलगुलके पण्डित ब्रह्मसूरि शाखीको भी ले गये। ब्रह्मसूरिजीने उन्हें तथा उपस्थित सज्जनोंको श्री धवल सिद्धान्तका मंगलाचरण पटकर खुनाया, जिसे मुनकर वे सब अतिप्रसन्न हुए। सेठ हीराचंदजीके मनमें सिद्धान्त प्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेकी भावना दृह हो गई और उन्होंने ब्रह्मसूरि शाखीसे प्रतिलिपिका कार्य अपने हाथमें लेनेका आप्रह किया। वहांसे लीटकर सेठ हीराचंदजी बम्बई आये और सेठ माणिकचंदजीसे मिलकर उन्होंने प्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेका विचार पक्का किया। किंतु उनके

वहांसे लांटनेपर वे तथा सेट माणिकचंदजी अपने अपने व्यावसायिक कार्योंमें गुंच गये और कोई दश वर्षतक प्रतिलिपि करानेकी बात उनके मनमें ही रह गई |

इसी बीचमें अजमेरिनवासी श्रीयुक्त सेट मूलचंदजी सोनी श्रीयुक्त पं. गोपालदासजी वेरेयाके साथ मूडिवेदीकी यात्राको गये। उस समय उन्होंने सिद्धान्त प्रंथोंके दर्शनकार वहांके पंचों और ब्रह्मसूरि शास्त्रीके साथ यह बात निश्चित की कि उन प्रन्थोंकी प्रतिलिपियां की जांय। तद-तुसार लेखनकार्य भी प्रारंभ हो गया। यात्रासे लौटने समय सेट मूलचंदजी सोनी सोलपुर और बम्बई भी गये और उन्होंने सेठ होराचंदजी व माणिकचंदजीको भी अपने उक्त कार्यकी सूचना दी, जिसका उन्होंने अनुमोदन किया। श्रीमान् सिंवई पन्नालालजी अमरावतीवालोंसे ज्ञात हुआ है कि जब उनके पिता रव० सिंवई वंशीलालजी सं. १९४७ (सन् १८९०) के लगभग मूडिविदीकी यात्राको गये ये तब ब्रह्ममूरि शास्त्री हाग लेखनकार्य प्रारंभ हो गया था। किंतु लगभग तीनसौ इलोक प्रमाण प्रतिलिपि होनेके परचात् हो वह कार्य बन्द पड़ गया, क्योंकि, सेठजी वह प्रतिलिपि अजमेरके लिये चाहते थे और यह बात मुडिविद्दोंके भहारकर्जी व पंचोंको इष्ट नहीं थी।

इसी विषयको लेकर सं० १९५२ (सन १८९५) में सेठ माणिकचंदजी और सेठ हीराचंदजी के बीच पुनः पत्रव्यवहार हुआ, जिसके पल्यवहूप सेठ हीराचंदजीने प्रतिलिपि करानेके खर्चके लिये चन्दा एकत्र करनेका बीड़ा उठाया । उन्होंने अपने पत्र जैनबोधकमें सौ सी रूपयोंके सहायक बननेके लिये अपील निकालना प्रारंभ कर दिया । फलतः एक वर्षके भीतर चौदह हजारसे ऊपरके चन्देकी स्वीकारता आगई । तब सेठ हीराचंदजीने सेठ माणिकचंदजीको सोलापुर बुलाया और उनके समक्ष ब्रह्मसूरि शाकीसे एकसी पन्चीस (१२५) रुपया मासिक वृत्तिपर प्रतिलिपि करानेकी बात पनकी होगई । उनकी सहायनाके लिये मिरजनिवासी गजपित शाकी भी नियुक्त कर दिये गये । ये दोनों शास्त्री मूडिवदी पहुंचे और उसी वर्षकी फाल्गुन शुक्ला ७ बुध-वारको प्रयक्ती प्रतिलिपि करनेका कार्य प्रारंभ हो गया । उसके एक माह और तीन दिन परचात् चित्र शुक्ला १० को ब्रह्मसूरि शास्त्रीने सेठ हीराचदजीको पत्रद्वारा सूचित किया कि जयधवलके पन्दह पत्र अर्थात् लगभग १५०० रलोकोंकी कार्य हो चुकी । इसके कुछ ही परचात् ब्रह्मसूरि शास्त्री अस्वस्थ हो गये और अन्ततः स्वर्गवासी हुए ।

ब्रह्मसूरि शास्त्रीके पश्चात् गजपित शास्त्रीने प्रतिलेखनका कार्य चाल रक्खा और लग-भग सोल्ह वर्षमें धवल और जयधवलको प्रतिलिपि नागरी लिपिमें पूरी की । इसी अवसरमें मूडिव-द्रीके पण्डित देवराज सेठी, शांतप्पा उपाध्याय तथा ब्रह्मस्य इंद्रह्मरा उक्त प्रंथोंकी कनाडी लिपिमें भी प्रतिलिपि कर ली गई। उस समय सेट हीराचंदजी पुन: मूडिविद्री पहुंचे और उन्होंने यह इच्छा प्रगट की कि तीसरे प्रंथराज महाधवलकी भी प्रतिलिपि हो जाय और इन प्रंथोंकी सुरक्षा तथा परनपारनरूप सदुपयोगके लिये अनेक प्रतियां कराकर भिन्न भिन्न स्थानों में रक्षी जांवे। किंतु इस बात र भद्दारक व पंचलोग राजी नहीं हुए। तथापि महाधवलकी कनाडी प्रतिलिपि पंडित नेमिराजजी द्वारा किये जानेकी व्यवस्था करा दी गई। यह कार्य सन् १९१८ से पूर्व पूर्ण हो गया। इसके परचात् सेठ हीराचंदजीके प्रयक्ति महाधवलकी नागरी प्रतिलिपि पं. लोकनाथजी शाखीद्वारा लगभग चार वर्षमें पूरी हुई। इसप्रकार इन प्रंथोंका प्रतिलिपि कार्य सन् १८९६ से १९२२ तक अर्थात् २६ वर्ष चला, और इतने समयमें इनकी कनाडी लिपि पं. देवराज सेठी, प. शांतप्पा इन्द्र, पं. ब्रह्मय्य इन्द्र तथा पं. नेमिराज सेठी द्वारा; तथा नागरी लिपि पं. ब्रह्मसूरि शास्त्री, पं. गजपित उपाध्याय और पं. लोकनाथजी शास्त्री द्वारा की गई। इस कार्यमें लगभग वीस हजार रूपया खर्च हुआ।

#### धवल और जयधवलकी प्रतिके बाहर निकलनेका इतिहास

धवल और जयवबलकी नागरी प्रतिलिपि करते समय श्री गजपित उपाध्यायने गुप्तरीतिसं उनकी एक कनाडी प्रतिलिपि भी कर ली और उसे अपने ही पास रख लिया। इस
कार्य में विशेष हाथ उनकी विदुषी पत्नी लक्ष्मीबाईका था, जिनकी यह प्रबल इन्छा थी कि इन
प्रंथोंके पठनपाठनका प्रचार हो। सन् १९१५ में उन प्रतिलिपियोंको लेकर गजपित उपाध्याय
सेठ हीराचंदजीके पास सोलापुर पहुचे और न्योछावर देकर उन्हें अपने पास रखनेके लिये कहा।
किंतु सेठजीने उन्हें अपने पास रखना स्वीकार नही किया, तथा अपने घनिष्ठ मित्र सेठ
माणिकचंदजी को भी लिख दिया कि वे भी उन प्रतियोंको अपने पास न रक्षें। उनके ऐसा
करनेका कारण यही जाना जाता है कि वे मूडविद्यीसे बाहर प्रतियोंको न ले जानेके लिये
मूडविद्यीके पंचों और भद्दारकजी से वचनबद्ध हो चुके थे। अत्रव प्रतियोंको प्रचारकी भावना
रखते हुए भी उन्होंने प्रतियोंको अपने पास रखना नैतिक दृष्टिसे उचित नहीं समझा। तब गजपित
उपाध्याय उन प्रतियोंको लेकर सहारनपुर पहुंचे, और वहां श्री लाला जम्बूपसादजी रईसने
उन्हें यथीचित पुरस्कार देकर उन प्रतियोंको अपने मंदिरजीमें विराजमान कर दिया।

गजपति उपाध्यायने लालाजी को यह आस्त्रासन दिया था कि वे स्थयं उन कानाडी प्रतियोंकी नागरी लिपि कर देंगे। किंतु पुत्रकी बीमारीके कारण उन्हें शीप्र घर लीटना पड़ा। पश्चात् उनकी परनी भी बीमार हुई और उनका देहान्त हो गया। इन संकटोंके कारण उपाध्यायजी फिर सहारनपुर न जा सके और सन् १९२३ में उनका भी शरीरान्त हो गया। लालाजीने उन प्रंथोंकी नागरी प्रतिलिपि पण्डित विजयचंद्रस्या और पं. सीताराम शास्त्रांके द्वारा

कराई। यह कार्य सन् १९१६ से १९२३ तक संपन्न हुआ। सन् १९२४ में सहारनपुरवालोंने मूडविद्रीके पं. लोकनाथ जी शास्त्रीको युलाकर उनसे कनाडी और नागरी लिपियोंका मिलान करा लिया।

सहारनपुरकी कनाडी प्रतिकी नागरी लिपि करने समय पं सीताराम शास्त्रीने एक और कापी कर ली और उसे अपने ही पास रख लिया, यह लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर, की सूचनासे ज्ञात हुआ है। पर यह भी मुना जाता है कि जिस समय पं विजयचंद्रय्या और पं सीताराम शास्त्री कनाडीकी नागरी प्रतिलिपि करने बेठे उस समय पं विजयचंद्रय्या पट्ने जाते थे और पं सीताराम शास्त्री मुक्षिया और जल्दीके लिये कागजंक खरोंपर नागरीमें लिखते जाते थे। टन्ही प्यरेपिरसे उन्होंने पीछ शास्त्राक्षार प्रति सावधानीसे लिखकर लालाजीको दे दी, किंतु उन प्यरेको अपने पास ही रख लिया, और उन्हीं खरोंपरसे पीछ सीताराम शास्त्रीने अनेक स्थानोंपर धवल जयववल की शिपया करके दी। वे ही तथा उन परसे की गई प्रतियां अब अमरावती, आरा, कारंजा, दिर्छा, वम्बर्ट, सीलापुर, सागर, झालरापाटन, इन्दीर, सिवनी, व्यावर, और अजमरमे निराजमान हे।

पं. गजपित उपाध्याय तथा पं. सीताराम शास्त्रीने चोहे जिस भावनासे उक्त कार्य किया हो और मछे ही नीतिकी कसीटी पर बह काय ठीक न उत्तरता हो, किंतु इन महान् सिद्धान्त प्रथोंको सिकडो वर्षीके केंद्रेस मुक्त करके बिद्धत और जिज्ञासु संसारका महान् उपकार करनेका श्रेय भी उन्हींको है। इस प्रसंगेंस मुंद्रों गुमानी कविका निज्ञ पद्य याद आता है—

पूर्वजञ्जीद्धिमपाद् सीव गंगा प्रापितवान् स मगीरथसूप. । वन्धुरभूजगतः परमोऽसी सज्जन है सबका उपकारी ॥ सिद्रान्त प्रंथोंकी प्रतियोंका इतिहास संप्रह करनेके लिये हमने जो प्रश्नावली प्रकाशित की थी उसका जिन अनेक महानुभावोंने सूचनात्मक उत्तर भेजनेकी कृपा की । हम उन्हीं उत्तरोंके आधारसे पूर्वीक इतिहास प्रस्तुत करनेमें समर्थ हुए, इस हेतु हम इन सज्जनोंका आभार मानते हैं ।

धवलादि सिद्धान्त प्रंथोंकी प्रति-उद्धारसंबन्धी प्रश्नावलीका उत्तर भेजनेवाले सजनोंकी नामावली —

- १ श्रीमान् सेट रावजी सखारामजी दोशी, सोलापुर
- २ ,, लाला प्रयुम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर
- ३ ,, पंडित नाथूराम जी प्रेमी, बम्बई
- पं. लोकनाथजी शास्त्री, मंत्री, वीरवाणी सिङ्गान्त भवन, मडिविदी
- ५ ,, ब्र. शीतलप्रसादजी
- ६ ,, पं. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, कारंजा
- ७ , सिंघई पन्नालालजी तंशीलालजी, अमरावती
- ८ ,, पं. मक्खनलालजी शास्त्री, मोरेना
- ९ ,, पं. रामप्रसादजी शास्त्री, श्री. ऐ. पनालाल दि. जैन सरस्वती भवन, बम्बई
- १० ,, पं. के. भुजवलीजी शास्त्री, जैन सिद्धान्त भवन, आरा
- ११ ,, पं. दयाचन्दजी न्यायातीर्थ, सत्तर्कसुधातरंगिणी पाठशाला, सागर
- १२ ,, सेट बीरचंद कोदरजी गांधी, फलटन
- १३ ,, सेठ ठाकुरदास भगवानदासजी जब्हेरी, बम्बई
- १४ ,, सेट मृलचन्द किशनदास जी कापडिया, सूरत
- १५ ,, सेठ राजमल जी वडजास्या, भेलसा
- १६ ,, गांधी नेमचंद बालचंदजी, वकील, उसमानावाद
- **१७ ,, बाबू कामताप्रसादजी, सम्पादक बीर, अलीगंज**

## २. हमारी आदर्श प्रतियां

- १. धवलादि सिद्धान्तप्रथोंकी एकमात्र प्राचीन प्रति दक्षिण कर्नाटक देशके मूडिविद्री नगरके गुरुवसीद नामक जैन मंदिरमें बहाके मद्दारक श्रीचारुकीर्तिजी महाराज तथा जैन पंचोंके अधिकारमें है। तीनों प्रंथोंकी प्रतियां ताल्पत्र पर कनाली लिपिमें हैं। धवलाके ताल्पत्रोंकी लम्बाई लगभग २। फुट, चीलाई ३ इंच, और कुलसंस्या ५९२ है। यह प्रति कवकी लिखी हुई है इसका ठीक ज्ञान प्राप्त प्रतियों पर से नहीं होता है। किन्तु लिपि प्राचीन कनाड़ी है जो पांच छैसी वर्षोंसे कम प्राचीन नहीं अनुमान की जाती। कहा जाता है कि ये सिद्धान्त प्रंथ पहले जैनविद्री अर्थान् श्रवणकेलगोल नगर के एक मंदिरजी में विराजमान थे। इसी कारण उस मंदिरकी अभी तक 'सिद्धान्त बस्ती 'नामसे प्रसिद्धि है। वहां से किमी समय ये प्रंथ मूडिविद्री पहुंचे। (एपीप्राफिआ कर्नाटिका, जिल्ट २, मूमिका पृ. २८).
- २. इसी प्रतिकी धवलाकी कनाड़ी प्रतिलिपि प० देवराज सेठी, शान्तपा उपध्याय और ब्रह्मय इन्द्र द्वारा सन् १८९६ और १९१६ के बीच पूर्ण की गयी थी। यह लगमग १ फुट २ इंच लम्बे और ६ इंच चौटे कास्मीरी कागज के २८०० पत्रों पर है। यह भी मूडविद्री के गुरुवसीद मंदिर में सुरक्षित है।
- ३. धवलाके ताइपत्रोंको नागरी प्रतिलिपि पं ० गजपित उपाध्याय द्वारा सन् १८९६ भीर १९१६ के बीच की गई थी | यह प्रति १ फुट ३ इंच लम्बे, १० टंच चौड़े काम्मीरी कागज के १३२३ पत्रों पर है । यह भी मृटविटी के गुरुवसदि मंदिरमें सुरक्षित है ।
- 8. मूड़िवद्दीके ताड़पत्रों परसे सन् १८९६ और १९१६ के बीच पं. गजपित उपाध्यायने उनकी विदुपी पत्नी छक्ष्मीवाई की सहायतारा जो प्रति गुप्त रीतिसे की थी वह आधु-निक कनाई। छिपिमें कागजपर है। यह प्रति अब सहारनपुरमें छाछा प्रयुप्तकुमारजी रईसके अधिकारमें है।
- ५. पूर्वोक्त नं. ४ की प्रति की नागरी प्रतितिषि सहारनपुर मे पं. विजयचंद्रैया और पं. सीतारामशास्त्रीके द्वारा सन् १९१६ और १९२४ के बीच कराई गई थी। यह प्रति १ फुट छम्बे, ८ इंच चीड़े कागजके १६५० पत्रोपर हुई है। इसका न. ४ की कनाडी प्रतिसे मिलान मूडिमिद्री के पं. ष्टीकनाथजी शास्त्रीद्वारा सन् १९२४ मे किया गया था। यह प्रति भी उक्त छालाजीके ही अधिकारमे है।

- ६. पूर्वोक्त नं. ५ की नागरा प्रतिलिपि करने समय पं. सीताराम शास्त्रीने एक और नागरी प्रतिलिपि करके अपने पास रख ली थी, ऐसा श्रीमान् लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर, की सूचनासे जाना जाता है। यह प्रति अब भी पं सीताराम शास्त्रीके अधिकारमे है।
- ७. पूर्वोक्त नं. ६ की प्रतिपरसे ही सीताराम शास्त्रीने वे अनेक प्रतियां की है जो अब कारंजा, आरा, सागर आदि स्थानों में विराजमान है। सागर की प्रति १३॥ इंच छम्बे ७॥। इंच चाँड़े कागज के १५९६ पत्रीपर है। यह प्रति सत्तर्कसुधानरंगिणी पाठशाला, सागर, के चैत्यालयमें विराजमान है और श्रीमान पं. गणेशप्रसाद जी वर्णीके अधिकारमें है।
- ८. न. ७ परमे अमरावतीकी धवला प्रति १७ इंच लम्बे, ७ इंच चौड़े कागजके १४६५ पत्रोंपर बहुकप्रमादजी कायम्थके हाथमे सवत् १९८५ के माधकृष्णा ८ शनि० को लिखी गई है। यह प्रति अब इस साहित्य उद्घारक फंडके ट्रस्टी श्रीमान् सि. पन्नालाल बंशीलालजी के अधिकारमे है और अमरावतीके परवार दि. जैन मन्दिरमे विराजमान है। इसके ३७५ पत्रोका सशोधन महारनपुरवार्टी न. ५ की प्रतिपरसे १९३८ मे कर लिया गया था।

प्रस्तुत प्रथ की प्रथम प्रेसकापी इसी प्रतिपरसे की गई थी। इसका उद्घेग प्रस्तुत प्रथकी टिप्पणियों में 'अं 'संकेत द्वार किया गया है।

- ९. दूसर्ग प्रति जिसका हमने पाठ संशोधनमे उपयोग किया है, आराके जैनसिद्धान्त भवन मे विराजमान है, और लाला निर्मलकुमारजी चक्रिश्वरकुमारजीके अधिकारमें है। यह उपर्युक्त प्रति न. ६ पर से स्वय सीताराम शास्त्री द्वारा वि. सं. १९८३ माव खुक्का ५ रविवार को लिखकर समाप्त की हुई है। इसके कागज १४॥ इंच लम्बे और ६॥ इंच चौड़े है, तथा पत्रसंख्या ११२७ है। यह हमारी टिप्पणियो आदि की 'आ' प्रति है।
- १०. हमारेद्वारा उपयोगमे ली गई तीसरी प्रति कारजाके श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रमकी है और हमे पं. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्रीके द्वारा प्राप्त हुई। यह भी उपर्युक्त नं. ६ परसे स्वयं सीताराम शास्त्री द्वारा १३॥ इच लेबे ८ इंच चौडे कागजके १४१२ पत्रोंपर श्रावण शुक्रा १५ सं. १९८८ में लिखी गई है। इस प्रतिका उल्लेख टिप्पणियो आदि में 'क' संकेत द्वारा किया गया है।

सहारनपुर की प्रतिसे छिए, गए, संशोधनोका संकेत 'स' प्रति के नामसे किया गया है। इनके अतिरिक्त, जहांतक हमे ज्ञात है, मिद्धान्त प्रथोकी प्रतियां मोछापुर, ज्ञालग-पाटन, व्यावर, वस्वई, इन्दोर, अजमर, दिल्ली और मिवनीमे भी है। इनमेंसे केवल वस्वई दि. जैन सरस्वती भवन की प्रति का परिचय हमारी प्रश्नावलीके उत्तरमे वहां के मेनेजर श्रीयुत पं रामप्रसादजी शास्त्रीने भेजनेकी कृपा की, जिससे ज्ञात हुआ कि वह प्रति आगकी उपर्युक्त नं. ९ की प्रति पर से पं. रोशनलालद्वारा स. १९८९ में लिखी गई है, और उसी परसे ज्ञालग-पाटन ऐलक पन्नालाल दि. जैन सरस्वतीभवन के लिए प्रति कराई गई है। सागरकी सत्तर्कसुधा-तर्गीणी पाठशालाकी प्रतिका जो परिचय वहां के प्रधानाध्यापक प. दयाचदजी शास्त्रीन भेजने की कृपा की है, उससे ज्ञात हुआ है कि सिवनी की प्रति सागरकी प्रतिपरसे ही की गई है। रोप प्रतियोका हमें हमारी प्रश्नावलीके उत्तरमें कोई परिचय भी नहीं मिल सका।

इससे स्पष्ट है कि स्वय सीताराम शास्त्रीके हाथकी लिखी हुई जो तीन प्रतिया कारजा, आरा और सागरकी है, उनमेसे पूर्व दोका तो हमने सीधा उपयोग किया है और सागरकी प्रतिका उसकी अमरावतीवार्ली प्रतिलिपि परमे लाम लिया है।

## धवल सिद्धान्तकी प्रतियोंकी पूर्वोक्त परम्पराका निदर्शक वंशावक्ष



इस विवरण और वंशवृक्ष से स्पष्ट है कि यथार्थमें प्राचीन प्रति एक ही है किंतु खेद है कि अल्यन्त प्रयत्न करनेपर भी हमें मूड्बिद्रीकी प्रतिके मिलानका लाभ नहीं मिल सका । यही नहीं, जिस प्रति परसे हमारी प्रथम प्रेस-काणी तैयार हुई वह उस प्रतिकी छठवीं पीढ़ीकी है । उसके संशोधनके लिये हम पूर्णतः दो पांचवी पीढ़ीकी प्रतियोंका लाभ पा सके । तीसरी पीढ़ीकी सहारनपुरवाली प्रति अन्तिम संशोधनके समय हमारे सामने नहीं थीं । उसके जो पाठ-भेद अमरावतीकी प्रतिपर अंकित कर लिये गये थे उन्हींसे लाभ उठाया गया है । इस परंपरामें भी दो पीड़ियोंकी प्रतियां गुष्त रीतिसं की गई थीं । ऐसी अवस्थामें पाठ-संशोधनका कार्य कितना कठिन हुआ है यह वे पाठक विशेषक्षपसे समझ सकेंगे जिन्हें प्राचीन प्रथोंके संशोधनका कार्य पड़ा है । भापाके प्राकृत होने और विषयकी अल्यन्त गहनता और दुक्तहताने संशोधन कार्य और भी जिटिल बना दिया था।

यह सब होते हुए भी हम प्रस्तुत प्रंथ पाठकोंके हाथमें कुछ दढता और विश्वासके साथ दे रहे है। उपर्युक्त अवस्थामें जो कुछ सामग्री हमें उपलब्ध हो सकी उसका पूरा लाभ छेनेमें कसर नहीं रखी गई। सभी प्रतियोंमें कहीं कहीं छिपिकारके प्रमादसे एक शन्दसे छेकर कोई सौ शन्दतक छट गये है । इनकी पूर्ति एक दूसरी प्रतिसे कर ही गई हैं । प्रतियोंमें वाक्य-समाप्ति-सूचक विराम-चिन्ह नहीं है। कारंजाकी प्रतिमें लाल स्याहींके दण्डक लगे हुए हैं, जो वाक्यसमाप्तिके समझनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा भामक ही अधिक है। ये दण्डक किसअकार लगाये गये थे टसका इतिहास श्रीमान् पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री सुनाते थे । जब पं. सीतारामजी शास्त्री प्रंथोंको लेकर कारंजा पहुंचे तब पंडितजीने प्रंथोंको देखकर कहा कि उनमें विराम-चिन्होंकी कमी है। पं. सीतारामजी शास्त्रीने इस कमीकी वहीं पूर्ति कर देनेका वचन दिया और लाल स्याही छेकर कलमसे खटाखट दण्डक लगाना प्रारंभ कर दिया । जब पण्डितजीने उन दण्डकोंको जाकर देखा और उन्हें अनुचित स्थानोंपर भी लगा पाया तब उन्होंने कहा यह क्या किया ? पं. सीतारामजीने कहा जहा प्रतिमें स्थान मिला, आखिर वहीं तो दण्डक लगाये जा सकते हैं ? पण्डितजी इस अनर्थको देखकर अपनी कृतिपर पछताये । अतएव वाक्यका निर्णय करनेमें ऐसे विशाम-चिन्होंका ख्याल बिळकुल ही छोडकर विषयके तारतम्यद्वारा ही हमें वाक्य-समाप्तिका निर्णय करना पड़ा है। इसप्रकार तथा अन्यत्र दिये हुए संशोधनके नियमेंद्वारा अब जो पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है वह समुचित साधनोंकी अप्राप्तिको देखते हुए असंतोपजनक नहीं कहा जा सकता। हमें तो बहुत थोड़े स्थानोंपर शुद्ध पाठमें संदेह रहा है। हमें आश्चर्य इस बातका नहीं है कि ये थोड़े स्थल

शंकास्पद रह गये, किंतु आश्चर्य इस बातका है कि प्रतियोंकी पूर्वोक्त अवस्था होते हुए भी उन परसे इतना शुद्ध पाठ प्रस्तुन किया जा सका। इस संबन्धमें हमसे पुनः यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि गजपितजी उपाध्याय और पं. सीनारामजी शास्त्रीने भटे ही किसी प्रयोजनवश नकलें की हों, किंतु उन्होंने कार्य किया उनकी शिक्तभर ईमानदारीसे और इसके िटये उनके प्रति, और विशेषतः पं. गजपितजी उपाध्यायकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाईके प्रति हमारी इतज्ञता कम नहीं है।

## ३. पाठ संशोधनके नियम

- १. प्रस्तुत प्रंथके पाठ-संशोधनमें उपर बतलाई हुई अमरावर्ता, सहारनपुर, कारंजा और आराक्षा चार हम्सिलिंग्वत प्रतियोका उपयोग किया गया है। यद्याप ये सब प्रतिया एक ही प्रतिका प्रायः एक ही व्यक्तिद्वारा गत पढ़ह वर्षोके भीतर की हुई नकले हैं, तथापि उनसे पूर्वकी प्रति अलभ्य होनेकी अवस्थाम पाठ-संशोधनमें इन चार प्रतियोगे बहुत सहायता मिली है। कससे कम उनके मिलानद्वारा मिला भिला प्रतियोमें छुटे हुए मिला मिला पाठ, जो एक मात्रासे लगा कर लगभग सी शब्दोतक पाये जाते हैं, उपलब्ध हो गये और इसप्रकार कमसे कम उन सबकी उस एक आदर्श प्रतिका पाठ हमारे सामने आ गया। पाठका विचार करते समय सहारनपुरकी प्रति हमारे सामने नहीं थी, इस कारण उसका जितना उपयोग चाहिये उतना हम नहीं कर सके। केवल उसके जो पाठ-भेद अमरावर्ताकी हस्त-प्रति पर अकित कर लिये गये थे, उन्हींसे लाभ उठाया गया है। जहा पर अन्य सब प्रतियोसे इसका पाठ मिल पाया गया वहा इसीको प्रामाण्य दिया गया है। जेते स्थल प्रार्थिशन केवल ऐसे ही स्थानेपर किया गया है जहा वह विषय और व्यक्तिप्रको देखने हुये नितान्त आवश्यक जचा। पर भी बहा पर कमसे कम प्रिवर्तनद्वारा काम चलाया गया है।
- २. जहा पर प्रतियोक पाठ-मिलानमावसे शुद्ध पाठ नहीं मिल सका वहा पहले यह विचार किया गया है कि क्या कनाई।सं नागरी लिपि करनेम कोई दृष्टि-दोपजन्य भ्रम वहां संभव है ? ऐसे विचारद्वारा हम निम्न प्रकारके सशोधन कर सके -
- (अ) प्राचीन कनाड़ींमे प्राकृत लिखते समय अनुस्वार और वर्ण-द्वित्व-बोधक संकेत एक बिन्दु ही होता है, भेद केवल इतना है कि अनुस्वारका बिन्दु कुछ होटा (०) और द्वित्वका

कुछ बड़ा (○) होता है। फिर अनुस्वार का विन्दु वर्णमें पश्चात और दिन्यका वर्णस पूर्व रखा जाता है। अतएव लिपिकार दिन्यको अनुस्वार और अनुस्वारको दिन्व भी पट सकता है। उदाहरणार्थ, प्रो० पाठकने अपने एक लेखमें स्विलोकसारकी कनाटी ताडपत्र प्रति परमें कुछ नागरीमें गाथाएं उद्भृत की है जिनमेंसे एक यहां देते है

सो उ॰म॰गाहिमुहो चउ॰मुहो सदरि-वास-परमाऊ । चालीस र॰जओ जिदभूमि पु॰छइ स-मति-गणं ॥

इसका गुइरूप है-

सो उम्मग्गाहिम्हो चउम्मृहं। सदरि-वास-परमाऊ । चाछीस रजञो जिद्भूमि पुच्छः स-मंति-गणं॥

ऐसे स्नमकी संभवता व्यानमे रखकर निम्न प्रकारके पाठ सुवार छिये गये है--

- (१) अनुस्वारके स्थान पर अगले वर्णका द्विस्य--अंगे गिङ्झा-अगग्गिङ्झा (पृ ६); लक्त्वणं खड्णो-लक्खणक्खड्णो (पृ. १५) संबंध-संबद्ध (पृ. २५, २९२, ) बंस-बस्स (पृ. ११०) आदि।
- (२) दित्वके स्थानपर अनुस्वार --

भगग भंग ( पृ. ४९ ) अक्कुलेसर-अंकुलेसर ( पृ. ७१ ) कक्ला-कंला ( पृ. ७३ ) सिम्इवर्स्सया दंतं—सिमइवर् सया दंतं ( पृ. ७ ) सम्बयणी—संवयणी ( पृ. १०४ ) ओरालिय ति ओरालियं ति ( पृ. २९१ ) पात्रगगालिय-पात्रं गालिय ( पृ. ४८ ) पिडमञ्चा-पिडमं वा ( पृ. ५८ ) इत्यादि ।

(आ) कनाईं।में द और घ प्रायः एकसे ही लिखे जाते है जिससे एक दूसरेमें भ्रम हो सकता है।

द-ध, दरिद-धरिद (पृ. २९) श्र-द, इत्रिध--इत्रिद (पृ. २०) हरधणु-हरदणु (पृ. २७३) इत्यादि ।

- (ई) कनाडीमें थ और ध में अन्तर केवल वर्णके मध्यमें एक विदुके रहने न रहनेका
- \* Bhandarkar commemoration Vol., 1917, P. 221.

है, अतएव इनके लिखने पहनेमें भ्रान्ति हो सकती है। अतः कथं के स्थानपर कथं और इसको तथा पूर्वोक्त अनुस्वार दिख-विभ्रमको ध्यानमें रखकर संबंधोवा के स्थान पर सन्वन्धोवा कर दिये गये है।

यद्यपि शौरसेनीके नियमानुसार कथं आदिमें थ के स्थान पर थ ही रक्खा है, किंतु जहां घ करनेसे किसी अन्य शब्दसे श्रम होनेकी संभावना हुई वहां थ ही रहने दिया। उदाहरणार्थ— किसी किसी प्रतिमें 'गयो ' के स्थान पर 'गंबो ' भी है किंतु हमने 'गंथो ' ही रक्खा है।

- (ई) व्हस्त्र और दीर्घ स्त्रोंमें बहुत व्यत्यय पाया जाता है, विशेषतः प्राकृत रूपोंमें। इसका कारण यहीं जान पट्ता है कि प्राचीन कनाटी लिपिमे व्हस्त्र और दीर्घका कोर्ट मेद ही नहीं किया जाता। अतः संशोधनमें व्हस्तत्व और टीर्घत्व व्याकरणके नियमानुसार रक्ता गया है।
- (उ) प्राचीन कनाड़ी श्रंथोंने बहुया आदि छ के स्थान पर अ छिखा मिलता है जैसा कि प्रो. उपाध्येन प्रमासमप्रकाशकी भीनकामें (पृ. ८३ पर) कहा हे । हमें भी पृ. ३२६ की अवतरण गाथा नं. १६९ में 'अहड 'के स्थान पर 'छहड़ 'करना पड़ा।
- ३. प्रतियोमे न आर ण के डिल्क्को छोट्कर रेप पंचमाक्षरोमें हलंत रूप नहीं पांय जाते । किंतु यहा संशोधित संस्कृतमे पंचमाक्षर यथास्थान रक्षे गये है ।
- 8. प आर य मे प्राचीन कनादी तथा वर्तमान नागरी लिपिमें बहुधा श्रम पाया जाता है। यही बात हमारी प्रतियोमे मी पार्ट गर्ट। अत. संशोधनमें वे दोनों यथास्थान स्वस्वे गये है।
- भ. प्रतियों में ब आर व का मेद नहीं दिखाई देता, सवत्र व ही दिखाई देता है। अतः संशोधनमें दोनों अक्षर यथास्थान रक्खे गये हैं। प्राकृतमें व या व संस्कृतके वर्णानुसार रम्खा गया है।
- ६. 'अरिहतः ' संस्कृतमे अकारातक रूपसे प्रतियोमे पाया जाता है। हमने उसके स्थानपर संस्कृत नियमानुसार अरिहंता ही रक्खा है। (देग्वो, भाषा व व्याकरणका प्रकरण)
- ७. प्रंथमें संस्कृत आंग प्राकृत दोने। मापाओंका स्वव उपयोग हुआ है, तथा प्रति-योंकी नकल करनेवाले संस्कृतके ही जानकर रहे हे। अनल्य बहुत स्थानोपर प्राकृतके बीच संस्कृतके और संस्कृतके बीच प्राकृतके रूप आ गये हे। ऐसे स्थानोपर शुद्ध करके उनके प्राकृत और संकृत रूप ही दिये गये है। जैसे, इदि-इति, वणं-वनं, गदि-गिन, आदि।

- ८. प्रितियों में अवतरण गाथाएं प्रायः अनियमितरूपसे उक्तं च या उत्तं च कहकर उद्भृत की गई है । नियमके लिये हमने सर्वत्र संस्कृत पाठके पश्चात् उक्तं च और प्राकृत पाठके पश्चात् उत्तं च रक्खा है ।
- ९. प्रतियों में संधिक संबंधमें भी बहुत अनियम पाया जाता है। इमने व्याकरणके संधिसंबंधी नियमोंको ध्यानमें रखकर यथाशक्ति मूलके अनुसार ही पाठ रखनेका प्रयत्न किया है, किंतु जहां विराम चिन्ह आगया है वहां संधि अवस्य ही तोड़ दी गई है।
- १०. प्रतियों में प्राकृत रान्दों में लुप्त न्यंजनों के स्थानों में कहीं य श्रुति पाई जाती है और कहीं नहीं | हमने यह नियम पालनेका प्रयन्न िकया है कि जहां आदर्श प्रतियों में अविशिष्ट खर ही हो वहां यदि संयोगी खर अ या आ हो तो य श्रुतिका उपयोग करना, नहीं तो य श्रुतिका उपयोग नहीं करना | प्रतियों में अधिकांश स्थानों पर इसी नियमका प्रभाव पाया जाता है | पर ओ के साथ भी बहुत स्थानों पर य श्रुति मिलती है और ऊ अथवा ए के साथ कित् ही, अन्य खरों के साथ नहीं |
  - (१) ओ के साथ य श्रुतिके उदाहरण भिणयो, जाणयो, विसारयो, पारयो, आदि ।
  - (२) ऊके साथ-बन्नियृण
  - (३) ए के साथ-परिणयेण (परिणतेन ) एनकारसीये, आदीये, इत्सादि ।

# ४. पट्खंडागमके रचियता

प्रस्तुत प्रथके अनुसार (पृ. ६७) पट्खंडागमके विषयके ज्ञाता धरसेनाचार्य थे, जो सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें ध्यान करते थे। नंदिसंघकी प्राकृत पट्टावलीके अनुसार वे आचारांग के पूर्ण ज्ञाता थे किन्तु 'धवला 'के शब्दों में वे अंगों और पूर्वों के एकदेश ज्ञाता थे। कुछ भी हो वे थे भारी विद्वान् और श्रुत-ष्रस्त । उन्हें इस बातकी चिंता हुई कि उनके पश्चात् श्रुतज्ञानका लोप हो जायगा, अतः उन्होंने महिमा नगरीके मुनिसम्मेलनको पत्र लिखा जिसके फलस्वरूप वहांसे दो मुनि उनके पास पहुंचे। आचार्यने उनकी बुद्धिकी परीक्षा करके उन्हें सिद्धान्त पढ़ाया। ये दोनों मुनि पुष्पदंत और भूतवलि थे। धरसेनाचार्यने इन्हें सिखाया तो उत्तम-

तासे किंतु उयों ही आपाद शुक्रा एकादशीको अध्ययन पूरा हुआ त्यों ही वर्षाकालके बहुत समीप होते हुए भी उन्हें उसी दिन अपने पाससे विदा कर दिया। दोनों शिष्योंने गुरुकी वात अनुस्नंत्रनीय मानकर उसका पालन किया और वहांसे चलकर अंकुलेक्बरमें चातुर्मास किया। धरसेनाचार्यने इन्हें वहांसे तत्क्षण क्यों रवाना कर दिया यह प्रस्तुत प्रंथमें नहीं बतलाया गया है। किंतु इदनन्दिकत श्रुतावतार तथा विद्युप श्रीधरकृत श्रुतावतारमें लिखा है कि धरसेनाचार्यको ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, अतएव इन्हें उस कारण क्लेश न हो इससे उन्होंने उन मुनियोंको तत्काल अपने पाससे विदा कर दिया। संभव है उनके वहां रहनेसे आचार्यके ध्यान और तपमें विन्न होता, विशेषत. जब कि वे श्रुतज्ञानका रक्षासंबन्धी अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। वे संभवत: यह भी चाहते होंगे कि उनके वे शिष्य वहांसे जल्दी निकल कर उस श्रुतज्ञानका प्रचार करें। जो भी हो, धरसेनाचार्यकी हमें फिर कोई लटा देखनेको नहीं मिलती, वे सदाके लिये हमारी आंखोंसे ओझल हो गये।

भवलाकारने भरमेनाचार्यके गुरुका नाम नहीं दिया । इन्डनिन्दके श्रुतावतारमे लोहार्य कर्का गुरुपरम्पराके पश्चात विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हद्वत्त इन चार अहिद्वित्त अंक्षेत्र किया गया है । वे सब अगो और पूर्वीके एकदेश ज्ञाता थे । अर्हद्वित्त वेद भारी संघनायक थे । वे पूर्विदेशमे पुटवर्धनपुरके कहे गये हैं । उन्होंने पंचवर्षीय युग-प्रतिक्रमणके समय बडा भारी यित-सम्मेलन किया जिसमे सौ योजनके यित एकत्र हुए । उनकी भावनाओ परसे उन्होंने जान लिया कि अब पक्षपातका जमाना आगया है । अत उन्होंने निन्द, बीर, अपराजित, देव, पंचस्तप, सेन, सह, गुणवर, गुष्ट, सिह, चन्द्र आदि नामोसे मिन्न मिन्न संघ स्थापित किये जिसमे एकत्व और अपनत्वकी भावनामे खुव् धर्म-बात्मल्य और धर्म-प्रभावना बट्ट ।

श्रुतावतारके अनुसार अहंद्विकिक अनन्तर माघनित हुए जो मुनियोमे श्रेष्ट थे । उन्होने अंगो और पूर्वोका एकदेश प्रकाश फैछाया और पश्चात समाधिमरण किया । उनके पश्चात् ही

इन्द्रनिष्दिके अनुसार घरसेनाचार्यने उन्हें इसरे दिन बिदा किया ।

९ इन्द्रमन्दिने इस परानका नाम कुर्गश्वर दिया है। वहां वे नो दिनकी यात्रा करके पहुंचे।

३ स्वासनमृति झात्या मा भृत्सवलेशमेतयोर्गरिभन । इति गुरुणा सचिन्त्य द्वितीयदिवसे ततस्तैन । इन्द्रनन्दि, श्रुतावतारः आत्मनो निकटमरणं झात्वा धरसेनस्तयोमी क्लेशो मवतु इति मत्वा तन्मुनिविसर्जनं करिप्यति । विद्यधश्रीधर, श्रुतावतारः मानदिः जैन् ग्रं. २१, पू. ३१७.

सौराष्ट्र देशके गिरिनगरके समीप अर्जयन्त पर्वतकी चन्द्रगुफाके निवासी धरसेनाचार्यका वर्णन आया है।

इन चार आरातीय यतियो और अर्हद्विट, माघनन्दि व धरसेन आचार्योकं बीच इन्द्र-नन्दिने कोई गुरु-शिष्य-परम्पराका उल्टेग्य नहीं किया। केवल अर्हद्विट आदि तीन आचार्योमे एकके पश्चात् दूसरेकं होनेका स्पष्ट संकेत किया है। पर इन तीनोके गुरु-शिष्य तारतम्यके सबन्धमें भी उन्होने कुछ नहीं कहा। यहीं नहीं प्रत्युत उन्होने स्पष्ट कह दिया है कि—-

> गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः । न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात् ॥१५१॥

अर्थात् गुणधर और धरसेनकी पूर्वीपर गुरुपरम्परा हमे ज्ञात नहीं है, क्योंकि, उसका वृत्तान्त न तो हमे किसी आगममे मिळा और न किसी मुनिन ही वतळाया।

कितु निन्दसंघकी प्राकृत पद्मावलीमे अहिद्वलि, माघनन्दि और धरसेन तथा उनके पश्चात पुष्पदन्त और भृतविलको एक दूसरेके उत्तराधिकारी वतलाया है जिससे ज्ञात होता है कि धरसेनके टाटागुरु अहिद्वलि और गुरु माघनन्दि थे।

नन्दिसंत्रकी संस्कृत गुर्वाबर्टीमें भी माधनन्दिका नाम आया है। इस पहाबर्टीके प्रारंभमें भद्रवाहु और उनके शिष्य गुप्तिगुप्तकी बंदना की गई है, किन्तु उनके नामके साथ संघ आदिका उल्टेख नहीं किया गया है। उनकी वन्द्रनाके पश्चात मृट्यसंघमें नन्द्रिसंघ बटात्कारगणके उत्पन्न होनेके साथ ही माधनन्दिका उल्टेख किया गया है। संभव है कि संघभेदके विधाता अईद्विट आचार्यने उन्हें ही नन्द्रिसंघका अग्रणी बनाया हो। उनके नामके साथ 'नन्दि ' पद होनेसे भी उनका इस गणके साथ सबन्ध प्रकट होता है। यथा -

श्रीमानशेपनरनायकवन्दितांत्रिः श्रीगुप्तिगुप्त इति विश्वतनामधेयः । यो भद्रबाहुमुनिपुगवपद्यपद्यः सृद्यः स वो दिशतु निर्मलसंबद्दद्भिम् ॥ १ ॥ श्रीमृलसंघेऽजनि नन्दिसंघः तस्मिन्बलान्कारगणोऽतिरम्यः । तत्राभवत्पूर्वपदांशवेदां श्रीमाघनन्दी नरदेववन्द्यः ॥ २ ॥ जै. सि. मा. १, ४, प्र. ५१.

पद्मावलीम इनके पद्मधारा जिनचन्द्र और उनके पश्चात् पद्मनिन्द कुन्दकुन्दका उल्लेख किया गया है, पर धरसेनका नहीं। अतः संशय हो सकता है कि ये वे ही धरसेनके गुरु है या नहीं । किंतु उनके 'पूर्वपदांशवेदी ' अर्थात् पूर्वोके एकदेशको जाननेवाले, ऐसे विशेषणसे पता चलता है कि ये वे ही हैं । पृष्टावलीमें उनके शिष्य धरसेनका उल्लेख न आनेका कारण यह हो सकता है कि धरसेन विद्यानुरागी थे और वे संघसे अलग रहकर शास्त्राभ्यास किया करते थे। अतः उनकी अनुपस्थितिमें संघका नायकः माधनिन्दके अन्य शिष्य जिनचन्द्रपर पड़ा हो । उधर धर-सेनाचार्यने अपनी विद्याद्वारा शिष्यपरम्पग पुष्पदन्त और भूतविल्डारा चलाई।

माघनिन्दिका उन्नेख ' जंबूदीवपण्णात्त ' के कर्ता पद्मनिन्दिन भी किया है और उन्हें, राग, द्वेप और मोह से रहित, श्रुतसागरके पारगामी, मित-प्रगल्भ, तप और संयमसे सम्पन्न तथा विख्यात कहा है। इनके शिष्य सकल्लंद्र गुरु थे जिन्होंने सिद्धान्तमहोद्धिमे अपने पापरूपी मैल भो डाले थे। उनके शिष्य श्रीनिन्द गुरु हुए जिनके निमित्त जंबूदिवपण्णात्ति लिखी गई। यथा—

गय-राय-दांस-मोहो सुद-सायर-पारओ मइ-पगर्था ।
तव-संजम-संपण्णो विक्खाओ माघनंदि-गुरू ॥ १५४ ॥
तरसंव य वरितस्तो सिद्धंत-महोदिहिम्मि भुय-कलुना ।
णय-णियम-भील-कलिदो गुणउत्तो स्यलचंद-गुरू ॥ १५५ ॥
तरसंव य वर-सिस्तो णिम्मल-वर-णाण-चरण-संजुता ।
सम्मदंसण-सुद्धो सिरिणंदि-गुरु ति विक्खाओ ॥ १५६ ॥
तरस णिमितं लिहियं जंबूदीवरस तह य पण्णती ।
जो पढइ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तमं ठाणं ॥ १५७ ॥

( जैन साहित्य संशोधक, खं. १. जंबूदीवपण्णात्ते. लेखक पं. नाथूरामजी प्रमी )

जंबूदीवपण्णत्तिका रचनाकाल निश्चित नहीं है। किन्तु यहां माघनन्दिको श्रुतसागर पारगामी कहा है जिससे जान पड़ता है।कि संभवतः यहां हमारे माघनन्दिसे ही तालर्य है।

माधनन्दि सिद्धान्तवेदीके संबन्धका एक कथानक भी प्रचलित है। कहा जाता है कि माधनन्दि मुनि एकबार चर्याके लिये नगरमें गये थे। वहां एक कुम्हारकी कन्याने इनसे प्रेम प्रगट किया और वे उसीके साथ रहने लगे। कालान्तरमें एकबार संघमें किसी सैद्धान्तिक विषयपर मत-मेद उपस्थित हुआ और जब किसीसे उसका समाधान नहीं हो सका तब संघनायकने आज्ञा दी कि इसका समाधान माधनन्दिके पास जाकर किया जाय। अतः साधु माधनन्दिके पास पहुंचे और उनसे ज्ञानकी व्यवस्था मांगी। माधनन्दिने पूछा 'क्या संघ मुझे अब भी यह सन्कार देता है ! मुनियोंने उत्तर दिया आपके श्रुतज्ञानका सदैव आदर होगा। ' यह सुनकर माधनन्दिको पुनः

वैराग्य हो गया आर वे अपने सुरक्षित रग्वे हुए पीछी कमंडलु लेकर पुनः संघमें आ मिले। जैन सिद्धान्तभास्कर, सन् १९१३, अंक ४, पृष्ठ १५१ पर 'एक ऐतिहासिक स्तुति ' शीर्षकसे इसी कथानकका एक भाग छपा है और उसके साथ सोलह श्लोकोंकी एक स्तुति छपी है जिसे कहा है कि माघनन्दिने अपने कुम्हार-जीवनके समय कचे बड़ोंपर थाप देते समय गाते गाते बनाया था।

यदि इस कथानकमें कुछ तथ्यांश हो भी तो संभवतः वह उन माघनिन्द नामके आचार्यामेंसे किसी एकके संम्वन्धका हो सकता है जिनका उल्लेख श्रवणबेलगोलके अनेक शिलालेखों में आया है। (देग्वो जैनशिलालेखमंग्रह). इनमेंसे नं. १७१ के शिलालेखमें शुभचंद्र त्रेविबदेवके गुरु माधनिन्द सिद्रान्तदेव कहे गये है। शिलालेख नं. १२९ में विना किसी गुरु-शिष्य संबन्बके माधनिन्दको जगरप्रसिद्ध सिद्धान्तवेदी कहा है। यथा—

### नमा नम्नजनानन्दस्यन्दिने माघनन्दिने । जगलाभिद्धसिद्धान्तवेदिने चिल्लमोदिने ॥ ४ ॥

य दोनो आचार्य हमारे पट्षण्डागमके सच्चे रचियता है। प्रस्तुत प्रंथमें इनके प्रारम्भिक नाम, धाम व गुरु-परम्पराका कोई परिचय नहीं पाया जाता। आचार्य पुष्पदन्त धवलाकारन उनके संबन्धमें केवल इतना ही कहा है कि जब महिमा आंर भृतविल नगरीमें सम्मिछित यतिसंघको घरसेनाचार्यका पत्र मिछा तब उन्होंने श्रत-रक्षासंबन्धी उनके अभिप्रायकी समझकर अपने संघमेंसे दो साध चुने जो विद्याप्रहण करने और स्मरण रखनेमें समर्थ थे, जो अल्पन्त विनयशील थे, शीलवान् थे, जिनका देश, कल और जाति शुद्ध था और जो समस्त कलाओंमें पारंगत थे । उन दोनोंको धरसेनाचार्यके पास गिरिनगर (गिरनार) मेज दिया। धरसेनाचार्यने उनकी परीक्षा की। एकको अधिकाक्षरी और दूसरेको हीनाक्षरी विद्या बताकर उनसे उन्हें पष्टोपवाससे सिद्ध करनेको कहा । जब विद्याएं सिद्ध हुई तो एक बड़े बड़े दांतोंबाली और दूसरी कानी देवींके रूपमें प्रगट हुई। इन्हें देख कर चतुर साधकोंने जान लिया कि उनके मंत्रोंमे कुछ त्रुटि है। उन्होंने विचारपूर्वक उनके अधिक और हीन अक्षरोंकी कमी वेशी करके पुनः साधना की, जिससे देवियां अपने स्वामाविक सौम्यरूपमें प्रकट इईं। उनकी इस कुशलतासे गरुने जान लिया कि ये सिद्धान्त सिखानेके योग्य पात्र हैं। फिर उन्हें क्रमसे सब सिद्धान्त पटा दिया । यह श्रुताम्यास आपाट शुक्ला एकादशीको समाप्त हुआ और उसी समय भूतोंने पृष्पापहारोंद्वारा शंख, तूर्य और वादित्रोंकी ध्वनिके साथ एककी बडी पूजा की । इसीसे आचार्यश्रीने उनका नाम भूतबाठि रक्खा । दूसरेकी दंतपंक्ति अस्त-व्यस्त यी, उसे भूतोंने ठीक कर दी, इससे उनका नाम पुष्पदन्त रक्खा गया। ये ही दो आचार्य पुष्पदन्त और भूतबिल पट्खण्डागमके रचियता हुए।

इन दोनोंने घरसेनाचार्यसे सिद्धान्त सीखकर ग्रंथ-रचना की, अतः यरसेनाचार्य उनके शिक्षागुरु थे। पर उनके दीक्षागुरु कीन थे इसका कोई उल्लेख प्रस्तुत प्रथमें नहीं मिल्ला। इस नेमिदत्तने अपने आरावना-कथाकोपमें भी घरसेनाचार्यकी कथा दी है। उसमें कहा है कि धरसेनाचार्यने जिस मुनिसवकी पत्र भेजा था उसके सवाविपति महासेनाचार्य थे और उन्हींने अपने सबमेंसे पुणदन्त और भूतबिलको उनके पास मेजा। यह कहना कठिन है कि ब्रह्म नेमिदत्तने संवाधिपतिका नाम कथानकके छिये किल्पित कर लिया ह या वे किसी आवार परसे उसे लिख रहे हैं।

बिबुब श्रीधरने अपने श्रुतावतारमें मार्बियवाणी के रूपमें एक भिन्न है। कथानक दिया है जो इस प्रकार है——

इसी भरतक्षेत्रकं वामिदेश ( प्रसंदेश ? ) में वसुंवरा नामकी नगरी होगी । वहाके राजा नरवाहन और रानी सरूपाको पुत्र न होनेस राजा खेदिबन्न होगा । तब सुबुद्धि नामके सेट उन्हें पद्मावतीकी पूजा करनेका उपढेश देगे। राजांके तदनुमार देवीकी पूजा करनेपर पुत्रप्राप्ति होगी और वे उस पुत्रका नाम पदा रक्खेंगे । फिर राजा सहस्रकट चंत्यालय बनवावेंगे और प्रतिवर्ष यात्रा करेंगे । सेठजी भी राजधासादसे पद पदपर पृथ्वीको जिनमंदिरोंसे महित करेगे । इसी समय वसंत ऋतुमें समस्त संत्र वहां एकत्र होगा आर राजा सेठजीके साथ जिनपूजा करके रथ चलावेंगे । उसी समय राजा अपने मित्र मगधनवामीको मनीट हुआ देख सवाद्धि सेठके साथ वराग्यसे जैनी दीक्षा धारण करेंगे। इसी समय एक लेखवाहक वहां आवेगा। वह जिन देवोंकी नमस्कार करके व मनियोंकी तथा (परोक्षमे) धरसेन गुरुकी वन्दना करके लेख समर्पित करेगा। वे मुनि उसे वाचेगे कि गिरिनगरके समीप गुफावासी वरसेन मुनीश्वर आप्रायणीय पूर्वकी पंचम वस्तके चाये प्रामृतशास्त्रका व्याख्यान प्रारम्भ करनेवाले हैं । धरसेन भद्वारक कुछ दिनोमें नरवाहन आर सुबद्धि नामके मनियों को पठन, श्रवण और चिन्तनित्रया कराकर आपाट शुरा एकादशीकी शास्त्र समाप्त करेगे। उनमेंसे एककी मृत रात्रिको बलिविधि करेगे और दृसरेके चार दातोको सन्दर बना देंगे। अतएव भत-बिछके प्रभावसे नरवाहन मुनिका नाम मूतविल आर चार दांत समान हो जानेसे सबुद्धि मनिका नाम पुष्पदन्त होगा । इसके छेखकका सभय आदि अज्ञात है और यह कथानक कल्पित जान पडता है। अतएव उसमे कही गई बातोंपर कोई जोर नहीं दिया जासकता।

श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख (न. १०५) में पुष्पदन्त और भूतबलिको स्पष्टक्रपसे संबमेद-कर्ता अर्हद्वलिके शिष्प कहा है। यथा —

१ विबुधश्रीधर-श्रुतावतार ( माः जै. मः २१ सिद्धा-तमारादिसमह, पृ. ३१६).

यः पुष्पदन्तेन च भूतबल्याख्येनापि शिष्यद्वितयेन रेजे ।
फलप्रदानाय जगजनानां प्राप्तोऽड्डराभ्यामिव कल्पभूजः ॥ २५ ॥
अहद्भिलिस्संघ चतुर्वियं स श्रीकोण्डकुन्दान्वयमूलसंघम् ।
कालस्वभावादिह् जायमान-द्वेपेतराल्पीकरणाय चके ॥ २६ ॥

यद्यपि यह लेख बहुत पीछे अर्थात् शक सं. १३२० का है, तथापि संभवतः लेखकने किसी आधार पर से ही इन्हें अईद्बलिके शिष्य कहा होगा। यदि ऐसा हो तो यह भी संभव है कि ये इन दोनोंके दीक्षा-गुरु हों आर धरसेनाचार्यने जिस मुनि-सम्मेलनको पत्र भेजा था वह अईद्बलिका युग-प्रतिक्रमणके समय एकत्र किया हुआ समाज ही हो, और वहींसे उन्होंने अपने अल्यन्त कुशाशबुद्धि शिष्य पुष्पदन्त और भूतवलिको धरमेनाचार्यके पाम मेजा हो। पद्यावलीको अनुमार अईद्बलिको अन्तिम ममय और पुष्पदन्तके प्रारम्भ समयमें २१+१९=४० वर्षका अन्तर पहता है जिमसे उनका सममामयिक है। असंभव नही है। केवल इतना ही है कि इस अवस्थामें, लेख लिखते समय धरसेनाचार्यकी आयु अपेक्षाकृत कम ही मानना पडेगी।

प्रम्तुत प्रन्थमे पुष्पदन्तका सम्पर्क एक और व्यक्तिमे वतत्वाया गया है। अंकुलेक्वरमें चातुर्मास समाप्त करके जब वे निकले तय उन्हें जिनपालित मिल गये और उनके साथ वे बनवास देशको चले गये । ('जिणवालिय दृश्ण पुष्पवंताइरियो जिनपालित वणवासिवस्य गदे। 'पृष्ठ ७१।) दृश्ण का साधारणतः हष्ट्वा अर्थात् देशकर अर्थ होता है। पर यहां पर यदि दृश्ण का देशकर यही अर्थ ले लिया जाता है तो यह नहीं माल्स होता कि वहां जिनपालित कहांसे आ गये 'दृश्णका अर्थ हर्ष्टुं अर्थात् देशके के लिय भी हो सकता हैं, जिसका ताल्पये यह होगा कि पुष्पदन्त अंकुलेक्वरसे निकलकर जिनपालितको देखनेके लिये बनवास चले गये। मंगितकी दृष्टिंभ यह अर्थ टीक बेटता है। इन्ह्रनन्दिने जिनपालितको पुष्पदन्तका भागिनेय अर्थात् भनेज कहा है। पर इस रिक्तेक कारण वे उन्हे देखनेके लिये गये यह कदाचित् साधुके आचारकी दृष्टिंभ टीक न समझा जाय इसिलये वेसा अर्थ नहीं किया। बनवास देशसे ही वे गिरिनगर गये थे और बहांसे फिर बनवास देशको ही लीट गये। इससे यही प्रान्त पुष्पदन्ताचार्यकी जन्मभूमि ज्ञात होती है। बहा पहुचकर उन्होंने जिनपालितको दीक्षा दी और

१ विषुष श्रीधरकत श्रुतावतारके अनुसार पुष्पदन्त और मृत्वािकने अकुलेश्वरमे ही वर्डग आगमकी रचना की । (तन्मृतिदय अंकुलेश्वर गुरं गवा मत्वा वडगर्चनी कवा शासे<u>ण लिखाप्य</u> )

२ जैसे, रामो तिसमुद्द मेहलं पुहदं पालेऊण समन्थो । पउम चः ३१, ४०. संसार-गमण-मीओ इच्छद्द चनुण पत्त्रकां । पउम च ३१, ४८.

'वीसदि स्त्रों 'की रचना करके उन्हें पढ़ाया, और फिर उन्हें भ्तविष्ठिक पास भेज दिया। भूतबिष्ठिने उन्हें अल्पायु जान, महाकर्मप्रकृति पाहुड़के विच्छेद-भयसे द्रव्यप्रमाणसे लगाकर आगेकी प्रन्थ-रचना की। इसप्रकार पुष्पदन्त और भूतविष्ठ दोनो इस सिझान्त प्रथक रचयिता है और जिनपालित उस रचनाके निमित्त कारण हुए।

पुष्पदन्त और भूतविष्कं बाच आयुमे पुष्पदन्त ही जिट प्रतीत होते हैं । धवलाकारने

पुष्पदन्त
अपनी टीकाके मंगलाचरणमे उन्हें ही पहले नमस्कार किया है और उन्हें

'इसि-सिमिइ-वड '(ऋषिसीमित-पित ) अर्थात् ऋषियो व मुनियोकी समाके
भूतविलेसे
नायक कहा है । उनकी प्रंथ-रचना भी आदिमे हुई और भृतविलेन अपनी
रचना अन्ततः उन्हींके पास मेजी जिसे देख व प्रसन्न हुए । इन वातोसे
उनका ज्येष्ठस्व पाया जाता है । निन्दसंवकी प्राकृत पद्मावलीं वे स्पष्टतः मृतविलेसे पूर्व पद्माधिकारी
इए बतलांय गये है ।

वर्तमान ग्रंथमे पुष्पदन्तका रचना कितना है और भूतर्वाटका कितना, इसका स्पष्ट पुष्पदन्त और उल्लेख पाया जाता है। पुष्पदन्तने आदिके प्रथम 'वार्गाद सत्र 'रचे। पर इन वीम सत्रोमे धवरटाकारका समस्त सन्प्ररूपणाके वीम अधिकारोमे तार्व्य है, न कि आदिके २० नम्बर तकके स्वोसे, क्योंकि, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भूतविटिने इन्यप्रमाणानुगमसे टेकर रचना का (ए. ७१)। जहांसे इच्य-कितना ग्रंथ रचा प्रमाणानुगम अर्थात सम्बाप्ररूपणा प्रारम होती है वहापर भी कहा गया है कि—

संपहि चोदसण्ह जीवसमामाणमिश्यसमवगदाण सिन्साण नीम चेव परिमाणं पडिबोहणर्ड भृदबिष्ठियाइरियो सुत्तमाह ।

अर्थात्—' अव चौदह जीवसमामो के अम्तित्व को जान छेनेवारे शिप्यो को उन्ही। जीवसमासोंके परिमाण बतछानेके छिये भृतबछि आचार्य सुत्र कहते हैं।

इसप्रकार सन्त्रकरणणा अधिकारके कर्ना पृष्पदन्त और शेप समस्त प्रथके कर्ना भूतविट टहरते है ।

धवलामें इस प्रंथकी रचनाका इतना ही इतिहास पाया जाता है ! इससे आगेका श्रुतपंचमीका पट्खण्डागमकी रचना पुन्तकारूढ़ करके ज्येष्ट शुद्धा ५ को चतुर्विध संघके साथ उन पुस्तकोंको उपकरण मान श्रुतज्ञानकी पूजा की जिससे श्रुतपंचमी तिथिकी प्रख्याति जिनियोंमें आजतक चली आती है और उस तिथिको वे श्रुतकी पूजा करते है 🛊 । फिर भूतबिने उन पर्खण्डागम पुस्तकोंको जिनपालितके हाथ पुष्पदन्त गुरुके पास भेजा। पुष्पदन्त उन्हें देखकर और अपने चिन्तित कार्यको सफल जान अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने भी चातुर्वर्ण संत्रसहित सिद्धान्तकी पूजा की।

## ५. आचार्य-परम्परा

अब यह प्रश्न उपिथत होता है कि धरमेनाचार्य और उनमे सिद्धान्त मीखकर प्रथ-रचना करनेवाले पुष्पदन्त और भूतबिट आचार्य कब हुए ? प्रम्तुत ग्रंथ में इस धरमेनाचार्य से सम्बन्ध की कछ सूचना महावीर न्त्राभीसे लगाकर लोहाचार्य तक की परम्परासे पूर्वकी मिलती है। वह परम्परा इस प्रकार है, महाबीर भगवान्के परचात् क्रमशः गुरु- परम्परा गांतम, छोहार्य और जम्बूम्बामी ममन्त श्रुत के ज्ञायक और अन्तमें केवल्ज्ञानी हुए। उनके परचात् क्रमशः विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये पांच श्रुतकेवली हुए । उनके परचात् विशाखाचार्य, प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जय, नाग, मिद्धार्थ, धृतिमेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, और धर्ममेन, ये ग्यारह एकादश अंग और दशपूर्वके पारगामी हुए। तलक्षात् नक्षत्र, जयपाल, पांड, ध्रवमेन और कम, ये पांच एकादश अंगोके धारक हुए, और इनके पश्चात् सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाह् और छोहार्य, ये चार आचार्य एक आचारंग के घारक और शेप श्रुतके एकदेश ज्ञाता हुए । इसके प्रधात् समस्त अंगों और पूर्वाका एकदेश ज्ञान आचार्य परम्परामे आकर धरसेनाचार्यको प्राप्त हुआ (६५-६६)। यह परम्परा इम प्रकार है-

ः इयेष्टसितपक्षपत्रस्यां चानुर्वर्ण्यसंघत्रसम्बेतः । तःपुस्तकोपकरणर्र्यधान कियापूर्वकं पृजाम ॥ १४३ ॥ श्रुतपत्रभीति तेन प्रख्याति तिथिरियं परामाप । अद्यापि येन तस्या श्रुतपूजा कुर्वते जनाः ॥ १४४ ॥

इन्द्रनन्द्र-श्रुतावनार

### महाचीर की जिष्य-परम्परा

| ą  | गौतम            | 3              | १५ घृतिसेन  | ì                    |
|----|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
|    | <b>ळो</b> हार्य | केवली          | १६ विजय     | ļ                    |
|    | जम्बृ           | }              | १७ बुद्धिल  | }                    |
|    |                 |                | १८ गंगदेव   |                      |
| 8  | विष्णु          | 1              | १९ घर्मसेन  |                      |
| 4  | नन्दिमित्र      | . ધ            | 11          | ,                    |
| Ę  | अपराजित         | 🏃 श्रुतकेवर्ला | २० नक्षत्र  |                      |
| ૭  | गोवर्धन         |                | २१ जयपाल    | <b>ે</b>             |
|    | भद्रबाहु        | }              | २२ पाण्डु   | <b>एकाद्शांगधारी</b> |
|    |                 | ,              | २३ ध्रुवसेन |                      |
| ९  | विशाखाचार्य     | )              | २४ कंस      | !                    |
| १० | प्रोष्ठिल       | ११             | •           | J                    |
| ११ | क्षत्रिय        | ं दशपूर्वी     | २५ सुभद्र   | )                    |
| १२ | जय              |                | २६ यशो भद्र | 8                    |
| १३ | नाग             |                | २७ यशोबाहु  | अाचारांगचारी         |
|    | सिद्धार्थ       | }              | २८ लोहार्य  | }                    |

ठीक यही परभ्पर। धवलामें आगे पुनः वेदनाखंडके आदिमें मिछती है। इन दोनों अभाषार्थ-परम्परा में नाम भेद स्थानोंपर तथा वेहगे।छेक शिलाछेख नं. १ में नं. २ के आचार्य का नाम लेहार्य ही पाया जाता है, किन्तु हरिवंशपुराण, श्रुतावतार व ब्रह्म हेमकृत श्रुतस्कंध व शिलाछेख नं १०५ (२५३) में उस स्थान पर सुवर्मका नाम मिछता है। यही नहीं, स्वयं धवलाकारद्वारा ही रची हुई 'जयववला' में भी उस स्थानपर छोहार्य नहीं सुवर्मका नाम है। इस उलझनको सुलझानेवाला उछेल 'जंवूदीवपण्णाति' में पाया जाता है। वहां यह स्पष्ट कहा गया है कि लोहार्यका ही दुसरा नाम सुवर्म था। यथा —

'तेण वि छो**इ**ज्ञस्स य **होहउजे**ण य **सुधम्म**गामेण । गणधर-**सुधम्म**णा खलु **जंबृणा**मस्स णिदिष्टं ॥ १०॥ (जै सा. सं. १ पृ. १४९)

नं. ४ पर विष्णुके स्थानमें भी नामभेद पाया जाता है। जंबूदीवपण्णिति, आदिपुराण व श्रुतस्कंधमें उस स्थानपर 'नन्दी 'या नन्दीमुनि नाम मिळता है। यह भी छोहार्य और सुधमें के समान एक ही आचार्यके दो नाम प्रतीत होते है। इस भेदका कारण यह प्रतीत होता है कि इन आचार्यका पूरा नाम विष्णुनन्दि होगा और वेही एक स्थानपर संक्षेपसे विष्णु और

दूसरे स्थानपर निन्द नामसे निर्दिष्ट किये गये हैं। यही बात आगे नं. १८ के गंगदेवके विषयमें पाई जाती है।

नं ५ और ६ के आचार्योंका शिलालेख नं. १०५ में विपरीत क्रमसे उल्लेख किया गया है, अर्थात् वहां अपराजितका नाम पहिले और नंदिमित्र का पश्चात् किया गया है। संभवतः यह छंद-निर्वाहमात्रके लिये हैं, कोई भिन्न मान्यताका बोतक नहीं।

आंगके अनेक आचार्याके नाम भी शिलालेख नं. १०५ में भिन्न क्रमसे दिये गये हैं जिसका कारण भी छंदरचना प्रतीत होता है और इसी कारण संभवतः धर्मसेनका नाम यहां भिन्न क्रमसे सुधर्म दिया गया है।

उसीप्रकार न. ११ और १२ का उल्लेख श्रुतस्कंधमे विपरीत है, अर्थात् जयका नाम पहले और क्षित्रयका नाम पश्चात् दिया गया है। क्षित्रयके स्थानमे शिलालेख नं.१ मे क्षित्रकार्य नाम है जो अनुमानतः प्राकृत पाठ 'क्यित्तियारिय' का म्रान्त संश्कृत रूप प्रतीत होता है। नंदिसधर्का प्राकृत पद्दावलीमे न.१७ के बुद्धिलंक स्थानपर बुद्धिलिंग व नं.१८ के गंगदेवक स्थानपर केवल 'देव' नाम है।

नं. २१ के जयपालके स्थान पर जयधवलामे 'जसफल' तथा हिग्वंशपुराणमे यशःपाल नाम दिये हैं।

नं. २३ के ध्रवसंनके स्थान पर श्रुतावतार व शिळाळेख नं. १०५ मे हुमसेन तथा श्रुतस्कंधमे 'धृतसेन 'नाम है।

नं. २६ के यशोभड़के स्थान पर श्रुतावतारमे अभयभड़ नाम है।

नं. २७ के यशोबाहके स्थानपर जयधवलामे जहबाहु, श्रुतावतारमे जयबाहु, व नंदि संघ प्राकृत पद्मावलीमे व आदिपुराणमे मदबाहु नाम है। सभवतः य ही नंदिसंघकी संस्कृत पद्मावलीके भद्रबाहु द्वितीय है।

इन सब नाम-भेदोका म्ळकारण प्राकृत नामो परसे अमबश संस्कृत रूप बनाना प्रतीत होता है । कहीं कहीं छिपिमे अम होनेसे भी पाठ-भेद पड़ जाना संभव है ।

उक्त आचार्य-परंपराका प्रस्तुत खण्डमें समय नहीं दिया गया है। किंतु धवलाके धरसेनाचार्य के वेदनाखण्डके आदिमें, जयधवलामें व इन्द्रनन्दिकत श्रुतावतारमें गौतम स्वामीसे लगाकर लोहार्य तकका समय मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि महावीर निर्वाणके पश्चात कमशः ६२ वर्षमें तीन केवली, १००

वर्षमें पांच श्रुतकेवली, १८३ वर्षमें ग्यारह दशपूर्वी, २२० वर्षमें पांच एकादशांगधारी और ११८ वर्षमें चार एकांगधारी आचार्य हुए । इस्प्रकार महाबीर निर्वाणसे लोहाचार्य (द्वि.) तक ६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३ वर्ष व्यतीत हुए और इसके पश्चात् किसी समय धरसेनाचार्य हुए।

अत्र प्रश्न यह है कि छोहाचार्यसे कितने समय पश्चात् घरसेनाचार्य हुए। प्रस्तुत प्रत्यमें तो इसके संबन्धमें इतना ही कहा गया है कि इसके पश्चात् की आचार्य-परम्परामें घरसेनाचार्य हुए. (पृष्ट ६७) । अन्यत्र जहां यह आचार्य-परम्परा पाई जाती है वहां सर्वत्र वह परम्परा छोहाचार्य पर ही समाप्त हो जाती है। इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें प्रस्तुत प्रंथोंके निर्माणका बृत्तान्त विस्तारसे दिया है। किंतु छोहार्यके पश्चात् आचार्योका कम स्पष्टतः सूचित नहीं किया। प्रस्तुत, जैसा ऊपर बता आये है, वन्होंने कहा है कि इन आचार्योकी गुरु-परंपराका कोई निश्चय नहीं, क्योंकि, उसके कोई प्रमाण नहीं मिछते है। उन्होंने छोहार्यके पश्चात् चार आंर आचार्योके नाम गिनाये है, विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, और अईदत्त। और उन्हें आरातीय तथा अंगो और पूर्विक एकदेश ज्ञाता कहा है।

छोहार्यके पश्चात चार आरातीय यतियोका जिसप्रकार इन्द्रनिन्दिने एकसाथ उल्लेख किया है उससे जान पड़ता है कि संभवतः थे सब एक ही कालमे हुए थे। इसीसे श्रीयुक्त पं. जुगलिकशोरजी मुख्तारने उन चारोंका एकत्र समय २० वर्ष अनुमान किया है। उनके पश्चात् के अर्हद्विष्ठ आदि आचार्योका समय मुख्तारजी क्रमणः १० वर्ष अनुमान करते हैं (समन्तभद्र पृ. १६१)। इसके अनुसार धरसेनाचार्यका समय वीर्यनिर्वाणमे ६८३+२०+१०+१०=७२३ वर्ष पश्चात् आता है।

कितु निन्दसंघकी प्राकृत पद्दावली इसका समर्थन नहीं करती । यथार्थतः यह पद्दावली अन्य सब परम्पराओ और पद्दावलियोसे इतनी विलक्षण है और उन विलक्षणताओका प्रस्तृत आचार्योके काल-निणयंसे इतना घनिष्ठ संबन्ध है कि उसका पूरा परिचय यहां देना आवस्यक प्रतीत होता है। और चृंकि यह पद्दावली, जहां तक हमे ज्ञात है, केवल जैनसिद्धान्तमास्कर, भाग १, किरण ४, सन १९१३ में लपी थीं जो अब अग्राप्य है, अतः उसे हम यहां पूरी विना संशोधनका प्रयन्न किये उद्धृत करते हैं -

#### नन्दि-आम्नायकी पद्दावली

श्रीत्रेळोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सदगुरुभारतीम् । वक्ष्ये पद्टावळी रम्यां मूळसंघगणाधिपाम् ॥ १ ॥ श्रीमूलसंघप्रवरे नन्द्यासाये मनोहरे । बलात्कारगणोत्तंसे गच्छे सारस्वतीयके ॥ २ ॥ कुन्दकुन्दान्वये श्रेष्ठमुत्पन्नं श्रीगणाधिपम् । तमेवात्र प्रवस्यामि श्रयतां सञ्जना जनाः ॥ ३ ॥

### पट्टावली

अंतिम-जिण-णिब्वाणे केवलणाणी य गोयम-मुणिदो । बारह-वासे य गये सुधान-सामी य संजादो ॥ १ ॥ तह बारह-वासे पुण संजादो जम्बु-सामि मुणिणाहो । अठतीस-वास रहियो केवलणाणी य उक्किहो ॥ २ ॥ वासिंह-केवल-वासे तिण्हि मणी गोयम सुधम्म जंबू य । बारह बारह दो जण तिय दुगहीणं च चाछीसं ॥ ३ ॥ स्यकेवाले पंच जणा बासिंह-वासे गये सुसंजादा पढमं च उदह-वासं विष्हुकुमारं मुणेयव्वं ॥ ४ ॥ नंदिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय वास वाबीसं ॥ इग-हीण वीस वासं गोबद्धण भद्दबाहु गुणतीसं ॥ ५ ॥ सद सयकेवलणाणी पंच जणा विषद्ध नंदिमित्तो य ॥ अपराजिय गोवद्भण तह भद्दबाहु य संजादा ॥ ६ ॥ सद-वासिंह सुवासे गए सु-उपण्ण दह सुप्व्यहरा ॥ सद-तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥ ७ ॥ आयरिय विसाख पोट्टल खतिय जयसेण नागसेण मुणी ॥ सिद्धत्थ धित्ति विजयं बुहिर्लिंग देव धमसेणं ॥ ८ ॥ दह उगणीस य सत्तर इक्तत्रीस अट्टारह सत्तर ॥ अहारह तेरह वीस चउदह चोदय (सोडस) कमेणेयं ॥ ९ ॥ अंतिम जिण-णिःवाणे तियसय-पण-चालवास जादेसु । एगादहंगधारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥ १० ॥ नक्खत्तो जयपालग पंडव ध्रवसेन कंस आयरिया। अठारह वीस-वासं गुणचालं चोद बत्तीसं ॥ ११ ॥ सद तेवीस वासे एगादह अंगधरा जादा ।

वासं सत्ताणविदय दसंग नव अंग अष्टधरा ॥ १२ ॥

सुभदं च जसोभदं भद्दबाहु कमेण च ।

लोहाचय्य मुणीसं च कहियं च जिणागमे ॥ १३ ॥

छह अष्टारह वासे तेवीस वावण (पणास) वास मुणिणाहं ।

दस णव अष्टंगधरा वास दुसदवीस सधेमु ॥ १४ ॥

पंचसये पणसटे अंतिम-जिण-समय-जादेसु ।

उपणा पंच जणा इयंगधारी मुणेयव्वा ॥ १५ ॥

अहिवाछि माधनंदि य धरसेणं पुप्पयंत भूदबली ।

अडवीसं इगवीसं उगणीसं तीम वीस वास पुणो ॥ १६ ॥

इगसय-अठार-वासे इयंगधारी य मुणिवरा जादा ।

उसय-तिरासिय-वासे णिव्वाणा अंगदिति कहिय जिणं ॥ १७ ॥

सत्तरि-चउ-सद-युतो तिणकाछा विकमा हवइ जम्मा ।

अठ-वरस बाठळीला सोडस-वासेहि मिम्मिए देसे ॥ १८ ॥

पणरस-वासे रज्ञं कुणीति मिच्छोवदेससंयुत्तो ।

चाळीस-वरस जिणवर-धम्मं पाळीय सुरपयं छिटयं ॥ १९ ॥

प्राकृत पद्मावर्शको अनुसार वीर निर्वाणको प्रधान की काल-गणना इसप्रकार आती है-

### वीर निर्वाणके पश्चात

| १ गौतम        | केवली                | १२         | ९ विशाखाचार्य  | दशपूर्वघारी | १०       |
|---------------|----------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| २ सुधर्म      | ,,                   | १२         | ५० प्राष्ट्रिल | ,,,         | १०       |
| ३ जम्बूस्वामी | >3                   | ३८         | ११ क्षत्रिय    | 25          | १७       |
|               |                      |            | १२ जयसेन       | "           | २१       |
|               |                      | ६२         | १३ नागसेन      | 17          | १८       |
|               |                      |            | र४ सिद्धार्थ   | "           | १७       |
| ,√४ विष्णु    | <b>श्रुतकेव</b> र्छा | १४         | १५ घृतिषेण     | "           | 86       |
| ५ नन्दिमित्र  |                      | १६         | १६ विजय        | 19          | १३       |
| ६ अपराजित     | "                    | <b>২</b> ২ | १७ बुद्धिलिंग  | ,,          | २०       |
| ७ गोवर्घन     | 33                   | १९         | १८ देव         | "           | १४       |
| ८ भद्रबाहु    | 15                   | २९         | १९ घर्मसेन     | "           | १४ (१६)  |
| ~             |                      | १००        | ı              |             | १८१(१८३) |
|               |                      |            |                |             |          |

| २०  | नक्षत्र  | ग्यारह                 | १८  | २८ लोहाचार्य | **         | <b>५२ (५०</b> ) |
|-----|----------|------------------------|-----|--------------|------------|-----------------|
|     | जयपाल    | अं <b>गघा</b> री<br>'' | २०  |              |            | ९ <b>९</b> (९७) |
|     | पांड्व   | 31                     | ३९  |              |            |                 |
|     | धुवसेन   | "                      | १४  | २९ अईद्वाले  | एक अंगघारी | २८              |
| २४  | कंस      | ,,                     | 33  | ३० माघनन्दि  | **         | २१              |
|     |          |                        | 922 | ३१ घरसेन     | <b>)</b> 1 | १९              |
|     |          |                        | १२३ | ३२ पुष्पदन्त | 51         | ३०              |
| સ્ષ | सुभद्र   | दश नव                  | ६   | ३३ भृतबिल    | 11         | <b>₹</b> 0      |
|     |          | व आठ                   |     |              |            | ११८             |
| २६  | यशोभद्र  | अंगघारी                | १८  |              |            | -               |
| २७  | भद्रवाहु | 19                     | २३  |              | कुलजोड़    | ६८३             |

इस परावलीमें प्रत्येक आचार्यका समय अलग अलग निर्दिष्ट किया गया है, जो अन्यत्र नहीं पाया जाता, ओर समिष्टिम्हणसे भी वर्ष संख्यार्थे दी गई हैं । प्रथम तीन केवलियों, पाच श्रनकेवलियों और ग्यारह दशपूर्वियोंका समय क्रमशः वहीं ६२, पट्टावलीकी १००, और १८३ वर्ष बनलाया गया है और इसका योग ३४५ विशेषताएं वर्ष कहा है । किन्तु दशपूर्वधारी एक एक आचार्यका जो काल दिया हे उसका योग १८१ वर्ष आता है। अत्रुव स्पष्टतः कहीं दो वर्ष की भूल होती है, क्योंकि, नहीं तो यहां तकका योग ३४५ वर्ष नहीं आसकता। इसके आगे पाच एकादशागधारियोका समय अन्यत्र २२० वर्ष वतलाया गया है उनका १२३ वर्ष दिया है। इनके पश्चात् आगेके जिन चार आचायोको अन्यत्र एकांगधारी कह कर अनज्ञानकी परंपरा पूरी कर टी गई है उन्हें यहा क्रमशा दश, नव और आठ अंगके धारक कहा है, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कैं।न कितने अंगोंका जाता या। इससे दश अंगोंका अचानक लोप नहीं पाया जाता, जैसा कि अन्यत्र । इनका समय ११८ वर्ष के स्थानपर ९७ वर्ष बतलाया गया है। पर आचायोंका मनय जोडनेसे ९९ आता है अत दो वर्ष की यहां भी भूल है। तथा उनसे आंगे पांच आर आचार्याके नाम गिनाये गये है जो एकागधारी कहे गये है। उनके नाम अहिबल्लि (अर्हद्विष्ट) माधनन्दि, बरसेन, पुण्यदन्त और मृतबिष्ट है। उनका समय क्रमशः २८, २१, १९, ३० और २० वर्ष दिया गया है जिसका योग ११८ वर्ष होता है। इससे पूर्व श्रुतावतारमें विनयभर आदि जिन चार आचार्याके नाम दिये गये है वे यहां नहीं पाय जाते। इसप्रकार इस पद्मावलीके अनुसार भी अंग-परंपराका कुछ काछ ६२ + १०० + १८३ + १२३ + ९७ + ११८ = ६८३ वर्ष ही आता है जितना कि अन्यत्र बतलाया गया है । परंतु भेद यह ई कि अन्यत्र यह काळ लोहाचार्य तक ही पूरा कर दिया गया है और यहांपर उसके अन्तर्गत वे पांच

आचार्य भी हो जाते हैं जिनकं भीतर हमारे प्रथकर्ता धरसेन, पुणदन्त और भूतबिल भी सम्मिलित हैं।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जो एकादशांगधारियो और उनके पश्चात्के आचा-योंके समयोंमें अन्तर पड़ता है वह क्यों और किमप्रकार ?

कालसंबन्धी अंकोंपर विचार करनेसे ही स्पष्ट हो जाता है कि जहां पर अन्यत पांच एकादशांगधारियों और चार एकांगधारियोंका समय अलग अलग २२० आंर ११८ वर्ष बतलाया गया है वहां इस पद्दावलीमें उनका समय क्रमशः १२३ और ९७ वर्ष वतलाया है अर्थात् २२० वर्षके भीतर नौ ही आचार्य आ जाते है और आग ११८ वर्षमे अन्य पांच आचार्य गिनाये गये हैं जिनके अन्तर्गत धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबिल भी है।

जहां अनेक क्रमागत व्यक्तियोंका समय समिष्टिक् पसे दिया जाता है वहां बहुधा ऐसी भूछ हो जाया करती है। किंतु जहां एक एक व्यक्तिका काछ निर्दिष्ट किया जाता है वहां ऐसी भूछकी संभावना बहुत कम हो जाती है। हिन्दु पुराणोम अनेक स्थानीपर दें। राजवंशोंका काछ एक ही वंशके साथ दे दिया गया है। स्वयं महावीर तीर्थकरके निर्वाणमे पश्चात्के राजवंशोंका जो समय जैन प्रेथोंमें पाया जाता है उसमें भी इसप्रकारकी एक भूछ हुई है, जिसके कारण वीरनिर्वाणके समयके संबन्धमें दो मान्यताय हो गई है जिनमे परस्पर ६० वर्षका अन्तर पड़ गया है। (देखो आगे वीरनिर्वाण मंबत)। प्रम्तुत परंपराम इन २०० वर्षके कालमे भी ऐसा ही श्रम हुआ प्रतीत होता है।

यह भी प्रश्न उठता है कि याँद अर्हद्वील आदि आचार्य अंगज्ञाताओं का एरंपरामे थे ती उनके नाम सर्वत्र परंपराओं क्यों नहीं रहे, इसका कारण अर्हद्विल द्वारा स्थापित किया गया संघमेद प्रतीत होता है। उनके पश्चात् प्रत्येक संघ अपनी अपनी परंपरा अलग रावने लगा, जिसमें स्वभावतः संघमेदके पश्चात्के केवल उन्हीं आचार्योके नाम राग्व जा सकते थे जो उनी संघके हों या जो संघमेदसे पूर्वके हों। अतः केवल लोहाय तककी ही परंपरा सर्वमान्य रहा। संमव है कि इसी कारण काल-गणनामें भी वह गड़बड़ी आगई हो, क्योंकि अंगज्ञाताओंकी परंपराकों संघ-पक्षपातसे बचानेके लिये लेखकोंका यह प्रयत्न हो सकता है कि अंग-परंपराका काल ६८३ वर्ष ही बना रहे और उसमें अर्हद्विल आदि संघ-भेदमें संबन्ध रखनेवाले आचार्य भी न दिखाये जावें।

प्रश्न यह है कि क्या हम इस पट्टावर्छाको प्रमाण मान सकते है, विशेषतः जब कि उसकी बार्ता प्रस्तुत प्रन्थो व श्रुतावतारादि अन्य प्रमाणोके विरुद्ध जाती है ? इस पट्टावर्छाकी जांच करनेके छिये हमने सिद्धान्तभवन आराको उसकी मूल हस्तालिग्वित प्रति भेजनेके छिये छिखा,

किंत वहांसे पं. भुजबिलजी शास्त्री सचित करते हैं कि बहुत खोज करने पर भी उस पट्टावलीकी मूळ प्रति मिळ नहीं रही है। ऐसी अवस्थामें हमे उसकी जांच मुदित पाठ परसे ही करनी पड़ती है। यह पद्मावली प्राकृतमें है और संभवतः एक प्रतिपरसे विना कुछ संशोधनके छपाई गई होनेसे उसमें अनेक भाषादि-दोष हैं। इसिलिये उस परसे उसकी रचनाके समयके सबन्धमें कुछ कहना अशक्य है। पद्मावलीके ऊपर जो तीन संस्कृत स्लोक है। उनकी रचना बहत शिथिल है। तीसरा इलोक सदोप है। पर उन पर विचार करनेसे ऐसा प्रतात होता है कि उनका रचयिता खयं पद्मावलीकी रचना नहीं कर रहा, किंतु वह अपनी उस प्रस्तावनाके साथ एक प्राचीन पद्मावलीको प्रस्तुत कर रहा है। पट्टावर्शको नन्दि आम्नाय, बलाकार गण, सरस्वर्ता गच्छ व कुन्द्कुन्दान्वयकी कहनेका यह तो तार्व्य हो हा नहीं सकता कि उसमें उल्लिपित आचार्य उस अन्वयमें कुन्द-कन्दके पश्चात हुए है, किंतु उसका अभिप्राय यहां है कि लेखक उक्त अन्वयका था और ये सब आचार्य उक्त अन्वयमे मान जाते थे । इस पद्मावटीमे जो अंगविच्छेदका अस और उसकी काल-गणना पाँड जानी है वह अन्यवर्का मान्यताके विरुद्ध जाती है। किंतु उससे अकस्मात अंगलोप-संबन्धी कठिनाई कुछ कम हो जाती है और जो पांच आचार्योका २२० वर्षका काल असंभव नहीं तो द:शक्य जंचता है उसका समाधान हो जाता है। पर यदि यह ठीक हो तो कहना पडेगा कि श्रत-परम्पराके मंबन्धमे हरिबंशपुराणके कर्तामे लगाकर श्रतावतारके कर्ता इन्द्रनन्दितकके सब आचार्योने योग्या ग्वाया है और उन्हें वे प्रमाण उपलब्ध नहीं ये जो इस प्रश्नवलीके कर्ताको थे । समयाभावके कारण इस समय हम इसका और अधिक जांच पडताल नहीं कर मकते । किंतु माधक वाधक प्रमाणोका मंग्रह करके इसका निर्णय किय जानकी आवश्यकता है।

यदि यह पड़ावली ठीक प्रमाणित हो जाय तो हमारे आचार्याका समय वीर निर्वाणके पश्चात् ६२ + १०० + १८३ + १२३ + ९० + २८ + २१ = ६१४ और ६८३ वर्षके भीतर पडता है।

धरसेन, पुष्पदन्त और भूतवालिके समय पर प्रकाश डालनेवाला एक आंर प्रमाण है। धरसेनकृत प्रस्तुत प्रन्थकी उत्थानिकामें कहा गया है कि जब धरसेनाचार्य के पत्रके उत्तरभें जोणिपाहुड आन्ध्रदेशसे दो माधु, जो पीछे पुष्पदन्त और भूतविल कहलाये, उनके पास पहुंचे तब धरसेनाचार्यने उनकी परीक्षाके लिये उन्हें कुछ मन्त्रविद्याएं सिद्ध करनेके लिये दीं। इससे धरसेनाचार्यकी मन्त्रविद्यामें कुशलता सिद्ध होती है। अनेकान्त माग २ के गत १ जुलाई के अंक ९ में श्रीयुत् पं. जुगलिकशोरजी मुख्तारका लिखा हुआ योनिप्राध्त प्रन्थका परिचय प्रकाशित हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि यह प्रन्थ ८०० स्रोक प्रमाण प्राकृत गाथाओं है, उसका विषय मन्त्र-तन्त्रवाद है, तथा वह १५५६ वि. संवत्में लिखी गई बृहृहिष्णिणका नामकी प्रन्थ-सूचीके

आधारपर में धरसेनद्वारा बीर निर्वाणसं ६०० वर्ष पश्चात् बना हुआ माना गया है'। इस प्रंथकी एक प्रति मांडारकर इंस्टीट्यूट पूनामें है, जिसे देखकर पं. वेचरदामजीने जो नोट्स लिये थे उन्हीं परसे मुस्तारजीने उक्त परिचय लिखा है। इम प्रतिमें प्रंथका नाम तो योनिप्राभृत ही है किंतु उसके कर्ताका नाम पण्डसवण मुनि पाया जाता है। इन महामुनिने उसे कृष्पाण्डिनी महादेवीसे प्राप्त किया था आंर अपने शिष्य पुष्पदंत और भूतबलिके लिये लिखा था। इन दो नामोंके कथनसे इस प्रंथका धरसेनकृत होना बहुत संभव जंचता है। प्रज्ञाश्रमणत्व एक ऋदिका नाम है और उसके धारण करनेवाले मुनि प्रज्ञाश्रमण कहलाते थे। जोणिपाहुडकी इस प्रतिका लेखन-काल मंवत् १५८२ है, अर्थात् वह चारसी वर्षमे भी अधिक प्राचीन है। 'जोणिपाहुड 'नामक प्रंथका उल्लेख धवलामें भी आया है। जो इस प्रकार है—

' **जोणिपाहुडे** भणिद-मंत-तंत-सत्तीओ पोग्गलाणुभागो कि वेत्तक्वो '

(धवला अ प्रति पत्र ११९८)

इससे स्पष्ट है कि योनिशास्त नामका मंत्रशास्त्रसंबन्धी कोई अलन्त प्राचीन प्रंथ अवस्य है । उपर्युक्त अवस्थामें आचार्य धरसेननिर्मित योनिशास्त प्रंथके होनेमें अविश्वासका कोई कारण नहीं है । तथा बृहिंदिणिकामें जो उसका रचनाकाल बीर निर्वाणसे ६०० वर्ष प्रधात सूचित किया है वह भी गलत सिद्ध नहीं होता । अभी अभी अनेकान्त ,वर्ष २, किरण १२, पृ. ६६६) में श्रीमान् पं नाश्र्यमजी प्रेमीका 'योनिशास्त और प्रयोगमाला 'शीर्षक लेख ल्या है, जिसमें उन्होंने प्रमाण देकर बतलाया है कि भंडारकर इंग्डोट्यूटबाटा 'यानिशास्त ' और उसीके साथ गुंथा हुआ 'जान्स्दरी योगमाला ' संभवतः हरियेणकृत हे, किन् हरियेणके समयमे एक और प्राचीन योनिशास्त विद्यमान था । बृहिंदिणिकाकी प्रामाणिकताके विषयमें प्रेमीजीने कहा है कि

- १ योनिप्राभृतं त्रीरात ६०० घारमंत्रम । ( ब्रह्मद्विणिका ज मा. म. १, २ (परिशिष्ट )
- ६ धन्छांस पण्डमसणाको नमस्कार किया है और अन्य अद्वियोंक माध्र प्रज्ञायसणन्य किंदिका विवरण दिया है। यथा---

णमो पण्हसमणाण ॥ १८ ॥ औत्पत्तिका वैर्नायका कर्मजा पारिणाभिका चिनि चनुविधा प्रज्ञा । पुदेसु पण्डसमणेम किम ग्रहणं । चटुण्ड पि गर्ण । प्रज्ञा एव अवण येषा ने प्रज्ञाश्रवणाः

घवलाः अ. प्रति ६८४

जयधवलाकी प्रशस्तिमें कहा गया है कि बारमेनके जानके प्रकाशको देखकर विकास उन्हें श्रुतकेवळी और प्रशासमण कहते थे । यथा---

यमाहुः प्रस्फुरद्वोधदीथितिप्रसरोदयम् । अतकवालिन प्राज्ञाः प्रज्ञाश्रवणसत्तमम् ॥ २२ ॥

तिळोगपण्णांच गाथा ७० में कहा गया है कि प्रज्ञाब्रमणांबे अन्तिम मूर्नि 'वज्रयग' नामके हुए | यथा--पण्डसमणेसु चरिनो वहरजसो णाम ! (अनेकान्त, २,१२ पृ. ६६८) 'वह सूची एक स्वेतांबर विद्वान्नं प्रत्येक प्रंथ देखकर तैयार की थी और अभी तक वह बहुत ही प्रामाणिक समझी जाती है'। निद्धिसंघकी प्राकृत पृश्वावलीके अनुसार घरसेनका काल बीर निर्वाणसे ६२+१००+१८३+१००+२८+२१=६१४ वर्ष पृथ्वात् पृष्ट्ता है, अतः अपने पृष्ट्वालसं १४ वर्ष पूर्व बन्होंने यह प्रंथ रचा होगा। इस समीकरणसे प्राकृत पृश्ववली और बृहिहिप्पिनिकाके संकेत, इन दोनोंकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, क्योंकि, ये दोनों एक दूसरेसे स्वतंत्र आधारपर लिखे हुए प्रतीत होते हैं।

पट्खण्डागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यको संबन्धसे भी पड़ता है। कुन्दकुन्दकृत इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि जब कमिशास्त अंर कपायप्रास्त दोनों पिरक्म पुन्तकाम्बद हो चुके तब कोण्डकुन्दपुरमें एक्मनिद मुनिने, जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरु-परिपाटीसे मिला था, उन छह खण्डोंमेंसे प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका-प्रन्थ रचा। पक्मनिद कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था और श्रुताव्रतारमें कोण्डकुन्दपुरका उल्लेख आनेस इसमें संदेह नहीं रहता कि यहां उन्हींसे अभिशाय है। यद्यपि प्रा. उपाध्ये कुन्दकुन्दके ऐसे किसी प्रन्थकी रचनाकी बातको प्रामाणिक नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उन्हें धवन्छा व जयधवन्छामें इनका कोई संकेत नहीं मिला। किंतु कुन्दकुन्दके सिद्धान्त प्रंथोंपर टीका बनानेकी बात संविधा निर्मूल नहीं कहीं जा सकती, क्योंकि, जसा कि हम अन्यत्र बता रहे हैं, परिकर्म नामक प्रन्थके उल्लेख धवन्छा व जयधवन्छों अनेक जगह पाय जाते हैं।

त्रो. उपाध्येने कुन्दकुन्दके लिये ईस्त्रीका प्रारम्भ काल, लगभग प्रथम दो शताब्दियोंके भीतरका समय, अनुमान किया है उससे भी पट्ण्डागमकी रचनाका समय उपरोक्त ठीक जंचना है।

धरसेनाचार्य गिरिनगरकी चन्द्रगुफामे रहते थे। यह म्थान काठियाबाङ्कं अन्तर्गत है। मोगोलिक यह बाईसेंवे तीर्थंकर नेमिनाथकी निर्वाणभूमि होनेसे जैनियोंके लिये बहुत प्राचीन उस्त्रेख कालसे अबतक महत्वपूर्ण है। मीर्य राजाओंके समयसे लगाकर गुन्त काल अर्थात् ४ थी, ५ वी शतान्दितक इसका भारी महत्व रहा जसा कि यहांपर एक ही चट्टान पर पाये गये अशोक मीर्य, रुद्रदामन और गुप्तवंशी स्कन्धगुप्तके समयके लेखोंसे पाया जाता है।

धरसेनाचार्यने 'मिहमा 'में सिम्मिलित संघको पत्र मेजा था जिससे मिहमा किसी नगर या स्थान का नाम ज्ञात होता है, जो कि आन्ध्र देशके अन्तर्गत वेणाक नदीके तीरपर था। वेण्या नामकी एक नदी वस्बई प्रान्तके सतारा जिल्हेंमें है और उसी जिल्हेंमें मिहमानगढ़ नामका एक गांव भी है, जो हमारी मिहमा नगरी हो सकता है। इससे अनुमानतः यहीं सतारा जिल्हेंमें वह जैन मुनियोंका सम्मेटन हुआ था। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मानना पड़ेगा कि सतारा जिलेका माग उस समय आन्ध्र देशके अर्न्तगत था। आन्ध्रोंका राज्य पुराणों व शिलादि लेखोंपरसे ईस्बी पूर्व २३२ से ई० सन् २२५ तक पाया जाता है। इसके पश्चात् कमसे कम इस भागपर आन्ध्रोंका अधिकार नहीं रहा। अतएव इस देशको आन्ध्र विषयान्तर्गत लेना इसी समयके मीतर माना जा सकता है। गिरिनगरसे लीटते हुए पुष्पदंत और भूतबांटिने जिस अंकुलेश्वर स्थानमें वर्षाकाल व्यतीत किया था वह निरसन्देह गुजरातमें महोंच जिलेका प्रसिद्ध नगर अंकलेश्वर ही होना चाहिये। वहांसे पुष्पदन्त जिस बनवास देशको गये वह उत्तर कर्नाटकका ही प्राचीन नाम है जो तुंगभद्रा और बरदा नदियोंके बीच बसा हुआ है। प्राचीन कालमें यहां कदम्ब वंशका राज्य था। जहां इसकी राजधानी 'बनवासि' थी वहां अब भी उस नामका एक प्राप्त विद्यमान है। तथा भूतविं जिस दमिल देशको गये वह दक्षिण भारतका वह भाग है जो मद्राससे सेरिंगपट्टम और कमोरिन तक फला हुआ है और जिसकी प्राचीन राजधानी कांचीपुरी थी। प्रस्तुत प्रंथकी रचना-संबन्धी इन भौगोलिक सीमाओंसे स्पष्ट जाना जाता है कि उस प्राचीन कालमें क ठियावाड़से लगाकर देशके दक्षिणतम भाग तक जैन मुनियोंका प्रचुरतासे विहार होता था और उनके बीच पारस्परिक धार्मिक व साहित्यिक आदान-प्रदान सुचारकपसे चलना था। यह परिस्थिति विक्रमकी दूसरी शताविन्तक के समयका संकेत करती है।

## ६. वीर-निर्वाण-काल

पूर्वोक्त प्रकार से पट्खंडागमकी रचनाका समय वार्रानर्वाणके पश्चात् सातवीं शताब्दिके अन्तिम या आठवी शताब्दिके प्रारम्भिक भागमें पड़ता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि महावीर भगवानका निर्वाणकाल क्या है है

जैनियोमे एक वीरनिर्वाण संवत् प्रचलित है जिसका इस समय २४६५ वां वर्ष चाल् है। इसे लिखते समय मेरे सन्मुल 'जैनिमत्र' का ता. १४ सितम्बर १९३९ का अंक प्रस्तुत है जिसपर वीर सं. २४६५ भादों सुदी १, दिया हुआ है। यह संवत् वीरनिर्वाण दिवस अर्थात् पूर्णिमान्त मास-गणनाके अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष १४ के पश्चात् बदलता है। अतः आगामी नवम्बर ११ सन् १९३९ से निर्वाण संवत् २४६६ प्रारम्भ हो जायगा। इस समय विक्रम संवत् १९९६ प्रचलित है और यह चैत्र शुक्त पक्षसे प्रारम्भ होता है। इसके अनुसार निर्वाण संवत् और विक्रम संवत् में २४६६-१९९६=४७० वर्ष का अन्तर है। दोनों संवतोंके प्रारम्भ मासमें भेद होनेसे कुछ मासोंमे यह अन्तर ४६९ वर्ष आता है जैसा कि वर्तमान मे। अतः इस मान्यताके अनुसार महावीरका निर्वाण विक्रम संवत्से कुछ मास कम ४७० वर्ष पूर्व हुआ।

किन्तु विक्रम संयत्के प्रारम्भके सम्बन्धमें प्राचीन कालसे बहुत मतभेद चला आ रहा है जिसके कारण वीरिनिर्वाण कालके सम्बन्धमें भी कुछ गड़बड़ी और मतभेद उत्पन्न हो गया है। उदाहरणार्थ, जो नन्दिसंघ की प्राफृत पद्मावली ऊपर उद्भृत की गई है उसमें वीरिनिर्वाणसे ४०० वर्ष पश्चात विक्रमका जन्म हुआ, ऐसा कहा गया है, और चूंकि ४०० वर्षका ही अन्तर प्रचलित निर्वाण संयन् ओर विक्रम मंत्रतमे पाया जाता है, इससे प्रतीत होता है कि विक्रम संवत् विक्रमके जन्मसे ही प्रारम्भ हो गया था। किन्तु मेरुतुंगकृत स्थविरावली तपागच्छ पद्मावली, जिनप्रमसरिकृत पावापुरीकल्प, प्रभाचन्द्रमरिकृत प्रभावकचरित आदि प्रंथोंमें उल्लेख हैं कि विक्रम संवत का प्रारम्भ विक्रम गजाके राज्यकालसे या उसमें भी कुछ पश्चात् प्रारम्भ हुआ।

श्रीयुत् बिरिस्टर काशीप्रसादजी जायसवालने इसी मतको मान देकर निश्चित किया कि नृंशि जैन प्रथोमें ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमका जन्म हुआ कहा गया है और चूंकि विक्रमका राज्यारंभ उनकी १८ वर्षकी आयुमें होना पाया जाता है, अत. वीर निर्वाणका ठीक समय जाननेके लिये ४७० वर्षमें १८ वर्ष और जोड़ना चाहिये अर्थात् प्रचलित विक्रम संवत्से ४८८ वर्ष पूर्व महावीरका निर्वाण हुआं।

एक और तीक्षरा मत हेमचंद्राचार्य के उल्लेखपरसे प्रारम्भ हो गया है । हेमचन्द्रने अपने परिशिष्ट पर्वमें कहा है कि महावीरकी मुक्ति मे १५५ वर्ष जाने पर चन्द्रगुत राजा हुआ । यहां उनका ताल्य म्पष्टतः चन्द्रगुत मौर्यसे हं। ओर चृकि चन्द्रगुप्तसे टगाकर विक्रमतक का काल सर्वत्र २५५ वर्ष पाया जाता है, अतः वीर निर्वाणका समय विक्रमसे २५५ + १५५ = ११० वर्ष पूर्व ठहरा । इस मतके अनुसार ४७० मेसे ६० वर्ष घटा देनेसे ठीक विक्रम पूर्व वीर निर्वाण काल ठहरता है । पाश्चिमिक विद्वानों, जैसे डॉ. याकोबी अर्डा चार्पेटियर आदिने इसी मत का प्रतिपादन किया है और इयर मुनि कल्याणविजयजीन भी इसी मतकी पृष्टि की है ।

- १. विवम-रञ्जारमा पुरओ सिरि वीर-णित्वई भणिया । सृत्र-मुणि-वेय-जत्तो विवकम-कालाउ जिणकालो ॥ ( मेरुतुग-स्थविरावली )
- २. तद्राच्य तु श्रीर्वारात सप्तिति-वर्ष शत-चतुष्टये ४७० संजातम । ( तपागच्छ पट्टावस्त्री )
- २ मह मुक्ख-गमणाओ पालय नद-चंदगुत्ताइ-राईस् बोलीणमु चउसयसत्तरेहि वासेहि विकमाइण्चो राया होहा । (जिनशभसूरि पावापुरीकल्प)
- ४० इतः श्रीविकमादिन्यः शास् यवन्ता नराधिपः । अनृणां पृथिवा कुर्वन् प्रवर्तयिति वत्सरम् ॥ ( प्रभाचन्द्रसृरि-प्रभावकचरित )
- .. Bihar and Orissa Research Society Journal, 1915.
- ६ एव च श्रीमहावीरमुत्तेवेर्षशत गते । पंचपचाशदधिकं चन्द्रगमोऽभवन्नृप ॥ (परिशिष्ट-पर्व)
- v. Sacred books of the East XXII.
- c. Indian Antiquary XLIII.
- ९. 'वीर निर्वाण संवत और जैनकालगणना, 'संवत् १९८७.

किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें जो उल्लेख मिलते हैं वे इस उल्झनको बहुत कुछ सुल्झा देते है । इन उल्लेखोंके अनुसार शक संवतकी उत्पत्ति बीरनिर्वाणसे कुछ मास अधिक ६०५ वर्ष पश्चात् हई तथा जो विक्रम संवत् प्रचलित है और जिसका अन्तर बीरनिर्चाण कालसे ४७० वर्ष पडता है उसका प्रारम्भ विक्रमके जन्म या राज्यकालसे नहीं किन्तु विक्रमकी मृत्युसे हुआ था । ये उल्लेख उपर्युक्त उल्लेखोंको अपेक्षा अविक प्राचीन भी है। उससे पूर्व प्रचित वीर और बुद्धके निर्वाण संवत् मृत्युकालसेही सम्बद्ध पाये जाते हैं।

इन उक्तेम्बोसे पूर्वोक्त उलझन इसप्रकार मुलझर्ता है। प्रथम शक मवत् को लीजिये। यह बीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष पश्चात चला। प्रचलित विक्रम सवत आर शक सवत् मे १३५ वर्ष का अन्तर पाया जाता है। अत इस मतके अनुसार विक्रम संवत् का प्रारम्भ वीरनिर्वाणसे ६०५-१३५=४७० वर्ष पश्चात हुआ । अब विक्रम सवत पर विचार की जिये जो विक्रमकी मृत्युसे प्रारम्भ हुआ। मेस्तुगाचार्यने विक्रमका गायकाल ६० वर्ष कहा है, अतएव ४७० वर्षमें ये ६० वर्ष निकाल देनेसे विक्रम के गायका प्रारम्भ बीरनिर्वाणमे ४१० वर्ष पश्चात सिद्ध होता है । इसप्रकार हमचन्द्रके उल्लेखानुसार जी वीर्रानवीणसे ४१० वर्ष पश्चात् विक्रमका

> णिव्वाण वीराजिण छ वास-सदम पचवरिसंस् । पणमासेस् गर्देन सजादा सगणिअं अहवा ॥ (तिटोयपण्णित )

वर्षाणा षटशती यनवा पचात्रा मासपंचकम् । मान गत महाबीर शकराजस्ततोऽभवत ॥ ( जिनसेन हरिवशपुराण )

पण जन्सयवस्म पणमाम जद गमिय वीरणि-उइदो । मगराजी

11 0+5 11. (निमचन्द्र-विलोकसार)

एसं। वीरजिणिद-णिब्वाण-गट-दिवसादो जाव सगकारुस्स आदा होदि। तावदिय-कालो कृदा ६०५-५, एदाम्म काले सग-णरिद-कालाम्म पविखत्ते वद्वमाणजिल-णि प्रदि कालागमणादा । उत्त च--

पच य मासा पच य वासा छच्चेव होति वासमया । सगरालेण य सहिया भावेयात्री तदी रासी ॥

२. व्हासि वरिस सण् विकासरायस्य मरण पत्तस्य । सीर्द्धं वल्रहीणु उपपण्णो सेवडी सधी ॥११॥ पच-सपु कर्जासे विकक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । दिवसण महरा जादा दाविडसघो महामाहो॥२८॥ सत्तसपु तेवण्णे विकवः मरायस्स मरणपत्तस्स । णादियडे वरगामे कट्टो सघी सुणेयच्वो ॥ ३८ ॥

( देवसेन-दर्शनसार )

सष्टितिशे शतेऽव्हानां मृते विक्रमराजनि । सागारे बर्ट्मापुर्यामगृनकश्यते मया ॥ (वामदेव- भावसंग्रह)

समारुढे पूत-त्रिदशवसति विकमनृषे । सहसे वर्षाणा प्रभवति हि पचाशद्यिक । समाप्त पचम्यामवति धरिणी मुंजनुपता । सिने पक्षे पाषे वधहितामिद शास्त्रमनवम ॥ ( आमितगति-सभाषितरन्नसंदोह )

मृते विक्रम-भूपाले सार्तावशति संयुते । दशपंचशतेऽन्दानामतीते यणतापरम ॥ १५७ ॥ (र ननन्दि-भद्रबाहुचरित)

३ विकमस्य राज्य ६० वर्षाणि । ( मेरुतुंग-विचार्यणी, पृष्ट ३, जे. सा. सशोधक २ )

राज्य प्रारम्भ माना गया है वह ठीक बैठ जाता है, किंतु उसे विक्रम संवत्का प्रारम्भ नहीं समझना चाहिये। जिन मतोमें विक्रमके राज्यसे पूर्व या जन्मसे पूर्व ४७० वर्ष वतलाये गये हैं उनमें विक्रमके जन्म, राज्यकाल व मृत्युके समयसे संवत्-प्रारंभके सम्बन्धमे लेखकोंकी स्नान्ति ज्ञात होती है। स्नान्तिका एक दूसरा भी कारण हुआ है। हेमचन्द्रने वीरनिर्वाणसे नन्द राजातक ६० वर्षका अन्तर वतलाया है और चन्द्रगुम मौर्य तक १५५ वर्षका। इसप्रकार नन्दोंका राज्यकाल ९५ वर्ष पड़ता है। किंतु अन्य लेखकोंने चन्द्रगुमके राज्यकाल तकके १५५ वर्षोंको नन्द्वंशका ही काल मान लिया है और उससे पूर्व ६० वर्षोंको नन्द्काल तक भी कायम रखा है। इसप्रकार जो ६० वर्ष वढ़ गये उसे उन्होंने अन्तमें विक्रमकालमे घटाकर जन्म या राज्यकाल से ही संवतका प्रारम्भ मान लिया और इसप्रकार ४७० वर्षकी संख्या कायम रखी। इम मत का प्रतिपादन पं. जुगलकिशोरजी सुख्तारंन किया है।

इस मतका बुद्धिनिर्वाण व आचार्य-परम्पराकी गणना आदिसे कैसा सम्बन्ध बैठता है, यह पुनः विवादास्पद विपय है जिसका म्वतंत्रतासे विचार करना आवस्यक है। यहां पर तो प्रस्तुत प्रमाणों पर से यह मान लेनेमें आपत्ति नहीं कि वीर-निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमकी मृत्युके साथ प्रचलित विक्रम संवत् प्रारम्भ हुआ। अतः प्रस्तुत पट्खंडागमका रचना काल विक्रम संवत् ६१४ – ४०० = १४४, शक संवत् ६१४ – ६०५ = ९ तथा ईस्वी सन् ६१४ – ५२७ = ८७ के पश्चात् पड़ता है।

# ७. षद्खण्डागमकी टीका धवलाके रचयिता

प्रस्तुत प्रंथ धवळांक अन्तमें निम्न नौ गाथाएं पाई जाती है नो इसके रचयिताकी प्रशस्ति है---

### धवलाकी अन्तिम प्रशस्ति

जस्स सेसाण्ण (पसाएण) मए सिद्धंतिमदं हि अहिल्हुंदी (अहिल्हुदं) ।
महु सो एलाइरियो पिसयु वरवीरसेणम्स ॥ १ ॥
वंदामि उसहसेणं तिहुगण-जिय-बंधवं सित्रं संतं ।
णाण-किरणावहासिय-सयल-इयर-तम-पणासियं दिहंं । २ ॥
अरहंतपदो (अरहंतो) भगवंतो सिद्धा सिद्धा पिसद्ध आइरिया ।
साहू साहू य महं पिसयंतु भडारया सब्वे ॥ ३ ॥

१ अनेकान्त, १ पृ. १४.

अञ्जिजगंदिसिस्सेणुञ्जुव-कम्मस्स चंद्सेणस्स ।
तह णत्त्रवेण पंचत्थुहण्यंभाणुणा मुणिणा ॥ १ ॥
सिद्धंत-छंद-जोइस-वायरण-पमाण-सम्थ-णिवुणेण ।
भद्धारण्ण टीका लिहिएसा वीरसेणोण ॥ ५ ॥
अहतीसम्हि सामिय विक्कमरायम्हि एसु संगरमो । (१)
पासे सुतेरसीए भाव-विल्मे धवल-पक्खे ॥ ६ ॥
जगतुंगदेवरञ्जे रियम्हि कुं.मम्हि राहुणा कोणे ।
सूरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लए होंत ॥ ७ ॥
चावम्हि वरणिवृत्ते सिंघे सुक्कम्मि णेमिचंदम्म ।
कित्यमासे एसा टीका हु समाणिआ धवला ॥ ८ ॥
वोहणराय-णरिंदे णरिंद-चूडामाणिम्हि मुंजते ।
सिद्धंतगंथमिथय गुरुणसाएण विगत्ता मा ॥ ९ ॥

दुर्भाग्यतः इस प्रशस्तिका पाठ अनेक जगह अगुद्र है जिसे उपल्य्य अनेक प्रतियों के निरानित भी अभीतक हम पूरी तरह गुद्ध नहीं कर सके। तो भी इस प्रशन्तिसे दिकाकार विषयमें हमें वहतसी जातच्य वार्ते विदित हो जाती है। पहली गायासे स्पष्ट हं कि इस टीकाके रचियाका नाम वीरसेन है और उनके गुरुका नाम एलाचार्य। फिर चौथी गाथामें वीरसेन के गुरुका नाम आर्यनिद्ध और दादा गुरुका नाम चन्द्रसेन कहा गया है। संभवतः एलाचार्य उनके विधागुरु और आर्यनिद्ध और दादा गुरुका नाम चन्द्रसेन कहा गया है। संभवतः एलाचार्य उनके विधागुरु और आर्यनिद्ध तीकाक कर्ना वीरसेन सिद्धांत, छंद, ज्योतिष, ज्याकरण और प्रमाण अर्यात् न्याय, इन शाक्षीमे निपुण ये और महारक पदसे विभूषित थे। आगेकी तीन अर्थात् ६ से ८ वीं तककी गायाओंमे इस टीकाका नाम 'धवला' दिया गया है और उसके समाप्त होनका समय वर्ष, मास, पदा, तिथि, नक्षत्र व अन्य ज्योतिषसंबन्धी योगोंके सहित दिया है और जगतुंगदेव के सन्यका भी उन्हेख किया है। अन्तिम अर्थात् ९ वी गाथामें पुनः राजाका नाम दिया है जे। प्रतियोंमें 'वोह्णराय' पदा जाता है। वे नरेन्द्रच्डामणि थे। उन्होंके राज्यमे सिद्धान्त प्रन्थके उपर गुरुके प्रसादसे लेखकने इस टीकाकी रचना की।

द्विताय सिद्धान्त प्रन्य कपायप्रामृतकी टीका ' जयभवला ' का भी एक भाग इन्हीं भारसेनाचार्यका लिखा हुआ है । शेप भाग उनके शिष्य जिनसेनने पूरा किया था। उसकी प्रश- स्तिमें भी बीरसेनके संबन्धमें प्रायः ये ही बातें कही गई है। चृंकि वह प्रशस्ति 'उनके शिष्यद्वारा लिखी गई है अतएव उसमें उनकी कीर्ति विशेष रूपसे वर्णित पाई जाती है | वहां उन्हें साक्षात् केवलीके समान समस्त विश्वके पारदर्शी कहा है। उनकी वाणी पट्खण्ड आगममें अस्खलित रूपसे प्रवृत्त होती थी। उनकी सर्वार्थगामिनी नेसिनिक प्रज्ञाको देखकर सर्वज्ञकी सत्ताम किसी मनीपीको शंका नहीं रही थी। विद्वान् लोग उनकी ज्ञानक्यी किरणोंके प्रमारको देखकर उन्हें प्रज्ञाश्रमणोंमें श्रेष्ट आचार्य और श्रुतकेवली कहते थे। सिद्धान्तक्यी समुद्रके जलसे उनकी बुद्धि शुद्ध हुई थी। जिससे वे तीव्रवृद्धि प्रलेकवृद्धोंसे भी रपवी करते थे। उनके विषयमें एक मार्मिक वात यह कही गई है कि उन्होंने चिरतन कालकी पुस्तकों (अर्थात पुस्तकारूट सिद्धातों) की ग्वृत्व पृष्टि की और इम कार्यमें वे अपनेसे पूर्वके समस्त पुस्तक-पाटियोंमे बढ़ गये। इसमें सन्देह नहीं कि वीरसेनकी इम टीकाने इन आगम-सूत्रोंको चमका दिया और अपनेसे पूर्वकी अनेक टीकाओंको अस्तिमत कर दिया।

जिनसेनने अपने आदिपुराणमें भी गुरु वीरसेनकी स्तृति की है और उनकी भद्दारक पदवीका उल्लेख किया है। उन्हें वादि-वृन्दारक मुनि कहा है, उनकी लोकविज्ञता, कवित्वशाक्ति और वाचम्पतिके समान वाग्मिताकी प्रशसा की है, उन्हें सिद्धान्तोपनिबन्धकर्ता कहा है तथा उनकी 'धवला' भारतीको मुत्रनव्यापिनी कहा है।

- मयादावारसनस्य वीरसनस्य शासन्य । शासनं वीरमंनस्य वीरसेन मुशेशयम ॥ १७ ॥ आसीवासीवदासन्य समस्य गुमवतीम । मृवती वर्तुर्माशी य शशांक इव पुम्कल ॥ १८ ॥ श्रीवीरमेन इ यात्तमहाग्कपृत्रप्रथ । पारण्याधिविश्वाना साक्षादिव स केवली ॥ १९ ॥ प्राणितप्राणिसपित्रानाशेषगोचरा । भागती भारतीवाला पटखण्ड यस्य नाम्खलत ॥ २० ॥ यस्य नमागका प्रज्ञा व्याप्त सर्वविगामिनाम् । जाता सर्वविग्राम । नरारका मनीषिण ॥ २१ ॥ य प्राहु प्रस्परद्वोधदीधितिप्रमरोदयम । श्रुतकेविलन प्राल्ञा प्रज्ञात्रमणसत्तमम् ॥ २२ ॥ प्रमिद्ध सिद्धासिद्धान्तवाधिवाधातग्रद्धधा । सार्द्ध प्रत्येकवुद्धेर्य स्पर्धते धीद्धवृद्धिमि ॥ २३ ॥ प्रम्मकानां चिरलाना ग्रम् विमेह कुर्वता । येनातिश्वाता पृत्व सव पुम्तकशिष्यका ॥ २४ ॥ प्रम्मत्वीमिक्रिणमं यामोजानि बोधयन । यथोतिष्ट मनीनेन पचस्तुषान्वयांवरे ॥ २५ ॥ प्रशिष्यश्चन्दसेनस्य य शिष्याप्यार्थनिन्वनाम । कुल गणं च मन्तानं स्रगणकदिजिन्वलन ॥ २६ ॥ तस्य शिष्योभवन्यां जिनसेनसिद्धर्था । (जयधवला-प्रशस्ति )
- श्री बीरसेन इत्यात भट्टारकपृथुप्रथ । स न पुनातु पूता मा वादिवृन्दारको मुनि ॥ ५० ॥ ठोकिव व कवित्वं च स्थित भट्टारके इयम । वाग्मिता वाग्मिनो यस्य वाचा वाचस्यनेरिप ॥ ५६ ॥ सिद्धान्तोपिनवन्धानां विधातुर्मेदयुरोदिचरम् । मन्मन सरिस स्थेयान्मृदुपादकुशेशयम् ॥ ५० ॥ धवलां भारतीं तस्य कीति च ग्रचि निर्मेलाम् । धवलीद्यनि शेषमुवनां ता नमाम्यहम् ॥ ५८ ॥

आदिपुराण-उत्थानिकाः

इन्द्रनिदिने अपने श्रुतावतारमें वीरसेनद्वारा घवला और जयघवला टीका लिखे जानेका इसप्रकार चृतान्त दिया है । वणदेव गुरुद्वारा सिद्धान्त ग्रंथोंकी टीका लिखे जानेके कितने ही काल पश्चात् सिद्धान्तोंके तत्वज्ञ श्रीमान् एलाचार्य हुए जो चित्रकृटपुरमें निवास करते थे । उनके पास वीरसेन गुरुने समस्त सिद्धान्तका अध्ययन किया और उपरके निवन्धनादि आठ अधिकार लिखे । किर गुरुकी अनुज्ञा पाकर वे वाटप्राममें आये और वहांके आनतेन्द्रद्वारा बनवाये हुए जिनाल्यमें ठहरे । वहां उन्हें व्याख्याप्रज्ञीत (बणदेव गुरुकी बनाई हुई टीका) प्राप्त हो गई । किर उन्होंने ऊपरके बन्धनादि अठारह अधिकार पूरे करके सत्कर्म नामका छठवां खण्ड संक्षेपसे तैयार किया और इसप्रकार छह खण्डोंकी ७२ हजार श्रीक प्रमाण प्राकृत और संस्कृत मिश्रित धवला टीका लिखी । तत्पश्चात कपायप्रास्तको चार विभक्तियोंकी २० हजार श्रीक प्रमाण टीका लिखनेके पश्चात् हो वे स्वर्गवासी हो गये । तब उनके शिष्य जयसेन (जिनसेन) गुरुने ४० हजार ख्रोक प्रमाण टीका और लिखकर उसे पूरा किया । इसप्रकार जयधवला ६० हजार ख्रोक-प्रमाण तैयार हुई ।

वीरसेन स्वामीकी अन्य कोई रचना हमें प्राप्त नहीं हुई और यह स्वामाविक ही है, क्योंकि उनका समस्त सङ्गान अवस्थाका जीवन निश्चयतः इन सिद्धान्त प्रंथोके अध्ययन, संकलन और टीका-लेखनमें ही बीता होगा। उनके कृतन शिष्य जिनसेनाचार्यने उन्हें जिन विशेषणों और पदिवयोंसे अलंकत किया है उन सर्वक पोषक प्रमाण उनकी धवला आर जयधवला टीकामें प्रचुरतास पाये जाते है। उनकी सूक्ष्म मार्मिक बुद्धि, अपार पाण्टिस्स, विशाल स्मृति और अनुपम व्यासंग उनकी रचनाके पृष्ट पृष्ट पर झलक रहे है। उनकी उपलम्य रचना ७२ + २० = ९२ हजार स्रोक प्रमाण है। महाभारत शतसाहसी अर्थात् एक लाख श्रीक-प्रमाण होनेसे संसारका सबसे बड़ा काव्य समझा जाता है। पर वह सब एक व्यक्तिकी रचना नहीं है। वीरसेनकी रचना मात्रामें शतसाहसी महाभारतसे थोड़ी ही कम है, पर वह उन्हीं एक व्यक्तिक परिश्रमका फल

१. कालं गते किय याप तत पुनाश्चित स्टपुरवामां । श्रीमानेलाचायां व वृत्र सिद्धान्ततत्त्व ॥ १७७ ॥ तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधांत्व वीरसेनगुरुः । उपिरतम निकरधनायिकारानष्ट च लिलेख ॥१७८॥ आगत्य चित्र स्टाचतः स भगता-गरीरनज्ञानात् । वाटमामे चात्रानतेन्द्र स्तिजनग्रहे स्थित्वा ॥ १७९ ॥ व्याख्याप्रज्ञातिमत्राप्य पूर्वेष दखण्डतस्ततस्तिस्त । उपिरतमबन्धनायिकारेरष्टादकाविकव्यः ॥ १८० ॥ सत्कर्मनामधेयं षष्ट खण्डं त्रिधाय संक्षित्य । इति षण्णा खण्डाना प्रथसहस्त्रेदिसातत्या ॥ १८१ ॥ प्राकृत-सस्रत-साषा मिश्रा टांका विलिख्य धत्रलाख्याम् । जयधत्रलां च कषायप्रास्तके चत्रमृणां

विसत्तीनाम् ॥ १८२ ।

विश्वतिसह्यमदम्थरचनया संयुतौ विरच्य दिवम । यातस्ततः पुनस्ति विद्या जयसेन (जिनसेन !) — गुरुनामा ॥ १८३ ॥ तथ्छेष चन्वारिशता सहसेः समापितवात् । जयधवळेवं षष्टिसहस्यभ्योऽभवद्यीका ॥ १८४ ॥

है। घन्य हे बीरसेन स्वामीकी अपार प्रशा ओर अनुपम साहिल्यिक परिश्रमको । उनके विपयमें भव-भूति कविके वे शब्द याद आते है

> उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा, काले द्वायं निरवधिविष्ठा च पृथ्वी ।

विस्तिनाचार्यका समय निश्चित है। उनकी अपूर्णटीका जयधवलाको उनके शिष्य विस्तिनाचार्यका जिनसेनने शक सं० ७५९ की फाल्गुन शुक्रा दशमी तिथिको पूर्ण की थी और उस समय अमेषवर्यका राज्य था'। मान्यखेटके राष्ट्रकूट नरेश अमेषिन वर्ष प्रथमके उल्लेख उनके समयके ताम्रपटोमें शक सं० ७३७ से लगाकर ७८८ तक अर्थात् उनके राज्येक ५२ वी वर्ष तकके मिलते हैं। अतः जयधवला टीका अमेषिनवर्षके राज्यके २३ वीं वर्ष में समाप्त हुई सिद्ध होती है। स्पष्टतः इससे कई वर्ष पूर्व धवला टीका समाप्त हो चुको थी और वीरसेनाचार्य स्वर्णवासी हो चुको थे।

धवला टीकाके अन्तकी जो प्रशस्ति स्वयं वीरमेनाचार्यकी लिखी हुई हम ऊपर उद्भृत कर आये है उसकी छटवी गायामे उस टीकाकी समाप्तिके मृचक कालका निर्देश है। कितु दुर्भाग्यतः हमारी उपलब्ध प्रतियोमे उसका पाठ वहुत भ्रष्ट हे इससे वहां अंकित वर्षका टीक निश्चय नहीं होता। कितु उसमे जगतुंगदेवके राज्यका स्पष्ट उद्धेख है। राष्ट्रकृट नरेशोमे जगतुंग उपाधि अनेक राजाओकी पाई जाती है। इनमेसे प्रथम जगतुंग गोविद तृतीय ये जिनके ताम्रपट शक संवत् ७१६ से ७३५ तकके मिले है। इन्हींके पुत्र अमोधवर्ष प्रथम ये जिनके राज्यमे जयधवला टीका जिनसेन हारा समाप्त हुई। अत्रष्ट्र यह स्पष्ट है कि धवलाकी प्रशस्तिमे इन्हीं गोविन्दराज जगनुंगका उद्धेख होना चाहिये।

- १. इति श्रांतीरसेनीया टीका स्वार्थदक्षिनी । बाटग्रामपुरे श्रीमदग्रजेरायीनुपालिते ॥ ६ ॥ फान्गुने मासि पृवीके दशस्या गङ्कपक्षकं । प्रवर्द्धमानग्रजोकनन्दीत्यरमहोन्मवं ॥ ७ ॥ अमोषवर्षराजेन्द्रराज्यप्राज्यग्रणोदया । निष्टिता प्रचय यायादाकन्पान्तमनिल्पका ॥ ८ ॥ एकोचपष्टिसमधिकसन्तशतात्वेष शकनरेन्द्रस्य । समर्तानग्र समाता जयथवला प्राग्तव्यास्या ॥ ९ ॥ जयथवला प्रशस्ति
- R. Altekar: The Rashtrakutas and their times, p. 71. Dr. Altekar, on page 87 of his book says "His (Amoghavarsha's) latest known date is Phalguna S'uddha 10, S'aka 799 (i.e. March 878 A.D.), when the Jayadhavala tika of Virasena was finished. This is a gross mistake. He has wrongly taken S'aka 759 to be saka 799.

**३** रंक भारतके पाचीन राजवंश. ३. प्र. ३६, ६५-६७.

अब कुछ प्रशस्तिका उन शंकाम्पद गाथाआपर विचार कीजिये । गाथा नं. ६ में 'अहुतीसिम्हि ' और 'विक्कमरायम्हि 'सुरपष्ट है । शताब्दिका सचनाक अभावमे अड़तीसबां वर्ष हम जगतुंगदेवक राज्यका छे सकते थे । कितु न तो उसका विक्रमराजसे कुछ संबन्ध बैठता और न जगतुंगका राज्य ही ३८ वर्ष रहा । जसा हम ऊपर वतळा चुके है उनका राज्य केवळ २० वर्ष के ळगभग रहा था । अत्रण्य इस ३८ वर्ष का संबन्ध विक्रमसेही होना चाहिये । गाथामे शतस्चक शब्द गड़वर्शमें है । कितु जान पड़ता है लेखकका ताल्प्य कुछ सो ३८ वर्ष विक्रम संवत्के कहनेका है । कितु विक्रम संवत्के अनुसार जगतुगका राज्य ८५१ से ८७० के ळगभग आता है । अतः उसके अनुसार ३८ के अककी कुछ सार्यकता नहीं बैठती । यह भी कुछ साधारण नहीं जान पड़ता कि वींग्मेनने यहा विक्रम संवतका उल्लेख किया हो । उन्होंने जहां जहां वीर निर्वाणकी काळ-गणना दी है बहां शक-काळका ही उल्लेख किया है । दक्षिणके शायः समस्त जैन लेखकोने अककाळका ही उल्लेख किया है । दक्षिणके प्रायः समस्त जैन लेखकोने अककाळका ही उल्लेख किया है । दक्षिणके प्रायः समस्त जैन लेखकोने अककाळका ही उल्लेख किया है । एसी अवस्थामे आश्चर्य नहीं जो यहा भी लेखकका अभिप्राय जक काळसे हो । यदि हम उक्त सन्या ३८ के साथ सातसी और मिछा दे और ७३८ शक संवतके ले तो यह काळ जगतुगके ज्ञात काळ अर्थात् शक सवत ७३५ के बहुत समीप आ जाना है ।

अब प्रश्न यह है कि जब गायामे विक्रमराजका। स्पष्ट उत्छेख है तब हम उसे शक सबत् अनुमान केसे कर सकते है १ पर खोज करनेसे जान पटना है कि अनेक जैन छेखकोने प्राचीन काछसे शक कालके साथ मा विक्रमका नाम जोड ख्या है। अकछंकचरिनमे अकछकके बौद्धोंके साथ शास्त्रार्थका समय इसप्रकार बतलाया है।

### विक्रमाकेशकाव्दीयशतसःतप्रमार्जाप । कालेऽकलङ्कयतिना वोद्वेवादो महानभूत् ॥

यद्यपि इस विषयमे मतनेद है कि यहा छेन्वकका अभिप्राय विक्रम सवत से है या शक्से, कितु यह तो स्पष्ट है कि विक्रम और शकका संबन्ध एक ही काल गणनामे जोड़ा गया हैं। यह भ्रमवश हो और चाहे किसी मान्यतानुसार। यह भी बात नहीं है कि अकेला ही इस-प्रकारका उदाहरण हो। त्रिलोकसारकी गाया न. ८५० की टीका करते हुए टीकाकार श्री माधव-चन्द्र त्रैविद्य छिन्वते हैं—

' श्रीवीरनाथनिवृत्तेः सकागात पंचोत्तरपटगतवर्पाणि (६०५) पचमासयुतानि गत्वा पश्चात विक्रमांकशकराजो जायते । तत उपरि चतुर्णवत्युत्तरित्रगत (३९४) वर्पाणि सप्तमामा- धिकानि गत्वा पश्चात कर्ल्का जायते ।

1 Inscriptions at Sravana Belgola, Intro. p. 84 and न्यायकु. च. समिका पू. १०३

यहां विक्रमांक शकराजका उल्लेख है आर उसका तास्पर्य स्पष्टतः शकसंवत्के संस्था-पक्ते हैं। उक्त अवतरणपर डा. पाठकने टिप्पणी की हैं कि यह उल्लेख जुटि-पूर्ण हैं। उन्होंने ऐसा समझकर यह कहा जात होता है कि उस शब्दका तास्पर्य विक्रम मंवत्से ही हो सकता है। किंतु ऐसा नहीं है। शक संवत्की सूचनामें ही लेखकने विक्रमका नाम जोड़ा है, और उसे शकराजकी उपाधि कहा है जो सर्वथा संभव है। शक और विक्रमके संबन्धकों कालगणनाके विषयमें जैन लेखकों में कुछ ध्रम रहा है यह तो अवश्य है। त्रिलोकप्रकृतिमें जो शककी उत्पत्ति वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष पश्चात् या विकल्पसे ६०५ वर्ष पश्चात् बतलाई गई है उसमें यही ध्रम या मान्यता कार्यकार्श हं, क्योंकि, वीर नि. से ४६१ वां वर्ष विक्रमके राज्यमें पड़ता है और ६०५ वर्ष से शक्काल प्रारंभ होता है। ऐसी अवस्थामें प्रम्तुत गाथामे यदि विक्कमरायम्ह ' से शकसंवत्की मूचना ही हो तो हम कह सकते हैं कि उस गाथाके शुड़ पाठमें घवलाके समाप्त होनेका समय शक संवत् ७३८ निर्दिष्ट रहा है।

इस निर्णयमें एक कठिनाई उपस्थित होती है। शक संवत् ७३८ में लिखे गये नव-सारीके ताम्रपटमें जगतुंगके उत्तराविकारी अमे।ववर्षके राज्यका उल्लेख है। यही नहीं, किंतु शक संवत् ७८८ के सिरूरसे मिछे हुए ताम्रपटमें अमे।ववर्षके राज्यके ५२ वें वर्षका उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि अमे।ववर्षका राज्य ७३७ में प्रारंग हो गया था। तब फिर शक ७३८ में जगतुंगका उल्लेख किम प्रकार किया जा सकता है? इस प्रक्षपर विचार करते हुए हमारी दृष्टि गाया नं. ७ में 'जगतुंगदेवरजे' के अनन्तर आये हुए 'रियम्हिट' शब्दपर जाती है जिसका अर्थ होता है 'ऋते ' या ' रिक्ते '। संभवतः उसीस कुछ पूर्व जगतुगदेवका राज्य गत हुआ था और अमे।ववर्ष सिहासनाक्ष्ट हुए थे। इस कल्पनासे आगे गाथा नं. ९ में जे। बोह्णराय नरेन्द्रका उल्लेख है, उसकी उल्लंब भी सुल्झ जाती है। बोह्णराय मंभवतः अमे।ववर्षका ही उपनाम होगा। या वह विद्याका तो उल्लेख मिलता ही है। यदि यह कल्पना हो। अमे।ववर्ष तृतीयका उपनाम बहिग या विद्याका तो उल्लेख मिलता ही कि उन्होंने धवला टीका शक संवत् ७३८ में समाप्त की जब जगतुंगदेवका राज्य पूरा हो चुका था और बोहणराय (अमे।घवर्ष) राजगदीपर बैठ चुके थे। 'जगतुंगदेवरको रियम्हि ' और 'बोहणरायणारिंद णारिंदच्हामणिम्हि भुंतते ' पाठीपर भ्यान देनेसे यह कल्पना बहुत कुछ पुष्ट हो जाती है।

१ वीरजिणं सिद्धिगंद चंड-सद-इगर्साट्ट वास-परिमाणः । कार्ळाम्म आंद्रकते उप्पण्णो एश्व सगराओ ॥८६॥ णिच्चाणे वीरजिणे क्रव्वास-सदेस पच-विरसेस । पण-मासेस् गदेस सजादो सगणिओ अहवा ॥ ८९ ॥ विकासक्किक्त

अमेशवर्षके राज्यके प्रारंभिक इतिहासको देखनेसे जान पड़ता है कि संभवतः गोविन्दराजने अपने जीवन कालमे ही अपने अल्पवयम्क पुत्र अमेशवर्षको राजतिलक कर दिया था और उनके संरक्षक भी नियुक्त कर दिये थे, और आप राज्यभारसे मुक्त होकर, आश्चर्य नहीं, धर्मध्यान करने लगे हों। नवसार्राके शक ७३८ के ताम्रपटोमें अमेशवर्षके राज्यमें किसी प्रकारकी गड़वड़ीकी सूचना नहीं है, कितु सरतसे मिले हुए शक सबत ७४३ के ताम्रपटोमें एक विष्टुबके समनके पश्चात् अमेशवर्षके पुनः राज्यारोहणका उल्लेख है। इस विष्टुबका बृत्तान्त बड़ादासे मिले हुए शक संबत् ७५७ के ताम्रपटोमें पाया जाता है। अनुमान होता है कि गोविन्दराजके जीवन-कालमे तो कुछ गड़वडी नहीं हुई कितु उनकी मृत्युके पश्चात राज्यसिहामनके लिये विष्टुब मचा जो शक संबत् ७४३ के पूर्व समन हो गया । अत्रण्व शक ७३८ में जगतुंग (गोविन्दराज) जीवित थे इस कारण उनका उल्लेख किया और उनके पुत्र सिहामनारुद् हो चुके थे इसमें उनका भी कथन किया, यह शचित जान पड़ता है।

यदि यह कालसबन्धा निर्णय ठांक हो तो उम परमें बारमेनस्वामांके कुल रचनाकाल व धवलाके प्रारंभकालका भी कुल अनुमान लगाया जा सकता है। वक्ला ठांका ७३८ शक्तमें समाप्त हुई और जयधवला उसके पश्चात् ७५९ शक्त में । तात्पर्य यह कि कोई २० वर्ष में जयधवलाके ६० हजार खोंक रचे गये जिसका ओसत एक वर्षमें ३ हजार आता है। इस अनुमानसे धवलाके ७२ हजार खोंक रचनेमें २४ वर्ष लगना चाहिय। अतः उसकी रचना ७३८ - २४ = ७१४ शक्तमे प्रारंभ हुई होगी, और चूंकि जयधवलाके २० हजार खोंक रचे जानेके पश्चात् वीरसेन स्वामीकी मृत्यु हुई और उतने श्लोकोकी रचनामें लगभग ७ वर्ष लगे होगे, अतः वीरसेन स्वामीके स्वर्गवासका समय ७३८ + ७ = ७४५ शक्तके लगभग आता है। तथा उनका कुल रचना-काल शक्त ७१४ में ७४५ अर्थात ३१ वर्ष पडता है।

#### ? Altekar: The Rashtrakutas and their times p. 71 H

२ आजसं कोई २० वर्ष पूर्व विद्वहर प नायुरामजी प्रमानि अपनी विद्वद्रस्तमाला नामक लेखमालामं वीरसेनके शिष्य जिनसेन स्वामीका पूरा परिचय देते हुए बहुत सयुक्तिक रूपसे जिनसेनका जन्मकाल शक सवत् ६७५ अनुमान किया था और कहा था कि उनके गुरुका जन्म अनसे 'अधिक नहीं तो १० वर्ष पहले लगभग ६६५ शकमे हुआ होगा '। इससे वीरसेन स्वामीका जीवनकाल शक ६६५ से ७४५ तक अर्थान ८० वर्ष पडता है। ठीक यही अनुमान अन्य प्रकारसे संख्या जोड़कर प्रेमीजीने किया था और लिखा था कि 'जिनसेन स्वामीके गुरु वीरसेन स्वामीकी अवस्था मी ८० वर्षसे कम न हुई होगी ऐसा जान पडता है। विद्वहत्तमाला पृ. २५ आदि, व पृ. ३६. इन हमारे कि श्रेष्टोके पूर्ण परिचयके लिये पाठकोको प्रेमीजीका वह ८९ पृष्टोका पूरा लेख पढना चाहिये।

अब हम प्रशस्तिमे दी हुई प्रह-स्थितिपर भी विचार कर सकते हैं। सूर्यकी स्थिति तुला राशिमे बताई गई है सो ठीक ही है, क्योंकि, कार्तिक मासमे सूर्य तुलामे ही रहता है। चन्द्रकी स्थितिका बोतक पद अशुद्ध है। शुक्रपक्ष होनेसे चन्द्र सूर्यसे सात राशिके भीतर ही होना चाहिये और कार्तिक मासकी त्रयोदशीको चन्द्र मीन या मेप राशिमे ही हो सकता है। अतएव 'णोमचंद्ग्मि' की जगह शुद्ध पाठ 'मीणे चंद्ग्मि' प्रतीत होता है जिससे चन्द्रकी स्थिति मीन राशिमें पडती है। लिपिकारके प्रमादसे लेखनमे वर्णव्यत्यय होगया जान पडता है। शुक्रकी स्थिति मिह राशिमे बर्ताई है जो तुलाके सर्यके साथ ठीक बैठती है।

संवत्सरके निर्णयमे नाँ प्रहोमेसे केवल तीन ही प्रह अर्थात् गुरु, राहु और शनिकां स्थित सहायक हो सकती है। इनमेसे शनिका नाम तो प्रशस्तिमें कही दृष्टिगोचर नहीं होता। राहु और गुरुके नामोक्षिय स्पष्ट है किन्तु पाठ-प्रमक्त कारण उनकी स्थितिका निर्भान्त ज्ञान नहीं होता। अत्रण्य इन प्रहोकी वर्तमान स्थितिपरमे प्रशस्तिके उक्तेष्वोका निर्णय करना आवश्यक प्रतीत हुआ। आज इसका विशेचन करते समय शक १८६१, आधिन शुक्का ५, मंगलवार, है और इस समय गुरु मीनमे. राहु तुलाम तथा शिन मेपमे है। गुरुकी एक परिक्रमा बारह वर्षमे होती है, अतः शक ७३८ मे १८६१ अर्थात ११२३ वर्षमे उमकी ९३ परिक्रमाएं पूरी हुई ओर शेप सात वर्षमे मात राशियां आगे वर्षा। इसप्रकार शक ७३८ मे गुरुकी स्थिति कन्या या तुला राशिमे होना चाहिय। अव प्रशस्तिम गुरुको हम मुर्यके साथ तुला राशिमें छे सकते है।

राहुकी परिक्रमा अठारह वर्षमें पूरी होती है अतः गत ११२३ वर्षमें उसकी ६२ परिक्रमाएं पूरी हुई ओर शेष सात वर्षमें वह लगभग पांच राशि आगे वहा। राहुकी गति सदेव वकी होती है। तदनुसार शक ७३८ में राहुकी स्थिति तुलासे पांचिशी राशि अर्थात् कुंभमें होना चाहिये। अतएव प्रशस्तिमें हम राहुका सम्बन्ध कुंभिंह में लगा सकते हैं। राहु यहां तृतीयान्त पद क्यों है इसका समाधान आगे करेंगे।

शिनकी परिक्रमा तीस वर्षमें पृशे होती हैं। तदनुसार गत ११२३ वर्षमें उसकी ३७ परिक्रमाएं पृशे हुई और शेप १३ वर्षमें वह कोई पांच राशि आगे बटा। अत: शक ७३८ में शनि धनु राशिमें होना चाहिये। जब धवलाकारने इतने प्रहोंकी स्थितियां दी है, तब वे शनि जेसे प्रमुख प्रहकों मूल जांय यह संभव न जान हमारी दृष्टि प्रशस्तिके चापिमेह वरणिवृत्ते पाठपर गई। चाप का अर्थ तो धनु होता ही है, किन्तु बरणिवृत्ते से शनिका अर्थ नहीं निकल सका। पर साथ ही यह ध्यानेंमें आते देर न लगी कि संभवतः शुद्ध पाठ तरिण-वृत्ते (तरिणपुत्रे) है। तरिण सूर्यका पर्यायवाची है और शनि सूर्यपुत्र कहलाता है। इसप्रकार प्रशस्तिमें शनिका भी उल्लेख मिल गया और इन तीन प्रहोंकी स्थितिसे हमारे अनुमान किए हुए धवलाके समाप्तिकाल शक संवत् ७३८ की पृशे पुष्टि हो गई।

इन प्रहोंका इन्ही राशियोंमें योग शक ७३८ के अतिरिक्त केवछ शक ३७८, ५५८, ९१८, १०९८, १२७८, १४५८, १६३८ आँर १८१८ मेंही पाया जाता है, और ये कोईमी संवत् धवछाके रचनाकाछके छिये उपयुक्त नहीं हो मकते।

अब प्रहों में से केवल तीन अर्थात् केतु, मंगल और बुध ही ऐसे रह गये जिनका नामोल्लेख प्रशास्तिमें हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केतुका नियति सदैव राहुसे सत्तम राशिपर रहती है, अतः राहुका नियति बता देने पर उसका नियति आप हा स्पष्ट हो जाती है कि उस समय केतु सिंह राशिंम था। प्रशास्तिक शेप शब्दोपर विचार करनेसे हमें मंगल और बुधका भी पता लग जाता है। प्रशास्तिमें 'काण' शब्द आया है। काण शब्द कीपके अनुसार मंगलका भी पर्यायवाची हैं। जसा आगे चलकर जात होगा, कुंडली-चक्रमें मंगलका नियति कोनेमें आती है, इसीमें संमयनः मंगलका यह पर्याय कुशन कविका यह। उपयुक्त प्रतीत हुआ। अतः मंगलका नियति राहुका साथ कुंम राशिंमें थी। राहु पदकी उतीया विभक्ति इसी साथको व्यक्त करनेके लिये रखी गई जान पड़ती है। अब केवल ' भावविलग्गे ' और 'कुलविल्लण' शब्द प्रशास्तिमें ऐसे बच रहे हैं जिनका अभीतक उपयोग नहीं हुआ। कुल का अर्थ कापानुसार बुध भी होता है, और बुध सूर्यकी आज बाज़की राशियोंसे बाहर नहीं जा सकता। जान पड़ता है यहां कुलविल्लण का अर्थ 'कुलविल्लण का विल्ल का विल्लण कर दिया प्रतीत होनों हिंगते होनेसे उसका विल्लय था। गाथामें मात्राप्रिके लिये विल्ल का विल्लण कर दिया प्रतीत होना है।

जब तक लग्नका समय नहीं दिया जाना नव नक ज्योनिय कुंडली पूर्ग नहीं कहीं जा सकती। इस कमी की पूर्ति 'भावितरमों 'पड में होती हैं। 'भावितरमों 'का कुछ ठीक अर्थ नहीं बैठता। पर यदि हम उसकी जगह 'भाणुबिलमों 'पाठ ले लें तो उससे यह अर्थ निकलता है कि उस समय सूर्य लग्नकी राशिमें था, और क्योंकि मूर्यकी राशि अन्यत्र तुला बतला दी है, अतः ज्ञात हुआ कि अवला टीका को वीरसेन स्वामीने शानःकालके समय पूरी की थी जब तुला राशिक साथ मूर्यदेव उदय हो रहे थे।

इस विवेचनद्वारा उक्त प्रशस्तिके समयमूचक पद्योका पूरा संशोधन हो जाता है, और उससे धवळाकी समाप्तिका काळ निर्विवाद रूपसे शक ७३८ कार्तिक शुक्र १३, नदनुसार सासिख ८ अक्टूबर सन् ८१६, दिन बुधवार का प्रातःकाळ, सिद्ध हो जाता है। उससे वीरसंन स्वामीके सूक्ष्म ज्योतिप-ज्ञानका भी पना चळ जाता है।

Apte: Sanskrit English Dictionary.

R 99 22 27 27

अब हम उन तीन पद्योंको शुद्धतासे इसप्रकार पढ़ सकते है

अठतीसिम्ह सतसए विकामरायंकिए सु-सगणामे । वासे सुतेरसीए भाणु-विलग्गे धवल-पक्खे ॥ ६ ॥ जगतुंगदेव-रजे रियम्हि कुंभिम्ह राहुणा कोणे । सरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लए होंते ॥ ७ ॥ चाविम्ह तरणि-वृत्ते सिंधे सुक्तिम मीणे चंदिम्म । कत्तिय-मामे एमा टीका हु समाणिआ धवला ॥ ८ ॥

टम पर में अवल। की जन्मकृडली निम्नप्रकारमें खीची जा सकती है

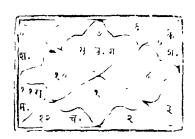

वारमेन स्वामीने अपनी टीकाका नाम धवला क्यो रक्ष्या यह कही वतलाया गया हिएगोचर नहीं हुआ। धवलका शब्दार्थ शुक्रके अतिरिक्त शुद्ध, विशेद, स्पष्ट मी होता है। समन्न है अपनी टीकाके इसी प्रसाद गुणको व्यक्त करनेके लिये उन्होंने यह नाम चुना हो। उपर दी हुई प्रशस्तिम ज्ञात है कि यह टीका कार्तिक मासके धवल पक्षकी अयोदर्शीको समाप्त हुई थी। अतएव संभव है इसी निमित्तेम रचिताको यह नाम उपयुक्त जान पड़ा हो। उपर वतला चुके है कि यह टीका विदेश उपनाम-धार्ग अमोववर्ष (प्रथम) के राज्यके प्रारंभकालमे समाप्त हुई थी। अमोघवर्षकी अनेक उपाधियोंमें एक उपाधि 'अतिहाय-धवल ' भी मिलती है। उनकी इस उपाधिकी मार्थकता या तो उनके शर्मके अल्यन्त गौरक्णमे हो या उनकी अत्यन्त शुद्ध मान्तिक प्रकृतिमे। अमोघवर्ष बेड़े धार्मिक वुद्धिवाले थे। उन्होंने अपने वृद्धत्वकालमें राज्यपाट होड़कर वेरास्य धारण किया था और 'प्रभोत्तरत्नमालिका ' नामक सुन्दर काव्य लिखा था। वाल्यकालमें ही उनकी यह धार्मिक बुद्धि सेकट हुई होगी। अतः संभव है उनकी यह 'अतिशय धवल ' उपाधि भी धवलाके नाम-करणमें एक निमित्तकारण हुआ हो।

१ रैंकः भारतके प्राचीन राजवंश, ३, पृ. ४०.

# ८. धवलासे पूर्वके टीकाकार

ऊपर कह आये हैं कि जयधवलाकी प्रशस्तिके अनुसार वीरमेनाचार्यने अपनी टीकाद्वारा सिद्धान्त प्रन्योकी बहुत पृष्टि की, जिसमे वे अपनेसे पूर्वके समस्त पुस्तकशिष्यकोंसे बढ़ गये । इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वीरसेनसे भी पूर्व इम मिद्धान्त प्रन्थकी अन्य टीकाए लिखी गईं थीं ! र इन्द्रनिद्ने अपने श्रुतावतारमे दोनों सिद्धान्त प्रन्थोपर लिखी गईं अनेक टीकाओका उल्लेख किया है जिसके आधारमे प्रमुखण्डागमकी धवल्यामे पूर्व रची गईं टीकाओंका यहां परिचय दिया जाता है।

परिकर्म' और परिपार्टीमें कुन्दकुन्दपुरके पद्मनिन्दि मुनिको प्राप्त हुआ, और उन्होंने सबस्य पहले पर्यवण्डागमके प्रथम तीन म्वण्डोपर बारह हुआर श्रीक प्रमाण एक टीका प्रस्त रचिता कुन्दकुन्द पुरके पद्मनिन्दे हमोर उन्हीं प्रातः स्मरणीय कुन्दकुन्दाचार्यका ही अभिप्राय हो सकता है जो दिगम्बर जन संप्रदायमें सबसे बेडे आचार्य गिने गये हैं और जिनके प्रवचनसार, समयसार आदि प्रथ जैन सिद्धान्तके सर्वेषिर प्रमाण माने जाते हैं । दुर्भाग्यतः उनकी बनाया यह टीका प्राप्य नहीं है और न किन्हीं अन्य लेखकोने उसके कोई उल्लेखिट दिये । किनु स्वयं धवला टीकामें परिकर्म नामके प्रत्यका अनेकबार उल्लेख आया है । धवलाकारने कही परिकर्म से उद्धृत किया है, कही कहा है कि यह बात परिकर्म के कथनपरमें जानी जाती हैं और कही अपने कथनका परिकर्मके कथनसे विरोध आनेकी अका उठाकर उसका समाधान किया हैं । एक स्थानपर उन्होंने परिकर्मके कथनके विरुद्ध अपने कथनका पृष्टि भी की है और

१ पुस्तकानां चिरलानां गुरुत्वभिह कुर्वता । येन।तिशायिताः पूर्व सेवं पुस्तकशिष्यकाः ॥ २४ ॥ ( जयधवलाप्रशस्ति )

एवं दिविधो द्रव्यमावपुस्तकगतः समागच्छन् । गुरुवारिपाठ्या ज्ञातः सिद्धान्तः कुण्डकुन्दपुरे ॥ १६० ॥
 श्रीपद्मनिन्दमुनिना सोऽपि द्वादशसहस्वपितगणः । ग्रन्थपरिकर्मकर्मा पटखण्डावित्रकण्डस्य ॥१६१॥
 इन्द्रः श्रुतावतारः

३ ' ति परियम्मे बुत्तं ' ( धवला अ. १४१) ५ 'ण च परियम्मेण सह विरोही (धवला अ. २०३)

<sup>&#</sup>x27;परियम्भिमि वृत्तं' ( ,, ,, ६७८ ) परियम्भवयणेण सह एदं सुनं

४ ' परियम्भवयणादो णव्यदे '( ,, ,, १६७) विमन्सदि ति ण ( ,, ,, ३०४)

<sup>&#</sup>x27; हिंद परियम्मस्यणादी ' ( ,, ,, २०३)

कहा है कि उन्हीं के व्याख्यानको प्रहण करना चाहिए, परिकर्म के व्याख्यानको नहीं, क्योंकि, बह व्याख्यान सूत्रके विरुद्ध जाता है । इससे स्पष्ट हो ज्ञात होता है कि 'परिकर्म ' इसी षट्खण्डा-गमको टीका थी। इसकी पुष्टि एक और उल्लेखसे होती है जहां ऐसा ही विरोध उत्पन्न होनेपर कहा है कि यह कथन उसप्रकार नहीं है, क्योंकि, स्वयं 'परिकर्मकी ' प्रवृत्ति इसी सूत्रके बल्से हुई है । इन उल्लेखोंसे इस बातमें कोई सन्देह नहीं रहता कि 'परिकर्म ' नामका प्रथ था, उसमें इसी आगम का व्याख्यान था और वह प्रथ वीरसेनाचार्यके सन्मुख विद्यमान था। एक उल्लेख द्वारा धवलाकारने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 'परिकर्म ' प्रथको सभी आचार्य प्रमाण मानते थे।

उक्त उल्लेखोंमेंसे प्रायः सभीका सम्बन्ध पट्खण्डगमके प्रथम तीन खण्डोंके विषयसे हां है जिससे इन्द्रनन्दिके इस कथन की पुष्टि होती है कि वह प्रंथ प्रथम तीन खण्डोंपर ही लिखा गया था। उक्त उल्लेखोंपरसे 'परिकर्मके' कर्ताके नामादिकका कुछ पता नहीं लगता। कितु ऐसी भी कोई बात उनमें नहीं है कि जिससे वह प्रंथ कुन्दकुन्दकृत न कहा जा सके। धवलाकारने कुन्दकुन्दके अन्य सुविख्यात प्रंथोका भी कर्ताका नाम दिये बिना ही उल्लेख किया है। यथा, वृत्तं च पंचिष्याहुडे (धवला. अ. पृ. २८९.)

इन्दनन्दिने जो इस टीकाको सर्व प्रथम बतलाया है और धवलाकारने उसे सर्व-आचार्य-सम्मत कहा है, तथा उसका स्थान स्थानपर उल्लेख किया है, इससे इस प्रथके कुन्दकुन्दा-चार्यकृत माननेमे कोई आपत्ति नहीं दिखती। यद्यपि इन्द्रनन्दिने यह नहीं कहा है कि यह प्रथ किस भाषामें लिखा गया था, किंतु उसके जो 'अवतरण ' धवलामें आये हैं वे सब प्राकृतमें ही है, जिससे जान पड़ता है कि वह टीका प्राकृतमें ही लिखी गई होगी। कुन्दकुन्दके अन्य सब ग्रंथ भी प्राकृतमें ही है।

धवलामें परिकर्मका एक उल्लेख इसप्रकार से आया है---"' अपदेसं णेव इंदिए गेज्झं ' इदि परमाणूणं णिरवयवत्तं परियम्मे बुत्तमिदि " (ध. १११०)

**१ परियम्मेण** एद वनस्वाणं किण्ण विरुद्धार दे १ एदेण सह विरुद्धारे, किंतु सुर्त्तण सह ण विरुद्धारे । नेण एदस्स वनस्वाणस्स गृहण कायव्वं, ण **परियम्बस्स तस्स स्त्रविरुद्धाता**दो । (धवळा अ. २५९)

२ परियम्मादो असंखेज्जाओ जोयणकोडीओ सेटीए पमाणमवगदमिदि चे ण. एदस्स मुत्तस्स बलेण परियममपवृत्तीदो । ' (धवला अ. पृ. १८६)

३ ' संयलाइरियसम्मद**्रियम्म**सिद्धशादी '। ( धनला अन्यून ५४२ )

इसका कुन्दकुन्दके नियमसारका इस गाथासे मिलान कांजिय --अत्तादि अत्तमज्ज्ञे अत्तंते **णेव इंदिए गेज्झें** ।

अविभागी जं दब्वं परमाणु तं विआणाहि ॥ २६ ॥

इन दोनों अवतरणोके मिलानसे स्पष्ट है कि घवलामे आया हुआ उल्लेख नियमसारसे भिन्न है, फिर मी दोनोंकी रचनामे एक ही हाथ सुस्पष्टरूपसे दिखाई देता है। इन सब प्रमाणोसे कुन्दकुन्दकृत परिकर्म के अस्तित्वमे बहुत कम मन्देह रह जाता है।

धवलाकारने एक स्थानपर 'परिकर्म 'का मृत्र कह कर उल्लेख किया है। यथा— 'क्ष्वाहियाणि ति परियम्मसुत्तेण सह विरुद्धाट ' (धवला अ. पृ. १४३)। बहुधा वृत्तिरूप जो व्याख्या होती है उसे सूत्र भी कहते हैं। जयधवलामें यतिवृषभाचार्यको 'क्षपायप्रास्त ' का 'वृत्तिसूत्रकर्ता' कहा है। यथा——

' सो विचित्रसत्तकता जहवसहों में वर देक ' ( जयध० मंगलाचरण गा॰ ८ )

इससे जान पटता है कि परिकर्म नामक व्याग्न्यान वृत्तिरूप था। इन्द्रनिन्देन परिकर्मको प्रथ कहा है। वैजयन्ती कोपके अनुसार प्रथ वृत्तिका एक पर्याय-वाचक नाम है। यथा--' वृत्तिप्रेन्थजीवनयोः '। वृत्ति उसे कहते हैं जिसमें सूत्रोंका ही विवरण हो, शब्द रचना संक्षिप्त हो और फिर भी मृत्रके समन्त अर्थोका जिसमें संग्रह हो। यथा--

> ' सुत्तम्सेव विवरणाण् संग्वित्त-सद्द-रयणाण् संग्रहिय-सृत्तासेस्थाण् वित्तसुत्त-ववण्साटो । ( जयध० अ. **५२.** )

इन्द्रनिन्दने दूसरी जिस टॉकका उद्घेष किया है, वह शामकुंड नामक आचार्य-कृत
शामकुंडकृत
थी। यह टीका छठवे खण्डको छोड़कर प्रथम पाच खण्डोपर तथा दूसरे सिद्धान्तपद्धित
पद्धित
विषम-पद्धोंका मंजन अर्थात् विश्लेपणात्मक विवरणको पद्धित कहते हैं। यथा-

वित्तिसुत्त-विसम-पयाभजिए विवरणाए पड्डइ-ववएमादो ( जयध. पृ. ५२ )

इससे स्पष्ट है कि शामकुंडके सन्मुख कोई वृत्तिस्त्र रहे हैं जिनकी उन्होंने पद्धित किखी। हम ऊपर कह ही आये हैं कि कुन्दकुन्दकृत परिकर्म संभवतः वृत्तिरूप ग्रंथ था। अतः शामकुंडने उसी वृत्तिपर और उधर कपायप्राभृतकी यतिवृषभाचार्यकृत वृत्तिपर अपनी पद्धित स्टिबी।

इस समस्त टीकाका परिमाण भी बारह हजार स्रोक था और उसकी भाषा प्राकृत संस्कृत और कनाड़ी तीनों मिश्रित थी। यह टीका परिकर्मसे कितने ही काल पश्चात् लिखी गई थीं। इस टीकाके कोई उल्लेख आदि धवला व जयधवलामें अभीतक हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुए।

इन्द्रनिद्धारा उल्लिखित तीसर्ग सिद्धान्तरीका तुम्बुल्स नामके आचार्यद्वारा लिखी गई। ये आचार्य 'तुम्बुल्स 'नामके एक सुन्दर प्राममें रहते थे, इसीसे वे तुम्बुल्स चार्य कहलाये, जैसे कुण्डकुन्दपुरमें रहनेके कारण पद्मनिन्द आचार्यकी तुम्बुल्साचार्य कहलाये, जैसे कुण्डकुन्दपुरमें रहनेके कारण पद्मनिन्द आचार्यकी कुन्दकुन्द नामसे प्रसिद्धि हुई। इनका असली नाम क्या था यह ज्ञात नहीं होता। इन्होने छठवें खंडको छोड शेप दोने। सिद्धान्तोंपर एक बड़ी भारी ज्याख्या लिखी, जिसका नाम 'चूडामणि' था और परिमाण चौरासी हजार। इस महती ज्याख्याकी भाषा कनाड़ी थी। इसके अतिरिक्त उन्होने छठवे खंडपर सात हजार प्रमाण 'पश्चिका' लिखी। इसप्रकार इनकी कुल रचनाका प्रमाण ९१ हजार स्लोक हो जाता है। इन रचनाओंका भी कोई उल्लेख धवला व जयधवलामें हमारे दिया गया है उसमे पंचिकाक्य विवरणका उल्लेख पाया जाता हैं। यथा—

बोच्छामि सतकस्मे **पंचियर**देवण विवरणं सुमहत्थ ॥ . ......पुणो तेहिंतो सेसद्वारसणि-योगद्दाराणि संतकस्मे सञ्चाणि परूविदाणि । तो वि तस्सइगंभीरत्तादो अत्थविसमपदाणमत्थे थोरु-द्धयेण **पंचिय-**सर्ह्वेण भणिस्सामो ।

जान पडता है यही तुम्बुल्ट्राचार्यकृत पष्टम खंडकी वह पंचिका है जिसका इन्द्रनन्दिने उन्नेख किया है। यदि यह ठीक हो तो कहना परिणा कि चूडामणि व्याख्याकी भाषा कनाड़ी थी, कितु इस पचिकाको उन्होंने प्राकृतमे रचा था।

भट्टाकलंकदेवने अपने कर्णाटक शन्दानुशासनमें कनाड़ी भाषामें रचित 'चूडामणि ' नामक तत्वार्थमहाशास्त्र व्याख्यानका उस्त्रेख किया है। यद्यपि वहां इसका प्रमाण ९६ हजार बतलाया है जो इन्द्रनन्दिके कथनसे अधिक है, तथापि उसका ताल्पर्य इसी तुम्बुद्धराचार्यकृत 'चूड़ामणि' से है ऐसा जान पड़ता हैं। इनके रचना-कालके विषयमें इन्द्रनन्दिने इतना

१ काले ततः कियत्यपि गते पुनः शामकुण्डसंक्षेत । आचार्येण क्षाला द्विभेद्मप्यागमः कात्स्यात् ॥ १६२ ॥ दादशगुणितसहस्रं प्रन्थ सिद्धान्तयोरुमयोः । षष्टेन विना खण्डेन पृथुमहाबन्धसंक्षेत्र ॥ १६३ ॥

**प्राकृतसंस्कृतकर्णाटभाषया पद्धातः** परा रचिता ॥ इन्द्र. श्रुतावतारः

२ वरिवाणीविलास जैनसिद्धान्तसवनका प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, १९३५.

२ न चैषा ( कर्णाटकी ) भाषा शास्त्रानुपयेशिगर्नी, तत्त्वार्थमहाशास्त्रव्याख्यानस्य वण्णवतिसहस्रप्रमित-

ही कहा है कि शामकुंडसे कितने ही काल पश्चात् तुम्बुटराचार्य हण ।

तुम्बुल्हराचार्यके पश्चात् कालान्तरमें समन्तभद्र स्वामी हुए, जिन्हें इन्द्रनान्दिने ४ समन्तभद्रस्वामी- 'तार्किकार्क' कहा है । उन्होंने दोनो सिद्धान्तेंका अध्ययन करके पट्ष्वण्डागमके पांच खंडोंपर ४८ हजार श्लोकप्रमाण टीका रची । इस टिकाकी भाषा अस्यंत सुंदर और मृदल संस्कृत थीं

यहां इन्द्रनन्दिका अभिष्राय निश्चयत. आप्तमीमासादि सुप्रसिद्ध प्रन्थोके रचयितासे ही है, जिन्हें अष्टसहस्रोके टिप्पणकारने भी 'तार्किकार्क कहा है। यथा —

तदेव महाभागे**स्ताकिकांके**रपञ्चातां ...... आप्तमीभासाम् ....... (अष्टम. पृ १ टिप्पण )

धवला टीकामे समन्तभद्रश्वामीके नाममहित दे अवतरण हमोर दृष्टिगोचर हुए है। इनमेंसे १थम पत्र ४९४ पर है। यथा

'तहा ममंतभद्दसामिणा वि उत्तं, विधिविपक्तपियम्बप् ··· ·· ः इत्यादि ' यह स्रोक वृहत्स्वयम्भूस्तोत्रका है । दूसरा अवतरण पत्र ७०० पर है । यथा—-

' तथा समंत्र भद्रस्वामिनाप्युक्त, स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेपन्यजको नय । '

यह आप्तभीमांसाके श्लोक १०६ का पूर्वार्घ है। और भी कुछ अवतरण केवल ' उक्त च ' रूपसे आये है जो बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रादि प्रन्थोमें मिलते है। पर हमे ऐमा कही कुछ अभी तक नहीं मिल

ब्रं**थसदर्भरूपस्य चृडामण्य**भिधानस्य महाशास्त्रस्यान्येषा च शब्दागम युक्तयागम-परमागम-विषयाणां तथा का य−नाटक कलाशास्त्र-विषयाणां च बहुनां अन्थानामपि भाषा≆तानामुपळन्थमान वात् । ( समन्तमद्र पृ २१८ )

१ तस्मादारात्पुनरपि काले गतवति वियाग्यपि च । अ**थ तुम्बुत्वृरनामा**चार्योऽमूनुरबुट्रस्मद्भामे । षष्टेन विना खण्डेन सोऽपि मिद्धान्तयोहमयो : ॥ १६५ ॥ चतुराधिकार्शातिसहस्रप्रन्थरचनया युनाम । कर्णाटमाषयाऽप्रत महती **चृडामर्शि** व्याख्याम् ॥ १६६ ॥ सप्तसहस्रमन्थां षष्टस्य च **पंचिकां पु**नरकाषाउ । इन्द्रः श्रुतावतारः

२ कालान्तरे ततः पुनरासभ्यां पलिर<sup>?</sup>) तार्किकाकों भूत् || १६७ || श्रीमान् स्ममन्तभद्वस्वामीत्वथं सोऽप्यधीत्यं त द्विविधम् | सिद्धान्तमतं षटखण्डागमगतखण्डपञ्चकस्य पुनः || १६८ || अष्टो चत्वारिशत्सहस्रसदयन्थरचनया युक्ताम् | विरचितवानतिसुन्दरमद्वमस्मतमाषया टाँकामः || १६९ || इन्द्रः श्रुतावतारः सका जिससे उक टीकाका पता चलता । श्रुतावतारके 'आसन्ध्यां पलरि ' पाठमें संमवतः आचार्यके निवासस्थानका उल्लेख है, किन्तु पाठ अशुद्धसा होनेके कारण ठीक इन्त नहीं होता ।

जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराणमे समन्तमद्रनिर्मित 'जीवसिद्धि' का उक्लेष आया हैं, किंतु यह प्रंथ अमीतक मिळा नहीं है। कहीं यह समन्तमद्रकृत 'जीवद्दाण' की टीकाका ही तो उक्लेष न हों ? समन्तमद्रकृत गंधहरितमहाभाष्यंक मी उक्लेष मिळते हैं, जिनमें उसे तक्तार्थ या तक्तार्थसूत्रका व्याख्यान कहा है। इस परसे माना जाता है कि समन्तमद्रने यह भाष्य उमान्त्रातिकृत तक्त्वार्थमृत्रपर ळिष्वा होगा। किंतु यह भी संभव है कि उन उल्लेखोका अमिप्राय समन्तमद्रकृत इन्हीं सिद्धान्तप्रथोकी टीकांस हो। इन प्रन्थोंकी भी 'तत्वार्थमहाशास्त्र' नामसे प्रसिद्धि रही है, क्योंकि, जैमा हम ऊपर कह आये है, तुम्बुल्ट्राचार्यकृत इन्हीं प्रन्थोकी 'चुडाम्णि' टीकांसो अकळकतेवन तक्त्वार्थमहाशास्त्र व्याख्यान कहा है।

इन्द्रनिद्दिन कहा है कि समन्तभद्र स्व.मी दितीय सिद्धान्तकी भी टीका लिखनेबाल थे, किन्तु उनके एक सधर्भने उन्हें ऐमा करनेसे रोक दिया। उनके ऐसा करनेका कारण द्रव्यादि— ग्रुद्धि-करण-प्रयक्तका अमान बतन्त्रया गया है। संभन्न है कि यहां समन्तभद्रकी उस भस्मक व्याधिकी ओर संकेत हो, जिसके कारण कहा गया है कि उन्हें कुछ काळ अपने मुनि आचारका अतिरेक करना पड़ा था। उनके इन्ही भावों और शरीरकी अन्नस्थाको उनके महधर्मीने दितीय मिद्रान्त प्रन्थकी टीका लिखनेमें अनुकृत न देख उन्हें रोक दिया हो।

यदि समन्तमद्रकृत टीका संस्कृतमें लिखी गई थी और वीरसेनाचार्यके समय तक, विद्यमान थी तो उसका धवला जयभवलामें उक्षेत्र न पाया जाना वहें आश्चर्यकी बात होगी।

सिद्धान्तप्रन्योका व्याख्यानकम गुरु परम्परासे चलता रहा । इसी परम्परामे शुभनन्दि

- 🏮 देखो, प. जगलकिशोर मुख्तारकृत समन्तम् ह १. २१२.
- े **जीवसिद्धि**विधार्याह कृतयुव यनशासनम् । वचः समन्त्रभद्गस्य वीरस्येव विज्ञुमते ॥ हरिवशपुराणः १. ३०.
- ४ विलिखन् डितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्भणा स्त्रेन । द्रव्यादिशृद्धिकरणप्रयन्नित्रहान् प्रातिषिद्धम् ॥१७०॥ इन्द्रः अतावतारः

भ वप्यदेव गुरुकृत व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग रिवनान्द नामके दो मुनि हुए, जो अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि थे। उनसे वप्यदेवगुरुने वह समस्त सिद्धान्त विशेषक्ष्यसे सीखा। वह व्याख्यान भीमरिथ और कृष्णमेख निद्योंके बीचके प्रदेशमें उत्कालिका प्रामके समीप मगणवाली प्राममें हुआ था। भीमरिथ कृष्णा नदीकी शाखा है और इनके बीचका प्रदेश अव बेलगांव व धारवाड़ कहलाता है। वहीं यह बप्पदेव गुरुका सिद्धान्त-अध्ययन हुआ होगा। इस अध्ययनके पश्चात् उन्होंने महाबन्धको छोड़ शेष पांच खंडोंपर ' व्याख्याप्रज्ञाप्ति ' नामकी टीका लिखी। तत्पश्चात् उन्होंने छे खण्डकी संक्षेपमें व्याख्या लिखी। इस प्रकार छहीं खंडोंके निष्यत्र हो जानेके पश्चात् उन्होंने कपायप्राभृतकी भी टीका रची। उक्त पांच खंडों और कपायप्राभृतकी टीकाका परिमाण साठ हजार, और महाबंबकी टीकाका 'पांच अधिक अठ हजार' था, और इस सब रचनाकी भाषा प्राकृत थीं।

भवलामें न्याख्याप्रज्ञप्तिके दो उल्लेख हमारी दृष्टिमें आये हैं। एक स्थानपर उसके अवतरण द्वारा टीकाकारने अपने मतकी पुष्टि की है। यथा-

लोगो वादपदिष्ठिदो ति वियाहपण्णित्तित्रयणादो ( ध. १४३ )

दूसरे स्थानपर उससे अपने मतका विरोध दिखाया है आर कहा है कि आचार्य भेदसे वह भिन्न-मान्यताको छिये हुए है और इसिक्टिये उसका हमारे मतसे ऐक्य नहीं है। यथा –

' एदेण वियाहपण्णिसिसुनोण सह कथं ण विरे।हो ? ण, एदम्झादो तस्स पुधसुदस्स आयरियभेण्ण भेदमावण्णस्स एयत्ताभावादो ( ध० ८०८ )

इस प्रकारके स्पष्ट मतभेदसे तथा उसके सृत्र कहे जानेसे इस न्याख्याप्रज्ञातिको इन सिद्धान्त प्रन्थोंकी टीका मानने में आशंका उत्पन्न हो सकती है। किन्तु जयववलामें एक स्थानपर लेखकने बणदेवका नाम लेकर उनके और अपने बीचके मतभेदको बतलाया है। यथा—

चुण्णिमुत्तिम्म वप्पदेवाइरियालिहिदुचारणाए अंतोमुहुत्तिमिदि भणिदो । अम्हेहि लिहिदुचरणाए पुण जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया ति परूविदो (जयघ० १८५)

इन अवतरणोंसे बप्पदेव और उनकी टीका 'व्याख्याम्बाप्ति 'का अस्तित्व ।सिद्ध होता है। धवलाकार वीरसेनाचार्यके परिचयमें हम कह ही आये है कि इन्द्रनिद्के अनुसार उन्होंने व्याख्याप्रज्ञानिको पाकर ही अपनी टीका लिखना प्रारम्भ किया था।

उक्त पांच टीकाएं परम्बंडागमकं पुम्तकाम्ब्ट होनेके काल (विक्रमकी २ ग शताब्टि) में घबलाके रचना काल (विक्रमकी ९ बी शताब्टि) तक रची गई जिसके अनुसार स्थ्ल मानसे कुन्दकुन्द दूसरी शताब्टिमे, शामकुंड तीसर्गमे, तुम्बुल्टर चौथीमे, समन्तमद्र पांचवींमे और बण्यदेव इटवी और आठवी शताब्टिके बीच अनुमान किये जा मकते हैं।

प्रश्न है। सकता है कि ये सब टीकाएं कहां गई और उनका पठन-पाठनरूपसे प्रचार क्यों विच्छित्र हो। गया ? हम धवलाकारक परिचयमें ऊपर कह ही आये है कि उन्होंने, उनके शिष्य जिनसेनके शब्दोंमें, चिरकालीन पुस्तकोंका गौरव बलाया और इस कार्यमे वे अपनेसे पूर्वके समस्त पुस्तक—शिष्योंसे बहु गये। जान पहता है कि इसी टीकाके प्रभावमें उक्त सब प्राचीन टीकाओंका प्रचार रक्त गया। बीरसेनाचार्यने अपनी टीकाके विस्तार व विपयके पूर्ण परिचय तथा पूर्वमान्यताओं व मतभेदोंके संप्रह, आलोचन व मंथनद्वारा उन पूर्ववती टीकाओंको पाठकोंको हिंछसे ओझल कर दिया। किन्तु स्वयं यह बीरसेनीया टीका भी उसी प्रकारके अध्यक्तारमें पड़नेसे अपनेको नहीं बचा सकी। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने इसका पूरा सार ठेकर संक्षेपमें सरल और सुरप्रहूपसे गोम्मटसारकी रचना कर दी, जिससे इन टीकाका मी पठन-पाठन प्रचार रक्त गया। यह बात इसीसे सिद्ध है कि गत सात-आठ शताब्दियोंमें इसका कोई साहित्यक वप-योग हुआ नहीं जान पड़ता और इसकी एकमात्र प्रित पूजाकी वस्तु बनकर तालोंमें बन्द पड़ी रही। किन्तु यह असंभव नहीं है कि पूर्वकी टीकाओंकी प्रतियां अभी भी दक्षिणके किसी शास्त्रमंडारमें पड़ी हुई प्रकाशकी बाट जोह रही हों। दक्षिणमें पुस्तके ताडप्रजेंपर व्हिण जाती थीं और ताडपत्र जलदी क्षीण नहीं होते। साहित्यप्रेमियोंको दक्षिणप्रान्तके मण्डारोंकी इस दृष्टिसे मी खोजनीन करते रहना चाहिए।

# ९. धवलाकारके सन्मुख उपस्थित साहित्य

भवला और जयधवलाको देखनेसे पता चलता है कि उनके रचयिता वीरसेन आचार्यके सत्प्ररूपणामें प्रकाशित हो रहा है उसमें उन्होंने सत्कर्मप्राभृत व कषायप्राभृतके नामोह्ने व उनके विविध अधिकारोंके उद्घेष व अवतरण आदि दिये हैं। इनके अति-रिक सिद्धसेन दिवाकरकृत सन्मतितर्कका 'सम्मइसुत्त ' (सन्मतिमृत् ) नामसे

उक्केष किया है और एक स्थलपर उसके कथनमें त्रिराध वनाकर उसका समाधान किया है, तथा उसकी सात गाथाओको उद्धृत किया हैं। उन्होने अकलंकदेवकृत तत्वार्थगजवार्तिकका 'तत्वार्थ-भाष्य ' नाममे उक्लेख किया है और उसके अनेक अवनरण कही शब्दनः और कही कुछ परि-वर्तनके साथ दिये है । इनके सिवाय उन्होने जो २१६ संस्कृत व प्राकृत पद्म बहुधा 'उक्ते च ' कहकर और कही कही विना एमी भूचनाके उद्युत किये है उनमेसे हमे ६ कुन्दकुत कुन प्रवचनसार, पंचास्तिकाय व उसकी जयमेनकृत टाकामें, ७ तिलोयपण्ण(त्तमें, १२ वहकेरकृत मलाचारमें, १ अकलकदेवकृत लघीयस्वयीमें, २ मुलाराधनामे, ५ वसुनन्दिश्रावकाचारमे, १ प्रभाचन्द्रकृत आक्रहायन-स्यासमे , १ देवसनकृत नयचक्रमे , व १ विद्यानन्द्रकृत आप्त-परीक्षामें मिले है। गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, व जीवप्रबोधनी टीकामे इसकी ११० गायाए पाई गई है जो स्पष्टत. बहापर यहीसे छी गई है। कई जगह तिछोयपण्णित्तिकी गायाओके विषयका उन्हीं शब्दोंमें संस्कृत पद्म अथवा गद्महारा वर्णन किया है व यतिवृषभाचार्यके मतका भी यहा उल्लेख आया है' । इनके अतिरिक्त इन गाथाओमें अनेक स्वेताम्बर साहित्यमें भी मिटी हैं। सन्मतितर्ककी सात गाथाओंका हम उपर उल्लेख कर ही आये हैं। उनके सिवाय हमे ५ गाथाएं आचारांगमें, १ बृहत्कलपसूत्रमें, ३ दश्वैकालिकसूत्रमें, १ स्थनांगरीकामें, १ अनुयोग-द्वार्में व २ आवश्यक-निर्युक्तिमें भिली है। इसके अतिरिक्त और विशेष खोज करनेसे दिगम्बर और द्वेताम्बर साहित्यमें प्रायः सभी गाथाओक पाये जानकी संभावना है।

किंतु बाँग्सेनाचार्यके सन्मुख उपस्थित साहित्यका विशालताको समझनेक लिये उनकी स्त्र-पुस्तकोंमें समस्त रचना अर्थात् धवला और जयधवलापर कमसे कम एक विहंग-दृष्टि सूत्र-पुस्तकोंमें डालना आवश्यक है। यह तो कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उनके पाठमेद व मतभेद सन्मुख पुष्पदन्त, भूतविल व गुणधर आचार्थकृत पूरा सूत्र-साहित्य प्रस्तुत

१ पृ. १५ व गाथा न. ५, ६, ७, ८, ९, ६७, ६९.

२ पृ. १०३, २२६, २३२ २३४, २३९.

इ गाथां न. १ १२, ४६, ७२, ७३ ४९८

४ गाथा न. २० ३५, ३७, ५५, ५६, ६०.

५ गाथा न. १८, ३१ (पाठमेद) ६५ (पाठमेद) ७०, ७१, १३४, १४७, १४८, १८९, १५०, १५१,१५२.६ गाथा न. ११. ७ गाथा न. १६७, १६८.८ गाथा न.५८,१६७,१६८,३०,७४,

९ गाथा न २० १० गाथा न १०. ११ गाथा न २२.

१२ देखो पृ. १०, २८, २९, ३२, ३३, आदि. १३ देखो पृ. ३०२.

१४ गाथा नं १४, १४९, १५०, १५१, १५२ (पाटमेद). १५ गाथा न ६२.

१६ गाथा न. २४, ७०, ७१, १७ गाथा न, ८८. १८ गाथा न. १४. १९ गाथा न. ६८, १००.

था। पर इसमें भी यह बात उल्लेखनीय है कि इन सूत्र-प्रंथोंके अनेक संस्करण छोटे-बड़े पाठ-भेदोंको रखते हुए उनके सन्मुख विद्यमान थे। उन्होंने अनेक जगह सूत्र-पुस्तकोंके भिन्न भिन्न पाठों व तजन्य मतभेदोंका उल्लेख व यथाशक्ति समाधान किया है 1

कहीं कहीं सूत्रोंमें परस्पर विरोध पाया जाता था। ऐसे स्थलोंपर टीकाकारने निर्णय करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की हे और स्पष्ट कह दिया है कि इनमें कौन सूत्र है और कौन असूत्र है इसका निर्णय आगममें निपुण आचार्य करे। हम इस विषयमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंिक, हमें इसका उपदेश कुछ नहीं मिलां। कही उन्होंने दोनों विरोधी सूत्रोंका व्याख्यान कर दिया है, यह कह कर कि 'इमका निर्णय तो चतुर्दश पूर्वधारी व केवलज्ञानी ही कर सकते हैं। किंतु वर्तमान कालमें दे है नहीं, और अब उनके पाससे छुनकर आये हुए भी कोई नहीं पाये जाते। अतः सूत्रोंकी प्रमाणिकता नष्ट करनेसे इरनेवाले आचार्योंको तो दोनों सूत्रोंका व्याख्यान करना चाहिये '। कहीं कहीं तो मूत्रोंपर उठाई गई शंका पर टीकाकारने यहांतक कह दिया है कि 'इस विषयकी पूछताछ गौतमसे करना चाहिये, हमने तो यहां उनका अभिप्राय कहा है '।

म्त्रविरोधका कहीं कहीं ऐसा कहकर भी उन्होंने समाधान किया है कि 'यह विरोध तो सल है किंतु एकान्तप्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह विरोध सूत्रोंका नहीं है, किंतु इन मृत्रोंके उपसंग्रहकर्ता आचार्य सकल श्रुतके ज्ञाता न होनेसे उनके द्वारा विरोध आ जाना संभव है '। इससे वीरसेन स्वामीका यह मत जाना जाता है कि सूत्रोंमें पाठ-भेदादि परंपरागत

- १ कंस वि सुत्तपोत्थपसु पुरिसवेदस्सतरं छम्मासा । धवला अ. ३४५. कंस वि सुत्तपोत्थपसु उवलब्भइ, तदो एथ उवएस लद्यूण वत्तव्व । धवला अ. ५९१. कंम वि सुत्तपोत्थपसु विदियमद्धमस्सिद्ण पर्सविद-अपाबहुअभावादो । धवला अ. १२०६. कंम वि सुत्तपोत्थपसु एसो पाठो । धवला अ. १२४३
- र तदो तेहि सुत्तेहि एदेसि सुत्ताणं विरोहो होदि त्ति भणिदे जदि एव उवदेस लद्धृण १६ सुत्ते इदं चासुत्तिमिदि आगम-णिउणा भणतु, ण च अन्दे एथ बोत्तुं समन्था अलद्धोवदेसत्तादो । धवला अ. ५६३.
- ३ होदु णाम तुम्हेहि वक्तत्थसस सञ्चत्, बहुएस सुचेमु वणाफदीणं उविर णिगोदपदस्स अणुवलमादो । xx चोदसपुव्यथरो केवलणाणा वा, ण च बहुमाणकाले ते आत्थ । ण च तेसि पास सोदृणागदा वि संपहि उवलब्मिति । तटो थाप काऊण वे वि सुताणि मुत्तासायण-भीस्तिह आयरिएहि बक्खाणयव्याणि । धवलाः अः ५६७ः
- ४ सत्ते वणाफिदसण्णा किण्ण णिहिट्टा ? गोदमो एन्थ पुच्छेयव्यो । अम्हेहि गोदमो बादरणिगोदपदिद्विदाणं वणाफिदसण्णं णेच्छिदि ति तस्स अभिापाओ कहिओ । धवला- अन्य ५६७
- ५ कसायपाहुडसुत्तेणंद सुत्तं विरुव्हिदि त्ति वृत्ते सच विरुव्हिह किंतु एयंत्रगाही एत्थ ण कायव्यो । ×× कथ सुत्ताणं विरोहि ? ण, सुत्तं।वसधाराणमसयलसुद-धार्याइरियपरतंताण विरोह-संभव-दंसणादो । धवला. अ. ५८९.

आचार्योद्वारा भी हो चुके थे। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि, उनके उल्लेखोंसे कात होता है कि सूत्रोंका अध्ययन कई प्रकारसे चला करता था जिसके अनुसार कोई सूत्राचार्य थे, कोई उच्चारणाचार्य, कोई निश्लेषाचार्य और कोई व्याख्यानाचार्य । इनसे भी जपर भहावाचकोंका पद ज्ञात होता हैं। कपायशास्तके प्रकाण्ड ज्ञाता आर्यमंश्लु और नागहस्तिको अनेक जगह महावाचक कहा है। आर्यनन्दिका भी महावाचकरूपसे एक जगह उल्लेख है। संभवतः ये स्वयं वारसेनके गुरु थे जिनका उल्लेख धवलाको प्रशस्तिमें भी किया गया है।

धवलाकारने कई जगह ऐसे प्रसंग भी उठाय है जहां भृत्रोपर इन आचार्योका कोई मत उपलब्ध नहीं था। इनका निर्णय उन्होंने अपने गुरुके उपदेशके बल पर व परंपरागत उपदेशद्वारा तथा सूत्रोंसे अविरुद्ध अन्य आचार्योके वचनोंद्वारा किया है।

धवला पत्र १०३६ पर तथा जयधवलाके मंगलाचरणमें कहा गया है कि गुणधराचार्य विरचित कपायमासृत आचार्यपरंपरासे आर्यमंश्च और नागहस्ति आचार्योको प्राप्त हुआ और उनसे सीखकर यतिवृषभने उनपर वृत्तिसूत्र रचे। वीरसेन और जिनसेनके सन्मुख, जान पड़ता है, उन दोनों आचार्योके अटग अलग व्याख्यान प्रस्तुत थे क्योंकि उन्होंने अनेक जगह उन दोनोंके

- १ सुत्ताद्दिय-वनखाण-पश्चिद्धे। उनलब्भदे । तम्हा तेमु सुत्ताद्दिय वनस्याण-पश्चिद्धंण, ध २९४०
- २ एसो **उच्चारणाइरिय-**अभिपाओ । धवला अ. ७६४. एदेसिमणियोगद्वाराण**मुद्यारणाइरियो-**वएसबलेण परूवण वत्तदृरसामी । जयधा अ. ८४२.
  - ३ णिक्खेवाइरिय-परूविद-गाहाणमत्थं भणिस्सामा । धवला अ. ८६३.
  - ४ **वक्खाणाइरिय**-परूविद वत्तहस्सामो । धवला. अ. १२३५. **वक्खाणाइरिया**णमभावादो । धवला अ. ३४८.
- ५ महावाचयाणमञ्जमस्रुसमणाणमुबदेसेण ... महावाचयाणमञ्जणदीणं उवदेसेण । धवला. अ. १४५७: महावाचया अज्ञिणंदिणो संतकम्मं करोते । द्विदिसंतकम्मं पयासित । धवलाः अः १४५८: अउज्जमस्तृ-णागहिथि-महावाचय-मुहकमल-विणिग्गएण सम्मत्तास्स । जयधः अः ९७३.
  - ६ कथमेदं णव्वदे ? गुरूवेदसादो । धवला अ. ३१२
  - ७ मुत्ताभावे सत्त चेव खंडाणि कीरित । चे कध णव्यदे १ ण, आइरिय परंपरागदुवदेसादो । धवला. अ. ५९२
- ८ कुदो णव्वदे <sup>१</sup> अविरुद्धाइरियवयणादो **सत्त-समाणा**दो । धवला अ. १२५७ सुत्तेण विणा .... कुदो णव्वदे <sup>१</sup> सुत्तिविरुद्धा**इरियवयणा**दो । धवला. अ. **१**३३७.

मतभेदोंका उल्लेख किया है तथा उन्हें महावाचकके अतिरिक्त 'क्षमाश्रमण' भी कहा है। यतिवृपभकृत चूर्णिसूत्रोंकी पुस्तक भी उनके सामने थी और उसके सूत्र-संख्या-क्रमका भी वीरसेनने बड़ा ध्यान रक्खा है ।

मूत्रो और उनके ज्याम्यानोमे विगेधके अतिरिक्त एक और विगेधका उद्धिय मिलता है उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्ति कहा है। ये दो किसे धवलाकारने उत्तर-प्रतिपत्ति और दक्षिण-प्रतिपत्ति कहा है। ये दो भिन्न मान्यताए थीं जिनमेमें टीकाकार स्वयं दक्षिण-प्रतिपत्तिको स्वीकार करते थे, क्योकि, वह ऋजु अर्थात् सरल, सुस्पष्ट और आचार्य-परंपरागत है, तथा उत्तर-प्रतिपत्ति अनुजु है और आचार्य-परंपरागत नहीं है। धवलामे इस प्रकारके तीन मत-भेद हमारे दिएगोचर हुए हैं। प्रथम द्रघ्यप्रमाणानुयोगद्वारमे उपशमश्रेणीकी संख्या ३०४ बताकर कहा है --

• किव पुबुत्तपमाणं पंचूणं करेति । एदं पचूणं वक्त्वाणं पवाइङजमाणं **दक्तिगमाइरिय-**परपरागर्थामीद जं बुत्तं होई । पुल्बुत्त-बक्त्वाणमपवाइङज-माणं **वाउं** आइस्यिपरंपरा-अणागदिमिदि णायत्वं । '

अर्थात कोई कोई पूर्वोक्त प्रमाणमे पांचकी कमी करते है। यह पांचकी कमीका व्याण्यान प्रवचन-प्राप्त है, दक्षिण है और आचार्य-परंपरागत है। पूर्वोक्त व्याख्यान प्रवचन-प्राप्त नहीं है, बाम है और आचार्यपरंपरासे आया हुआ भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिये।

इसीके आंग क्षपकश्रेणीकी सन्त्या ६०५ वताकर कहा गया है---एसा उत्तर-पांडेवसी । एत्य दम अवर्णिट दिक्खण-पांडेवसी हवटि ।

अर्थात यह ( ६०५ की संख्यासंबर्धा ) उत्तर प्रतिपत्ति है। इसमेसे दश निकाल देने-पर दक्षिण-प्रतिपत्ति हो जाता है।

आंग चलकर द्रव्यप्रमाणानुयागद्वारमे ही संयतोकी सख्या ८९९९९९७ बतलाकर कहा है 'एसा दिक्खण-पंडियत्ती '। इसके अन्तर्गत भी मतभदादिका निरमन करके, फिर

१ कम्माद्विदि त्ति अणियोगद्दारे हि भण्णमाणे वे उवदेसा होति । जहण्णुवकस्सद्विदीणं पमाणपरूवणा कम्मदिदिपरूवणं ति णागद्दिश्य-खमासमणा भणति । अज्ञमंखुखमासमणा पुण कम्मद्विदिपरूवणं ति भणंति । एवं
दोहि उवदेसेहि कम्मद्विदिपरूवणा कायच्या। (धवलाः अ १४४०ः) एत्य दुवे उवएसा महावाचयाणमज्जमंखुखवणाणम्पवदेसेण लोगपूरिदे आउगसमाण णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसत-कम्म ठवेदि । महावाचयाणं णागद्दिश-खवणाणमृवण्सेण लोगे पृरिदे णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्मं अतोमुहुत्तपमाणं होदि । जयधः अ १२३९ः

२ **जद्दवसह**-चृष्णिसृत्तम्मि णव-अकुवलंभादो । जद्दवसह् ठविद-बारहंकादो । जयधः अ. २४.

कहा है ' एतो उत्तर-पिडवित्तं वत्तइम्सामा ' और तत्पश्चात् मंयतो की संख्या ६९९.९९.९६ वतलाई है । यहां इनकी समीचीनताक विषयमें कुछ नहीं कहा ।

दक्षिण-प्रतिपत्तिके अंतर्गत एक और मतभेदका भी उल्लेख किया गया है। कुल आचार्योने उक्त संख्याके संबंधमें जो शंका उठाई है उसका निरमन करके धवलाकार कहते हैं—

' जं दूसणं भाणदं तण्ण दूसणं, बुद्धिवहूणाइरियमुहविणिग्गयत्तादो । '

अर्थात् 'जो द्पण कहा गया है वह द्पण नहीं है, क्योंकि वह बुद्धिविहीन आचारोंके मुखसे निकर्टी हुई बात है '। संभव है वीरसेन स्वामीने किसी समसामीयक आचार्यकी शंकाको ही दृष्टिमे रखकर यह भन्सेना की हो।

उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्ति मेटका तीसग उद्घेष अन्तरानुगोगहारमे आया है जहां तिर्यच और मनुष्योके सम्यक्त्व और संयमादि धारण करनेकी योग्यताके कालका विवेचन करते हुए छिखते हैं—

' एत्थ वे उवदेसा, त जहा तिरिक्वंसु वेमासमुहृत्तपृथत्तस्युवीर सम्मतं संजमासंजमं च जीवो पिडवञ्जिद । मणुसेसु गवभादिअहुवस्सेसु अंतोमुहृत्तव्मिहिएसु सम्मतं संजम संजमासंजमं च पिडवञ्जिद ति । एसा दिक्खणपिडविन्ती । दिक्क्वणं उञ्ज्वं आहरियपरंपरागदिमिदि एयहो । तिरिक्खेसु तिष्णि पक्क्व तिष्णि दिवस अंतोमुहृत्तस्युवीर सम्मतं सजमासंजमं च पिडवञ्जिद । मणुसेसु अहुवस्साणमुविर सम्मत्तं संजमं संजमासजमं च पिडवञ्जिद । एसा उन्तरपिडवन्ती, उत्तरमणुञ्जुवं आहरियपरंपराए णागदिमिदि एयहो धवला अ. ३३०

इसका तार्त्यय यह है कि सम्यक्त्व और संयमासंयमादि धारण करनेकी योग्यता दक्षिण प्रतिपत्तिके अनुसार तिर्यचोमें (जन्मसे) २ मास और मुहूर्तपृथक्त्वके पश्चात् होती है, तथा मनुष्योंमें गर्भसे ८ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् होती है। किन्तु उत्तर प्रतिपत्तिके अनुसार तिर्यचोमें वही योग्यता ३ पक्ष, ३ दिन और अन्तर्मुहूर्तके उपरान्त, तथा मनुष्योमें ८ वर्षके उपरान्त होती है। धवलाकारने दक्षिण प्रतिपत्तिको यहां भी दक्षिण, ऋजु व आचार्य-परंपरागत कहा है और उत्तर प्रतिपत्तिको उत्तर, अनुजु और आचार्य-परम्परासे अनागत कहा है।

हमने इन उल्लेखोंका दूसरे उल्लेखोंकी अपेक्षा कुळ विस्तारसे परिचय इस कारण दिया है, क्योंकि, यह उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्तिका मतभेद अत्यन्त महत्वपूर्ण और विचारणीय है। संभव है इनसे धवळाकारका तात्पर्य जैन समाजके भीतरकी किन्ही विशेष साम्प्रदायिक मान्यताओंसे ही हो?

धवलामें जिन अन्य आचार्यों व रचनाओं के उल्लेख दृष्टिगोचर हुए हैं वे इसप्रकार हैं।

तिलोयपण्णित सूत्र
व जिलोकप्रज्ञप्तिको धवलाकारने सूत्र कहा है और उसका यथास्थान खूब उपयोग किया हैं। हम उपर कह आये है कि सत्प्रहूपणामें तिलोयपण्णितिके मुद्रित अंशकी सात गाथाएं ज्योंकी त्यों पाई जाती है और उसके कुछ प्रकरण भाषा-परिवर्तन करके ज्योंके त्यों लिखे गये है। इस प्रथके कर्ता यतिवृषभाचार्य कहे जाते है जो जयधवलाके अन्तर्गत कषायप्राभृतपर चूणिसूल रचनेवाले यतिवृषभसे अभिन्न प्रतीत होते है। सत्प्रहूपणामें भी यतिवृपभका उल्लेख आया हैं व आगे भी उनके मतका उल्लेख किया गया हैं।

कुंदकुंदके पंचान्तिकायका 'पंचित्थिपाहुड 'नामसे उल्लेख आया है और उसकी दो गाथाएं भी उद्धृत की गई है । सन्त्रम्यणामे उनके प्रंथोके जो अवतरण पाये जाने है उनका उल्लेख जपर किया जा चुका है । पिरकर्म प्रंथके उल्लेख और उसके साथ कुदकुंदाचार्यके संबन्धका विवेचन भी हम जपर कर आये हैं ।

धवलाकारन तत्वार्थसूत्रको गृद्धापिच्छाचार्यकृत कहा है और उसके कई सूत्र भी गृद्धापिच्छाचार्यकृत उद्भात किये हैं । इसमें तत्वार्थमूत्रमंबन्धी एक रलोक व श्रवणवेलगोलके कुछ जिलालेखोंके उस कथनकी पुष्टि होती है जिसमें उमास्वातिको तत्वार्थसूत्र 'गृद्धापिछोपलांछित 'कहा है । सत्प्रमूपणामे भी तत्वार्थमूत्रके अनेक उल्लेख आये हैं ।

- १ तिरियलोगो ति तिलोयपणित्तमुत्तादे। । धवला अ १४३. चदाइन्चित्रवपमाणपम्वयतिलोयपण्णतिसुत्तादे। धवला अ १४३. तिलोयपण्णतिसुताणुमारि । धवला अ २५९.
- R Catalogue of Sans. & Prak. Mss. in C. P. & Berar, Intro. p. XV.
- ३ यतिबुषभाषदेशात सर्ववातिकर्मणां इत्यादि । धवलाः अ. ३०२
- ४ एसो दसणमोहणीय-उवसामओ ति जद्वसहेण भाणद । धवला अ. ४२५.
- ५ धवला अ २८९ 'बृचं च 'पंचित्थिपाहुढे' कहकर चार गाथाए उवधत की गई है जिनमेसे वो पंचा-ितकाय में कमशः १०८, १०७ नंबर पर मिलती है। अन्य दो 'ण य परिणमइ सय सो 'आदि व 'लोया-यासपदेसे 'आदि गाथाए हमारे सन्मुख वर्तमान पचास्तिकायमें दृष्टिगोचर नहीं होतीं। किन्तु वे दोनों गो. जीवमें कमशः न. ५७० और ५८९ पर पाई जाती है। धवलाके उसी पत्रपर आगे पुनः वहीं 'बुच्चं च पंचित्थिपाहुढे' कहकर तीन गाथाएं उद्धत की है जो पंचास्तिकायमें कमशः २३, २५ और २६ न पर मिलती है। (पंचास्तिकायसार, आरा, १९२०.)
  - ६ देखो ऊपर पृ. ४६ आदि.
  - ७ देखी पृ. १५१, २३२, २३६, २३९, २४०.

आचारांग धवलामे एक गाथा इसप्रकारसे उद्भृत मिलती है--

पचित्यकाया य छःजीवणिकायकालदञ्वमण्णे य । आणामेज्झे भावे आणाविचण्ण विचिणादि ॥

घवला. अ. २८९,

यह गाथा बहुकरेकृत मूलाचारमे निम्न प्रकारमे पाई जाती हैं -

पंचिथिकायहर्जाबिणिकाये काल्टटव्यमण्णे य । आणागेरुझे मावे आणाविचयेण विचिणाटि ॥ ३९९ ॥

यदि उक्त गाथा यहीसे धवलामे उदधृत की गर्ट हो तो कहा जा सकता है कि उस समय मलाचारकी प्रस्याति आचारांगके नामसे थी।

स्वामी समन्तभद्रके जो उक्केष दृष्टिगोचर होते है उनका परिचय हम पटलंडागमकी अन्य टीकाओंके प्रकरणमें करा ही आये हैं।

धवलाकारने नयका निरूपण करते हुए एक जगह पू-यपाददारा भारसंग्रहमे दिया पूज्यपादकृत सारसंग्रह हुआ नयका लक्षण उद्भृत किया है। यथा

सारसंग्रहे ऽप्युक्तं प्रविष्यपाँदः अनन्तपर्यायाः मक्तरय वस्तुने । अवन्त व्यायायाः वर्षायाः वर्षायः वर्यायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः वर

पहले अनुमान होता है कि समय है प्रयपादकृत रार्वार्थमिद्धिकों वि यहा सारमंग्रह कहा गया हो। किन्तु उपलब्ध सर्वार्थमिद्धिमें नयका लक्षण इस प्रकारमें नहीं पीया जाता। इससे पता चलता है कि प्रज्यपादकृत सारसग्रह नामका कोई और ग्रन्थ धवलाकारके सन्मुल था। ग्रंथके नामपरसे जान पड़ता है कि उसमें सिद्धान्तोंका मिथतार्थ सग्रह किया गया होगा। समय है ऐसे ही सुन्दर लक्षणोंको दृष्टिमें रखकर धनञ्जयेन अपने नाममालाकोपका प्रज्ञान्तिमें पृत्यपादके 'लक्षण' को अपिथम अर्थात् वेजोड़ कहा है। यथा-

प्रमाण**मकलंक**स्य **पूज्यपाद**स्य लक्षणमः । **डिमंधानकवेः** कात्य रत्नत्रयमपश्चिममः॥ २०३॥

अकलंकदेवकृत तत्त्वार्थराजवार्तिकका ववलाकारने खब उपयोग किया है और, जिसा

प्रथपाद भद्वारक

उसके अनेक अवतरण दिये है। किन्तु न तो उनके साथ कही अकलंकका
नाम आया और न 'राजवार्तिकका'। उन अवतरणांको प्रायः 'उक्तं

च तत्वार्थभाष्ये ' या 'तत्वार्थभाष्यगत' प्रकट किया गया है। धवछामें एक स्थान (प.७००) पर कहा गया है - -

पूज्यपादभद्वारकेरप्यमाणि सामान्य-नय-लक्षणमिदमेव। तद्यथा, प्रमाण-प्रकाणितार्थ-विशेष-प्रकाणको नयः इति।

इसके आगे 'प्रकर्षण मानं प्रमाणम् 'आदि उक्त लक्षणकी व्याख्या भी दी है। यही लक्षण व व्याख्या तत्वार्यगजवार्तिक, १. ३३, १ मे आई है। जयभवला (पत्न २६) मे भी यह व्याख्या दी गई है और वहा उसे 'तत्वार्थभाष्यगत 'कहा है। 'अयं वाक्यनयः तत्वार्थभाष्यगतः'। इसमे सिद्ध होता है कि राजवार्तिकका असली प्राचीन नाम 'तत्वार्थभाष्य' है और उसके कर्ता अकलकका सन्मानसचक उपनाम 'पूच्यपाद भट्टारक' भी था। उनका नाम भट्टाकलंकदेव तो मिलता ही है।

यवलाके वेदनाम्यंद्यान्तर्गत नयके निरूपणमें ( प. ৩২০) प्रभाचन्द्र भद्दारक-प्रभाचन्द्र भद्दारक द्वाग कहा गया नयका लक्षण उद्युत किया गया है, जो इस प्रकार हैं—

' **प्रभाचन्द्र-भट्टारके**रप्यमाणि-प्रमाण-ज्यपाश्रय-परिणाम-विकल्प-वशीकृतार्थ-विशेष-प्रम्णण-प्रवणः प्रणिविर्यः स नय इति । '

ठीक यही लक्षण 'प्रमाणव्यपाश्रय ' आदि जयधवन्य (प. २६) में भी आया है और उसके पश्चात लिखा है 'अयं नास्य नय. प्रमाचन्द्रो य.'। यह हमारी प्रतिकी अञ्चित्र ज्ञात होती है और इसका ठीक रूप ' अयं वाक्यनय प्रभाचन्द्रीयः ' ऐसा प्रतीत होता है।

प्रमाचन्द्रकृत दो प्रोट् न्याय-प्रंथ सुप्रामिद्ध है, एक प्रमेयकमलमार्तण्ड और दूसरा न्याय-कुमृदचन्द्रोदय । इस दूसरे प्रंथका अभी एक ही खंड प्रकाशित हुआ है । इन दोनों प्रंथोंमें उक्त लक्षणका पता लगानेका हमने प्रयत्न किया किन्तु वह उनमें नहीं मिला । तब हमने न्या. कु. चं. के मुयोग्य सम्पादक पं. महेन्द्रकुमारजीसे भी इसकी खोज करनेकी प्रार्थना की । किन्तु उन्होंने भी परिश्रम करनेके पश्चात् हमे सूचित किया कि बहुत खोज करनेपर भी उस लक्षणका पता नहीं लग रहा । इससे प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्रकृत कोई और भी प्रंथ रहा है जो अभी तक प्रसिद्धिमें नहीं आया और उसीके अन्तर्गत वह लक्षण हो, या इसके कर्ता कोई दूसरे ही प्रभाचन्द्र हण हों ?

धवलांम 'इति' के अनेक अर्थ वतलांनके लिये 'एत्थ उवजंतओ सिलोगो' अर्थात्

धनञ्जयकृत अनेकार्थ नाममाला इस विषय का एक उपयोगी श्लोक कहकर निम्न श्लोक उद्धृत किया है—

हेतावेवं प्रकारांचः व्यवच्छेदे विपर्ययः।

प्रादुर्भावे समाप्तं च इति शब्दं विदृर्बुधाः ॥ धवला. अ. ३८७

यह श्लोक **धनजयकृत अनेकार्थ नाममाला**का है और वहां वह अपने शुद्धम्हपूमें इसप्रकार पाया जाता है ---

हेतावेवं प्रकागदाँ व्यवच्छेदे विपर्यये । प्रादुर्भावे समाप्ता च इति शब्द प्रकार्तित ॥ ३९ ॥

इन्हीं धनञ्जयका बनाया हुआ नाममाला कोष भी है जिसमे उन्होंने अपने **द्विमंधान** काच्यको तथा अकलंकके प्रमाण और प्रज्यपादके लक्षणको अपश्चिम कहा है अर्थात् उनके समान फिर कोई नहीं लिख सका ।

इससे यह तो स्पष्ट था कि उक्त कोपकार धनक्रय, पूज्यपाद और अकलंकके पश्चात् हुए । किन्तु कितने पश्चात इसका अभितक निर्णय नहीं होता था । धवलाके उल्लेखसे प्रमाणित होता है कि धनक्रयका समय धवलाकी समाप्तिसे अर्थात् राक ७३८ से पूर्व है ।

धबळामें कुछ ऐसे प्रंथोंके उछेख भी पाये जाते हैं जिनके संबंधमें अभीतक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वे कहाके और किसके बनाये हुए हैं। इसप्रकारका एक उछेज जीवसमासका है। यथा, (धबछा प. २८९) जीवसमासाए वि उत्तं—

> छप्पंचणव-विहाणं अत्थाणं जिणवरोवइटाणं। आणाए अद्दिगमेण य सदहणं होइ सम्मत्तं॥

यह गाथा 'उक्तं च 'रूपसे सरप्ररूपणामें भी दो बार आई है और गोग्मटसार जीवकाण्डमें भी है।

> एक जगह धवलाकारने **छेदसूत्र** का उछेन किया है। यथा— ण च दिन्निधिणवुंसयवेदाणं चेलादिचाओ अत्थि **छेदसुत्तेण** सह विरोहादो। धवला, अ. ९०७.

एक उल्लेख कर्मप्रवादका भी है। यथा-

१ देखो ऊपर पृ. ६०.

### ' सा कम्मपवादे सवित्यरेण पह्नविदा ' ( धवला अ. १३७१. )

जयभवलामें एक स्थानपर दशकरणीसंग्रहका उल्लेख आया है। यथा-

"शुष्ककुड्यपितिसिकतामुधिवदनन्तरसमये निर्वतिते कर्भेर्यापथं वीतरागाणामिति । दस-करणीसंगहे पुण पयिडवंधसंभवमेत्तमवेक्खिय वेदणीयस्स वीयरायगुणद्वाणेसु वि बंधणाकरणमोबद्द-णाकरणं च दो वि भणिदाणि ति । जयध० अ. १०४२.

इस अवतरणपरसे इस प्रंथमें कर्मोकी बन्ध, उदय, संक्रमण आदि दश अवस्थाओंका वर्णन है ऐसा प्रतीत होता है।

ये थोड़ेसे ऐसे उन्लेख है जो धवला और जयधवलापर एक स्थूल दृष्टि ढालनेसे प्राप्त हुए है । हमें विश्वास है कि इन प्रंथोंके सूक्ष्म अवलोकनसे जैन धार्मिक और साहित्यिक इतिहासके सम्बंधमें बहुतसी नई बातें ज्ञात होगी जिनसे अनेक साहित्यिक प्रंथियां सुलक्ष सकेंगी ।

## १०. षद्खंडागमका परिचय

पुण्यदन्त और भूतबिहिदारा जो प्रंथ रचा गया उसका नाम क्या था ? स्वयं सूत्रोंमें तो प्रंथ नाम प्रंथका कोई नाम हमारे देखनेमें नहीं आया, किंतु धवलाकारने प्रंथकी उत्थानिकामें प्रंथके मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन छह ज्ञातन्य बातोंका परिचय कराया है। वहां इसे 'खंडसिद्धान्त ' कहा है और इसके खंडोंकी संख्या छह बतलाई है । इस प्रकार धवलाकारने इस प्रंथका नाम 'ष्ट्खंड सिद्धान्त ' प्रकट किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सिद्धान्त और आगम एकार्थवाची है । धवलाकारक पश्चात् इन प्रंथोंकी प्रसिद्धि आगम परमागम व षट्खंडागम नामसे ही विशेषतः हुई। अपभंश महापुराणके कर्ता प्रण्यदन्तने धवल और जयधवलको आगम सिद्धान्त , गोम्मटसारके टीकाकारने परमागम

- १ तदो एयं खंडिसिदंतं पडुच भूदनिल्यु फर्यंताहित्या वि कसारो उच्चिति । (पृ. ७१) इदं पुण जीवट्टाणं खंडिसिद्धंतं पहुच्च पुत्वाणुपुत्वीए ट्विट छण्हं खंडाणं पटमसंड जीवट्टाणामिदि। (पृ. ७४)
- २ आगमो सिद्धांतो पवयणमिदि एयहो । (पृ. २०.) आगमः सिद्धान्तः । (पृ. २९.) कतान्तागम-सिद्धान्तः प्रंथाः शास्त्रमतः परम् ॥ (धनंजय-नाममाठा ४)
- ३ ण उ बुब्झिड **आयम्** सद्धाम् । सिखंत् धवलु जयधवलु णाम ॥ (महापु. १, ९, ८.)
- ४ एवं विंसतिसंख्या ग्रुणस्थानादयः प्ररूपणाः भगवद्देद्रणधरिक्षण्य-प्रक्षिष्यादिगुरुपर्वागतया परिपाट्या अनुक्रमेण मणिताः परमागमे पूर्वाचारैः प्रतिपादिताः (गो. जी. टी. २१.) परमागमे निगोदजीवानां द्वेवि यस्य सुप्रसिद्धवात्।(गो. जी. टी. ४४२.)

तथा श्रुतावतारेक कर्ता इन्द्रनिन्द्रने प्र्यंडागमं कहा है, और इन प्रंथोको आगम कहनेकी वड़ी भारी सार्थकता भी है। सिद्धान्त और आगम वर्षाप साधारणतः पर्यायवाची गिन जाते हैं, किंतु निरुक्ति और स्क्ष्मार्थकी दृष्टिसे उनमें भेद है। कोई भी निश्चित या सिद्ध मत सिद्धान्त कहा जा सकता है, किंतु आगम वही सिद्धान्त कहलाता है जो आगतवाक्य हैं और पूर्व-प्रम्पगसे आया हैं। इसप्रकार सभी आगमको सिद्धान्त कह सकते है किंतु सभी सिद्धान्त आगम नहीं कहला सकते। सिद्धान्त सामान्य संज्ञा है और आगम विशेष।

इस विवेचनके अनुसार प्रस्तुत प्रंथ पूर्णरूपसे आगम मिद्धान्त ही है। धरमेनाचार्यने पुष्पद्ग्त और भूतबिको वे ही सिङान्त सिखाये जो उन्हें उनसे पूर्ववर्ती आचार्योद्धारा प्राप्त हुए और जिनकी परंपरा महाबीरस्वामीतक पहुंचती है। पुष्पद्ग्त और भूतबिहेने भी उन्हीं आगम सिद्धान्तों को पुस्तकारूढ़ किया और टीकाकारने भी उनका विवेचन पूर्व मान्यताओं और पूर्व आचार्याके उपदेशोंके अनुसार ही किया है जैसा कि उनकी टीकामें स्थान स्थानपर प्रकट हे। आगमकी यह भी विशेपता है कि उसमें हेतुबाद नहीं चलता, क्योंकि, आगम अनुमान आदिकी अपेक्षा नहीं रखता कितु स्वयं प्रसक्षक बराबरका प्रमाण माना जाता है।

पुष्पदन्त व भूतबिछिक्षी रचना तथा उस पर वीरमेनकी टीका इसी पूर्व परम्पराकी मर्यादाको छिये हुए है इसीछिये इन्द्रनिदिने उसे आगम कहा है और हमने भी इसी सार्थकताको मान देकर इन्द्रनिद्धारा निर्दिष्ट नाम पृरुखंडागम स्वीकार किया है।

जीवटाण पट्खंडोंमें प्रथम खंडका नाम 'जीवटाण' है। उसके अन्तर्गत १सत्, २संन्या, ३क्षेत्र, ४स्पर्शन, ५काल, ६अन्तर, ७भाव और ८अन्पबहुत्व, ये आठ अनुयोगद्वार,तया १प्रकृति-

- १ पटलंडागमरचनाभियाय पुष्पद-तग्राः ॥ १३७ ॥ पट्लंडागमरचनां प्रविधाय मृतवल्यायं ॥ १२८ ॥ पट्लंडागमपुनां प्रतिक्रमहीं मया चितित कार्यम् ॥ १४६ ॥ एव पट्लंडागमपुनां पार्त प्ररूपं पुनर्युनाः ॥ १४८ ॥ पट्लंडागमप्त-लंड-पचकस्य पुनः ॥ १६८ ॥ इन्द्रः श्रुतावतारः
- २ राद्ध-सिद्ध-कृते-योञ्त आप्तोक्तिः समयागमौ (हेम २, १५६) पूर्वापरिवरुद्धादेव्यपंता दोष-संहतेः । चोतकः सर्वभावानामा तन्याहृतिरागमः । ( धवला अ. ७१६ )
- ३ ' भूयसामाचार्याणामुपदेशाहा तदवगतेः '(१९७) ' किमिलागमं तत्र तस्य सन्त्र नंाक्तमिति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वात '(२०६) ' जिणा ण अण्णहावाहणो '(२२१) ' आइरियपरं-पराद णिरतरमागयाणं आहरिएहि पोत्थेमु चटावियाणं अमुत्तत्त्वणविरोहादो '(२२१) ' प्रतिपादकाषोपळंभात् '(२३९) ' आर्थात्त्वस्तेः '(२५८) ' प्रवाहरूपेणापोन्न्षेयत्वतस्तीर्थकृदादयोऽस्य व्याख्यातार एव न कर्तारः '(३४९)
  - ४ ' किमिलागमे तत तस्य सन्त्र नीक्तमिति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वातु ( २०६ )
  - ५ मुदकेवल च णाण दोषिण वि सरिसाणि होति बोहादो । सदणाण तु परीक्ख पचक्खं केवलं णाणं ॥
    गो. जी. ३६९.

समुर्कितिना, २ स्थानसमुर्कितिना, ३-५ तीन महादण्डक, ६ जवन्य स्थिति, ७ उस्कृष्ट स्थिति, ८ सम्यक्त्वोत्पत्ति और ९ गति-आगित ये नौ चूलिकाएं है। इस खंडका परिमाण धवलाकारने अठारह हजार पद कहा है (ए. ६०)। पूर्वोक्त आठ अनुयोगद्वारों और नौ चूलिकाओं में गुणस्थानों आर मार्गणाओंका आश्रय लेकर यहां विस्तारसे वर्णन किया गया है।

दूसरा खंड सुद्दावंध (क्षुष्ठकवंध ) है। इसके ग्यारह अधिकार है, १ स्वामित्व, २ सुद्दावंध २ काल, ३ अन्तर, ४ भंगविचय, ५ द्रव्यप्रमाणानुगम, ६ क्षेत्रानुगम, ७ स्पर्शनानुगम, ८ नाना-जीव-काल, ९ नाना-जीव-अन्तर, १० भागाभागानुगम और ११ अल्पवहुत्वानुगम। इस खंडमे इन ग्यारह प्रक्रपणाओहार कर्मवन्ध करनेवाले जीवका कर्मबन्धके मेटोसहित वर्णन किया गया है।

यह खंड अ. प्रतिके ४७५ पत्रमे प्रारम्भ होकर ५७६ प्रवपर समाप्त हुआ है।

तीसरे खंडका नाम बंधस्वामित्विचय है। कितनी प्रकृतियोका किस जीवके

र वंधस्वामित्वविचय

कहां तक बंध होता है, किसके नहीं होता है, कितनी प्रकृतियोकी किस
गुणस्थानमें व्युन्हित्ति होती है, स्वोदय बंधस्वप प्रकृतियों कितनी है
और परादय बंधस्वप कितनी है, इत्यादि कर्मबंधसंबन्धी विषयोंका बंधक
जीवकी अपेक्षासे इस खंडमें वर्णन है।

यह खंड अ. प्रतिक ५७६ वे पत्रमे प्रारम्भ होकर ६६७ वे पत्र पर ममाप्त हुआ है। चौथे खंडका नाम वेदना है। इसके आदिमें पुनः मंगलाचरण किया गया है। इसी खंडके अन्तर्गत कृति और वेदना अनुयोगद्वार है। कितु वेदनाके कथनकी प्रधानता और अधिक विस्तारंक कारण इस खंडका नाम वेदना क्ववा गया है।

कृतिमें आदारिकादि पांच शरीरोंकी संघातन आर परिशातनरूप कृतिका तथा भवके प्रथम और अप्रथम समयमे स्थित जीवोंके कृति, नोकृति और अवक्तव्यक्ष्प संख्याओंका वर्णन है। १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ गणना, ५ प्रथ, ६ करण और ७ मात्र, ये कृतिके सात प्रकार है, जिनमेंसे प्रकृतमें गणनाकृति मुख्य बतलाई गई है।

वेदनामें १ निक्षेप, २ नय, ३ नाम, ४ द्रव्य, ५ क्षेत्र, ६ काछ, ७ भाव, ८ प्रस्यय,

१ कदि-पास-कम्म-पयाडि-अणियोगदाराणि वि एत्थ परूत्रिदाणि, तेसि खंडगथसण्णमकाऊण तिण्णि चेव खंडाणि चि किमट्ट उच्चदं ? ण, तेसि पहाणतााभावादे। । त पि कृदो णव्वदे ? संखेवेण परुषणादो ।

९ स्वामित्व, १० वेदना, ११ गति, १२ अनन्तर, १३ सन्निकर्ष, १४ परिमाण, १५ मागा-भागानुगम और १६ अल्पबहुत्वानुगम, इन सोल्डह अधिकारोके द्वारा वेदनाका वर्णन है।

इस खंडका परिमाण मोलह हजार पद वतलाया गया है। यह समस्त खंड अ. प्रतिके ६६७ वें पत्रसे प्रारम्भ होकर ११०६ वें पत्रपर समाप्त हुआ हे, जहां कहा गया है—

एवं वेयण-अप्पाबहुगाणिओगदारे समत्ते वेयणाखंडं समत्ता (खंडो समत्तो)।

पांचवें खंडका नाम वर्गणा है । इसी खंडमें बंधनीयके अन्तर्गत वर्गणा अधिकारके भ वर्गणा अतिरिक्त स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बन्धनका पहला मेद बंध, इन अनुयोगहारोंका भी अन्तर्भाव कर लिया गया है ।

स्पर्शमें निक्षेप, नय आदि सोल्वह अधिकारींद्वारा तेरह प्रकारके स्वशींका वर्णन करके प्रकृतमें कर्म-स्पर्शसे प्रयोजन बतलाया है।

कर्ममें पृविक्ति संविद्ध अविकारींद्वारा १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ प्रयोग, ५ समवधान ६ अधः, ७ ईर्यापथ, ८ तप ९ किया ओर १० माव, इन दश प्रकारके कर्माका वर्णन है।

प्रकृतिमें शील और स्वभावको प्रकृतिके पर्यायवाची बताकर उसके नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार भेदोंमेंसे कर्म-द्रव्य-प्रकृतिका पृत्रोंक्त १६ अधिकारोंद्वारा विस्तारसे वर्णन किया गया है।

इस खंडका प्रधान अधिकार बंधनीय है, जिसमें २३ प्रकारकी वर्णणाओंका वर्णन और उनमेंसे कम्बन्धके योग्य वर्गणाओका विस्तारसे कथन किया है।

यह खंड अ. प्रतिके ११०६ वें पत्रसे प्रारम्भ होकर १३३२ वें पत्रपर समाप्त हुआ है और वहां कहा है——

एवं विस्तसोवचय-परूवणाए समत्ताए बाहिरिय-वग्गणा समत्ता होदि ।

इन्द्रनिद्देन श्रुतावतारमें कहा है कि भूतबिलेने पांच खंडें।के पुष्पदन्त विरचित सूत्रों-६ महाबंध सिहत छह हजार सूत्र रचनेके पश्चात् महाबंध नामके छठवें खंडकी तीस हजार रहोक प्रमाण रचना की ।

तेन ततः परिपठितां भूतविकः सत्प्ररूपणां श्रुःवा । षट्खंडागमरचनामिप्रायं पुष्पदन्तगृरोः ॥ १३७ ॥ विज्ञायाल्पायुष्यानत्पमतान्मानवान प्रतीत्य ततः । द्रव्यप्ररूपणाद्यधिकारः **खंडपंचकस्**यान्वक ॥ १३८ ॥ सूत्राणि षटसहस्प्रप्रथान्यथ पूर्वसृत्रसहितानि । प्रविश्च्य महावंघाह्नयं ततः प्रष्टकं खंडम् ॥ १३९ ॥ त्रिशत्सहस्यसूत्रत्रथं व्यश्चयदसं महान्मा । इन्द्र, श्रुतावतार

धवलामें जहां वर्गणाखंड समाप्त हुआ ह वहां सूचना की गई है कि-

' जं तं बंधविहाणं तं चडिवहं, पयिडवंबो हिदिवंबो अणुमागबंधो पदेसबंधो चेदि। एदेसि चदुण्हं बंधाणं विहाणं भूदब्रिल महारएण महावंधे सप्पत्रंचेण लिहिदं ति अम्हेहि एय ण लिहिदं। तदो स्वले महाबंधे एय प्रस्विदे बंधविहाणं समप्पदि'। (धवला क. १२५९-१२६०)

अर्थात् बंधविधान चार प्रकारका है, प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुमागबंध और प्रदेशबंध। इन चारो प्रकारके बंधोका विधान भूतविछ भद्दारकने महाबंधमे सविस्तररूपसे छिग्वा है, इस कारण हमने ( वीरमेनाचार्यने ) उसे यहां नहीं छिग्वा । इसप्रकारसे समस्त महाबंधके यहां प्ररूपण हो जानेपर बंधविधान समाप्त होता है।

एमा ही एक उल्लेख जयधवलांग भी पाया जाता है जहा कहा गया है कि प्रकृति, म्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंधका वर्णन विस्तारसे महाबंधमे प्रकृपित है और उसे वहांमे देख लेना चाहिय, क्योंकि, जो बात प्रकाशित हो चुकी है उसे पुनः प्रकाशित करनेमे कोई फल नहीं। यथा—

मा पुण पर्याडाहिदिअणुमागपदेसवंधा **बहुमो प्रकाविदो।** (चूर्णिमृत्र)। सो उण गाहाए पुरुवद्धीम णिळीणो पर्याड हिदि-अणुमाग-पदेस विसओ वंबा बहुसो गंथंतरेसु प्रकाविदो ति तत्थेव विन्यरा दहुन्वो, ण एत्य पुणो पर्माविष्यके, पर्यासियपयासणे प्रकाविसेसाणुवळंमादो। तदो **महावंधा**— णुसारेणेत्य प्रयदि-हिदि-अणुमाग-पदेसव्येसु विहासियसमोस तदो वयो समत्तो होई। जयधा अ. ५४८

इससे उन्द्रनिन्दके कथनका पुष्टि होती है कि उठवा खंड स्वय भूतविष्ठ आचार्यद्वारा र्गचत सविस्तर पुस्तकारूट है।

कितु इन्द्रनिद्दने श्रुतावतारमे आंग चलकर कहा। है कि वीरसेनाचार्यने एलाचार्यसे सन्कर्म-पाहुड सिद्धान्त सीखनेक अनन्तर निवन्यनादि अठारह अधिकारोद्वारा सन्कर्म नामक लठेव खडका सक्षेपसे विवान किया और इसप्रकार छहे। खडोकी बहन्तर हजार अध्यमाण धवला टीका रची गई। (देखो उपर पृ. ३८)

धवर्षामं वर्गणाखदकां समाप्ति तथा उपर्युक्त भतविरङ्गत महावयकी सचनाके पश्चात निवधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोल, सक्रम, लेक्या, लेक्याकर्म, लेक्यापरिणाम, सातासात, दीर्घ-इम्ब, भवयारणीय, पुद्रलात्म, निवत-अनिधत्त, निकाचित-अनिकाचित, कर्मस्थिति, पश्चिमस्कध और अल्पवहुत्व, इन अठारह अनुयोगद्वारोका कथन किया गया है और इस समस्त भागको चूलिका कहा है। यथा —

#### एतो उवरिम-गंथो चूलिया णाम ।

इन्द्रनिद्कं उपर्युक्त कथनानुसार यही च्लिका संक्षेपसे छठवां खंड ठहरता है, और इसका नाम मन्क्रम प्रतीत होता है, तथा इसके सहित धवला पर्विडागम ७२ हजार श्लोक प्रमाण सिद्ध होता है। विवुध श्रीधरके मतानुमार वीरमेनकृत ७२ हजार प्रमाण समस्त धवला टीकाका ही नाम सन्कर्म है। यथा

अत्रान्तरे एटाचार्यभद्दारकपार्श्व मिद्रान्तद्वयं वीरसेननामा सुनिः पठित्वाऽपराण्यपि अष्टादशा धिकाराणि प्राप्य पंच-खंडे पट्-खंड संकल्प संस्कृतभक्षतभाषया सन्क्रमेनामटीकां द्वासमितसह-स्प्रामितां धवरुनामांकिता लिखाप्य विशितसहस्यक्षप्रामृतं विचार्य वीरसेने सुनिः स्वर्ग यास्यति । (विद्युध श्रीधर श्रुतावतार मा श्रं. मा. २१, पृ. ३१८)

दुर्भाग्यतः महावध (महाधवल ) हमें उपलब्ध नहीं है, इस कारण महावंध और स कर्म नामोंकी इस उल्झनको सुल्झाना कठिन प्रतीत होता है। किन्तु महविद्योमें सुरक्षित महाधवलका। जो थोड़ासा परिचय उपलब्ध हुआ है उससे ज्ञात होता है कि वह प्रंथ भी मन्कम नामसे है और उसपर एक पंचिकाम्बद विवरण है जिसके आदिमें ही कहा गया है—

' बोच्छामि संतक्रमे पंचियक्तवेण विवरणं सुमहत्यं । … चोव्वीसमणियोगद्दारेसु तत्थ हिद्देवेदणा ति जाणि अणियोगद्दाराणि वेदणाखंडिग्ह पुणो फास (कम्म-पयि - वंवणाणि ) 'तारि अणियोगद्दारेमु तत्थ वंव वंवणि जणामणियोगेहि सह वग्गणाखंडिहि, पुणो बंव-धाणणामाणियोगों खुद्दावंधिग्हि सप्यवंचेण पहाविद्दाणि । ते वि तम्सद्दगंमीरत्तादे। अत्य-विसम दाणमत्थे योहद्वयेण (१) पचियक्तवेण मणिम्सामो । (वीरवाणी सि म रिपोर्ट, १९३५)

इसका भाषार्थ यह है कि महाकर्मप्रकृति पाहटके चीवीस अनुयोगहारोंमेसे कृति और वेदनाका वेदना खंडमें, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और वेधनके वंध और वंधनीयका बगणा-खंडमें और वंधविधान नामक अनुयोगहारका ग्नुहावंधमें विस्तारमें वर्णन किया जा चुका है। इनसे शेप अठारह अनुयोगहार सब सरकर्ममें प्रस्तित किये गये है। तो भी उनके अतिगंभीर होनेसे उसके विपम परोंका अर्थ संक्षेपमे पंचिकारूपसे यहां कहा जाता है।

इससे जान पट्टा कि महाधवलका म्लप्रंथ संतकमा (सक्कर्म) नामका है आर उसमें महाकर्मप्रकृतिपाइडके चीवीस अनुयोगद्वारोंमेंसे वेदना आर वर्गणाखंडमें वर्णित प्रथम छहको छोडकर शेप निवंधनादि अठएह अनुयोगद्वारोंका प्रमाण है।

१ यहाँ पाठमे कुछ शुर्ट जान पटती है, क्योंकि, धवलाके अनुसार खुहाबधसे बंधकका वर्णन है और बंधविधान महाबधका विषय है। महाधवल या मःकर्मको उक्त पंचिका कवकी ओर किसकी है ? संभवत. यह वहीं पंचिका है जिसको इन्द्रनन्दिने समन्तमद्रसे मी पर्व तुम्बुटराचार्यदारा सात हजार श्लोक प्रमाण विगचित कहा है। [देखों ऊपर पृ. ६९]

कितु जयववलामें एक स्थानपर स्पष्ट कहा गया है कि सन्कर्म महाविकारमें कृति, वेदनादि चोबीम अनुयोगद्वार प्रतिवद्ध है और उनमे उदय नामक अर्थाधिकार प्रकृति सहित स्थिति, अनुभाग आर प्रदेशोंके उक्तप्ट, अनुकृष्ट, जवन्य व अजवत्य उदयके प्रकृपणमें त्यापार करता है। यथा

संतकम्ममहाहियारे कदि-वेदणादि-चउत्रीममणियोगद्दारेसु पिडवदेसु उदओ णाम अथाहियारो हिदि-अणुनाग-पदेमाण प्यटिमर्माणण्याणमुक्कस्साणुक्कस्स-जहण्णा जहण्णुदयपस्त्रणे य व वारो । जयव अ. ५१२.

इसमें जाना जाता है ।कि कृति, वेदनादि चांबीस अनुयोगदारोंका ही समिष्टिकासे सत्कर्म महाविकार नाम है और चांकी ये चांबीम अविकार तीसरे अथात बंदस्यामित्वविचयके पश्चात कमसे वर्णन किये गये है, अत उस समस्त विभाग अथीत अन्तिम तीन म्बडोका नाम संतक्रम या मन्कर्मपाहद महाविकार है।

किन्तु, जैसा आंग चलकार ज्ञात होगा, दृन्हीं चीशीस अनुयोगद्वारोंसे जीवदाणके योडेसे भागको छोटकार रेग्य समस्त पट्रवटागमकी उत्पन्ति हुई है। अतः जयवबलाके उल्लेखपरसे दस समस्त प्रयक्ता नाम भी मत्कर्म महाधिकार सिद्ध होता है। इस अनुमानकी पृष्टि प्रस्तुत प्रयक्ते दो उल्लेखोंसे अन्छीतरह हो जाती है। प्र २१७ पर कपायपादुड और सत्कर्मपादुडके उपदेशमे मतभेदका उल्लेख किया गया है। यथा-

' एमो **मंतकम्म-पा**हुट-उत्रण्सो । **कसायपाहुड-**उत्ररसो पुणः ......

आगे चलकर पृष्ट २२१ पर शका की गई । की इनमें भे एक वचन मृत्र और दूसरा अमूत्र होना चाहिये और यह संभव भी है, क्योंकि, ये जिनेन्द्र वचन नहीं है किन्तु आचार्योंके वचन हैं । इसका समावान किया गया ह कि नहीं, सत्कर्म और कपायपाहुड दोनों ही सूत्र हैं, क्योंकि उनमें तीर्थकरशरा कथिन, गणवग्दारा रचित तथा आचार्यपरंपरासे आगत अर्थका हैं। प्रथन किया गया है । यथा-

' आइरियकहियाणं संतकम्म-क्रमाय-पाहुडाणं कथं सुत्तत्तणिमदि चे ण''''' [ पृ. २२१ ]

यहा स्पष्टतः कपाय पाहुड के साथ सत्कर्मपाहुडसे प्रस्तुत समस्त पट्खंडागमसे ही

प्रयोजन हो सकता है ओर यह ठीक मी है, क्योंकि, पूर्वीकी रचनामें उक्त चीबीस अनुयोगहारीका नाम महाकर्मप्रकृतिपाहुड हैं । उसीका धरसेन गुरुने पुष्पदन्त भूतबि हारा उद्घार कराया है, जैसा कि जीवहाणके अन्त व खुद्धावंधके आदिकी एक गाथासे प्रकट होता है—

> जय इ **धरसेणणाहो** जेण महाकम्मपयिडिपाहुरसेलो । बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समिष्पिओ पु फयंतम्स ॥ ( धत्रद्या अ. ४७५)

महाकर्मभकृति और संकर्म संज्ञाएं एक ही अर्थकी द्योतक है। अतः सिद्ध होता है कि इस समस्त पट्खंदागमका नाम मस्कर्मप्राभृत है। और चृक्ति इसका बहुमाग धवला टीकामें प्रथित है, अतः समस्त धवलाको भी सस्कर्मप्राभृत कहना अनुचित नहीं। उसीप्रकार महाबंध या निबन्धनादि अटाग्ह अधिकार भी टमीके एक खड होनेसे सर्क्य कहे जा सकते हैं। और जिसप्रकार खंड विभागकी दृष्टिसे कृतिका बेदना खटमें, और स्पर्श, कर्म, प्रकृति तथा वधनके प्रथम भेद बंधका वर्गणाखंटमें अन्तर्भाव कर लिया गया है, उसीप्रकार निबन्धनादि अटाग्ह अधिकारोंका महाबंध नामक खंडमें अन्तर्भाव अनुमान किया जा सकता है जिससे महाध्यवहान्तर्गत उक्त पंचिकाके कथनकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि, सर्क्यका एक विभाग है।नेसे वह भी सर्क्यम कहा जा सकता है।

सन्कर्मप्रान्त व परम्बरागम तथा उसकी टीका धवलाकी इस रचनाको देखनेसे जात होता है कि उसके मुख्यतः दो विभाग है। प्रथम विभागके अन्तर्गत जीवट्टाण, खुदाबध व बंध-स्वामित्वविचय है। इनका मंगलाचरण, श्रुतावतार आदि एक ही बार जीवट्टाणके आदिमे किया गया है और उन सबका विषय भी जीव या बधककी मुख्यतासे है। जीवट्टाणमे गुणस्थान और मार्गणाओकी अपेक्षा सत, संख्या आदि रूपसे जीवत बका विचार किया गया है। खुद्दावंधमे सामान्यकी अपेक्षा बबक, और बंधस्वामिरविचयंग विशेषकी अपेक्षा बधकका विवरण है।

दसरे विभागके आदिमे पुन मंगलाचरण व श्रुतावतार दिया गया है, और उसमे यथार्थतः कृति, बेदना आदि चीवीस अविकारोका क्रमण वर्णन किया गया है और इस समस्त विभागमे प्रधानतास कमेंकी समस्त दशाओका विवरण होनेसे उसकी विशेष संज्ञा सन्कर्मप्राभृत है। इन चौषीसोमेसे दितीय अधिकार वेदनाका विस्तारसे वर्णन किये जानेके कारण उसे प्रधानता प्राप्त हो गई और उसके नामसे चीथा खड खड़ा हो गया। वंबनके तीसरे भेद वबनीयमे वर्गणा-ओका विस्तारसे वर्णन आया और उसके महत्वके कारण वर्गणा नामका पाचवा खंड हो गया। इसी बंधनके चीथे भेद वंबविवानके खूब विस्तारसे वर्णन किये जानेके कारण उसका महाबंध नामक छठवां खंड बन गया और शेष अठारह अविकार उन्होंके आज्ञूबाज्ञकी वस्तु रह गये।

धवलाकी रचनाके पश्चात् उसके मबसे बड़े पारगामी विद्वान् नेमिचंद्र सिद्धान्तचन्नवर्तीने इन दें। ही विभागोको प्यानमे रमकर जीवकाण्ड और कर्मकाण्डकी रचना की, ऐसा प्रतीत होता है। तथा उसके हहो खंडोका ख्याल करके उन्होंने गर्वके साथ कहा है कि ' जिसप्रकार एक चन्नवर्ती अपने चन्नके द्वारा हह खड पृथिवीको निर्विधन्यसे अपने वशमे कर छता है, उसीप्रकार अपने मितिन्पी चन्नद्वारा मैने हह खंड सिद्धान्तका सम्यक् प्रकारसे साथन कर छिया '—

जह चक्केण य चक्की **छक्खंडं** साहिय अविग्येण । तह मइचक्केण मया **छक्खंडं** साहिय सम्मं ॥ ३९७ ॥ गा. क.

इससे आचार्य नेमिचंद्रको सिद्धान्तचक्रवर्तीका पद मिछ गया और तमीसे उक्त पूरे सिद्धान्तके ज्ञाताको इस पदवीसे विभूपित करनेकी प्रथा चल पड़ी। जो इसके केवल प्रथम तीन खंडोंमें पारंगत होते थे, उन्हें ही जान पड़ता हे, त्रिविद्यदेवका पद दिया जाता था। श्रवणबेलगोलाके शिलालेखोंमें अनेक मुनियोंके नाम इन पदिवयोंसे अलंबत पाये जाते है। इन उपाधियोंने वीरसेनसे पूर्वकी सूत्राचार्य, उच्चारणाचार्य, व्याम्यानाचार्य, निक्षेपाचार्य व महावाचककी पदिवयोंका सर्वथा स्थान ले लिया। कितु थोड़े ही कालमें गोम्मटसारने इन सिद्धान्तोंका भी स्थान ले लिया और उनका पठन-पाठन सर्वथा रुक गया। आज कई शताब्दियोंके पश्चात् इनके सुप्रचारका पुनः सुअवसर मिल रहा है।

दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यतानुसार पट्खंडागम और कपायप्रामृत ही ऐसे प्रंथ है पट्खंडागमका जिनका सीधा मम्बंध महावीरस्वामीकी द्वादशाग वाणीस माना जाता है। रोप सब श्रुतज्ञान इससे पूर्व ही कमशा त्युप्त व छिन्न भिन्न होगया। द्वाटशांग श्रुतका प्रम्तुत प्रंथमे विस्तारसे पिन्चिय कराया गया है (पृ ९९ से)। इनमेंसे वारहवें अंगको छोटकर रोप सब ही नामोंके अंग-प्रंथ श्रेताम्बर सम्प्रदायमें अब भी पाये जाते हैं। इन प्रंथोकी परम्परा क्या है और उनका विषय विस्तारादि दिगम्बर मान्यताके कहांतक अनुकूल प्रतिकृत है इसका विवेचन आगेके किसी खडमें किया जायगा, यहां केवल यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो ग्यारह अंग श्रेताम्बर साहिस्यमें है वे दिगम्बर साहिस्यमें नहीं है और जिस बारहवें अंगका श्रेताम्बर साहित्यमें सर्वया अभाव है वही दिग्रवर नामक बारहवां अंग प्रमृतुत सिद्धान्त ग्रन्थोंका उद्गमक्श्वान है।

बारहवें दृष्टिवादके अन्तर्गत परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वशत और चूलिका ये पांच प्रमेद है। इनमेंसे पूर्वगतके चांदह मेदोमेंके द्वितीय आग्रायणीय पूर्वसे ही जीवद्वाणका बहुभाग और शेप पांच खंड संपूर्ण निकले हैं जिनका अग्रमेट नीचेके **दंशवृक्षोंसे** स्पष्ट हो जायगा।

## यारहवें अंग दिख्वादके चतुर्थ भद पूर्वगतका द्वितीय भद आग्रायणीय पूर्व.

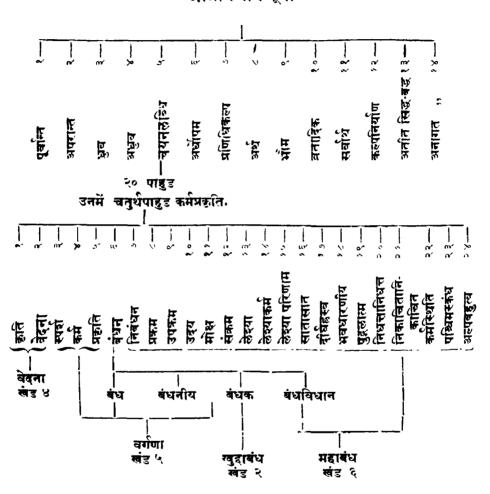

इस वंशवृक्षसे म्पष्ट है कि आम्रायणीय पूर्वके चयनछिय अधिकारके चतुर्थ भेद कर्म प्रकृति पाहुड के चाँबीस अनुयोगद्वारोंसे ही चार खंड निष्पन्न हुए है । इन्हींके बंधन अनुयोग-द्वार के एकभेद बंधविधानसे जीवट्ठाण का बहुमाग और तीसरा खंड बंधस्त्रामित्वविचय किस प्रकार निकले यह आगेके वंश वृक्षोंसे स्पष्ट हो जायगा । वंबकके ११ अनुयोगद्वारोंमें पांचवां द्रव्यप्रमाणानुगम है। वही जीवहाणकी संख्या प्ररूपणाका उद्गमस्थान है।

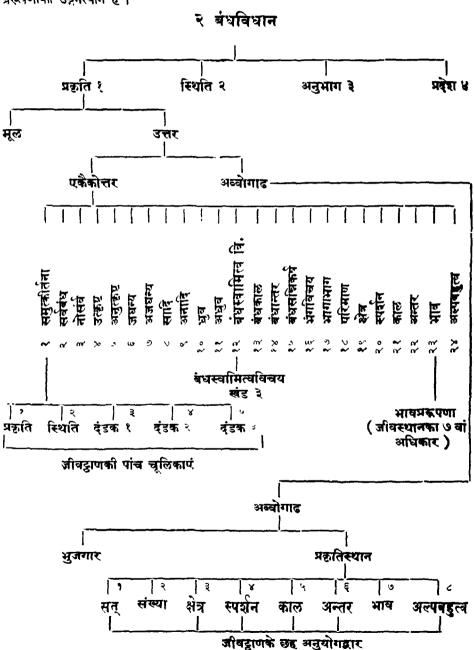

इन वश-वृक्षोसे पटम्बडागमका द्वादशांगश्रुतसे सम्बंध स्पष्ट हो जाता है और साथ ही साथ उस द्वादशांग वाणीके साहित्यके विस्तारका भी कुछ अनुमान किया जा सकता है।

गति आगति चूलिका ९

### ११. सत्प्ररूपणाका विषय

प्रस्तुत प्रंथमे ही जीवहाणकी उत्थानिकाम कहा गया है कि धरसेन गुरुसे सिद्धान्त सीग्वकर पुष्पदन्ताचार्य बनवास देशको गये और वहां उन्होंने 'विश्वित स्त्रोकी रचना करके और उन्हें जिनपालितको पढ़ाकर भूतविल आचार्य, जो द्रमिल देशको चल गये थे, के पास भेजा । भूतविलेन उन स्त्रोको देखा और तत्पश्चात् द्रव्यप्रमाणसे प्रारम्भ करके शेष समस्त पढ्यंडागमकी मृत्र-रचना की । इससे म्पष्ट है कि सत्प्रव्यपणाके कुल मृत्र पुष्पदन्ताचार्यके बनाय हुए हैं । किंतु उन मृत्रोकी संख्या विश्वित अर्थात् वीस नहीं परन्तु एक सी सतत्तर है, तब प्रश्च उपस्थित होता है कि पुष्पदन्तके बनाय हुए बीस भन्न कहनेसे धवलाकारका नात्पर्य क्या है ' धवलाकारने सत्प्रव्यपाके मृत्रोका विवरण समाप्त होनेके अनन्तर जो ओघालाप प्रकरण लिखा है वह बीस प्रव्यपाओंको ध्यानमे एवकर ही लिखा गया है । और इस सिद्धान्तका जो सार नेमिचंद्र सि. च. ने गोम्मटसार जीवकाण्डमे सगृहीत किया है वह भी उन वीम प्रव्यपाओंके अनुसार ही है । वे वीस प्रव्यपालं गोम्मटसारके शब्दोमे इसप्रकार है

गुणेर्जावा पज्जनी पाणा सण्णा व मग्गणें आ य । उवओगो वि य कममो वीसं नु परूवणा भणिया ॥ २ ॥

अथांत गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौद्ह मार्गणाएं और उपयोग ये वीम प्रमापणाएं है।

अत्रज्व विंशति सूत्रसे इन्ही वीस प्रम्यणाओंका ताल्प्य ज्ञान होता है। इन बीसों प्रम्यणाओंका विषय यहां चीटह गुणस्थानों और चीटह मार्गणाओंके भीतर आजाता है।

राग, द्वेप व मिध्यान्व भावोंको मोह बाहते हैं, और मन, बचन व कायके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंके चंचल होनेको योग कहते हैं, और इन्हीं मोह और योगके निमित्तसे दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप आत्मगुणों की क्रमविकासरूप अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं।

एस गुणस्थान चीटह हैं—१ मि॰यात्व, २ मामादन, ३ मिश्र, ४ अविरतसम्याद्याद्र, ५ देशविरत. ६ प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, ८ अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण. १० भृहममाम्प-राय, ११ उपद्यान्तमोह, १२ औणमोह, १३ सयोगकेवर्टा और १४ अयोगकेवर्टा ।

१. मिथ्यात्व अवस्थामे जीव अज्ञानके बशीभूत होता है और इसका कारण दर्शन मोहनीय कर्मका उदय है । सासादन और मिश्र मिथ्यात्व और सम्यग्दिष्टि के बीचर्का अवस्थाए है । चौर गुणस्थानमें सम्यकत्व हो जाता है किन्तु चारित्र नहीं सुधरता। देशविरतका चारित्र थोड़ा सुधरता है, प्रमत्तविरतका चारित्र पूर्ण तो होता है, कितु परिणामोकों अपेक्षा अप्रमत्तविरतसे चारित्रकों क्रमसे शुद्धि व वृद्धि होती जाती है। ग्यारहव गुणस्थानमे चारित्रमोहनीयका उपञम हो जाता है और बारहवां गुणस्थान चारित्र मोहनीयके क्षयसे उत्पन्न होता है। तेरहवे गुणस्थानमे सम्यग्जानकी पूर्णता है किन्तु योगोका सद्भाव भी है। अन्तिम गुणस्थानमें दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी पूर्णता तथा योगोंका अभाव हो जानसे मोक्ष हो जाता है।

मार्गणा शब्दका अर्थ खोज करना है। अतएव जिन जिन धर्मविशेपोंसे जीवेंकि खोज या अन्वेषण किया जाय उन धर्मविशेपोंको मार्गणा कहते हैं। ऐसी मार्गणाएं चीवह है—गति, इन्द्रिय काय, योग, वेद कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, छेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व, और आहार।

- १. गति चार प्रकारकी हैं- नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव.
- २. इन्द्रियां दन्य और भावरूप होती है और व पांच प्रकारकी ई- म्पर्शन, रसना, न्नाल, चक्षु और श्रोत्र.
- **३.** एकेन्द्रियसे पांच इन्द्रियों तककी शरीररचनाको **काय** कहते हैं। एकेन्द्रिय जीव स्थावर और रोप त्रस कहलोते हैं।
- अलमप्रदेशोंकी चंचलताका नाम योग है इसीसे कमेबंध होता है। योग तीन निमित्तोंसे होता है— मन, दचन और काय।
  - ५. पुरुष, स्त्री व नपुंसकरूप भाव व तदृप अवयविवेशपको वेद कहते हैं।
- ६. जो आत्माके निर्मलभाव व चारित्रको कपै अर्थात् वात पहुंचावे वह कपाय है। उसके क्रोध, मान, मःया और लोभ ये चार भेद ई।
- ৩. मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय, केवल, तथा कुर्मात. कुश्रुति और कुअवधि ऋपमे ज्ञान आठ प्रकारका होता है।
- ८. मन व इन्द्रियोक्ता वृत्तिके निरोधका नाम संयम है और यह संयम हिंसादिक पापोंकी निवृत्तिसे प्रकट होता है। सामायिक छेदोपस्थापना, पीरहारविद्युद्धि, सृक्ष्मसांपराय, यथा- ख्यात, संयमासंयम और असंयम, ये संयमके सात भेद है।
  - ९. चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल ये दर्शनके चार भेद हैं।

- १०. कवायसे अनुरंजित योगोर्का प्रवृति व शर्गरके वर्णोका नाम लेक्या है। इसके छह भेद है-कृष्ण, नील, कापोत, पात, पद्म और शुक्र।
- ११. जिस शक्तिके निमित्तसे आत्माके दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुण प्रगट हाते हैं उसे भव्यत्व कहते हैं। तदनुसार जीव भव्य व अभव्य होते है
- १२. तत्त्वार्थके श्रद्धानका नाम **सम्यक्त्व** है, और दर्शनमोहके उपज्ञम, क्षयोपज्ञम, क्षायिक, सम्यगमिश्यात्व, सासादन व मिश्यात्वरूप भावोंके अनुसार सम्यक्त्वमार्गणांक हह गेद हो जाते है।
- १३. मनके द्वारा शिक्षादिके ब्रहण करनेको संज्ञा कहते है और ऐसी संज्ञा जिसमे हो वह **मंज्ञी** कहरणता है। तदनुसार जीव संज्ञी व असंज्ञी **होते** है।
- १४. आंदारिक आदि शरीर और पर्याप्तिके प्रहण करनेको आहार कहते है। तदन्सार जीव आहारक और अनाहारक होते है।

इन चौदह गुणस्थानो और मार्गणाओका प्ररूपण करनेवाले सन्प्ररूपणाके अन्तर्गत १७७ सत्र है जिनका विषयक्रम इसप्रकार है। प्रथम सृत्रमे पंचपरमेष्टीको नमस्कार किया है। आगेक तीन मत्रोमें मार्गणाओंका प्रयोजन वतलाया गया है और उनका गति आदि नाम निर्देश किया गया है। ५, ६ और ७ वे सत्रमे मार्गणाओके प्ररूपण निमित्त आठ अनुयोगढारोंके जाननेकी आवय्यकता वर्ताई है और उनके सत्, द्रव्यप्रमाण ( सल्या ) आदि नामनिर्देश किय है। ८ व मत्रसं इन अनयोगदारोमेसे प्रथम सत् प्ररूपणाका विवरण प्रारम्भ होता है जिसके आदिमें ही ओष और आदेश अशीत सामान्य और विशेष रूपमे विषयका प्रतिपादन करनेकी प्रतिज्ञा करके मिध्यादीष्ट आदि चीदह गुणस्थानीका निरूपण किया है जो ९ वे सुत्रसं २३ वे सत्रतक चला है। २४ वें मुत्रसे विशेष अर्थात् गति आदि मार्गणाओका विवरण प्रारम्भ हुआ है जो अन्त तक अर्थात् १७७ वे सुत्रतक चलता रहा है। गति मार्गणा ३२ वे सुत्रतक है। यहांपर नरकादि चारो गतियांके गुणस्थान वतलाकर यह प्रतिपादन किया है कि एकेन्द्रियस असंजी पंचेन्द्रियतक द्वाद्ध तिर्यंच होते है, संज्ञी मिथ्यादृष्टिस संयतासयत गुणस्थानतक मिश्र तिर्यच होते है, और इसी प्रकार मनुष्य भी । देव और नारकी असंयत गुणस्थानतक मिश्र अर्थात परिणामोकी अपेक्षा दसरी तीन गतियोके जीवोके साथ समान होते हैं । प्रमत्तसंयतसे आंग शुद्ध मनुष्य होते हैं । ३३ वं सूत्रसे ३८ वें तक इन्द्रिय मार्गणाका कथन है और उससे आगे ४६ वें सूत्र तक कायका और फिर १०० वें सुत्र तक योगका कथन है। इस मार्गणामें योगके साथ पर्याप्ति अपर्याप्तयोंका भी प्ररूपण

किया गया है। तत्पश्चात् ११० वें सूत्रतक वेद, ११४ तक कपाय, १२२ तक ज्ञान, १३० तक संयम, १३५ तक दर्शन, १४० तक लेक्स्या, १४३ तक भव्य १७१ तक सम्यक्ष १७४ तक संज्ञी और फिर १७७ तक आहार मार्गणाका विवरण है।

प्रतियोंमें सूत्रोंका क्रमांक दो कम पाया जाता है, क्योंकि, यहां प्रथम मंगलाचरण व तीसरे सूत्र 'तं जहा ' की पृथक गणना नहीं की ; किन्तु टीकाकारने स्पष्टतः उनका सूत्ररूपसे व्याख्यान किया है, अतुष्व हमने उन्हें सुत्र गिना है।

टीकाकारने प्रथम मगलाचरण मुत्रके व्याख्यानमे इस प्रथका मंगल, निमित्त, हेतु परिमाण, नाम और कर्ताका विस्तारसे विवेचन करके दूसरे सूत्रके व्याख्यानमे द्वादशांगका पूरा परिचय कराया है और उसमे द्वादशांग श्रुतसे जीवहाणके मिन्न मिन्न अविकारोकी उत्पत्ति वतलाई है। चीथ सूत्रेक व्याख्यानमे गति आदि चीटह मगणाओं के नामोकी निर्मात्त और सार्थकता वतलाते हुए उनका सामान्य परिचय करा दिया गया है। उसके पश्चात् विपयका ख्व विस्तार सिहत न्यायशैलीसे विवेचन किया है। टीकाकारकी शैली सर्वत्र प्रश्न उठाकर उनका समाधान करनेकी रही है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथमे कोई छह गी। शैकाएं उठाई गई है और उनके समाधान किये गये है। उदाहरणो, दणन्तो, युक्तियों और तर्की द्वारा टीकाकारने विपयकों खब ही छाना है और स्पष्ट किया है, किन्तु ये सब युक्ति और तर्की द्वारा टीकाकारहारा व्यास्थात विपयकी गंभीरता, सूक्ष्मता और तुलनात्मक विवेचना हम अगले खड़में करेंगे जिसमे सन्त्रखपणाका आलाप प्रकरण भी पूरा हो जोवेगा। तबतक पाठक स्वयं मुलकार और टीकाकारके शब्दोका स्वास्थाय ओर मनन करनेकी कृपा करें।

### १२. ग्रंथकी भाषा

प्रस्तुत प्रंथ रचनाकी दृष्टिसे तीन भागों में बटा हुआ है। प्रथम पुष्पदन्ताचार्यके स्त्र, दूसरे बीरसेनाचार्यकी टीका और तीसरे टीकामें स्थान स्थान पर उद्भृत किये गये प्राचीन गद्य और पद्य। सूत्रोंकी भागा आदिसे अन्त तक प्राकृत है और इन सूत्रोंकी सख्या है १७७। श्रीरसेनाचार्यकी टीकाका लगभग तृतीय भाग प्राकृतमें और रोप भाग संस्कृतमें है। उद्भृत पद्योंकी संख्या २१६ है जिनमें १७ संस्कृतमें अंतर रोप सब प्राकृतमें है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि बीरसेनाचार्यके सन्मुख जो जैन साहित्य उपस्थित था उसका अधिकांश भाग प्राकृतमें दी था। किन्तु उनके समयके लगगग जैन साहित्यमें संस्कृतका प्राधान्य

हैं। गया और उनकी टीकामें जो संस्कृत-प्राकृतका परिमाण पाया जाता है वह प्राय: उन दोनों भाषाओं की तात्कालिक आपेक्षिक प्रवल्ताका द्योतक है । इस समयंस प्राकृतका बल घट चला और संस्कृतका बला, यहांतक कि आजकल जैनियों में प्राकृत भाषाके पठन पाठनकी बहुत ही मन्दता है । दिगम्बर समाजके विद्यालयों में तो व्यवस्थित रूपसे प्राकृत पट्निकी सर्वथा व्यवस्था रही ही नहीं । ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत प्रंथका परिचय कराते समय प्राकृत भाषाका परिचय करा देना भी उचित प्रतीत होता है। प्राकृत साहित्यमें प्राकृत भाषा मुख्यतः पांच प्रकारकी पाई जाती है— मागधी, अधमागधी, शोरसेनी, महाराष्ट्री, और अपभ्रंश।

महावीरस्वामीके समयमें अर्थात् आजसे लगभग टाई हजार वर्ष पूर्व जो मापा मगध प्रांतमें पापा मगध प्रांतमें प्रचलित थी वह मागधी कहलाती है। इस मापाका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं पाया जाता। किंतु प्राकृत व्याकरणोमें इस भापाका स्वरूप बतलाया गया है, और कुछ शिलालेखों और नाटकोंमें इस भापाके उदाहरण मिलते हैं जिनपर से इस मापाकी तीन विशेषताणें स्पष्ट समझमें आ जाती है—

- १. र के स्थानमें ल, जेंस, राजा-लाजा, नगर-णगल,
- २. श, प और संक स्थानपर श । जैसे, शम-शम, दासी-दाशी, मनुप-मनुश ।
- ३. संज्ञाओंके कर्ताकारक एकवचन पुछिग ऋपमें ए । जैसे, देव: -देवे, नर:--णले, उदाहरण----

अले कुंभीलआ ! कहेहि, कहि तुए **एशे** मणिबंघणुकि गणामहेण **ला**अकीलए अंगुली-अण् शमाशादिए। ( शकुंतला )

' अरे कुंभीलक ! कह, कहां तुने इस मणिबंध आर उक्कीर्ण नाम राजकीय अंगुलीको पाया '।

दूसरे प्रकारकी प्राकृत अर्थमागधी इस कारण कहर्गाई कि उसमें मागधीके आधे रुक्षण पाये अर्थमागधी जाते हैं और क्योंकि, संभवतः वह आधे मगध देशमें प्रचलित थी। इसी भागमें प्राचीन जन सूत्रोंकी रचना हुई थी और इसका रूप अब द्वेताम्बरीय सूत्र—प्रंथोंमें पाया जाता है, इसीलिये डा. याकोवीने इसे जन प्राकृत कहा है। इसमें प और स के स्थानपर रा न होकर सर्वत्र स ही पाया जाता है, र के स्थानपर रा तथा कर्ता कारकमें 'ए' विकल्पसे होता है, अर्थात् कही होता है और कहीं नहीं होता, और अधिकरण कारकका रूप 'ए' व 'मिस' के अतिरिक्त 'अंसि' लगाकर भी बनाया जाता है।

उदाहरणः---

कोहाइ माणं हिणया य वीरे छोभस्स पासे निरयं महंतं । तम्हा हि वीरे विरओ वहाओ छिंदेज सोयं छहुभूयगामी ॥ ( आचारांग )

त्रोधादि व मान का हनन करके महावीरने लोभके महान् पाशको तोड़ डाला। इस प्रकार वीर वधसे विरत होकर भूतगामी शोकका छिन्दन करें।

सुसाणंसि वा सुन्नागारोंसि वा गिरिगुहांसि वा रुवखमूल किम वा। (आचारांग) इमशानमें या शृन्यागारमें या गिरिगुफामें व बृक्षके मूलमें (साधु निवास करे) ये मागधीकी व्वत्तियां अर्थमागधीमें भी धीरे धीरे कम होती गई है।

प्राचीन ग्ररसेन अर्थात् मथुराके आसपासके प्रदेशकी भाषाका नाम शौरसेनी है। शौरसेनी वैयाकरणोने इस भाषाका जैसा म्बरूप बतलाया है वैसा सस्कृत नाटकोमे कहीं कहीं मिलता है, पर इसका म्बतंत्र साहित्य दिगम्बर जैन प्रंथोमे ही पाया जाता है। प्रवचनसारािं कुंद्रकुंदाचार्यके प्रंथ इसी प्राकृतमे हैं। कहा जा सकता है कि यह दिगम्बर जैनियोंकी मुन्य प्राचीन साहित्यक भाषा है। किन्तु इस भाषाका रूप कुछ विशेषताओंको लिये हुए होनसे उसका वैयाकरणोकी शौरसेनीसे पृथक निर्देश करनेके हेतु उसे 'जैन शौरसेनी' कहनेका रिवाज हो गया है। जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा, प्रम्तुत प्रंथकी प्राकृत मुख्यतः यही है।

शौरसेनीकी विशेषताएं ये हैं कि उसमे र का ल किचित् ही होता है, तीनो सकारों के स्थानपर स ही होता है, और कर्ताकारक पुछिग एकवचनमे ओ होता है। इसकी अन्य विशेषताएं ये है कि शब्दोंके मध्यमे त के स्थानपर द, थ के स्थानपर ध, भ के स्थानपर कही कही ह और पूर्वकाठिक कृदन्तके रूप संस्कृत प्रत्यय त्या के स्थानपर ता, इअ या दण होता है। जैसे—

सुतः-सुदो; भवति-भोदि या होई; कथम्-कर्धं; कृत्वा-करित्ता, करिअ, करिद्ण; आदि उदाहरण---

रत्तां बंधिद कम्मं मुचिद कम्मेहि राग-रहिदणा । एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ प्रवच. २, ८७. णो सद्दहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगद-घार्दाणं । सुणिदृण ते अभव्या भव्या वा तं पडिच्छंति ॥ प्रवच. १. ६२. अर्थात् आत्मा रक्त होकर कर्म बांघता है तथा रागरिहत होकर कर्मोंसे मुक्त होता है। यह जीवोंका बंधसमास है, ऐसा निश्चय जानो।

घातिया कमें से रिहत (केवर्ला भगवान्) का सुख ही सुखों में श्रेष्ट है, ऐसा सुनकर जो श्रद्धा नहीं करते वे अभन्य हैं, और जो भन्य हैं वे उसे मानते हैं।

महाराष्ट्री प्राकृत प्राचीन महाराष्ट्यी भाषा है जिसका स्वक्ष्य गाथासप्तराती, सेतुबंध, गउडवह आदि काव्योमे पाया जाता है। संस्कृत नाटकोमे जहां प्राकृतका प्रयोग होता है वहां पात्र वातचीत तो शारसेनीमे करते है और गाते महाराष्ट्रीमे है, ऐसा विद्वानोका मत है। इसका उपयोग जैनियोने भी खब किया है। पउमचरिअं, समराइच्चकहा, सुरमुद्रशचिरिअं, पासणाहचिर्अं आदि काव्य ओर खेनाम्बर आगम मृत्रोके भाष्य, चूणीं, टीका, आदिकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। पर यहां भी जैनियोने इधर उधरसे अधमागधीकी प्रवृत्तियां लाकर उसपर अपनी हाप लगा दी है, और इस कारण इन ग्रंथोकी भाषा जैन महाराष्ट्री कहलाती है। जैन महाराष्ट्रीमे सातवानी व सेतुबंध आदिकी भाषासे विलक्षण आदि व, दित्वमें न और लुम वर्णके स्थानपर य श्रुतिका उपयोग हुआ है, जैसा जैन शारसेनीमे भी होता है। महाराष्ट्रीके विशेष लक्षण जी उसे शारसेनीसे पृथक् करते है, ये है कि यहां मध्यवती त का लोप होकर केवल उसका स्वर रह जाता ह, किनु वह द मे परिवर्तिन नहीं होता। उसीप्रकार य यहा ध मे परिवर्तिन न होकर ह मे परिवर्तिन होता है, और कियाका पूर्वकालिक रूप उज्ज लगाकर बनाया जाता है। जेन महाराष्ट्रीमे इन विशेषताओंके अतिरिक्त कही कही र का ल व प्रथमानन ए आजाता है। जैसे——

जानाति-जाणदः कथम्-कहं: भूवा-होऊण, आदि।

उदाहरणार्थ--

सन्वायरेण चलण गुरुस्स निमेऊण दसरहो राया । पविसरइ नियय-नयरि साएग्रं जण-प्रणाइण्णं ॥

(पउम. च. ३१, ३८, पृ. १३२.)

अर्थात् सब प्रकारसे गुरुके चरणोंको नमस्कार करके दशरथ राजा जन-धन-परिपूर्ण अपनी नगरी साकेतमें प्रवेश करते हैं।

त्रमिविकासकी दृष्टिसं अपश्रंश भाषा प्राकृतका सबसे अन्तिम क्य है; उससे आगे फिर प्राकृत अपभ्रंश भी जैनियों का प्रायः एकछत्र अधिकार रहा है। जितना साहित्य इस भाषाका अभी- तक प्रकाशमें आया है उसमेंका कमसे कम तीन चें।याई हिम्सा दिगम्बर जैन साहित्यका है । कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि जितनी प्राकृत मापाएं थीं उन सबका विकसित होकर एक एक अपश्रंश बना । जैसे, मागधी अपश्रंश, शारसेनी अपश्रंश, महाराधी अपश्रंश आदि । बीद चर्यापदों व विद्यापितकी कीर्तिछतामें मागबी अपश्रंश पाया जाता है । किन्तु विशेष साहित्यक उन्नति जिस अपश्रंशकी हुई वह शारसेनी महाराधी मिश्रित अपश्रंश है, जिसे कुछ वैया-करणोंने नागर अपश्रंश भी कहा है, क्योंकि, किसी समय संभवत. वह नागरिक छोगोंकी बोछचाछकी भाषा थी । पुष्पदन्तकृत महापुराण, णायकुमारचरिउ, जमहरचरिउ, तथा अन्य कियोंके करकंडचरिउ, मिबसयत्तकहा, सणकुमारचरिउ, सावयत्रम्मदोहा, पाहुडढोहा, इसी भाषाक काव्य है । इस भाषाको अपश्रंश नाम थ्याकरणोन दिया हे, क्योंकि वे स्थितिपाछक होनेसे भाषाक स्वाभाविक परिवर्तनको विकाश न समझकर विकार समझते थे । पर उस अपमानजनक नामको छेकर भी यह भाषा खुब फछी छुडी और उसीकी पुत्रियां आज समस्त उत्तर भारतका काजव्यवहार सम्हाले हुए है ।

इस भाषाकी सज़ा व क्रियाकी रूपरचना अन्य प्राकृतोंसे बहुत कुछ मिन्न हो गई है। उदाहरणार्थ, कर्ता व कर्म कारक एकवचन, उकारान्त होता है जसे, पुत्रो, पुत्रम्-पुत्तु, पुत्रेण-पुत्ते; पुत्राय, पुत्रात, पुत्रस्य-पुत्तहु; पुत्रे-पुत्ते, पुत्ति, पुत्तिहं, आदि।

क्रियामे, करोमि-करडं; कुर्वन्ति-कर्राह; कुरुय-करह, आदि ।

इसमें नये नये छन्दोंका प्राहर्माव हुआ जो पुरानी संस्कृत व प्राकृतमें नहीं पाय जाते, किंतु जो हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि आधुनिक भाषाओं में सुप्रचलित हुए। अन्त-यमक अर्थात् तुकवंदी इन छन्दोकी एक बड़ी विशेषता है। दोहा, चौषाई आदि छन्द यहासे ही हिन्दीमें आये।

अपभंशका उदाहरण--

सुहु सारउ मणुयत्तणहं तं सुहु धम्मायत्तु । धम्मु वि रे जिय तं करिह जं अरहंतई वृत्तु ॥

सावयधम्मदोहा ॥ ४ ॥

अर्थात् सुख मनुष्यत्वका सार हे और वह मुख धर्मके आधीन है। रे जीव ! वह धर्म कर जो अरहंतका कहा हुआ है।

इन विशेष लक्षणोके अतिरिक्त स्वर और व्यंजनसम्बंधी कुछ विलक्षणताएं सभी प्राकृतोंमें समानरूपसे पाईं जाती है। जैसे, स्वरोंमें ऐ और औ, ऋ और रू का अभाव और उनके स्थान पर क्रमशः अइ, अउ, अथवा ए, ओ, तथा अ या इ का आदेश; मध्यवर्ती

व्यंजनोंमें अनेक प्रकारके परिवर्तन व उनका छोप, संयुक्त व्यंजनोंका असंयुक्त या द्वित्वरूप परिवर्तन, पंचमाक्षर ङ्, ञ् आदि सबके स्थानपर हल्न्त अवस्थामें अनुस्वार व स्वरसहित अवस्थामें ण में परिवर्तन । ये परिवर्तन प्राकृत जितनी पुरानी होगी उतने कम और जितनी अर्वाचीन होगी उतनी अधिक मात्रोमें पाये जाते है । अपभ्रंश भाषामें ये परिवर्तन अपनी चरम सीमापर पहुंच गये और वहांसे फिर भाषाके स्वभें विपरिवर्तन हो चला ।

इन सब प्राकृतों में प्रस्तुत ग्रंथकी भाषाका ठीक स्थान क्या है इसके पूर्णतः निर्णय करनेका अभी समय नहीं आया, क्योंकि, समस्त धवल सिद्धान्त अमरावतीकी प्रतिके १४६५ पत्रोंमें समाप्त हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ उसके प्रथम ६५ पत्रोंमात्रका संस्करण है, अतएत यह उसका वाईसवां अंश है। तथा धवला और जयधवलाको मिलाकर बीरसेनकी रचनाका यह केवल चालीसवां अंश बेटेगा। सो भी उपलम्य एकमात्र प्राचीन प्रतिकी अभी अभी की हुई पांचवीं छठवीं पीढीकी प्रतियोंपरसे तैयार किया गया है और मूल प्रतिके मिलानका सुअवसर भी नहीं मिल सका। ऐसी अवस्थामें इस ग्रंथकी प्राकृत भाषा व व्याकरणके विषयमें कुछ निश्चय करना बड़ा कठिन कार्य है, विशेषतः जब कि प्राकृतोंका भेद बहुत कुछ वर्णविषय्यके उपर अवलिवत है। तथापि इस ग्रंथके सूक्ष्म अध्ययनादिकी सुविवाके लिये व इसकी भाषाके महत्वपूर्ण प्रश्नकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकार्षित करनेके हेतु उसकी भाषाका कुछ स्वरूप बतलाना यहां अनुचित न होगा।

१. प्रस्तुत ब्रंथमें त बहुवा द में परिवर्तित पाया जाता है, जैसे, सूत्रोंमें — गृदि-गित; चटु-चतुः; वीदराग-वीतराग; मिद-मित, आदि । गाथाओं में — पञ्चद-पर्वत; अदीद-अतीत; निदय-तृतीय, आदि । टीकामें — अवदारो – अवतारः; एदे- एते; पिदद- पिततः, चितिदं - चितितम्; संठिदं - संस्थितम्; गोदम-गोतम, अदि ।

किन्तु अनेक स्थानोंपर त का छोप भी पाया जाता है, यथा—सूत्रोंमें—गृह्-गृति; च उ – चतुः; बोयराय-बीतरागः; जोइसिय-उयोतिष्कः; आदि । गृथाओंमें — हे ऊ-हेतुः; पृथई-प्रकृतिः, आदि । टीकामें —सम्मह-सम्मृतिः; चउञ्चिह – चतुर्विवः सञ्चाइ – सर्वचातिः आदि ।

क्रियाके रूपोमें भी अधिकतः ति या ते के स्थानपर दि या दे पाये जाते हैं। र जंसे, (सूत्रोंमें अस्थि के सिवाय दूसरी कोई क्रिया नहीं है)। गाथाओंमें — णयदि-नयति; छिजदे—छिचते; जाणदि-जानाति; छिपदि—छिभ्पति; रोचदि-राचते; सदद्दि-श्रद्धाति; कुणदि—करोति; आदि। टीकामें — कीरदे, कीरदि-क्रियते; खिवदि-क्षिपति; उच्चदि-उच्यते; जाणदि-जानाति; परुपेदि-प्ररूपयति; वददि-वदति; विरुद्धादे-विरुध्यते; आदि।

किन्तु त का छोप होकर संयोगी स्वरमात्र दोप रहनेके भी उदाहरण बहुत मिछते हैं यथा- गाथाओं में—होइ, हु॰इ-भवति: कहेइ-कथयति; वक्खाणइ-व्यान्याति; ममइ भ्रमित; भण्णइ-भण्यते, आदि। टीकामें—कुणइ करोति; वण्णेड वर्णयति: आदि।

- २. अत्रियाओको पूर्वकालिक रूपोंको उदाहरण इसप्रकार मिरुते हे इय-छाड्डिय-त्यक्ता । जु-कट्ट-कृत्वा । अ-अहिगम्म-अविगम्य । दृण अस्सिदृण-आध्रिय । ऊण-अस्सिऊण, दृष्टुण, मोतृण, दाऊण, चितिऊण, आदि ।
- ३. मध्यवर्ती क के स्थानमे ग आंद्रशंक उदाहरण मिलते हैं। यथा— सूत्रोंमें-वेदग-वेदक । गाथामें—एगदेम-एकदेश, टीकामें-एगत्त-एक वः वंवग-वन्वकः अपावहग-अल्पबहुत्व; आगास-आकाशः जाणुग-जायकः; आदि ।

किन्तु बहुधा मध्यवर्ता क का लोप पाया जाता है । यथा— स्त्रों में—सांपराइय-साम्परायिक; एइंदिय-एकेन्ट्रिय; मामाइय सामाधिक; काइय-कायिक । गाधाओं में—तित्थयर-तीर्थकरः वायरणी-व्याकरणी; पर्यट-प्रकृतिः पंचएण—पचकेनः समाइण्ण-समार्काणेः अहियार-अधिकार । टीका में--एय-एकः परियम्म-परिकर्मः किदियम्म-कृतिकर्मः वायरण व्याकरणः भडारण्ण-भद्यारकेण, आदि ।

- ४. मध्यवर्ती क, ग. च, ज, त, द, और प, के लोपके तो उदाहरण सर्वत्र पाये ही जाते है, किन्तु इनमेसे कुछके लोप न होनेके भी उदाहरण मिलते है। यथा— ग—सजोग-सयोग; संजोग-संयोग; चाग-त्यागः जुग युग; आदि । त— वितीद-त्यतीत । द्— हद्म थ-हद्म थ वादर-बादर; जुगादि-युगादि: अणुवाद-अनुवाद; वेद, उदार, आदि ।
- ५. श्र और श्र के स्थानमे प्राय ह पाया जाता है, कितु कही कही श्र के स्थानमें श्र और श्र के स्थानमे श्र ही पाया जाता है। यथा—पुध-पृथकः कथं-कथम: ओधि-अविधः (सू. १३१) सोधम्म-मौधर्म (सृ. १६९): साधारण (सृ. ४१): किवियो-कितिविधः; (गा. १८) आधार (टी. १९)
- ६. संज्ञाओक पंचर्मा-एकवचनके रूपमें मृत्रोमे व गाथाओमे आ तथा टीकामे बहुता-यतसे दो पाया जाता है। यथा— सूत्रोंमें—णियमा-नियमात्। गाथाओंमें— मोहा-मोहात्। तम्हा-तस्मात्। टीकामें— णाणादो, पटमादो, केवलादो, विदियादो, ग्वेत्तदो, कालदो, आहि।

संज्ञाओंके सप्तमी-एकत्रचनके रूपमे किम और किह दोनों पाये जाते है। यथा - सूत्रोंमें--एकिम्म (३६, ४३, १२९, १४८, १४९) आदि। एकिम्ह (६३, १२७)।

गाथाओंमें — एक्किम्मि, लोयम्मि, पक्किम्ह, मदिम्ह, आदि । टीकामें — वत्थ्रिम्मि, चइदिम्ह, जिम्ह, आदि ।

दो गाथाओंमें कर्ताकारक एकवचनकी विभक्ति उ भी पाई जाती है। जैसे **थावरु** (१३५) **एक्कु** (१४६) यह स्पष्टतः अपभ्नंश भाषाकी ओर प्रवृत्ति है और उस लक्षणका शक ७३८ से पूर्वके साहित्यमे पाया जाना महत्वपूर्ण है।

७. जहां मध्यवर्ती व्यंजनका लोप हुआ है वहां यदि संयोगी शेप स्वर अ अथवा आ हो तो बहुधा य श्रुति पायी जानी है ! जैसे--तित्थयर-तीर्थकर. पयत्थ-पदार्थ; वेयणा-वेदना; गय-गत: गज; विमग्गया-विमार्गगाः, आहारया-आहारकाः, आदि ।

अ के अतिरिक्त 'ओ ' के साथ भी और कचित् ऊ व ए के साथ भी हम्तिलेखित प्रतियों में य श्रुति पाई गई हैं। किन्तु हेमचन्द्रके नियमेका तथा जैन शोरसेनीके अन्यत्र प्रयोगोंका विचार करके नियमेक टिए इन स्वरोके साथ य श्रुति नहीं रखनेका प्रम्तुत प्रंथमें प्रयत्न कि.या गया है। तथापि इसके प्रयोगकी ओर आगे हमारी सूक्ष्मदृष्टि रहेगी। (देखो उपर पाठसंशोधनके नियम पृ. १३)

उ के पश्चात् लुप्तवर्णके स्थानमें बहुधा व श्रुति पाई जाती है । जैसे-बालुवा-बालुकाः; वहनं-बहुकं; बिहुव-विधूत, आदि । किन्तु 'पज्जव 'में त्रिना उ के सामीप्यके भी नियमसे व श्रुति पाई जाती है ।

८. वर्ण विकारक कुछ विशेष उदाहरण इस प्रकार पाये जाते है—सूत्रोंसे—अड्डाइज-अर्थनृतीय (१६३), अणियोग-अनुयोग (५); आउ-अप् (३९) इड्डि-ऋदि (५९) ओधि, ओहि-अविध (११५,१३१): ओरालिय-औदारिक (५६); छद्मत्थ-छग्नस्थ (१३२); तेउ-तेजस (३९): पज्जव-पर्याय (११५); मोस-मृपा (४९); वेतर-ज्यन्तर (९६); णेरइय-नारक, नारकी (२५), गाथाओमें—इक्वय-इक्वाकु (५०); उराल-उदार (१६०): इंगाल-अंगार (१५१); लेत्तल्हु-क्षेत्रज्ञ (५२); चाग-त्याग (९२); फड्य-स्पर्धक (१२१); मन्सेदिम-संस्वेदज (१३९)।

गाथाओं में आए हुए कुळ देशी शब्द इस प्रकार हैं —कायोछी-बीवध (८८); धुम्मंत-भ्रमत् (६३); चोक्रयो-शुद्ध (२०७); णिमेण-आधार (७); भेज-भीरु; (२०१); मर-माला, मर्यादा (९०).

टीकाके कुछ देशी शब्द — अल्ळियइ-उपस्पिति (२२०); चडविय-आम्ब्ह (२२१); छेडिय त्यक्त्रा (२११); णिसुदिय-नत (६८); बेलिविय-व्यतीत्य (६८)।

- १ अवर्णो **य** श्रुतिः (८,१,१८०,) टीका--ववचिद्र सविति, **पियइ** ॥ १८० ॥
- २ डां उपार्यः प्रवचनमारका मृमिका, पु. ११५

इन थोड़ेसे उदाहरणें।परसे ही हम सूत्रों, गाथाओं व टीकाकी भाषा के विषयमें कुछ निर्णय कर सकते है। यह भाषा मागधी या अर्धमागधी नहीं है, क्योंकि उसमे न तो अनिवार्य रूपसे, और न विकल्पसे ही र के स्थान पर ल, व स के स्थानपर श्रा पाया जाता, और न कर्ताकारक एकवचन में कहीं ए मिळता।

त के स्थानपर द, कियाओं के एकत्रचन वर्तमान कालमें दि व दे, पूर्वकालिक कियाओं के रूपमें चु व दूण, अपादानकारककी विभक्ति दो तथा अधिकरणकारककी विभक्ति मिह, क के स्थानपर म, तथा थ के स्थानपर ध आदेश, तथा द, और ध का लोपामान, ये सब शौरसेनीं के लक्षण हैं। तथा त का लोप, किया के रूपों में इ, पूर्व कालिक किया के रूपमें फुण, ये महाराष्ट्रीं के लक्षण हैं। ये दोनों प्रकारके लक्षण सूत्रों, गाथाओं व टीका समीमें पाये जाते हैं। सूत्रों में जो वर्णविकारके विशेष उदाहरण पाये जाते हैं व अर्वमागधीकी ओर संकेत करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सूत्रों, गाथाओं व टीकाकी मापा शारसेनी प्राकृत है, उसपर अर्धमागधी का प्रभाव है, तथा उसपर महाराष्ट्रीका भी संस्कार पड़ा है। ऐसी ही भाषाको प्रिशन आदि पाधामिक विद्वानोंने जैन शारसेनी नाम दिया है।

सूत्रोंमें अर्धमागधी वर्णविकार का बाहुत्य है । सूत्रोंमें एक मात्र किया 'अत्यि' आती है और वह एकवचन व बहुवचन दोनोकी वोधक है । यह भी सूत्रोंके प्राचीन आर्प प्रयोग का उदाहरण है।

गाथाणं प्राचीन साहित्यके भिन्न भिन्न ग्रंथोंकी भिन्न भिन्न कालकी रची हुई अनुमान की जा सकती है। अतएव उनमे शौरसेनी व महाराण्णपनकी मालामे भेद है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा जितनी अधिक पुरानी है उतना उसमे शौरसेनीपन अधिक है और जितनी अर्वाचीन है उतना महाराण्णपन । महाराष्टीका प्रभाव साहित्यमे पीछे पीछे अधिकाधिक पड़ता गया है। उदाहरणके लिये प्रम्तुत ग्रंथ की गाथा नं० २०३ लीजिये जो यहा इसप्रकार पाई जाती है—

क्रसिद् णिदि अण्णे दृसिद बहुसो य सोय-भय-बहुछो । असुयदि परिभविद परं पसंसिद अपयं बहुसो ॥

इसी गाथाने गोम्मटसार (जीवकांड ५१२) मे यह रूप धारण कर छिया हूं— स्त्सइ णिंदइ अण्णे दृसइ बहुसो य सोय-भय-बहुछो । असुयइ परिभवइ परं पसंसए अप्पयं बहुसो ॥

्रियहांकी गाथाओंका गोम्मटसारमे इसप्रकारका महाराष्ट्री परिवर्तन वहुत पाया जाता है। किन्तु कही कही ऐसा भी पाया जाता है कि जहां इस प्रथमें महाराष्ट्रीपन है वहा गोम्मटसारग शारसेनीयन स्थिर है। यथा, गाथा २०० मे यहा 'स्वमइ बहुअं हि 'हे वहां गो. जी. ५१६ में 'स्वमदि बहुगं पि ' पाया जाता है। गाया २१० मे यहां 'एय-णिगोद' है, किन्तु गोम्मटसार १९६ मे उसी जगह 'एग-णिगोद' है। ऐसे स्थलोपर गोम्मटसारम प्राचीन पाठ रक्षित रह गया प्रतीत होता है। इन उदाहरणोसे यह भी स्पष्ट है कि जबतक प्राचीन ग्रंथोंकी पुरानी हस्तिलिकत प्रतियोकी सावधानीस परीक्षा न की जाय और यथेए उदाहरण सन्मुल उपस्थित न हों तबतक इनकी भाषाके विषयम निश्चयतः कुछ कहना अनुचित है।

टीका का प्राक्तत गय प्रेंटि, महाबरेदार और विषयके अनुसार संस्कृतकी तर्कशंखींसे प्रभावित है। सिन्ध और रामासीका भी यथाम्थान बाहुत्य है। यहां यह बात उक्लेंबनीय है कि भूत्र-प्रंथोंको या स्फुट छोटी मोटी खंड रचनाओंको छोडकर दिगम्बर साहित्यमें अभीतक यहां एक प्रथ ऐसा प्रकाशित हो रहा है जिसमे साहित्यक प्राकृत गव पाया जाता है। अभी इस गवका बहुत बटा भाग आगे प्रकाशित होने बाला है। अतः ज्यों ज्यों वह साहित्य सामने आता जायगा त्यों त्यों इस प्राकृतके स्वरूपपर अधिकाधिक प्रकाश डालनेका प्रयन्त किया जायगा।

इसी कारण प्रंथकी संस्कृत भाषाके विषयमे भी अभी हम विशेष कुछ नहीं लिखते। केवल इतना सचित कर देना पर्याप्त समझते है कि प्रंथकी संस्कृत शैला अत्यन्त प्रौट, स्परिमार्जित और न्यायशास्त्रके प्रंयोके अनुरूप है। हम अपने पाठ-संशोधन के निममोमे कह आय है कि प्रस्तृत संधम अहिंद्रतः सन्द अनेकवार आया है और उसकी निरुक्ति भी अहिननाद् अरिहंतः आदि की गई है । संस्कृत याकरणके नियमानुसार हमे यह रूप विचारणीय ज्ञात हुआ। अर्ह घातुसे बना अर्हत होता है और उसके एकवचन व बहुबचनके रूप क्रमशः अर्हन और अर्हन्तः होते हैं। यदि अरि+हन् से कर्तावाचक रूप बनाया जाय तो अरिहन्तु होगा जिसके कर्ता एकवचन व बहवचन रूप अरिहन्ता और अरिहन्तार: होना चाहिये। चुंकि यहां व्युत्पत्तिमे अरिहननात कहा गया है अतः अर्हन् व अर्हन्त शब्द प्रहण नहीं किया जा सकता। हमने प्रस्तुत प्रथमे अरिहन्ता कर दिया है, किन्तु है यह प्रश्न विचारणीय कि संस्कृतमे अरिहन्त: जैसा रूप रखना चाहिये या नहीं । यदि हम हुन धानुसे बना हुआ 'अरिहा ' शब्द ग्रहण करें और पाणिनि के 'मध्या वहरूप 'सुत्रका इस शब्दपर मी अधिकार चलावे तो बहुवचनमे अस्हिन्तः हो सकता है। सम्कृतभाषा की प्रगतिके अनुसार यह भी असंभव नहीं है कि यह अकारान्त शब्द अहेत के प्राकृत रूप अरहंत, अरिहंत, अरहंत परसे ही संस्कृतमें रूट हो गया हो । विद्वानींका मत है कि गोविन्द अब्द संस्कृतके गोपेन्द्र का प्राकृत रूप हैं। किन्तु पछि से संस्कृतमें भी वह रूढ हो गया और उसीकी व्युत्पति संस्कृतमें दी जाने लगी। उस अवस्थामें अरिहन्तः राब्द अकारान्त जन संस्कृतमें रूट माना जा सकता है । त्रैयाकरणोंको इसका विचार करना चा**हि**ये ।

Reith: History of Sans. Lit., p. 24.

# उपसंहार-

अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहागीरस्वामीके वचनोकी उनके प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति गैतिमने द्वाद्यांग श्रुतके रूपमे प्रंथ रचना की जिसका ज्ञान आचार्य परम्परांस क्रमशः कम होते हुए धरसेनाचार्यतक आया। उन्होने बारहवें अंग दृष्टिबादके अन्तर्गत पूर्वोंके तथा पाचवे अंग व्याख्याप्रज्ञप्तिके कुछ अंशोको पृष्पदन्त और भूतबिल आचार्योको पटाया। और उन्होने वीर निर्वाण के पश्चात् ७ वी शताब्दिक छगभग सत्कर्मपाहुडकी छह हजार सूत्रोमें रचना की। इसीकी प्रसिद्धि यद्खंडागम नामसे हुई। इसकी टीकाएं क्रमशः कुन्दकुन्द, शामकुंड, तुमबुल्द्र, समन्तभद्र और बप्यदेवने बनाई, ऐसा कहा जाता है, पर ये टीकाएं अब मिछनी नहीं है। इनके अन्तिम टीकाकार वीरसेनाचार्य हुए जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध टीका धवलाकी रचना शक ७३८ कार्तिक शुक्र १३ को पूर्ण की। यह टीका ७२ हजार स्रोक प्रमाण है।

पर्वेडागमका छठवां कंड **महाबंध** है। जिसकी रचना स्वयं भूतबिछ आचार्यने बहुत विस्तारसे की थी। अतिकृष पंचिकादिकको छोड़ उसपर विशेष र्राकाएं नहीं रची गई। इसी महाबंधकी प्रसिद्धि **महाधवल**के नामसे है जिसका प्रमाण ३० या ४० हजार कहा जाता है।

भरसेनाचार्यके समयके लगभग एक आंर आचार्य गुणधर हुए जिन्हें भी द्वादशाग श्रुतका कुछ ज्ञान था। उन्होंने कषायप्राभृत की रचना की। इसका आर्यमंश्च और नागहिस्तंन व्याख्यान किया और यतिष्ठषभ आचार्यने चूर्णिस्त्र रचे। इसपर भी वीरमेनाचार्यने टीका लिखी। किन्तु वे उसे २० हजार प्रमाण लिखकर ही स्वर्गवासी हुए। तब उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेनाचार्यने ४० हजार प्रमाण और लिखकर उसे शक ७५९ मे पूरा किया। इस टीकाका नाम जयधवला है और वह ६० हजार स्रोक प्रमाण है।

इन दोनों या तीनों महाप्रंथों की केवल एकमाश प्रति ताउपत्रपर शेप रही थी जो सैकडों वर्षा से मूडिविद्रीके मंडारमें बन्द थी। गत २०१५ वर्षामें उनमेंसे धवला व जयधवलाकी प्रतिलिपियां किसी प्रकार बाहर निकल पाई हैं। महाबंध या महाधवल अब भी दुष्प्राप्य है। उनमेंसे धवलाके प्रथम अंशका अब प्रकाशन हो रहा है। इस अंशमें द्वादशांगवाणी व प्रथ रचनाके इतिहासके अतिरिक्त सत्प्ररूपणा अर्थात् जीवसमासों और मार्गणाओं का विशेष विवरण है। स्वोंकी भाषा पूर्णतः प्राकृत है। टीकामें जगह जगह उद्धृत पूर्वाचायोंके पद्य २१६ हैं जिनमें केवल १७ संस्कृतमें और शेप प्राकृतमें है, टीकाका कोई तृतीयांश प्राकृतमें और शेप संस्कृतमें है। यह सब प्राकृत प्रायः वहीं शोरसेनी है जिसमें कुन्दकुन्दादि आचारों के प्रथ रचे पाये जाते है। प्राकृत और संस्कृत दोनोंकां शैली अत्यंत सुन्दर, परिमार्जित और प्रीट है।

# टिप्पणियोंमें उल्लिखित ग्रन्थोंकी

| टिप्पणियोंमें उस्लिखित ग्रन्थोंकी |                        |                        |              |                |                                |  |  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--|--|
| संकेत-सूची                        |                        |                        |              |                |                                |  |  |
|                                   | संकेत                  | श्रंथ नाम              | ŧ            | । <b>के</b> त  | ग्रंथ नाम                      |  |  |
| 8                                 | अनु. सू                | अनुयोगद्वारसूत्र       | २४           | जी. द. सू.     | जीवहाण दन्वाणिओग-              |  |  |
| ₹                                 | अभि. रा. को.           | अभिधानराजेन्द्रकोप     |              |                | दार धुत्त                      |  |  |
| ą                                 | <b>अ</b> ਲਂ. चि.       | अलङ्कारचिन्ताम।ण       | २५           | जी. वि. प्र.   | जीवविचारप्रकरण                 |  |  |
| 8                                 | अष्टरा.                | अष्टराती               | २६           | जी. सं. सू.    | जीवहाण संतपरूवणा               |  |  |
| 4                                 | अष्टस.                 | अप्टसहस्री             |              |                | <b>सु</b> त्त                  |  |  |
|                                   | आचा. नि.               | आचाराङ्ग-निर्युक्ति    | २७           | ज्या. क.       | ज्योतिष्करण्डक <b>सटीक</b>     |  |  |
| ૭                                 | <b>ઝા.</b> નિ.         | आवर्यक-निर्युक्ति      | २८           | णाया. सू.      | णायाध <b>म्मकहासुत्त</b>       |  |  |
| Ç                                 | आ. पा,                 | आलापपद्धति             | २ ९          | तत्त्वार्थ मा. | तत्त्वार्थभाष्य (स्वे.)        |  |  |
| ९                                 | आ. पु.                 | आदिपुराण               | <b>३</b> )   | त. रा. वा.     | तत्त्वार्थराजवार्तिक           |  |  |
| १०                                | આ. માં.                | आप्तमीमांसा            | <b>, ३</b> १ | त. श्लो. वा.   | तत्त्वार्थक्षो <b>कवार्तिक</b> |  |  |
| ११                                | इन्द्र. श्रुता.        | इन्द्रनन्दिश्रुतावतार  | <b>३ २</b>   | त. मू.         | तत्त्वार्थसूत्र                |  |  |
| १२                                | उत्त.                  | उत्तराध्ययन            | ३३           | ति. प.         | तिस्रोयपण्णाति                 |  |  |
| १३                                | आप. मृ.                |                        | ,३४          | द. भ.          | दशभक्ति                        |  |  |
| 88                                | क. ग्रं.               |                        | ३५           | द, वे.         | दश्येकालिक                     |  |  |
| १५                                | क. प्र.                |                        |              | देशीना.        | देशीनाममाला                    |  |  |
| १६                                | क. प्र. य. उ. टी.      | कमप्रकृति यशाविजय      |              |                | द्रव्यसंप्रहवृत्ति             |  |  |
|                                   |                        | उपाध्यायकृत वि. टी.    |              |                | थवला (लिग्वित)                 |  |  |
|                                   |                        | ( छिग्वित )            |              |                | नयचक                           |  |  |
| १८                                | गुण. क्र. प्र.         | गुणस्थान-क्रमाराह-     | i            |                | न्यायकुमुदचन्द्र               |  |  |
|                                   |                        | _                      |              | ने. मृ.        | नन्दिसृत्र                     |  |  |
| १९                                | गो. क.                 | गोम्मटसार कर्मकांड     | 8 <b>र</b>   | पञ्चसं.        | पञ्चसंप्रह (दि.)               |  |  |
|                                   | गा. जी.                | ु,, जीवकांड            | f            |                | पञ्चास्तिकाय                   |  |  |
| २१                                | गो. जी., जी. प्र., टी. |                        |              |                | पञ्चाध्यायी                    |  |  |
|                                   |                        | वतत्त्वप्रदीपिका टीका. |              |                | पञ्चाराक सटीक वि.              |  |  |
| <b>२</b> २                        | गो. जी, मं, प्र, टी.   |                        |              | _              | परीक्षामुख                     |  |  |
|                                   |                        |                        | 1            | पा. उ.         | पाणिनि उणादि                   |  |  |
| २३                                | जयध.                   | जयधवला (लिखित)         | ४८           | पात. महाभा.    | पातञ्जल महाभाष्य               |  |  |

| संकेत |                   | ग्रंथ नाम                        | सं  | केत                | प्रंथ नाम                |
|-------|-------------------|----------------------------------|-----|--------------------|--------------------------|
| ४९    | पु. सि.           | पुरुपार्थसिद्धयुपाय              | ₹8  | मृ्छारा.           | मूलाराधना (भगवती         |
| ५०    | पं. सं.           | पंचसंग्रह ( इवे. )               |     |                    | आराधना )                 |
| ५१    | प्र. क. मा.       | प्रमेयकमलमार्तंड                 | ६५  | रतक.               | रत्नकरण्ड श्रावकाचार     |
| ५२    | प्रज्ञा. सृ.      | प्रज्ञापना सृत्र                 | ६ ६ | छ. क्ष.            | लन्धिसार क्षपणासार       |
| ५३    | प्रमाणनयत.        | प्रमाणनयतत्वाळोकाळं-             | ६७  | लघीय.              | <b>ल</b> धीयस्रय         |
|       |                   | कार                              |     | ,, खो. वृ हि.      | ,, स्योपज्ञवृत्ति लिखित  |
| 48    | अमाणमी.           | प्रमाणमीमांसा (स्वे.)            | 1   | <b>ट्रो</b> , प्र. | <i>छ</i> ोकप्रकाश        |
| ५५    | प्रवच.            | प्रवचनसार                        | 90  | वि. भा.            | विशेषावश्यकभाष्य         |
| ५६    | प्र. सा. पू.      | प्रवचनसारोद्धार पूर्वार्ध        | 1   | <b>स.</b> त.       | सन्मतितर्क               |
| ५७    | बा. अ.            | बारस अणुवेऋवा                    |     | स. त. टी.          | सन्मतितर्क टीका          |
| 40    | <b>बृ.</b> क. सृ. | <b>बृह</b> त्कल्पसृत्र           |     |                    |                          |
| ५९    | बृ. स्व. स्तो.    | बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र             | İ   | स. त. सू.          | सभाष्यतत्वार्थोधिगमसूत्र |
|       | ब्र. श्रु.        | त्रहाहेमचन्द्र <u>श्</u> रतस्कंध | \@8 | स. सि.             | सर्वार्थासिद्धि          |
|       | भग. गी.           | भगवद्गीता<br>-                   | ,   | सम. सू.            | समवायाङ्गसूत्र           |
| ६२    | भग. सू.           | भगवर्ता सृत्र                    | હ દ | स्था. सू.          | स्थानाङ्गसूत्र           |
|       | मूलाचा.           | मूलाचार                          | ७७  | ह. पु.             | हरिवं <b>शपुराण</b>      |

# सत्प्ररूपणाकी

# विषय-सूची

|          | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 1                    | चक्रवर्ती और तीर्थंकरका                                                                                                                                                                            | स्वरूप ५७                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          | मंगलाचरण १-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१</b> ७-                                                                     |                      | २. नैःश्रेयस-सुख-कथन                                                                                                                                                                               | 46                                                         |
| 8        | मंगलाचरण टीकाकारकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १                                                                               | ı                    | ३. प्रकारान्तरसे निमित्त और है                                                                                                                                                                     |                                                            |
| <b>२</b> | सूत्रकारकृत पंच परमेष्टी नमस्काररूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                      | कथन                                                                                                                                                                                                | ६०                                                         |
|          | मंगलाचरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <                                                                               | Ø                    | प्रंथ-परिमाण                                                                                                                                                                                       | ६०                                                         |
| ₹        | मंगल, निमित्त आदि छह अविकारोंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 | Ç                    | ग्रंय-नाम                                                                                                                                                                                          | ६०                                                         |
|          | प्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                               | o'                   | कर्ता के भेदोंका निरूपण                                                                                                                                                                            | ६०                                                         |
| 8        | मंगलका स्वरूप और विवेचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ς                                                                               |                      | १. क्षेत्र-विशिष्ट अर्थकर्ता                                                                                                                                                                       | ६१                                                         |
|          | १. नय-निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०                                                                              |                      | २. कालकी अपेक्षा अर्थकर्ता                                                                                                                                                                         | ६२                                                         |
|          | २. नयोंमें निक्षेपोंका अन्तर्माव                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b> 8                                                                     |                      | ३. भावकी अपेक्षा अर्थकर्ता                                                                                                                                                                         | ६३                                                         |
|          | ३. निक्षेप-निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७                                                                              |                      | ४. ग्रंय-कर्ता                                                                                                                                                                                     | ६४                                                         |
|          | ४. मंगलके पर्यायवाची नाम, निरुक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                      | ५ अंगवारियोंकी परम्परा                                                                                                                                                                             | ६५                                                         |
|          | व अनुयोगद्वारोंसे कथन.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>३</b> १                                                                      |                      | ६. श्रुतावतार वर्णन                                                                                                                                                                                | ६७                                                         |
|          | ५. छह दंडकोंद्वारा मंगल-निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३९                                                                              | in .                 | •                                                                                                                                                                                                  | ·                                                          |
|          | - • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                      | २                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|          | ६. सृत्रके भंगळत्व-अमंगळस्यका विवेचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ८ १                                                                           |                      | _                                                                                                                                                                                                  | 102-132                                                    |
|          | <ul><li>६. मृत्रको भगलस्य-अमगलस्यका विवेचन</li><li>७. अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प्प</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               | οş                                                                              | ı                    | जीवस्थानका अवतार                                                                                                                                                                                   | ७२–१३२                                                     |
|          | ७. अरिहतका शब्दार्थ और स्वमाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | οş                                                                              | ı                    | जीवस्थानका अवतार<br>उपक्रम                                                                                                                                                                         | ७२-८३                                                      |
|          | ७. अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२<br>४६                                                                        | १०                   | जीवस्थानका अवतार<br>उपक्रम<br>१. आनुपूर्वीके तीन भेद                                                                                                                                               | ७२-८३<br>७२                                                |
|          | ७. अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प्प<br>८. सिद्धका ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४२<br>४६<br>४६                                                                  | १०                   | जीवस्थानका अवतार<br>उपकम<br>१. आनुपूर्वीके तीन भेद<br>२. नामके दश भेद                                                                                                                              | ७२-८३<br>७२<br>७३                                          |
|          | <ul> <li>अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प</li> <li>सिद्धका</li> <li>अर्हत् और सिद्धमें मेदामेद विवेचन</li> <li>अर्हत् और शब्दार्थ और स्वम्पः</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | ४२<br>४६<br>४६                                                                  | <b>१</b> 0           | जीवस्थानका अवतार<br>उपक्रम<br>१. आतुपूर्वीके तीन भेद<br>२. नामके दश भेद<br>३. प्रमाणके पांच भेद                                                                                                    | ७२-८३<br>७२<br>७३<br>८०                                    |
|          | ७. अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प<br>८. सिद्धका ,, ,,<br>९. अर्हत् और सिद्धमें भेदाभेद विवेचन<br>१०. आचार्यका शब्दार्थ और स्वम्पा<br>११. उपाध्याय ,, ,,                                                                                                                                                                                        | ४२<br>४६<br>४८<br>५०                                                            | <b>१</b> 0           | जीवस्थानका अवतार उपक्रम १. आनुपूर्वीके तीन भेद २. नामके दश भेद ३. प्रमाणके पांच भेद ४. वक्तव्यताके तीन भेद                                                                                         | ७२-८३<br>७२<br>७३<br>८०<br>८२                              |
|          | ७. अस्हितका शब्दार्थ और स्वम्प<br>८. सिद्धका ,, ,,<br>९. अर्हत् और सिद्धमें मेदामेद विवेचन<br>१०. आचार्यका शब्दार्थ और स्वम्पा<br>११. उपाध्याय ,, ,,<br>१२. साधु ,, ,,                                                                                                                                                                     | 82<br>84<br>84<br>49                                                            | <b>१</b> 0           | जीवस्थानका अवतार उपकम १. आतुपूर्वीके तीन भेद २. नामके दश भेद ३. प्रमाणके पांच भेद ४. वक्तव्यताके तीन भेद ५. अर्थाविकारके तीन भेद                                                                   | ७२-८३<br>७२<br>७३<br>८०                                    |
|          | ७. अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प<br>८. सिद्धका ,, ,,<br>९. अर्हत् और सिद्धमें भेदाभेद विवेचन<br>१०. आचार्यका शब्दार्थ और स्वम्पा<br>११. उपाध्याय ,, ,,                                                                                                                                                                                        | 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                         | १०                   | जीवस्थानका अवतार उपक्रम १. आनुपूर्वीके तीन भेद २. नामके दश भेद ३. प्रमाणके पांच भेद ४. वक्तव्यताके तीन भेद ५. अर्थाविकारके तीन भेद निक्षेप-कथन                                                     | ७२-८३<br>७२<br>७३<br>८०<br>८२<br>८२                        |
|          | ७. अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प<br>८. सिद्धका ,, ,,<br>९. अर्हत् और सिद्धमें मेदामेद विवेचन<br>१०. आचार्यका शब्दार्थ और स्वम्पा<br>११. उपाध्याय ,, ,,<br>१२. साधु ,, ,,<br>१३. आचार्याद परमेष्टियोंमें भी देवत्वकी                                                                                                                           | 87<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>8 | १०                   | जीवस्थानका अवतार उपकम १. आतुपूर्वीके तीन भेद २. नामके दश भेद ३. प्रमाणके पांच भेद ४. वक्तव्यताके तीन भेद ५. अर्थाविकारके तीन भेद                                                                   | ७२-८३<br>७२<br>७३<br>८०<br>८२<br>८२                        |
|          | <ul> <li>अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प</li> <li>सिद्धका ,, ,,</li> <li>अर्हत् और सिद्धमें मेदामेद विवेचन</li> <li>अर्जाचार्यका शब्दार्थ और स्वम्पः</li> <li>र. अपाध्याय ,, ,,</li> <li>र. साधु ,, ,,</li> <li>श्व. आचार्यादि प्रमेष्ठियोंमें मी देवत्वकी सिद्धि</li> </ul>                                                                    | 87<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>8 | १०                   | जीवस्थानका अवतार उपक्रम १. आनुपूर्वीके तीन भेद २. नामके दश भेद ३. प्रमाणके पांच भेद ४. वक्तव्यताके तीन भेद ५. अर्थाविकारके तीन भेद निक्षेप-कथन                                                     | ७२-८३<br>७२<br>७३<br>८०<br>८२<br>८२                        |
| ų        | <ul> <li>अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प्य</li> <li>८. सिद्धका ,, ,,</li> <li>९. अर्हत् और सिद्धमें मेदामेद विवेचन</li> <li>१०. आचार्यका शब्दार्थ और स्वम्पा</li> <li>११. उपाध्याय ,, ,,</li> <li>१२. साधु ,, ,,</li> <li>१३. आचार्यादि प्रमेष्टियोंमें भी देवत्वकी सिद्धि</li> <li>१४. अरिहंतोंको प्रथम नमस्कार कर-</li> </ul>                 | ४ द द ४ ८ ० १<br>५ ५ ५ १                                                        | १०                   | जीवस्थानका अवतार उपकम १. आनुपूर्वीके तीन भेद २. नामके दश भेद ३. प्रमाणके पांच भेद ४. वक्तव्यताके तीन भेद ५. अर्थाविकारके तीन भेद निक्षेप-कथन                                                       | ७२-८३<br>७३<br>८०<br>८२<br>८२<br>८३-९१<br>८३               |
| -        | <ul> <li>अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प</li> <li>सिद्धका ,, ,,</li> <li>अर्हत् और सिद्धमें मेदामेद विवेचन</li> <li>अर्जाचार्यका शब्दार्थ और स्वम्पः</li> <li>रा. अपाध्याय ,, ,,</li> <li>साधु ,, ,,</li> <li>आचार्यादि परमेष्टियोंमें भी देवत्वकी सिद्धि</li> <li>अरिहंतोंको प्रथम नमस्कार करनेका प्रयोजन</li> </ul>                           | 87<br>86<br>86<br>86<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87                              | ११                   | जीवस्थानका अवतार उपकम १. आतुपूर्वीके तीन भेद २. नामके दश भेद ३. प्रमाणके पांच भेद ४. वक्तव्यताके तीन भेद ५. अर्थाविकारके तीन भेद निक्षेप-कथन नयनिक्रपण १. नयके दे। भेट                             | ७२-८३<br>७३<br>८०<br>८२<br>८३<br>८३<br>८३<br>८३            |
| -        | <ul> <li>अरिहतका शब्दार्थ और स्वम्प</li> <li>सिद्धका ,, ,,</li> <li>अर्हत् और सिद्धमें मेदामेद विवेचन</li> <li>अर्वाचार्यका शब्दार्थ और स्वम्प</li> <li>र. अपध्याय ,, ,,</li> <li>र. साधु ,, ,,</li> <li>र. आचार्याद परमेष्टियोंमें भी देवत्वकी सिद्धि</li> <li>४८. अरिहतोंको प्रथम नमस्कार करनेका प्रयोजन</li> <li>निभित्त-कथन</li> </ul> | 87 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                          | <b>?</b> ? ? ? ? ? ? | जीवस्थानका अवतार उपक्रम १. आतुपूर्वीके तीन भेद २. नामके दश भेद ३. प्रमाणके पांच भेद ४. वक्तव्यताके तीन भेद ५. अर्थाविकारके तीन भेद निक्षेप-कथन नयनिरूपण १. नयके दे। भेट २ द्रव्यार्थिक नयका निरूपण | ७२-८३<br>७३<br>७२<br>८२<br>८३-९३<br>८३-८५<br>९१-१३<br>९१-१ |

|            | २. श्रुतज्ञानके भेट-प्रभेटोका |                                       | ર. દ  |            | सम्यग्मिध्यादृष्टि       |               | <b>१</b> ६६   |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------------|---------------|---------------|
|            | ३. आग्रायणीय पूर्वके १४ अ     | _                                     |       |            | असंयत <b>स</b> म्यग्द्धि | <b>,</b>      | <b>१७</b> ०   |
|            | और जीवहाण खंटके अन            | तर्गना-                               |       | ٧.         | संयतासंयत                | 7/            | १७३           |
|            | धिकारोकी उत्पत्ति             | <b>१</b> :                            | र इ∫  | દ્દ્       | प्रमत्तमंयत              | "             | १७५           |
|            | ३                             |                                       |       | ৩.         | अप्रमत्तसंयत             | <b>5</b> 7    | १७८           |
|            | विषयकी उत्थानिका              | १३२-१७                                | ,९    |            | अपूर्वकरण                | ,,            | १ <b>५</b> ०, |
| <b>9</b> છ | चौदह मार्गणाओंका सामान्य      | ₹3 <i>₹</i> 7.                        |       | ٥'.        | अनिवृत्तिक्षरण           | ,,            | १८३           |
| , ,        | निरूपण                        | १ <b>३</b> २-१५                       | . 3   | <b>१∘.</b> | मक्षसाम्पगय              | 41            | १८७           |
|            | १. गतिमार्गणा                 | ,,,,                                  | t     |            | उपगान्तकपाय              | 11            | 866           |
|            | २. इन्द्रियमार्गणा            | , ,<br>, ,                            | - 1   |            | र्धाणकपाय                | ,,            | 8 60.         |
|            | ३, कायमार्गणा                 | 8 3                                   | - 1   |            | मयोगकेवर्छ।              | **            | 660           |
|            | 8. योगमार्गणा                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1     |            | अयोगकेवली                | •,            | १०,२          |
|            | ५. वेदमार्गणा                 | \$ 8                                  | r     | १५.        | सयागा और                 |               |               |
|            | ६. कपायमार्गणा                | १४                                    | i     |            | अमाव होनेपर              | केवलज्ञानक    | Ţ             |
|            | ७. ज्ञानमार्गणा               | 68<br>, ,                             | 1     |            | सयुक्तिक सिद्धि          |               | १०,२          |
|            | ८. संयममार्गणा                | <b>१</b> ४                            | o     | _          | सिद्धस्यरूप-निरूष        |               | २००           |
|            | <b>९.</b> दर्शनमार्गणा        | <b>\$8</b>                            | ા છે. |            | ।।ओमे गुणस्यान <b>-</b>  |               | -860          |
|            | १०. लेश्यामार्गणा             | <b>१</b> ४                            | 1     |            | गातिमेड-निरूपण           |               | २०१           |
|            | ११. मन्यमार्गणा               | <b>१</b> ५                            | i     |            | नरकगतिमे गुणस            | यान-प्रतिपादन | २०४           |
|            | १२. सम्यक्त्त्रमार्गणा        | ર<br>૧ પ                              | i     |            | तियंचगतिमे               | " "           | <b>२</b> ०७   |
|            | १३. संज्ञिमार्गणा             | १५                                    | l l   |            | _                        | 17 11         | २१०           |
|            | १४. आहारभार्गणा               | १५                                    | - 1   |            | उपशमविधि नि <i>रू</i>    | पण            | २१०           |
| १५         | अनुयोगद्वारके आठों भेदोंका    | •                                     | -     |            | क्षपणित्रधि .<br>२       | . · · ·       | २१५           |
| • •        | सोपपत्तिक निरूपण              | <b>શ્</b> ધ્                          | 3     |            | देवगतिमे गुणस्था         | न-ान रूपण     | २२५           |
|            | ૪                             |                                       |       |            | <b>गुद्ध</b> -र्तियंचोका | -1            | <b>२</b> २७   |
|            | -                             | 01 0 110                              |       |            | मिश्र-तिर्यचोका          | 71            | २१८           |
|            | सत्प्ररूपणा                   | १५९-४१                                | •     | १०.        | मिश्र और गुद्ध म         | नुष्योका ,,   | २३१           |
| १६         | ओघ और आदेशकी प्रतिज्ञा        | _                                     | '     |            | इन्द्रियमार्गणाके रे     |               | २३१           |
|            | तथा गुणस्थान-निरूपण           |                                       |       |            | इन्द्रियोके भेट-प्र      |               | २३२           |
|            | १. मिथ्यादृष्टिगुणस्थान       |                                       |       |            | एकेन्द्रिय जीवोके        | भेद           | २४९           |
|            | २. सासादनसम्यग्दछि गुण०       | १६                                    | 3     | 88.        | पर्याप्ति-निरूपण         |               | <b>3</b> 48   |
|            |                               |                                       |       |            |                          |               |               |

| १५.          | पर्याप्ति और प्राणमे भेद            | २५६         | ₹8.        | आदेशकी अपेक्षा वेद-सत्त्व       | <b>i-</b>    |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------|
| <b>१</b> ६.  | द्वीन्द्रियादि जीवोके भेद           | 246         |            | व्रतिपादन                       | ३४५          |
| <i>و</i> ب   | अपर्याप्त अवस्थामें मनका            |             | ३५.        | कषायमार्गणाके भेद व स्वरूप      |              |
|              | निराकरण <u> </u>                    | २५९         |            | कषायमार्गणामें गुणस्थान-विचार   |              |
| १८.          | इन्द्रियमार्गणामें गुणस्थान-सत्त्व  | -           | ₹७.        | ज्ञानमार्गणाके भेद व स्वरूप     | 343          |
|              | प्रतिपादन                           | २६१         |            | ज्ञानमार्गणामें गुणस्थान-विचार  |              |
| १९.          | कायमार्गणाके भेद                    | २६४         |            | संयममार्गणाके भेद व स्वरूप      |              |
| २०.          | स्थावरकायिक जीवोंके भेद             | २६७         |            | संयममार्गणाम गुणस्थान-विचार     |              |
|              | त्रसकायिक जीवोंके भेद               | २७२         |            | दर्शनमार्गणाके भेद व स्वरूप     |              |
| २ <b>२</b> . | कायमार्गणामें गुणस्थान-निरूपण       | २७४         |            | दर्शनमार्गणामें गुणस्थान-विचार  |              |
| २३.          | योग मार्गणाके भेद व स्वम्हप         | २७८         |            | छेस्यामार्गणाके भेद व स्त्रह्रप |              |
| २ ४.         | मनोयोगके भेद और उनमें               |             |            |                                 |              |
|              | गुणस्थान-निरूपण                     | २८०         |            | छेड्यामार्गणामे गुणस्थान-विचार  |              |
| २५.          | वचनयोगके भेद ,,                     | २८६         |            | भव्यमार्गणाके भेद व स्वरूप      |              |
| २६.          | काययोगके भेद ,,                     | २८९         |            | भज्यमार्गणामें गुणस्थान-विचार   |              |
| २७.          | केवछि-समुद्धात-विचार                | ३००         |            | सम्यक्त्वर्मागणाके भेद व स्वरूप | ३ <b>९</b> ५ |
| २८.          | त्रिसंयोगी योगोंके स्वामी           | ३०८         | 86.        | सम्यक्त्वमार्गणामें गुणस्थान—   |              |
| २९.          | द्विसंयोगी और एकसंयोगी              | ì           |            | विचार                           | ३९६          |
|              | योगोंके स्वामी                      | ३०९         | ४९.        | आदेशकी अपेक्षा सम्यक्त्व-       |              |
| ३०.          | योगोंमें पर्याप्त व अपर्याप्त-विचार | 380         |            | सत्त्व प्रतिपादन                | ३९९          |
|              | आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणामे         | - 1         | <b>u</b> s | संज्ञिमार्गणाके भेद व स्वरूप    | 800          |
| •            | पर्याप्त व अपर्याप्त-विचार          |             | 48.        | संज्ञिमार्गणामें गुणस्थान-विचार | 806          |
| ३२.          | वेदमार्गणाको मेद व स्वरूप           |             | ५२.        | आहारमार्गणाके भेद और            |              |
|              |                                     | <b>३</b> ४२ | ·          | उसमें गुणस्थान-विचार            | ४०९          |
|              |                                     |             |            |                                 |              |

# शुद्धिपश्च

| वृष्ट            | पंक्ति अशुद्धि                        | गुद्धि                      | घृष्ट              | पंक्ति       | अशुद्धि                     | ग्रुदि                |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| ۷                | ४ साहुणं ॥२॥                          | साहुणं ॥१॥ इदि ।            | ११४                | १ छ          | क्ख छ।याल                   | लक्ब-छ(य।ल            |
| २३               | २ ॥ इदि ।                             | ॥१२॥ इदि ।                  | ३१७(               | (દિ.) ર      | वर्णयति                     | वर्णयति।गो. जी.       |
| ,,               | ४ चात्तमिदि                           | चत्तमिदि                    |                    |              |                             | जी.प्र टी. ३६६        |
| સ્પ              | ७ एवं                                 | पदं                         | र्२३               | १० पुर       | वत्तादे।                    | पुब्वंतादो            |
| <b>२</b> ६       | ३ महल                                 | <b>म</b> ङ्गल               |                    |              | वरत्तादो                    | अवरंतादो              |
| ३२               | ५ विनाद्ययित                          | विनाशयाति घात-<br>यति       | 17                 | ११ पुर       | वत्तादे।                    | पुब्वंतादो            |
| 38               | ६ सब्वे                               | सब्ब-                       | ,                  | ,, ঝ         | वरत्तादी                    | अ <b>व</b> रंतादो     |
| 3'4              | २ मङ्गलम्?                            | मङ्गलम्? जीवस्य             | १२५                | ८ पर         | <b>गडी सुबंधणे</b>          | पयडीसु बंधणे          |
| Ro               | ५ फलं पार्वेतु                        | फलं हि पार्वेतु             | १२७                | १० ते        | वीस(देमादो                  | तेवीसदिमादी           |
| ,,               | ६ लडु-पारया                           | लहु पा्रया                  |                    |              |                             | भावादो                |
| કઢ               | २ गुणकृत                              | गुणकृतो                     | १३३                | <b>₹</b> -{i | वेरुद्ध स                   | -विरुद्धः । स         |
| 용소[              | हिं] ६ जो पुरुषाकार                   | जे( सब अवय-                 | १५६                | -            |                             | कंघं                  |
|                  |                                       | वोंसे पुरुषाकार             | 226                |              | यानेषु                      | <br>-स्थानेषु मार्गणा |
| 1414             | १ 'भोयण-वेळाए<br>संधवमाणि '           | भोयण-वेलाप<br>' सेंघवशाणि ' | । <b>२२</b> ७      |              | त्परिमणा                    | यत्परिमाण-            |
|                  |                                       | 3,4,4,4,4                   | , २ <b>६</b> ४     |              |                             | त्रह्याः              |
| مرو              | ५ अभ्युद्यनै-<br>श्रेयसम्             | अभ्यद्यं<br>नैःश्रेयसम्     | ्रहर<br>इहर        |              | <sub>'ख्य'</sub><br>नस्पति- | वनस्पति-              |
| યવ               | _                                     | पवयणदो                      |                    |              |                             |                       |
| ૭૦               |                                       | अहिय <del>दख</del> रा       | ૨ <b>૭</b> ૭<br>∣_ |              | नेवधन-                      | -निबन्धन              |
| ,,               | ,, विद्वीण-ऋखरा                       |                             | २८०                |              | १५३॥                        | स १५५ ॥               |
| "                | ६ -हिय- <del>प्र</del> सराणं-         | _                           | २८१                |              | १५८॥                        | ॥ १५६ ॥               |
| ,,<br>८ <b>२</b> |                                       | तत्थ सा                     | २८२                |              | १५५ ॥                       | ॥ १५७ ॥               |
| ર્ પ્ર           |                                       | पुधत्तं,                    | २८६                |              | १५६॥                        | ॥ १५८॥                |
| ९,७              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | पुरिसे                      | ,,                 | ११ ॥         | १५७॥                        | ॥ १५९ ॥               |
| १०१              | _                                     | न छप्पण्ण-सहस्स             | 304                | ३व           | ा <del>ङ्</del> मनसो-       | वाङ्मनसयो-            |
| १०७              | ६ पण्णारह-स्रक्र                      | ।।- पण्णारह लक्ष्म          | ३०८                | ९ व          | ा <del>ङ्</del> मनोभ्या-    | वाङ्मनसाभ्या-         |
|                  | वे-सहस्सं                             | वे सहस्सं                   | ३१०                | 4            | 11                          | ,,                    |

# संतपर्द्धवणा

# मंगलाचरणम्

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥ १ ॥

सः श्रीमान् धरसेन-नाम-सुगुरुः श्रीजैन-सिद्धान्त-सद्-वाद्धिंशुंधर-पुष्पदन्त-सुमुनिः श्रीभृतपूर्वो बलिः । एते सन्मुनयो जगत्त्रय-हिताः स्वर्गामरेरार्चिताः कुर्युमें जिनधर्म-कर्मणि मितं स्वर्गापवर्गप्रदे ॥ २ ॥

श्रीवीरसेन इत्याप्त-भट्टारक-पृथु-प्रथः । स नः पुनातु पूतात्मा वादि-वृन्दारको मुनिः ॥ ३ ॥

धवलां भारतीं तस्य कीर्तिं च शुचि-निर्मलाम् । धवलीकृत-निःशेष-भ्रवनां तां नमाम्यहम् ॥ ४॥

भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम् । शासनं वीरसेनस्य वीरसेन-कुशेशयम् ॥ ५ ॥

सिद्धानां कीर्तनादन्ते यः सिद्धान्त-प्रसिद्ध-वाक्। सोऽनाद्यनन्त-सन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताविरम् ॥ ६ ॥

१ श्रवणवेलगोल शिलालेख नं ३९ आदि । २ ब्रह्म नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोष पृ. ३५९ । ३-४ संस्कृत महापुराण उत्थानिका । ५-६ जयधवलान्तर्गत ।



# सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदे

# छक्खंडागमे

# जीवद्वाणं

तस्स

मिरि-वीरमेणाइरिय-विरइया टीका

### धवला

मिद्धमणंतमणिदियमणुवममप्पुत्थ-सोक्खमणवज्जं । केवल-पहोह-णिजिय-दृण्णय-तिमिरं जिणं णमह ॥ १ ॥

जो ।सिद्ध हैं, अनन्त-स्वरूप हैं, अनिन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, अत्मोत्पन्न सुसको प्राप्त हैं, अनवद्य अर्थान् निर्दाप हैं, और जिन्होंने केवलझानरूप मूर्यके प्रभापुंजसे कुनयरूप अन्धकारको जीन लिया है, ऐसे जिन भगवान्को नमस्कार करे।। अथवा, जो अनन्त-स्वरूप हैं, अनिन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मोत्पन्न सुसको प्राप्त हैं, अनवद्य अर्थान् निर्दाप हैं, जिन्होंने केवलझानरूप मूर्यके प्रभा-पुंजसे कुनयरूप अन्धकारको जीन लिया है, और जो समस्तकर्म-दावुओंके जीननेसे 'जिन' संझाको प्राप्त हैं, ऐसे ।सिद्ध परमात्माको नमस्कार करो।

विशेषार्थ-- 'सिद्ध' शब्दका अर्थ कृतकृत्य होता है, अर्थात्, जिन्होंने अपने करने योग्य सब कार्योंको कर लिया है, जिन्होंने अनादिकालसे बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मीको प्रचण्ड ध्यानरूप अग्निके द्वारा भस्म कर दिया है, ऐसे कर्म-प्रपंच-मुक्त जीवींकी सिद्ध कहने हैं। अरहंत परमेष्ठी भी चार घातिया कर्मीका नाश कर चुके हैं, इसलिये वे भी घातिकर्म क्षय सिद्ध हैं। इस विशेषणंस उनके मतका निराकरण है। जाता है जो अनादि कालंस है। ईश्वरकी कर्मोंसे अस्पृष्ट मानने हैं। अथवा, 'पिघु' धातु गमनार्थक भी है, जिससे सिद्ध राव्यका यह अर्थ होता है, कि जे। शिव-लेकिम पहुंच चुके हैं, और वहांस लोट कर कभी नहीं आते। इस कथनसे मुक्त जीवोंके पूनरागमनकी मान्यता का निराकरण हो जाता है। अथवा, 'षिधु ' धात 'संराधन ' के अर्थमें भी आती है, जिससे यह अर्थ निकलना है, कि जिन्होंने आत्मीय गुणोंको प्राप्त कर लिया है, अर्थात्, जिनकी आत्मामें अपने स्वामाविक अनन्त गुणोंका विकाश हो गया है। इस व्याख्यांस उन लेगोंके मनका निरसन हो जाता है, जो मानते हैं कि, ' जिस-प्रकार दीपक पुछ जाने पर, न वह पृथ्वीकी और नीचे जाना है, न आकाशकी और ऊपर ही जाता है, न किसी दिशाकी और जाता है और न किसी विदिशाकी और ही, किन नेलके क्षय हो जानेसे केवल शान्ति अर्थान् नाशका ही प्राप्त होता है । उसीप्रकार, मुक्तिको प्राप्त होता हुआ जीव भी न नीचे भूतलकी ओर जाता है, न ऊपर नभस्तलकी ओर, न किसी दिशाकी ओर जाता है, और न किसी विदिशाकी अर ही। कित् सेह अर्थान् रामपरिणतिके नए है। जानेपर, केवल शान्ति अर्थात नाशके( ही प्राप्त हेता हैं। अ

अनन्तं—जिसका अन्त अर्थान विनाश नहीं है उसे अनन्त कहते है। अथवा, 'अन्त' शब्द सीमा-वात्तक भी है, इसलिए जिसकी सीमा न हो उसे भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त पदार्थोंके जाननेवालको भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त कमीके अशोके जीतनेवालको भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त कमीके कारण भी अनन्त कहते हैं।

अनिन्द्रिय — जिसके इन्द्रियां न हो, उसे अनिन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियां अधीत् भावेन्द्रियां छग्रस्थ दशामे पाई जाती है, परंतु सिद्ध और अरहंत परमात्मा छन्नस्थ दशाको

१ जादो सकार-प्रयाग सम्बद्ध । तथा व 'सहा सम्बद्धा रद्धा । अल ाच ४, ४९ 'माङ्गालिक आचाया महत शास्त्रावस्य सङ्गलार्थ सिद्ध शन्द आदित प्रयुक्त । पात सहामा प्र ४७ ासत बद्धमष्टप्रकार कमन्धन भात द्य्य जा-व यमान ग्रुक यानानकत यस्त सिद्धा । अथवा, 'विष्र गता हात वचनात् सर्धान्त सम अपुनरावृत्या । नर्वृतिप्रामगण्यत । अथवा, 'विष्र सराद्धा ' इति वचनात सेधन्ति सिद्धवन्ति सम निष्ठितार्था सर्वाति सम । अथवा 'विष्ठ राख्य साङ्ग य च ' इति वचनात संधन्ति सम शासिताराऽ अवत्य साङ्ग व्यक्त्याचान्त्रस्य निष्ठतार्था स्वानित सम शासितारा । अथवा, सिद्धा । अथवा, सिद्धा निया अपर्यवसान-स्थितिकत्वात् । प्रम्याता वा सर्व्य-कपल्डभ्युणसदोहन्त्रात् । आह च, भाति सित यन पुराणकर्म या वा गतो । नर्वृति-साध-मुध्न । स्व्याताऽनशास्ता परिनिष्ठितार्था य सोऽस्तु सिद्धा कृतमङ्गला मे ॥ भग स् १, १, १, (टाका ) । अथवा, अ. पृ ४७४.

२ नास्यान्तोऽस्तात्यनन्तः निरन्वयविनाशनाविनश्यमानः । नास्यान्तः सीमास्त्यनन्तः केवलात्मनोऽनन्त- त्वात् । अनन्तार्थ-विषयत्वाद्धानन्तः अनन्तार्थं विषयः सान स्वरूपत्वातः । अनन्तः कर्माशः जयनादनन्तः । अनन्तानि वा झानादानि यस्येत्यनन्तः । अभि राः कोषः ।

३ ' न य विज्जह तम्महणे िंग पि अणिदियत्तणओं '। पा. स. म. कांप (आणिदिअ )।

उल्लंबन करके केवलकानसे विभाषित हैं, इसलिये वे अनिन्द्रिय है। भावेन्द्रियोंकी तरह इन दोनों परमात्माओं के भाव-मन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि तेरहवें गुणस्थानमें क्षायोपशामिक शानोंका अभाव है। अथवा, 'अणिदिय ' पद अतीन्द्रिय के अर्थमें भी आता है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि वे हमारे इन्द्रिय-जन्य शानसे नहीं जाने जा सकते हैं, अर्थात् वे दोनों परमात्मा इन्द्रियोंके अगोचर हैं। 'अणिदिय ' पदका अर्थ अनिन्दित भी होता है, जिसका यह तात्पर्य है कि सिद्ध और अरहंत परमेष्ठी निर्दाप होनेके कारण सबके छारा अनिन्दित हैं। निम्दा उसकी की जाती है जिसमें किसी प्रकारके दोष पाये जावें, जिसका आखरण इसरोंके लिये अहितकर हो। परंतु उक्त दोनों परमेष्ठी कामादि देखोंसे रहित होनेके कारण कोई भी उनकी निन्दा नहीं कर सकता है, इसलिये वे अनिन्दित हैं।

अनुपर्म-प्रत्येक वस्तु अनन्त-धर्मात्मक हं। उसके स्वरूप-निर्णयके लिये इम जो कुछ भी दृष्टान्त देकर, शब्दों हारा, उसे मापनेका प्रयास करते हैं, उस मापनेकी उपमा कहते हैं। 'उप ' अर्थात उपचारसे जो 'मा' माप करे वह उपमा है। उपचारसे मापनेका भाव यह है कि एक वस्तके गुण-धर्म किसी दसरी वस्तुमें तो पाये नहीं जाते हैं, इसिछिये आकार, दीप्ति, स्वभाव आदि धर्मोंमें थोडी बहुत समानता होने पर भी किसी एक वस्तुके छारा उसरी वस्तका ठीक कथन ने। नहीं है। सकता है, फिर भी द्रप्रान्तहारा दसरी वस्तुका कुछ न कुछ अनुभव या परिज्ञान अवश्य हो। जाता है। इसलिय इस प्रक्रियाका उपमार्मे लिया जाता है। परंत यह प्रक्रिया उन्हीं पदार्थीमें घटिस है। सकती है जो इन्टियगाचर हैं। सिज्यसमेष्ठी ती अर्तान्द्रिय हैं। अरहत परमेष्टीका शरीर इन्द्रियगे चर होते हुए भी उनकी पुनीत आत्माका हम संसारी जन इन्द्रियझानके द्वारा साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिये उपमाद्वारा उनका परिज्ञान होना असंभव है। उन्हें यदि काई भी समृचित उपमा दी जा सकती है, तो उर्न्डाकी दी जा सकती है जो। कि सर्वथा छशस्य श्रानियोंक अप्रयक्ष है। अतः सिद्ध और अरहंत परमात्माको अनुपम अर्थात् उपमा-रहित कहना सर्वथा युक्ति-युक्त है। 'उप 'का अर्थ पास भी होता है, अर्थात ऐसा कोई पदार्थ, जिसके लिये उसकी उपमा दी जाती हो, पासका अर्थात् उसका ठीक तरहसे बोध करानेवाला, होना चाहिये। परंत् संसारमें देसा एक भी पदार्थ नहीं है जिसके द्वारा हम सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीके स्वरूपकी तलना कर सकें। अतएव वे अनुपम हैं।

आत्मोत्पन्न सुर्ख् — जिसके द्वारा आत्मा, शान्ति, संतीष या आनन्दका विरकाल-तक अनुभव कर उसे सुख कहते हैं। संसारी जीव कोमल स्पर्शमें, विविध-रस-परिपूर्ण उत्तम सुम्बादु भोजनके स्वादमें, वायुमण्डलको सुरमित करनेवाले नानाप्रकारके पुष्प, इत्र, तैल

१ लोके तत्मत्को क्वर्थः कृत्स्नेऽधन्ये। न विद्यते | उपसीयत तद्येन तस्माजिम्पम स्मृतम | जयुष्यः अः पुः १२४९ः

२ अइसयमाद-समृत्य विसयातीद अणीवममणत । अव्विष्ठिण्ण च महं सुद्धवओगप्पसिद्धाण ॥ प्रवच १,९३. स-पर बाधा-सहिय विच्ठिण्ण बंध-कारण विसम । ज इंदिएहि रुद्ध तं सीक्ख दृक्खमेव तहा ॥ प्रवच १,७६० कर्म-पर-वशे सान्ते दःखेर-तरितोदये । पाप-बीजे सखेऽनास्था श्रद्धानाकाङ्गणा स्मृता ॥ रनक १,१२.

आदि मुगन्धित पदार्थींक मंघनेमें. रमणीय क्योंके अवलाकनमें, अवण-मुख-कर संगीतोंके मुननेमें और चित्तमें प्रमाद उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके विषयेंकि चिन्तवनमें आनन्दका अनुभवसा करता है, और उससे अपनेका सूखी भी मानता है। पर देखा जाय तो इसे 'सुख ' नहां कह सकते हैं। सुख जिसे कहना चाहिये वह तो आकुलताके अभावमें ही उपलब्ध है। सकता है। परंतु इन सब विषयों के प्रहण करनेमें आकुलता देखी जाती है, क्योंकि प्रथम तो इन्ट्रिय-मुखर्का कारणभूत सामग्रीका उपलब्ध होना ही अशक्य है, इसिलिये आकुलता होती है। देववशान उक्त सामग्री यदि मिल भी जाय तो उसे चिरस्थायी बनानेके लिये और उसे अपने अनुकृत परिणमानके लिये चिन्ता करनी पड़ती है। इतना सब कुछ करने पर भी उस सामग्रीस उत्पन्न हुआ सुख चिरस्थायी ही रहेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि संसारमें न किसीका सुख चिरम्थायी रहा है और न कोई प्राणी ही। फिर इस मुख्यें रोग, दोक, इप्रवियोग, अतिप्रसंयोग आदि निमित्तोंसे सदा ही सेकडों बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं, जिससे वह सखद सामग्री ही दसकर हो जाती है। यदि इतनेसे ही बस होता, तो भी ठीक था। पर वह सुख पापका बीज है, क्योंकि संसारमें सुखकी सामग्री परिमित है और उसके ग्राहक अर्थात उसके अभिलापी असंख्य हैं। अतः जी भी व्यक्ति सस्वकी आवश्यकतासे अधिक सामग्री एकत्रित करता है, यथार्थतः देखा जाय तो, वह दसरोंके न्याय-प्राप्त अंशको छीनता है। इसलिये यह सुख पापका बीज है। फिर यह सुख आरम्भादि निमिन्तोंसे अनेकों जीवोंकी हिसा करनेके बाद ही ता उपलब्ध होता है, अतः कर्मबन्धका कारण भी है। अतः यह इन्ट्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख, सुख न होकर यथार्थमें दुख ही है। किंत् जो आनन्द, जे। शान्ति, स्वाधीन है, अर्थात् , बाह्य पदार्थीकी अपेक्षा न करके केवल आत्मास उत्पन्न होती है, बाधा-रहित है, अविच्छित्र एक धारास प्रवाहित है। कर सदाकाल स्थायी है, नवीन कर्मबन्ध करानेवाली भी नहीं है, इसरों के अधिकार नहीं छीननेसे पापका बीज भी नहीं है, उसे ही सच्चा मुख कहा जा सकता है। सी एसा आत्मात्पन्न, अनन्त मुख सिद्ध और अरहंत परमेष्टीके ही संभव है। अतः उक्त विशेषण देना सार्थक एवं समुचित ही है।

अन्वद्य — अवद्य, पाप या देषिके। कहते हैं। गुणस्थानक्रमसं आत्माके क्रमिक-विकाशको देखते हुंथे यह भ्रष्टीभांति समझमें आ जाता है कि ज्यों ज्यों आत्मा विशुद्धि-मार्गपर अम्रेसर होता जाता है, त्यों त्यों ही उसमेंसे मोह, राग, हेव, काम, क्रोध, मान, माया, मत्सर, लोभ, तृष्णा आदि विकार-परिणति अपने आप मन्द या क्षीण होती हुई चली जाती है। यहां तक कि एक वह समय आ जाता है जब वह उन समस्त विकारोंसे रहित है। जाता है। इसी अवस्थाको मंगलकारने अनवद्य या निर्देष शब्दसे प्रगट किया है।

# केवलप्रभौधनिर्जितदुर्नयतिमिरं --- अन्य दृष्टिभेदोंकी अपेक्षा-रहित केवल एक दृष्टि-

१ जह एए तह अर्थ पत्तेय दृण्णया णया सन्ते । स. त. १, १५० निरपेक्षा नया सिथ्या मापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् । आः मीः १०८० तदनेकान्त-प्रतिपत्तिः प्रमाणम् । एक-धर्म-प्रतिपत्तिनयः । तत्प्रयनीक-प्रतिक्षेपो दुर्णयः केवल-विपक्ष-विरोध-दर्शनेन स्व-पक्षाभिनिवेशात् । अष्टशः काः १०६० अर्थस्यानेकरूपस्य धीःप्रमाण तदश्चधीः । नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तिकराकृतिः ॥ अष्टसः पृ. २९००

मेरको ही दुर्नय कहते हैं। इससे परार्थका बोध तो होता है, परन्तु वह बोध केवल पक्षत्राही रहता है। इससे प्राणीमात्र किसी परार्थकी समीचीनताका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसिलये इसके हारा परार्थको जानते हुए भी उसके विषयमें जाननेवाले अन्धे ही बंग रहते हैं, क्यां कि इस हिए-भेदसे परार्थ जितने अंशों प्रतिभासित होता है, परार्थ केवल उतना ही नहीं हैं, वह तो उसकी केवल एक अवस्था ही है। परार्थ तो उस जाने हुए अंशोस और भी कुछ है। और वह हिए-भेद परार्थके उन अंशोंकी अपेक्षा ही नहीं करता है, बिल अपने हारा प्रहण किये हुए अंशको ही उस परार्थकी समग्रता समझ लेता है। अतएव वह हिए-भेद परार्थका प्रकाशक होते हुए भी अन्धकारके समान है। मंगलकारने इसी हिएको सामने रसकर अन्य हिएभेदोंकी अपेक्षा-रहित एक हिए-भेदको ' दुर्नय-तिमिर ' संक्षा दी है। इसे सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीने अपने केवलकानरूप सूर्यके प्रभा-पुंजसे जीत लिया है, क्योंकि केवलकानरूप सूर्यमें पेसा एक भी हिए-भेद नहीं है जिसका समन्वय नहीं होता है, अर्थान, उसमें सभी हिए-भेदोंका समन्वय है। जाता है। अत्यव वह परार्थका पूर्ण प्रकाशक है। सूर्यके उदित होने पर जिसप्रकार अन्धकार विलीन हो। जाता है, उसीप्रकार केवलकानरूपी सूर्यके प्रभा-पुंजके सामने वे हिएयों नहीं उहर सकती हैं। अत्यव केवलकान-विभूपित सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीको 'केवलप्रमोधनिजीतदुर्नयितिमिर' यह विशेषण देना युक्तियुक्त ही है।

जिने - मंह या मिध्यात्व आत्माका सबसे अधिक अहित करनेवाला है। इसके वशमें होकर ही यह जीव अनादि-कालस आत्म-स्वरूपकी भूला हुआ संसारमें भटक रहा है । जब इस जीवका उपदेशादिकका निमित्त मिलता है और उससे 'स्व ' क्या है, 'पर 'क्या है, 'हित ' क्या है, ' अहित ' क्या है, इसका बोध करके आत्म-कस्याणकी ओर इसकी प्रवृत्ति होने लगती है: परिणामीं में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है, कि वह केवल अपने स्वार्थकी पृष्टिके लिये इसरोंके न्याय-प्राप्त अधिकारोंके। छीननेसे ग्लानि करने लगता है। उसके पहिले बांधे हुए कर्म हलके होने लगते हैं, तथा नवीन कर्मोंकी स्थित भी कम पड़ने लगती है: सांसारिक कार्योंको करते हुए भी उनमें उसे स्वभावतः अहिचका अनुभव है।ने लगता है: तब कही समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनके सन्मुख है। रहा है। फिर भी ऊपर जितने भी कारण बतलाये हैं, वे सम्यग्दरीनकी उत्पत्तिके समर्थ कारण नहीं हैं। इनके होते हुए यदि मिध्यात्व या मोहका उपशम करनेमें समर्थ ऐसे अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण-रूप परिणाम होते हैं तो समझना चाहिये कि यह जीव सम्यन्दर्शनका पा सकता है. इनके विना नहीं: क्योंकि इन परिणामोंमें ही मिथ्यात्वक नए करनेकी सामर्थ्य है। इसतरह जब यह जीव अधःकरणरूप परिणामींको उहांचन करके अपूर्वकरणरूप परिणामींको प्राप्त होता है, तब यह जिनत्यकी पहिली सीढी पर है, ऐसा समझना चाहिये। यहाँ से 'जो कर्मकपी रात्रओंको जीते उसे जिन कहते हैं ', इस व्याख्याके अनुसार, जिनत्वका प्रारम्भ होता है। इसके

१ सफलात्म-प्रदेश-निविड-निवद्ध-पानि-कर्म-मेघ-पटल-विघटन-प्रकर्टागृतानन्त-झानादि-नव-केवल-लिखन्या-श्विनः । गोः जीः, जीः प्रः टीः, गाः १ः अनेक-विषम-भव-गह्न-दुःख-प्रापण-हेतृन् कर्मारातीन् जयन्ति निर्जरयन्तीति जिनाः । गोः जीः, मः प्रः टीः, गाः १ः

वारह-अंगिगज्झा वियालय-मल-मूह-दंमणुत्तिलया।
विविह-नर-चरण-भूसा पिमयउ सुय-देवया सुइरं॥ २॥
मयल-गण-पडम-रविणो विविहाद्धि-विराइया विणिस्मंगा।
णीगया वि कुराया गणहर-देवा पर्मायतु॥ ३॥
पिस्युड महु धरसेणो पर-बाइ-गओह-दाण-वर-मीहो।
मिद्धतामिय-सायर-तरंग-मंघाय-धोय-मणो॥ ४॥

आगे जैसे जैसे कर्म-शश्रुऑका अभाव होता जाता है वेसे ही वेसे जिनत्व धर्मका प्रादुर्भाव होता जाता है, और बारहवें गुणस्थानके अन्तमें जब यह जीव समस्त घातिया कर्मीको नए कर चुकता है तब पूर्णक्रपंस 'जिन ' संशाका प्राप्त होता है। सिद्ध परमेष्टी तो समस्त कर्मीसे रहित हैं, इसिल्धे अरहंत और सिद्ध परमेष्टी कर्मशत्रुऑके जीतनेसे साक्षात् जिन हैं, ऐसा समझना चाहिये।

इसप्रकार शास्त्रारस्थेमं अनन्त आदि विशेषणेंसि युक्त अरहंत और सिद्ध दोनों परमेष्टियोंको नमस्कार किया है ॥ १॥

जो श्रुतकानके प्रसिद्ध बारह अंगोसे प्रहण करने योग्य हे, अर्थात बारह अंगोंका समूह ही जिसका शरीर हे, जो सर्व प्रकारके मल ( अनीचार ) और नीन मूढनाओं से रहिन सम्यग्दर्शन-क्रंप उन्नन निरुक्तसे विराजमान है और नाना-प्रकारके निर्मल चरित्र ही जिसके आभृषण हैं, ऐसी भगवनी श्रुतदेवता चिरकाल नक प्रसन्न रही ॥ २ ॥

जो सर्व प्रकारके गण, मुनिगण अर्थात् ऋषि, यित, मुनि और अनगार, इन चार प्रकारके संघरूपी कमलें।के लियः अथवा, मुनि, आर्थिका, श्रावक और श्राविका इन चार प्रकारके संघरूपी कमलें।के लिये मुर्थके समान हैं, जो बल, बुद्धि इत्यादि नाना प्रकारकी ऋद्धियोंसे विराजमान हैं, जो अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके परिग्रहसे रहित हैं और जो वीतरागी होने पर भी समस्त भूमण्डलके हितेषी हैं, ऐसे गणधर देव प्रसन्न होवें।

इस मंगलरूप गाथामें 'णीराया वि कुराया 'पदमें विरोधाभास अलंकार है। जो नीराग अर्थात् वीतराग होता है, उसके कुत्सित अर्थात् खेटा राग कैसे हो सकता है? इस विरोधका परिहार इस प्रकार कर लेना चाहिये कि गणधरदेव ' णीराया वि ' अर्थात् वीतराग होने पर भी 'कुराया ' अर्थात् भूमण्डलमें रहनेवाले समस्त प्राणियों के हितेषी हैं।ते हैं। अथवा, वीतराग होने पर भी अभी पृथ्वी-मण्डल पर विराजमान हैं, मोक्ष को नहीं गये॥ ३॥

जो परवादीरूपी द्वाधियोंके समूहके मदका नाश करनेके लिये श्रेष्ठ सिंहके समान हैं, अर्थात् जिसमकार सिंहके सामने मदोन्मत्त भी हाथी नहीं उहर सकता है, किंतु वह गलितमद होकर भाग खड़ा होता है, उसीमकार जिनके सामने अन्य-मतावलम्बी अपने आप गलितमद हो जाते हैं, और सिद्धान्तरूपी अमृत-सागरकी तरंगोंके समृहसे जिनका मन चुल गया है,

पणमामि पुष्फदंतं दुक्तयंतं दुष्णयंधयार-रिवं । भग्ग-सिव-मग्ग-कंटयिमिनि-सिम्इ-वई सया दंतं ॥ ५ ॥ पणमह कय-भूय-बिलं भूयबिलं केस-वास-पिरभूय-बिलं । विणिहय-वम्मह-पसरं वड्ढाविय-विमल-णाण-बम्मह-पसरं ॥ ६ ॥

> मंगळ-णिमित्त-हेऊ परिमाणं णाम तह य कत्तारं । वागरिय छ प्पि पन्छ। वक्काणउ सःथमाइरियो ।। १ ॥

अर्थात्, सिद्धान्तके अवगाहनसे जिन्होंने विवकको प्राप्त कर लिया है, ऐसे श्री धरमन आचार्य मुझ पर प्रसन्न हों॥ ४॥

जो दुष्कृत अर्थात् पापांका अन्त करनेवाल हैं, जो कुनयरूपी अन्यकारके नाश करनेके लिथे सूर्यके समान हैं, जिन्होंने मोक्षमार्गके कंटकोंको (मिथ्योपदेशादि प्रति-बन्धक कारणांको) भग्न अर्थात् नए कर दिया है, जो ऋषियोंकी सामानि अर्थात् समाके अधिपति हैं, और जो निरन्तर पंचेल्द्रियोंका दमन करनेवाले हैं, ऐसे पुष्पदन्त आचार्यको में (वीरसेन) प्रणाम करता हूं॥ ५॥

जे। भूत अर्थात् प्राणिमावसं पूजे गये हें, अथवा, भूत-नामक व्यन्तर-जातिक देवोंसं पूजे गये हें, जिन्होंने अपने केशपाश अर्थात् संयत-सुन्दर बालोंसे बलि अर्थात् जरा आदिसे उत्पन्न होनेवाली शिथिलताको परिभूत अर्थात् तिरस्कृत कर दिया हे, जिन्होंने कामदेवके प्रसारको नए कर दिया है, और जिन्होंने निर्मल-क्षानेके द्वारा ब्रह्मचर्यके प्रसारको बढ़ा लिया है, ऐसे भूतबाल नामक आचार्यको प्रणाम करो॥ ६॥

विशेषार्थ -- जिस समय भृतविल आचार्यने अपने गुरु धरसेन आचार्यसे सिद्धान्त-प्रन्थ पढ़कर समाप्त किया था उस समय भृत-नामक व्यन्तर देवेंनि उनकी पूजा की थी। इसका उल्लेख धवलामें आंगे खयं किया गया है।

मंगल, निमित्त, हेनु, परिमाण, नाम और कर्ना, इन छह अधिकारीका व्याख्यान करनेके पश्चात आचार्य शास्त्रका व्याख्यान करें।

विशेषार्थ — शास्त्रकं प्रारम्भमें पहिले मंगलाचरण करना चाहिये। पीछे जिस निमित्तसं शास्त्रकी रचना हुई हो, उस निमित्तका वर्णन करना चाहिये। इसके बाद शास्त्र-प्रणयनके प्रत्यक्ष और परम्परा-हेतुका वर्णन करना चाहिये। अनन्तर शास्त्रका प्रमाण बताना चाहिये। फिर ग्रन्थका नाम और आस्नायकमसे उसके मूलकर्ता, उत्तरकर्ता और परंपरा-कर्ताओंका उलेख करना चाहिये। इसके बाद ग्रंथका व्याख्यान करना उचित है। ग्रंथरचनाका यह कम आचार्य

मगल-कारण-हेद् सत्त्व सपमाण-णाम-कत्तारा । पदम चि य किंदित्वा एमा आइरिय-परिभासा ॥
 ति. प. १, ७.

गार्थेषा पत्रास्तिकाये जयसेनाचार्यकृतव्याख्यया सहोपलभ्यते। अनगारधर्मामृतेऽस्याः सरकृतच्काय। दृश्यतं।

इदि णायमाइरिय-परंपरागयं मणेणावहारिय पुट्वाइरियायाराणुसरणं ति-रयण-हेउ त्ति पुष्फदंताइरियो मंगलादिणं छण्णं मकारणाणं परूवणहं सुत्तमाह—

# णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरियाणं। णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व-साहृणं॥ १॥

कधिमदं मुत्तं मंगल-णिमित्त-हेउ-परिमाण-णाम-कत्ताराणं मकारणाणं परूवयं ? ण, तालपलंब-सुत्तं व देसामासियत्तादो ।

परंपरासे चला आ रहा है, और इस ग्रंथमें भी इसी कमसे व्याख्यान किया गया है ॥ १ ॥

आचार्य परंपरासे आये हुए इस न्यायको मनमें धारण करके, और पूर्वाचार्योंके आचार अर्थान् व्यवहार-परंपराका अनुसरण करना रक्षत्रयका कारण है, ऐसा समझकर पुष्पदन्त आचार्य मंगलादिक छहों अधिकारोंका सकारण व्याख्यान करनेके लिथे मंगल-सूत्र कहते हैं—

अरिइंतें(के नमस्कार है।, सिड़ोंके नमस्कार हो, आचार्योंके नमस्कार है।, उपा-भ्यायोंको नमस्कार है।, और लेकिमें सर्व साधुओंको नमस्कार है। । १॥

बिद्रोबार्थ — यही मंगलसब नमे।कार मंत्रके नामसे प्रसिद्ध है। इसके अन्तिम भागमें जो 'लोए ' अर्थान् लोकमें और 'सब्ब ' अर्थान् सर्व पद आये हैं, उनका संबन्ध 'णमो अरिहंताणं ' आदि प्रत्येक नमस्कार वाक्य के साथ कर लेना चाहिये। इसका खुलासा आचार्यने स्वयं आगे बलकर किया है।

संका — यह मत्र, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्नाका सकारण प्ररूपण करता है, यह कैसे संभव है? शंकाकारका यह अभिप्राय है कि इस स्त्रमें जब कि केवल मंगल अर्थात् इए-देवनाको नमस्कार किया गया है तब उससे निमित्त आदि अन्य पांच अधिकारोंका स्पष्टीकरण कैसे संभव है।

समाधान—यह मंगलसूत्र 'ताल-प्रलम्ब ' सूत्रके समान देशामर्शक होनेसे मंगलाहि छहीं अधिकारोंका सकारण प्रकपण करता है, इसलिय उपर्युक्त रांका ठीक नहीं है।

विशेषार्थ—जं। मूत्र अधिकृत विषयोंके एकदेश कथनद्वारा समस्त विषयोंकी सूचन। कर उसे देशामर्शक सूत्र कहते हैं। इसलिय 'तालप्रसम्बन्ध के समान यह मंगलस्त्र

### दशामर्शनस्य स्वष्टाकृत्यम् –

<sup>&#</sup>x27; जणेद मत्त दसामासय, तण उत्ताससलब्खणाणि एदण त्ताणि '। स प्रता पृ ४८६ ' एट देसामासिगमत्त उदा ' एगदेसपद्वपायणेण एन्यतणस्यल धस्त स्वयत्तादो '। स प्रता पृ. ४६८ ' एट दसामासिय- मृत, देसपद्वपायणमहेण स्विदाणय धादा '। स प्रता पृ ४८९. ' एद देसामासियम् त. तणदेण आमासियश्रेण अणामासिय शो उच्चद '। स प्रता पृ ५९५ दसामासियमत्त आचलबक्त ति ते खु टिदिक्य । त्ताष्ट्रधवादिसहो,

तत्थ धाउ-णिक्खेव-णय-एयत्थ-णिरुत्ति-आणियोग-इ।रेहि मंगलं परूविज्ञदि । नत्थ धाउ 'भृ सत्तायां' इचेवमाइओ सयलत्थ-वत्थूणं सद्दाणं मूल-कारणभृदो । तत्थ भागि दिद अणेण धाउणा णिप्पण्णो मंगल-सद्दो । धाउ-परूवणा किमहं कीरदे ? ण,

भी देशामर्शक है। कल्पस्त्रके कल्प्याकल्प नामक प्रथम उद्देश्यके प्रथम स्त्रमं 'तालपलम्म ' पद आता है, जिसका भाव यह है कि ताड़ नृक्षको आदि लेकर जितनी भी वनस्पतिकी जातियां हैं, उनके अभिन्न (विना तोड़े या कार्टे गये) और अपक या कन्ने अर्थात् सिचत्त मूल, पत्र, फल, पुष्प आदिका लेना साधुको योग्य नहीं है। इस मूत्रमें तो केवल 'तालपलम्म ' पद ही दिया है, फिर भी उसे उपलक्षण मानकर समस्त नृक्ष-जाति और उसके पत्र पुष्पादिकोंका प्रहण किया गया है। उसी प्रकार यह नमस्कारात्मक सूत्र भी देशामर्शक होनेसे मंगलके साथ अधिकृत निमित्त, हेन, परिमाण, नाम और कर्ताका भी बोधक है।

उन उक्त मंगलादि छह अधिकारोंमें से पहले धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निकक्ति और अनुयोगके द्वारा 'मंगल 'का प्ररूपण किया जाता है। उनमें 'भू 'धातु सत्ता अर्थेमें हैं, इसको आदि लेकर समस्त अर्थ-वाचक शब्दोंकी जें। मूल कारण हैं उन्हें धातु कहते हैं। उनमेंसे 'मार्ग 'धातुसे मंगल शब्द निष्पन्न हुआ है। अर्थान् 'मार्ग 'धातुमें 'अलख् ' प्रत्यय जोड देने पर मंगल शब्द बन जाता है।

शंका — यहां धातुका निरूपण किसिलिंग किया जा रहा है ? शंकाकारका यह अभिन्नाय है कि यह प्रनथ सिद्धान्त-विषयका प्ररूपक है, इसिलिंग इसमें धातुके कथनकी कोई आवस्यकता नहीं थी। इसका कथन ते। व्याकरण-शास्त्रमें करना चाहिये।

समाधान—ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि, जो शिष्य धातुसे अपरिचित्र है, अर्थात् किस धातुसे कीन शब्द बना है इस बानकी नहीं जानना है, उस धातुके परिद्यानके

जह नालालवनस्तांमा ॥ मृलाग १७२० द्यामासिय । इत्याह स्थितकल्पे वाच्ये तत्प्रथमत्यापिटिएमासलक्यमिति सत्र देशामर्शकम् । बाह्यपरिप्रदेशस्य चेलस्य परामर्शक बाह्यपरिप्रद्राणाम्पलक्षणार्थमृपात्तम ।
यथा । तालपञ्च ण कप्पिट । ति सत्रे तालशब्दो वनस्य पर्यमर्शक वाह्यपरिप्रद्राणाम्पलक्षणार्थमृपात्तम ।
यथा । तालपञ्च ण कप्पिट । तथा चेक्त कल्पे, ह्रिद्तणोमधिगुन्छा ग्रम्मा वर्षा लटा य रुवस्या य । एव वण्यक्षणाय गृहीतः । तथा चेक्त कल्पे, ह्रिद्तणोमधिगुन्छा ग्रम्मा वर्षा लटा य रुवस्या य । एव वण्यक्षणाय आदिहा ॥ तालेटि दलेटि क्ति य तलंब जाटा क्ति उम्मदो व कि । तालाटिणा तक कि य वण्यक्षणा इत्विट णाम ॥ तलस्य प्रलम्ब तालप्रलम्बम । प्रलम्ब च द्विविध, मृलगलम्ब अग्रप्रलम्ब च । तत्र मृलप्रलम्ब मम्यनुप्रवेशि कन्दमृलाङ्करादिकम् । तत्राज्यद्यप्रप्रलम्बम, अङ्करप्रवालपत्रपुष्पकलादिकम् । वनस्पतिकन्दादिकमनुमाक्ति क्रियन्या सकलोऽपि बाह्यः पित्रहो गृमुक्षणा प्रहीतु न युव्यते इत्याचेलक्केति सत्रेऽर्थ इति ताप्पर्यम् । तथा चोक्तम, तदेशामर्शक प्रमाचेलक्यमिति हियतम् । त्युत्रांध्यवादिशव्दोऽत्र तालप्रलम्बस्यवत् ॥ मृलसः टीः आचेलक्कृदेसियसज्ञाहरगयपिडिकिदियस्म वद्जेहपडिक्कमणं मास पत्रां समणकप्तां ॥ मृलसः ४२० अहवा एग्यात्णं गत्रण तब्जातियाण सर्वेशि । तेणप्रगापलकेण तु मृहया ससगपलबा ॥ ह क मृ ८५५०

१ ' महेरलच् 'पा. उ. ५, ७०.

## अणवगय-धाउस्स सिस्सस्स अत्थावगमाणुववनीदो । उक्तं च--

शब्दात्पदप्रसिद्धिः पर्दासद्धेरथिनिर्णयो भवति । अर्थात्तस्वज्ञानं तत्वज्ञानात्परं श्रेयः ॥ २ ॥ इति ।

णिच्छये णिण्णए खिन्नदि त्ति णिक् खेने । सो नि छिन्निहो, णाम-हुनणा-दुन्न-खेत्त-काल-भान-मंगलमिदि ।

> उच्चारियमत्थपर्द णिक्चेवं वा कयं तु दृश्ण । अत्यं णयंति तच्चर्तामीद तदो ते णया भाणियां ।। ३ ॥

विना विवक्षित राष्ट्रके अर्थका ज्ञान नहीं है। सकता है। और अर्थ-बोधके लिये विवक्षित राष्ट्रके अर्थका ज्ञान कराना आवश्यक है। इसलिय यहां पर धातुका निरूपण किया गया है। कहा भी है—

शब्देंसे पदकी सिद्धि होती है, पदकी सिद्धिस उसके अर्थका निर्णय होता है, अर्थ-निर्णयसे तत्वज्ञान अर्थान् हेयोपादेय विवेककी प्राप्ति होती है, और तत्वज्ञानसे परम कल्याण होता है ॥ २ ॥

जो किसी एक निश्चय या निर्णयमें क्षेपण करे, अर्थात् अनिर्णात वस्तुका उसके नामादिकद्वारा निर्णय करावे, उसे निक्षेप कहते हैं। वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह प्रकारका है, और उसके संबन्धस मंगल भी छह प्रकारका हो जाता है, नाममंगल, स्थापनामंगल, द्रव्यमंगल, क्षेत्रमंगल, कालमंगल, और भावमंगल।

' उद्यारण किये गये अर्थ पद और उसमें किये गये निक्षेपकी देखकर, अर्थात् समझकर, पदार्थको ठीक निर्णयतक पहुंचा देते हैं, इसलिये वे नय कहलाते हैं । ॥ ३॥

विशेषार्थ-- आगमके किसी इलेक, गाथा, वाक्य अथवा पदके ऊपरसे अर्थ-निर्णय

१ श्लोकोध्य 'च्याकरणान्यदसिद्धिः ' इन्येनावन्मात्रपाटभेदेन सह प्रभाचन्द्रकृत-शाकटायनन्यास-सिद्ध-हेमादिच्याकरणग्रन्थपुपलभ्यते ।

२ जत्तांसु जत्तमयो जं चउमेण्ण होइ खल हुवण । कक्षे सदि णामादिसु त णिवस्रेव हवे समए ॥ नयच २६९ निक्खिपह तेण तिह तओ व निक्सेवणं व निक्सेवो । नियओ व निच्छओ वा स्रेवो नासो ति ज मणियं ॥ वि. सा. ९१२ जिस्नेपण शास्त्रादेर्नामस्थापनादिमेदेर्न्यसन व्यवस्थापनं निक्षेपः । निक्षिप्यते नामादि-मेदैर्व्यवस्थाप्यतेऽनेनास्मादिति वा निक्षेपः । वि. सा. ९१२ मे टी-

३ णामणिट्ठावणादी दव्त्रक्क्तेताणि कालभावा य । इय क्र॰भेयं भाणयं मगलमाणंदसंजणण ॥ ति. प. १, १८०

४ जत्तिपृहि अक्खरेहि अत्थोवलद्भी होदि तेसिमक्खराणं कलावो अत्थपदं णाम। जयथः अ. प्र. १२.

५ गाथेयं पाठभेदेन जयधवलायामप्युपलभ्यते। तद्यथा, उच्चारियम्मि दु पदे णिक्खेवं वा कयं तु दट्टण । अत्थं णयंति ते तच्चदो वि तम्हा णया भणिया। जयधा अस्युस्ति । सुत्तं पय पयन्थो पय-निक्खेवो य निजय-पसिद्धीः ।

# इदि वयणादो कय-णिक्खेवे द्ट्ठण णयाणमवदारो भवदि । को णयो णाम ?

णयदि ति णया भाणिओ बहूहि गुण-पञ्जएहि जं दन्वं । परिणाम-म्वेत्त-काल्देतंरमु अविणद्द-सन्भावं ॥ ४ ॥

करनेके लिये पहले निर्दाप पद्धानिसे इलोकादिकका उद्यारण करना चाहिये, नद्दनन्तर पद्च्छेद करना चाहिये, उसके बाद उसका अर्थ कहना चाहिये, अनन्तर पद्-निश्लेष अर्थात् नामादि विधिसे नयेंका अवलंबन लेकर पदार्थका ऊहापाह करना चाहिये। नमी पदार्थके स्वरूपका निर्णय होता है। पदार्थ-निर्णयके इस कमको दिएमें रखकर गाथाकारने अर्थ-पद्का उद्यारण करके, और उसमें निश्लेष करके, नयेंके द्वारा, नत्व-निर्णयका उपदेश दिया है। गाथामें 'अत्थपदं ' इस पदसे पद, पदच्छेद और उसका अर्थ ध्वनित किया गया है। जितने अक्षरोंसे वस्तुका बोध हो उतने अञ्चर्तिक समूहको 'अर्थ-पद कहते हैं। 'णिक्सवें ' इस पदसे निश्लेष-विधिकी, और 'अत्थं णयंति नद्यंत' इत्यादि पदांसे पदार्थ-निर्णयके लिये नयेंकी आवश्यकता बतलाई गई है॥ ३॥

पूर्वोक्त वचनके अनुसार पदार्थमें किये गये निक्षेपको देखकर नयेंका अवतार होता है। शंका--नय किसे कहते हैं ?

अनेक गुण और अनेक पर्यायोंसाहित, अथवा उनकेद्वारा, एक परिणामले दूसरे परिणाममें, एक क्षेत्रले दूसरे क्षेत्रमें और एक कालले दूसरे कालमें अविनाद्या-स्वनावरूपते ग्हनेवाले द्रव्यकों जो ले जाता है, अर्थात् उसका ज्ञान करा देता है, उसे नय कहते हैं ॥४॥

विशेषाथ — आगममें द्रव्यका लक्षण दे प्रकारसे बतलाया है, एक 'गुणपर्धयवद् द्रव्यम्' अर्थात् जिसमें गुण और पर्याय पाये जांय उसे द्रव्य कहते हैं। और दूसरा 'उत्पाद-व्यय-भ्रांक्ययुक्तं सत् 'व 'सद् द्रव्यलक्षणम् 'जो उत्पत्ति, विनाद्या और स्थिति-स्वभाव होता है यह सत् है, और सत् ही द्रव्यका लक्षण है। यहां पर नयकी निरुक्ति करने समय द्रव्यके रन

१ " अनन्त-पर्यायात्मकस्य वस्तुनः अन्यतम-पर्यायायिगमं कर्तव्यं जाल्ययुक्तयपेक्षां निरवय-प्रयांगां नय इति अय वाक्य नयः तत्त्वार्य-भाष्य-गतः । " जयकः अ पृ. २६. स्याद्वाद-प्रविभक्तार्थ-विक्षंत्र-प्यन्जकां नयः । आ मी १०६ वस्तु-यनेकान्तात्मन्यविगोधन हेत्वर्षणासाध्य-विक्षंत्रस्य याधान्य-प्रापण-प्रवण-प्रयांगां नयः । सः सि १, २२ प्रमाण-प्रकाशितार्थ-विशेष-प्रख्यकां नयः । तः रा. वा. १, ३३. प्रमाणेन वस्तु-समृहीतार्थकांशो नयः । भुत-विकत्यां वा ज्ञातुरिभवायां वा नयः । नानास्त्रमावे-यां व्याहृत्य एकस्मित् स्वभावं वस्तु नयति प्राप्नोति वा नयः । आ प. १२१ जीवादीत् पदार्थान्यन्ति प्राप्नेति कारयन्ति साधयन्ति निर्वतयन्ति निर्मासयन्ति उपलम्भयन्ति व्यञ्जयन्ति इति नयाः । सः तः सः १, ३५. ज णाणीण वियप्य मुअ-मय वन्यु-अस-सगहण । त इह णय पउर्च, णाणी पुण नेति णाणेहि ॥ न च १७४०

२ दस्य सङ्क्खिणियं उप्पाद-व्वय-धुक्त-सजुत्तं । गुण-पञ्जयासयं वा ज त भणित सव्वण्हः ॥ पश्चाः १०० अपरिचत्त-सहावेणुप्पाद-व्वय-धुक्त-सज्जतः । गुणवं च सपःजाय जं न दस्वं ति वृद्धंति ॥ प्रवचः २, ३ः

तित्थयर-वयण संगह-विसेस-पत्थार-मूल-वायरणी । दन्बिटओ य पञ्जय णयो य सेसा वियण्पा सिं ॥ ५ ॥ दन्बिटय-णय-पयई सुद्धा संगह-पक्तवणा-विसयो । पडिक्तवं पुण वयणत्थ-णिक्छयो तस्स वबहारो ॥ ६ ॥

दोनें लक्षणीपर दिए रक्खी गई प्रतीत होती है। नय किसी विवक्षित धर्मद्वारा ही द्रव्यका बोध कराता है। नयके इस लक्षणका संकेत भी 'गुणपज्जपहि' पदद्वारा है। जाता है। यह पद तृतीया विभक्ति सहित होनेस उस द्रव्यके लक्षणमें तथा निरुक्तिके साथ नयके लक्षणमें भी ले सकते हैं॥४॥

्तीर्थकरोंके बचनोंके सामान्य-प्रस्तारका मूल व्याख्यान करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है और उन्हीं बचनोंके विशेष-प्रस्तारका मूल व्याख्याना पर्यायार्थिक नय है। शेष सभी नय इन दोनों नयोंके विकल्प अर्थान भेद हैं॥ है।

विशेषार्थ—-जिनेन्द्रदेवने दिव्यध्वनिक द्वारा जितना भी उपदेश दिया है, उसका, अभेद अर्थात् सामान्यकी मुख्यतासे प्रतिपादन करनेवाला द्व्यार्थिक नय है, और भेद अर्थात पर्यायकी मुख्यतासे प्रतिपादन करनेवाला पर्यायार्थिक नय है। ये दे(नों ही नय समस्त विचारों अथवा शास्त्रोंके आधारभृत हैं, इसलिय उन्हें यहां मृल व्याख्याता कहा है। शेष संग्रह, व्यवहार, ऋजुम्ब, शब्द आदि इन दे(नों नयोंक अवान्तर भेद हैं ॥ १॥

संग्रह नयकी प्ररूपणाको विषय करना द्रव्यार्थिक नयकी गुद्ध प्रकृति है, और वस्तुके प्रत्येक भेदके प्राति शब्दार्थका निश्चय करना उसका व्यवहार है। अर्थात व्यवहार नयकी प्ररूपणाको विषय करना द्रव्यार्थिक नयकी अगुद्ध प्रकृति है॥ ६॥

विशेषार्थ — वस्तु सामान्य-विशेष-धर्मात्मक है। उनमें सामान्य-धर्मकी विषय करना द्रव्यार्थिक और विशेष-धर्मकी (पर्यायकी) विषय करना पर्यायार्थिक नय है। उनमें संग्रह और व्यवहार के भेदले द्रव्यार्थिक नय दें। प्रकारका है। जो अभेदकी विषय करना है उसे संग्रह नय कहते हैं, और जो भेदकी विषय करना है उसे व्यवहार नय कहते हैं। ये दोनों ही द्रव्यार्थिक नयकी कमशाः ग्रुड और अग्रुड प्रशृति हैं। जब नक द्रव्यार्थिक नय घट, पर आदि विशेष भेद न करके द्रव्य सत्स्वरूप है इसप्रकार द्रव्यकी अभेदरूपसे ग्रहण करना है नव नक यह उसकी ग्रुड प्रशृति समझनी चाहिय। इस ही संग्रह नय कहते हैं। नथा सत्स्वरूप जो द्रव्य है, उसके जीव और अजीव ये दें। भेद हैं। जीवक संसारी और मुक्त इसनरह दो भेद हैं। अजीव भी पुहल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इस नरह पांच भेदरूप है। इस-प्रकार उत्तरोक्तर प्रभेदोंकी अपेक्षा अभेदको स्पर्श करना हुआ भी जब वह भेदरूपसे वस्तुको ग्रहण करना है, तब वह उसकी अग्रुड प्रशृति समझनी चाहिये। इसिको व्यवहार नय कहते हैं।

१ एनामार्भ्य चतस्यां गाथा मिद्धमेन-दिवाकर-प्रणीत-सन्मतितके प्रथमे काण्डे गाथाङ्क ३,४,५,११ इति कमेणोपलभ्यन्ते ।

मूल-णिमेणं पञ्जव-णयस्स उजुसुद्द-वयण-विश्छेदो । तस्स दु सदादीया साह-पसाहा सुद्दुम-भेया ॥ ७ ॥ उप्पञ्जंति वियंति य भावा णियमेण पञ्जव-णयस्स । दन्विद्यस्स सन्वं सदा अणुष्पण्णमिवण्दं ॥ ८ ॥

यहां पर इतना विशेष समझना चाहिये कि वस्तुमें चाहे जितने भेद किये जावें, परंतु वे कालकृत नहीं होना चाहिये, क्योंकि वस्तुमें कालकृत भेदकी प्रधाननासे ही पर्यायार्थिक नयका अवतार होता है। द्रव्यार्थिक नयकी अजुद्ध प्रकृतिमें द्रव्यभेद अथवा सत्ताभेद ही इष्ट है, कालकृत भेद इष्ट नहीं है॥ ६॥

ऋजुम्त्र वचनका विच्छेदसप वर्तमान काल ही पर्यायार्थिक नयका मूल आधार है, और शब्दादिक नय शास्त्रा-उपशास्त्रास्प उसके उत्तरोत्तर सक्ष्म भेद हैं॥ ७॥

विशेषार्थ — वर्तमान समयवर्ता पर्यायको विषय करना ऋजुस्त्र नय है। इसिलिये जब तक द्रव्यगत भेदोंकी ही मुख्यता रहती है, तब तक व्यवहार नय चलता है, और जब कालहत भेद प्रारम्भ हो जाता है, तभीसे ऋजुस्त्र नयका प्रारम्भ होता है। राष्ट्र, समिमिस्ट और पर्वभूत इन तीन नयोंका विषय भी वर्तमान पर्यायमात्र है। परंतु उनमें ऋजुस्त्रके विषयभूत अर्थके वाचक राष्ट्रोंकी मुख्यता है, इसिलिय उनका विषय ऋजुस्त्रसे स्वक्ष्म, स्वभ्मतर और स्वभातम माना गया है। अर्थात ऋजुस्त्रके विषयमें लिए आदिसे भेद करनेवाला राष्ट्रनय, राष्ट्रनयसे स्वीकृत लिंग, वचनवाल राष्ट्रोंमें व्युत्पत्तिभेदसे अर्थभेद करनेवाला समिमिस्ट नय, और पर्याय-राष्ट्रको उस राष्ट्रसे ध्वनित है।नेवाल क्रियाकालमें ही वाचक माननेवाला एवंभृत नय समझना चाहिये। इसतरह ये राष्ट्राद्दिक नय उस ऋजुस्त्र नयकी शाखा उपशास्त्र हैं, यह सिद्ध है। जाता है। अत्रप्व ऋजुस्त्र नय पर्यायार्थिक नयका मूल आधार माना गया है॥ ७॥

पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं और नाशकी प्राप्त होते हैं, क्योंकि, प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिक्षण नवीन-नवीन पर्यायें उत्पन्न होती हैं और पूर्व-पूर्व पर्यायोंका नाश होता है। किंतु द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा वे सदा अनुत्पन्न और अधिन्य स्वभाववाले हैं। उनका न तो कभी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता है, वे सदाकाल स्थितिस्वभाव रहते हैं॥ ८॥

विशेषार्थ — उत्पाद दे। प्रकारका माना गया है, उसीप्रकार व्यय भी, एक स्वनिमित्त, और दूसरा परिनिमित्त । इसका खुलासा इसप्रकार समझना चाहिये कि प्रत्येक द्रव्यमें आगम प्रमाणसे अनन्त अगुरुलघु गुणके अविभागप्रतिच्छेद माने गये हैं, जो षड्गुणहानि और षड्गुणबुद्धिकपसे निरन्तर प्रवर्तमान रहते हैं । इसलिये इनके आधारसे प्रत्येक द्रव्यमें उत्पाद

१ ' णिमेणमिव ठाणं ' देशी ना. ४, ३७.

२ ऋजुसूत्रवचनविष्छेदो मुलाधारी येषां नयानां ते पर्यायाधिकाः । विच्छियतेऽस्मित काल इति विच्छेदः । ऋजुसूत्रवचन नाम वर्तमानवचन, तस्य विच्छेदः ऋजुसत्रवचनविच्छेदः । स. कालो मुल आधारी येषां नयानां ते पर्यायाधिकाः । धवलायामग्रे नय-विवरणे.

तत्थ णेगम-संगह-ववहार-णएसु सब्वे एदं णिक्खेवा हवति तिव्वसयम्मि तब्भव'-मारिच्छ-सामण्णम्हि सब्ब-णिक्खेव-संभवादो। कधं द्व्वद्विय-णये भाव-णिक्खेवस्स संभवो १ ण, वट्टमाण-पज्जायोवलिक्खयं द्व्वं भावो इदि द्व्वद्विय-णयस्स वट्टमाण-

और व्यय हुआ करना है। इसीकी स्वनिमित्तीत्पाद-व्यय कहते हैं। उसीप्रकार पर-निमित्तसे भी द्रव्यमें उत्पाद और व्ययका व्यवहार किया जाता है। जैसे, स्वर्णकारने कडेसे कुण्डल बनाया। यहां पर स्वर्णकारके निमित्तसे कडेरूप सोनेकी पर्याय नष्ट होकर कुण्डलरूप पर्यायका उत्पाद हुआ है और इसमें स्वर्णकार निमित्त है, इसलिय इस पर-निमित्त उत्पाद-व्यय समझ होना चाहिये । इसीप्रकार आकाजादि निष्किय दृष्योमें भी पर-निमित्त उत्पाद ओर व्यय समझ लेना चाहिये, क्योंकि आकाशादि निष्क्रिय द्रव्य इसरे पदार्थीके अवगाहन, गानि आदिमें कारण पड़ते हैं, और अवगाहन, गानि आदिमें निरन्तर भेद दिखाई देता है, इसलिये अवगाहन, गति आहिक कारण भी भिन्न होना चाहिये। स्थित वस्तुके अवगाहनमें जो आकाश कारण है उससे भिन्न दूसरा ही आकाश किया-परिणत वस्तके अवगाहनमें कारण है । इसतरह अवगाहामान यस्तुके भेदसे आकाशमें भेद सिद्ध हो जाता है, और इस्रिटिये आकाशमें पर-निमित्तसे भी उत्पाद-व्ययका व्यवहार किया जाता है। इसीप्रकार धर्मादिक द्रव्योंमें भी पर-निर्मित्तसे उत्पाद और व्यय समझ हेना चाहिये। इसप्रकार यह सिद्ध हो गया कि पूर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नाशको भी प्राप्त होते हैं। इसप्रकार अनःत-कालंस अनन्त-पर्याय-परिणत होते रहने पर भी द्रव्यका कभी भी नाश नहीं होता है, और न एक द्रव्यके गुण-धर्म बदलकर कभी दसरे द्रव्य-रूपही हो जाते हैं। अत्यव द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ सर्वेदा स्थिति-स्वभाव है ॥ ८॥

उन सात नयोंमें से नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीन नयोंमें नाम, स्थापना आदि सभी निक्षेप होते हैं, क्योंकि, इन नयोंके विषयभृत तद्भव-सामान्य और साहत्र्य-सामान्यमें सभी निक्षेप संभव हैं।

रंका — द्रव्याधिक नयमें भाविनक्षेप केंसे संभव है ? अर्थात् जिस पदार्थमें भाविनक्षेप होता है वह तो उस पदार्थकी वर्तमान पर्याय है, परंतु द्रव्यार्थिक नय सामान्यका विषय करता है, पर्यायको नहीं। इसलिये द्रव्यार्थिक नयमें, अर्थात् द्रव्यार्थिक नयके विषयभृत पदार्थमें, जिसप्रकार इसरे निक्षेप घटित हो जाते हैं उसप्रकार भाविनक्षेप घटित नहीं हो सकता है। भाविनक्षेपका अन्तर्भाव ते। पर्यायार्थिक नयमें संभव है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यकों ही भाव कहते हैं, और वह वर्तमान पर्याय भी द्रव्यकी आरम्भसे लेकर अन्ततककी पर्यायोंमें आ ही जाती है। तथा द्रव्य, अर्थात् सामान्य, द्रव्यार्थिक नयका विषय है जिसमें द्रव्यकी विकालवर्ती पर्यायें अन्तर्नि-

१. णेगम सगह-ववहारा सब्बे इच्छीते । कसाय-पाहुड-चुण्णि (जयघ. अ.) पृ. ३०.

२. सामान्य द्वधा, तिर्यगुर्ध्वता-भेदात् । सदश-परिणामस्तिर्यकः, खण्ड-मुण्डादिषु गोत्ववतः । पगपरिवर्वतं-व्यापि व्ययमुर्ध्वता, मृदिव स्थासादिषु । प. मृ. ४, ३-५

मित्र आरंभप्पहुिं आ उत्ररमादो । संगहे सुद्ध-द्व्यद्विण् वि भाव-णिक्खेवस्स अत्थित्तं ण विरुज्ञदे सुकुक्षित-णिक्खितासेस-विसेस-मत्ताण् सव्य-कालमविद्विः।ण् भावब्धुव-गमादो ति ।

णामं ठत्रणा दत्रिए ति एम दन्त्रहियस्स णिक्वेत्रो । भावो दु पज्जत्रहिय-परूत्रणा एस परमहो ॥ ९ ॥

अणेग सम्मइ-सृत्तेग मह कथिन्दं वक्खाणं ण विरुक्तदे ? इदि ण, तत्थ पञायस्सलक्खण-क्खड्णा भावव्भुवगमादो ।

हित हैं, अनुएव द्रव्यार्थिक नयमें भावनिश्चेष भी बन जाना है। यहां पर पर्यायकी गोणता और द्रव्यकी मुख्यतास भावनिश्चेयक: द्रव्यार्थिक नयमें अन्तर्भाव समझना चाहिये।

इसीयकार शुद्ध द्रव्याधिकस्य संग्रह नयमें भी भावनिश्चेयका सद्भाव विरोधकी प्राप्त नहीं है।ता है, क्योंकि, अपनी कुश्चिनें समस्त विरोध सत्तार्थीकी समिविष्ट करनेवाली और सदाकाल एकस्पने अवस्थित रहनेवाली महासत्तामें ही 'भाव' अथीत् पर्यायका सद्भाव माना गया है।

अभेदरूपसे वस्तुको जब भी ग्रहण किया जायगा, तब ही वह वर्तमान पर्यायसे युक्त होगी ही, इसिट दे वर्तमान पर्यायका अन्तर्भाव महासत्तामें हो जाता है। अ<u>रि गृज</u> संग्रह नयका महासत्ता विषय है, अत्रव्य संग्रह नयमें भी शावनिश्लेषका अन्तर्भाव हो जाता है। यहां पर भी पर्यायकी गोणता और दृष्यकी मृष्यता समझना चाहिये।

र्युका— 'नाम, स्थापना और द्वव्य ये तीनी द्वव्यार्थिक नयके निक्षेप हैं, और भाव पर्यायार्थिक नयका निक्षेप हैं। यही परमार्थ-सत्य है।'॥९॥

सन्मितितर्कके इस कथनसे भाविनिक्षेपका द्रव्यार्थिक नयमें अथवा संप्रह नयमें भी अन्तर्भाव होता है' यह व्याख्यान क्यों नहीं विरोधकों प्राप्त होगा ?

विशेषार्थ — शंकाकारका यह अभिप्राय है, कि सन्मतिकारने भावनिक्षेपका केवल पर्यायार्थिक नयमें ही अन्तर्भाव किया है। परंतु यहांपर उसका द्रव्यार्थिक नयमें भी अन्तर्भाव किया गया है। इसल्यि यह कथन तो सन्मतिकारके कथनसे विरुद्ध प्रतीत होता है।

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, सन्मतितर्कमें, पर्यायका लक्षण क्षणिक है इसे भावरूपसे स्वीकार किया गया है। अर्थीत् सन्मतितर्कमें पर्यायकी विवक्षासे कथन किया है, और यहां पर वर्तमान पर्यायको द्रव्यसे अभिन्न मानकर कथन किया है। इसलिये कोई विरोध नहीं आता है।

१ स. त. १, ६. नामोक्त स्थापनाद्रव्य द्रव्याधिकनयापणाद् । पर्यायाधीपणाद् भावस्तेन्यांमः सम्य-र्गारितः ॥ त. स्रो. वा. १, ५. ६९. नामाइतिय द्व्वद्वियस्स भावो य पञ्चवनयस्स । संगह-ववहारा पदमगस्स सेसा य इयरस्स ॥ वि. भा. ७५. पर्यायाधिकनयेन पर्यायतन्त्रमधिगनत्त्र्यमः, इतरेषां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्याधिकनयेन ।समान्यात्मकन्त्रात् । स. सि. १, ६. वृक्तिः

उङ्जुसुदे' द्वरण-णिक्खंबं विजिऊग सन्वे णिक्खेवा हवंति तत्थ सारिच्छ-सामण्णाभावादो ।

कधमुज्जुमुदे पञ्जबद्धिए द्व्य-णिक्खेवो ति १ ण, तत्थ वद्दमाण-समयाणंत-गुणिणद-एग-द्व्य-संभवादो । ण तत्थ णाम-णिक्खेवाभावो वि सद्देवलद्धि-काले णियत-वाचयनुवलंभादो । मह-समभिरूढ-एवंभृद-णएसु वि णाम-भाव-णिक्खेवा हवंति तेसिं चेय तत्थ संभवादो । एत्थ किमद्वं णय-परूवणिमिदि १

> प्रमाण-नयः निक्षेपैयों ऽथों नामिसमीक्ष्यते । युक्तं चायुक्तवद्वाति तस्यायुक्तं च युक्तवर्त् ॥ १० ॥

ऋजुसूत्र नयमें स्थापना निक्षेपकें( छोड़कर रोष सभी निक्षेप संभव हैं, क्योंकि, ऋजुसूत्र नयमें साहदय-सामान्यका ग्रहण नहीं होता है। और स्थापना निक्षेप साहदय-सामान्यकी मुख्यतासे होता है।

शंका - कजुम् त्र ते पर्यायार्थिक नय है, उसमें द्रव्यिनक्षेप केसे घटित हो सकता है?

समाधान — ऐसी दांका ठीक नहीं है, क्योंकि, ऋजुसूत्र नयमें वर्तमान समयवर्ती वर्षायसे अनःतमुणित एक द्रव्य ही ते। विषयसपसे संभव है।

विशेषार्थ — पर्याय द्रव्यके। छं(ड़कर स्वतन्त्र नहीं रहती है, और ऋजुम् त्रका विषय वर्तमान पर्यायविशिष्ट द्रव्य है। इसिलिये ऋजुम् त्र नयमें द्रव्यनिक्षेप भी संभव है।

इसीप्रकार ऋजुम्बन नयमें नाम निश्चेपका भी अभाव नहीं है, क्योंकि, जिस समय राष्ट्रका ब्रह्ण होता है, उसी समय उसकी नियत वाच्यता अर्थात् उसके विषयभूत अर्थका भी ग्रहण है।

दान्द्र, समभिष्ट और एवंभूत नयमें भी नाम और भाव ये दें। निक्षेप होते हैं, क्योंकि, ये हैं। ही निक्षेप वहां पर संभव हैं, अन्य नहीं।

विशेषार्थ -- शब्द, समिम्बढ और एवंभृत, ये तीनों ही नय शब्द-प्रधान हैं, और शब्द किसी न किसी संज्ञांके वाचक है। ही हैं। अतः उक्त तीनों नयोंमें नाम-निश्लेष बन जाता है। तथा, उक्त तीनों नय वाचक शब्दोंके उद्यागण करने ही वर्तमानकालीन पर्यायके। भी विषय करते हैं, अत्रव्य उनमें भाव-निश्लेष भी बन जाता है।

शंका-यहां पर नयका निरूपण किसिलिये किया गया है ?

समाधान - जिस पदार्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वारा, नैगमादि नयेंकि द्वारा और

१. उजमदां ठवण-वज्जे | कमाय-पाहुउ-चण्णि (जयथ अ.,) पु. ३०.

२. सद-णयस्स णाम-भाव-णिक्खेवा । कसाय-पाहड-चृष्णि । ( जयधा अ., ) पृ. ३१.

३. जो ण पमाण णणुहि णिक्सेंबण णिरिक्खदे अन्थ । तस्साजृत्त जुत्त जृत्तमजृत्त व पडिहाइ । ति. प. १. ८२. अन्थ जो न सामिक्खइ निक्खेब-णय-पमाणओ विहिणा। तस्साजृत्तं जृत्त जन्मजृत्त व पडिहाइ । वि. भा. २०६४.

ज्ञान प्रमाणमित्याहरुपायो न्यास उच्यते । नयो ज्ञातुर्यामप्रायो युक्तितोऽर्थ-परिप्रहें: ॥ ११ ॥ इति ।

ततः कर्तव्यं नयनिरूपणम् ।

इदाणि णिक्खेवत्थं भणिस्सामा । तत्थ णाम-मंगलं णाम णिमित्तंतरं-णिरवेक्खा मंगल-मण्णा । तत्थ णिमित्तं चउव्विहं, जाड्-द्व्व-गुण-किरिया चेदि । तत्थ जाई तब्भव-सारिच्छ-लक्खण-सामण्णं । द्व्वं द्विहं, मंजोय-द्व्वं समवाय-द्व्वं चेदि । तत्थ

नामादि निक्षेपेंके द्वारा सृक्ष्म-इष्टिसे विचार नहीं किया जाता है, यह पदार्थ कभी युक्त (संगत) होते हुए भी अयुक्त (असंगत) सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त की तरह प्रतीत होता है ॥ १०॥

विद्वान लेग सम्यक्कानको प्रमाण कहते हैं, नामादिकके द्वारा वस्तुमें भेद करनेके उपायको न्यास या निक्षेप कहते हैं। इसप्रकार युक्तिसे अर्थान् प्रमाण, नय और निक्षेपके द्वारा पदार्थका प्रहण अथवा निर्णय करना चाहिये॥ ११॥

अतएव नयका निरूपण करना अधिदयक है।

अब आगे नामादि निक्षेपोंका कथन करते हैं। उनमंस, अन्य निमित्तांकी अपेशा रहित किसीकी 'मंगल ' ऐसी संबा करनेको नाममंगल कहते हैं। नाम निक्षेपमें संबाके चार निमित्त होते हैं, जाति, द्रव्य, गुण और किया। उन चार निमित्तोंमें से, तद्भव और सादृश्य-लक्षणवाले सामान्यको जाति कहते हैं।

विशेषार्थ — जिसमें विविधत-द्रव्यगत भूत, वर्तमान और भाविष्यकाल संबन्धी पर्यायें अन्वयरूपसे होती हैं उस सामान्यको, अथवा किसी एक द्रव्यकी विकालगोचर अनेक पर्यायोंमें रहनेवाले अन्वयको तद्भवसामान्य या ऊर्ध्वतासामान्य कहते हैं। जैसे मनुष्यकी बालक, युवा और वृद्ध अवस्थामें मनुष्यत्व-सामान्यका अन्वय पाया जाता है। तथा एक ही समयमें नाना व्यक्तिगत सदश परिणामको सादश्यसामान्य या तिर्यक्सामान्य कहते हैं। जैसे, रंग, आकार आदिसे भिन्न भिन्न प्रकारकी गायोंमें गोत्व-सामान्यका अन्वय पाया जाता है।

द्रव्य-निमित्तके हो भेद हैं, संयोग-द्रव्य और समवाय-द्रव्य । उनमें, अलग अलग सन्ता

- ९ ज्ञान प्रमाणमात्मादेरुपायां त्यास उत्यते । नयां ज्ञातुर्राभप्रायां युक्तितोऽर्थ-परिश्रहः ॥ ठ्यायः ६, ६, १ णाण होटि प्रमाण णओ वि णादुस्म हिदय भावत्यां । णिक्खंओ वि उवाओं जृत्तांग् अध्यपित्रिष्ण ॥ ति.प. १, ८३ वृद्ध प्रमाणविसय णयविसय हवड वन्ध-एयस । ज दोहि णिण्णयह त णिक्खंबे हवे विसय ॥ णाणासहाव भिष्य वन्धु गहिङ्ग त प्रमाणेण । एयनणासणह पश्छा णय जजण कुणह ॥ जम्हा णएण ण विणा होड् णर्स्म सिय-वाय-पित्वर्ता । नस्हा सो णायव्यो एयत हनुकासण ॥ न सि १७२, १७२, १७५.
  - २० नाझो बक्तुराभित्रायो निमित कथित समम् । तस्मादन्यस्तु जान्यादि निमित्तान्तरमिष्यते ॥ तः श्रोः बार १, ५०

संजोय-दृब्वं णाम पुध पुध पसिद्धाणं दृब्वाणं संजोगेण णिष्पणं । समवाय-दृब्वं णाम जं दृब्बम्मि समवेदं । गुणो णाम पड्जायादि-परोष्पर-विरुद्धे। अविरुद्धे। वा । किरिया णाम परिष्ठंदणरूवा । तत्थ जाइ-णिमित्तं णाम गी-मणुस्स-घड-पड-त्थंभ-वेत्तादिं । मंजोग-दृब्ब-णिमित्तं णाम दंडी छत्ती मोली इच्चेवमादिं । समवाय-णिमित्तं णाम गल-गंडो काणो कुंडो इच्चेवमाइ । गुण-णिमित्तं णाम किण्हो रुहिरो इच्चेवमाइ । किरिया-णिमित्तं णाम गायणा णचणा इच्चेवमाई । ण च एदं चनाि णिमित्ते मोत्तण णाम-पउत्तीए अण्ण-णिमित्तंतरमन्थि ।

रखनेवाले द्रव्योंके मेलसे जो पैदा हो उसे संयोग-द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्यमें समवेत हो अथीत् कथींचन् तादात्म्य रखता हो उसे समवाय-द्रव्य कहते हैं। जो पर्याय आदिकसे परस्पर विरुद्ध हो अथवा अविरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं।

विशेषार्थ—इसका अर्थ इसप्रकार प्रतीत होता है कि उत्पाद और व्ययकी विवक्षासे गुण, पर्यायोंसे कथंचित विरुद्ध अर्थात् भिन्न हैं, और ध्रांब्य-विवक्षासे टंकोर्कीण न्याया-नुसार अभिन्न अर्थात् अविरुद्ध भी हैं।

परिस्पन्द अर्थान् हलन-चलनस्य अवस्थाको किया कहने हैं।

उन चार प्रकारके निमित्तों मेंसे, गें।, मनुष्य, घट, पट, स्तंभ और वेत इत्यादि जाति-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, गें।, मनुष्यादि संक्षाएं गें।, मनुष्यादि जातिमें उत्पन्न होनेसे प्रविक्ति हैं। दण्डी, छत्री, मोली इत्यादि संयोग-दृष्य-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, दंडा, छत्ररी, मुकुट इत्यादि स्वतंत्र-सत्तावाले पदार्थ हैं, और उनके संयोगसे दंडी, छत्री, मोली इत्यादि नाम व्यवहारमें आते हैं। गलगण्ड, काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय-दृष्यनिमित्तक नाम हैं, क्योंकि, जिसके लिये 'गलगण्ड' इस नामका उपयोग किया गया है उससे गलेका गण्ड भिन्न-सत्तावाला नहीं है। इसीप्रकार काना, कुबड़ा आदि नाम समझ लेना चाहिये। कृष्ण, रुधिर इत्यादि गुण-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, कृष्ण आदि गुणेंके निमित्तसे उन गुणवाले द्रव्योंमें ये नाम व्यव-हारमें आते हैं। गायक, नर्तक इत्यादि किया-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, गाना, नाचना आदि कियाओंके निमित्तसे गायक नर्तक आदि नाम व्यवहारमें आते हैं। इसतरह जाति आदि उन चार निमित्तोंको छोड़कर संक्राकी प्रवृत्तिमें अन्य कोई निमित्त नहीं है।

- १ जातिकोरण शब्दो कि यो बब्यादिए वर्तते । जातिकतुः स विश्वयोग गीरव्य इति शब्दवत् ॥ तः स्टी बाः १, ५, ३०
- २ सर्यागि-द्रव्य-शन्दः स्यान्कुडलान्यादिशन्दवन् । समबायि-द्रव्य-शन्दो विवाणीत्यादिरास्थितः ॥ तः स्रो वा- १, ५, ९, ४
- ३ गुणप्राधान्यती वृत्ते द्रव्ये गुणनिमित्तकः । जुक्तः पाटल इलादि-सन्दव-संप्रतीयते ॥ त. श्लो. वा. १, ५, ६.
- ४ कर्म-प्राधान्यतस्तव कर्महेतुनिंदुःयते । चराते अवते यद्द-कश्चिदिःयतिनिश्चितम् ॥ तः स्रोः वाः १, ५, ७.

वंचत्थ-णिर्वेक्सो मंगल-सदो णाम-मंगलं । तस्स मंगलस्स आधारो अद्विवहो। तं जहा, जीवो वा, जीवा वा, अजीवो वा, अजीवा वा, जीवो य अजीवो य, जीवा य अजीवो य, जीवो य अजीवा य, जीवा य अजीवा यै।

तन्थ हुवण-मंगलं णाम आहिद-णामस्स अण्णस्स मोयमिदि हुवणं हुवणा णाम ।

वाच्यार्थ अर्थान् राष्ट्रार्थकी अपेक्षा रहित 'मंगल' यह राष्ट्र नाममंगल है। उस नाममंगलका आधार आठ प्रकारका है। जैसे, १ एक जीव, २ अनेक जीव, ३ एक अजीव, ४ अनेक अजीव, ' एक जीव और एक अजीव, ६ अनेक जीव और एक अजीव, ७ एक जीव और अनेक अजीव, ८ अनेक जीव और अनेक अजीव।

विशेषार्थ — मंगलके लिये आधार या आश्रय आठ प्रकारका होता है, जिसका खुलासा हसप्रकार समझना चाहिये—? साक्षात् एक जिनेन्द्रदेवके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे एकजीवाश्रित मंगल कहते हैं। यहां जिनेन्द्रदेवके स्थानपर एक जिन-पाति भी लिया जा सकता है। २ अनेक पतियोंके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। ३ एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ४ अनेक जिन-प्रतिमाओंके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे प्रकाशित मंगल कहते हैं। ४ अनेक जिन-प्रतिमाओंके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे अनेक अजीवाश्रित मंगल किया जाता है उसे एक जिनेन्द्रदेव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ६ अनेक प्रति और एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और एक जिनेन्द्रदेव और अनेक जीव और एक जिनेन्द्रदेव और अनेक जीव और एक जिनेन्द्रदेव और अनेक जिन प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और अनेक जीव और एक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ८ अनेक प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ८ अनेक प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं।

उन नामादि निक्षेपोंमेंसे अब स्थापनामंगलको बनलाने हैं। किसी नामको धारण करने-वाल दुसरे पदार्थको 'वह यह है ' इसप्रकार स्थापना करनेको स्थापना-निक्षेप कहने हैं।

१ प्रतिपु 'बच्जस्थ' इति पाठ. । ' नाम पि होच्ज ससा तथ्बच वा तथ थपिएस ॥ वि भा ३४००

२ पाठां त्यमादर्शयनावित्थमुणल स्यतं — " जीवी वा जीवी वा अजीवी वा अजीवी वा जीवी च अजीवी च अजीवनाम, यथा प्रथ हिन । कि विदेकाजीवनाम, यथा घट इति । कि विदेकजीवनाम, यथा काहार इति । कि विदेकजीवीनाम, यथा काहार इति । कि विदेकाजीवानं क जीवनाम, यथा मद्रेति । कि विदेकजीवानाम, यथा नगराभीति "। त अरो वा १, ५ जीवस्य सी जिणस्य च अज्जीवस्य उ जिल्टियां हिन स्थ जिल्ह्य च अज्जीवस्य उ जिल्टियां जीवाण जईण पि व अज्जीवाण तु पि हिमाण ॥ जीवस्याजीवस्य य जईण विवस्य चेगओ समय । जीवस्याजीवाण य जहणी पि हिमाण चेगन्थ ॥ जीवाणमजीवस्य य जईण विवस्य चेगओ समय । जीवाणमजीवाण य जईण पि हमाण चेगन्थ ॥ वि. शा. ३४२४, ३४२६.

मा दुविहा, सब्भावासवभाव-द्ववणा चेदि । तत्थ आगाग्वतंग वत्थुम्मि सब्भाव-द्ववणा । तिब्बवरीया असब्भाव-द्ववणा ।

मंगल-पज्जय-परिणद्-जीव रूवं लिह्ण-खणण-वंधण-ऋषवणादिएण द्विदं बुद्धीए आरोविद-गुण-समृहं सब्भाव-द्ववणा-मंगलं । बुद्धीए समारोविद-तंगल-पज्जय-परिणद-जीव-गुण-सरूवक्ख-वराडयादयो असब्भाव-द्ववणा-मंगलं ।

द्व्य-मंगलं णाम अणागय-पज्जाय-विसेसं पद्य गहियाहिमुहियं द्व्यं अतव्भावं वा । तं द्विहं, आगम-णो-आगम-द्व्यं चेदि । आगमो सिद्धंतो प्वयणमिदि एयहो । आगमादो

वह स्थापनानिक्षेप दे। प्रकारका है, सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना। उन दोनोंमेंसे, जिस वस्तुकी स्थापना की जार्ता है उसके आकारके। धारण करनेवार्ला वस्तुमें सद्भावस्थापना समझना चाहिये, तथा जिस वस्तुकी स्थापना की जाती है उसके आकारमे रहित वस्तुमें असद्भावस्थापना जानना चाहिये।

लेखनींसे लिखकर अर्थात चित्र बनाकर. और खनन अर्थात् छेती, टांकी आदिके हारा, बन्धन अर्थात् चिनाई, लेप आदिके हारा तथा क्षेपण अर्थात् मांचे आदिमें ढलाई आदिके हारा मृति बनाकर स्थापित किये गय, और जिसमें बुद्धिसे अनेक प्रकारके मंगलरूप अर्थके म्चक गुणसमृहोंकी कल्पना की गई है ऐसे मंगल-पर्यायसे परिणत जीवक स्वरूपके अर्थात् आकृतिको सङ्गवस्थापना-मंगल कहते हैं।

नमस्कारादि करते हुए जीवके आकारमे रहित अझ अर्थात् दातरंजकी गे।टोंमें, बराटक अर्थात् केंड्योंमें तथा इसीप्रकारकी अन्य बस्तुओंमें मंगल-पर्यायमे परिणत जीवके गुण या स्वरूपकी बुद्धिमे कल्पना करना अतदाकारस्थापना-मंगल है।

विशेषार्थ — जैसे शतरंज आदिक खेलमें राजा, मन्त्री आदिकी और खेलनेकी कीड़ी व पासोंमें संख्याकी आरोपणा होती है, उसीप्रकार मंगलपर्यायपरिणत जीव और उसके गुणोंकी वृद्धिके द्वारा की हुई स्थापनाको असङ्गावस्थापनामंगल कहते हैं।

अब द्रव्यमंगलका कथन करते हैं। आगे होनेवाली पर्यायको ब्रहण करनेके सन्मुख-हुए द्रव्यको ( उस पर्यायकी अपेक्षा ) द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। अथवा, वर्तमान पर्यायकी विवक्षासे रहित द्रव्यको ही द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। वह द्रव्यनिक्षेप आगम और नो-आगमके भेदसे दो प्रकारका है।

आगम, सिद्धान्त और प्रवचन, ये शब्द एकार्थवाची हैं। आगमसे भिन्न पदार्थको नो आगम कहते हैं।

१ तत्राध्यारंग्यमानेन भावन्द्रादिना समाना प्रतिमा सद्भावस्थापना, मुरुयदर्शनः स्वय तस्यास्तद्भृद्धि-संभवात , कर्षचित्सादश्यसद्भावात् । तः श्रोः वाः १, ५

२ पुरन्याकारशन्या तस्तुमात्रा पुनरमद्भावस्थापना परोपदेश्चादव तत्र मोऽयमिति मंत्रन्ययात् । तः शोः वाः १, ५०

अण्णो णो-आगमे। । तत्थ आगमदे। द्व्य-मंगलं णाम मंगल-राहुड-जाणओ अणुवजुत्तो, मंगल-पाहुड-सह-रयणा वा, तम्मत्थ-द्रवणक्खर-रयणा वा । णो-आगमदे। द्व्य-मंगलं तिविहं, जाणुग-मर्गरं भवियं तव्यदिनित्तिमिदि । जं तं जाणुग-मर्गरं णो-आगम-द्व्य-मंगलं तं तिविहं, मंगल-पाहुडम्स केवल-णाणादि-मंगल-पज्जायम्स वा आधारत्तेणण भविय-बद्दमा-णादीद-मर्गरमिदि । आहारम्साहेयोवयागदे। भवद् धरिट-मंगल-पज्जाय-परिणद-जीव-

मंगल-प्राप्तत अर्थात् मगल विषयका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रके। जाननेवाला, कितु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवके। आगम-द्रव्यमंगल कहते हैं। अथवा, मंगल विषयके प्रतिपादक शास्त्रकी। शब्द-रचनाको। आगम-द्रव्यमंगल कहते हैं। मंगल विषयके। प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रकी। स्थापनारूप अक्षरेकी रचनाकी। भी आगम-द्रव्यमंगल कहते हैं।

विश्वपार्थ — आगे हे नेवालं पर्यायके सम्मुख, अथवा वर्तमान पर्यायकी विवक्षांसे र्राहत, अर्थात भूत या भविष्यन पर्यायकी विवक्षांसे इट्यको इट्यिनक्षेष कहा है, और तिष्ठप्यक अनको आगम कहा है। इस्तेस यह तात्पर्य निकलता है कि जो वर्तमानमें मंगलिवप्यक शास्त्रके उपयोगांस रहित है। वह आगमद्रव्यमंगल है। यहांपर जो मंगलिवप्यक शास्त्रकी शब्दरचना अथवा मंगलशास्त्रकी स्थापनास्प अक्षरोंकी रचनाको आगमद्रव्यमंगल कहा है वह उपचारम ही समझना चाहिय, वर्षोंकि, मंगलिवप्यक शास्त्रकी आगमद्रव्यमंगल कहा है वह उपचारम ही समझना चाहिय, वर्षोंकि, मंगलिवप्यक शास्त्रकी मंगलिवप्यक शास्त्रकी शब्दरचना और मंगलशास्त्रकी स्थापनास्प अक्षरोंकी रचना ये मुख्यस्पेस निमिन्त पड़ते हैं। वेसे ते। सहकारी कारण शरीरादिक और भी होते हैं, परंतु वे मुख्य निमिन्त न होनेसे उनका प्रहण नी-आगममें किया है। अथवा, मंगलिवप्यक शास्त्रज्ञानमें आर दसरे निमिन्तिकी अपक्षा इन देनों निमिन्तिकी विशेषता दिखानके प्रयोजनसे इन देनों निमिन्तिकी आगमद्रव्यमंगलमें प्रहण कर लिया है।

नो-आगमद्रव्यमंगल तीन प्रकारका है, ब्रायकशरीर, भव्य या भावि और तह्यांतरिक । उनमें जो ब्रायकशरीर नो-आगमद्रव्यमंगल है वह भी तीन प्रकारका समझना चाहिय। मंगल-विषयक शास्त्रका अथवा केवलबानादिकप मंगल-पर्यायका आधार होनेसे भाविशरीर, वर्तमान-शरीर और अतीतशरीर, इसप्रकार ब्रायकशरीर नो-आगमद्रव्यनिक्षेपके तीन भेद हो जाते हैं।

ग्रंका---आधारभूत शरीरमें आधेयभूत आत्माके उपचारसे धारण की हुई मंगल-पर्यायसे परिणत जीवके शरीरको तो-आगमक्षायकशरीरद्रव्यमंगल कहना तो उचित भी है,

१ आगमआउणवउत्ता मगळ सदाणवासिओ वता । तथाण लिंद्ध सीहआ वि नावउत्ता ति ती द न ॥ जड नाणमागमी ती कह दाव दावमागमी कह ए । आगम-कारणमाया देही सही यती दल्व ॥ मगळ-पय-थ जाणय देही भवस्स वा मजीवी वि । नी आगमओ दल्व आगम गहिओ ति ज भणिज ॥ अहवा नी देसिम ना आगमआ तदेंग-देसाओ । भृयस्म भाविणी वाऽडगमस्स ज कारण देही ॥ जाणय-भव्य-मयीगहिंग्निमिह द्व्य मगळ होड । जा मंगल्ला किरिया त क्रणमाणी अणुवडनी ॥ वि. भा २९, ३०, ४४, ४५, ४६

सरीरम्य मंगल-ववएसो ण अण्णेमि, तेसु हिट्-मंगल-पज्जायाभावा । ण, राय-पज्जाया-हार्त्तणेण अणागदादीद-जीवे वि राय-ववहारोवलंभा ।

तत्थ अदीद-सरीरं तिविहं, चुदं चइदं चत्तमिदि । तत्थ चुदं णाम कयलीघादेण विणा पक्तं पि फलं व कम्मोदएण उझीयमाणायु-क्षय-पदिदं । चइदं णाम क्यली-घादेण छिण्णायु-क्षय-पदिद्-सरीरं । उत्तं च —

पांतु भावी और भृतकालके शरीरकी अवस्थाको मंगल संझा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि, उनमें वर्तमान मंगलस्य पर्यायका अभाव है ?

ममाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि राज-पर्यायका अधार है।नेसे अनागत और अतीत जीवमें भी जिसप्रकार राजारूप व्यवहारकी उपलब्धि है।ती है, उसीप्रकार मंगल पर्यायसे परिणत जीवका आधार है।नेसे अतीत और अनागत दारीरमें भी मंगलरूप व्यवहार हो सकता है।

विशेषाथ—आगमके सहकारी कारण होनेसे दार्गरको नो-आगम कहा गया है और उसमें अन्वय प्रत्यवर्का उपलब्धि होनेसे उसे इच्य कहा गया है। ये दोनें( बार्ने अनीन, वर्तमान और अनागत इन तीनें( दार्गरोंमें घटित होती हैं, इसलिये इनमें मंगलपनेका व्यवहार हो सकता है। इसका स्पृतासा इसप्रकार है—

अंदारिक, वैक्षियक और आहारक दारीर मंगलिवययक दास्त्रके परिश्वानमें सहकारी कारण हैं, क्योंकि, इनके बिना कोई शास्त्रका अभ्यास ही नहीं कर सकता है। अब इनमें अन्वय-प्रत्यय केसे पाया जाता है इसका खुलासा करते हैं। जिस दारीर से मैंने मंगल शास्त्रका अभ्यास किया था वहीं दारीर उक्त अभ्यासकों पूरा करते समय भी विद्यमान है, इसप्रकार तो वर्तमान श्रायक द्यारिमें अन्वयप्रत्यय पाया जाता है। मंगल शास्त्रश्चानसे उपयुक्त मेरा जो दारीर था, तिष्ठपयक शास्त्रश्चानसे रहित मेरा अब भी वहीं दारीर विद्यमान है, इसप्रकार अनीत श्चायक दारीरमें अन्वयप्रत्ययकी उपलब्धि होती है। मंगल शास्त्रश्चानके उपयोगसे रहित मेरा जो दारीर है वहीं तिष्ठपयक तत्वश्चानकी उपयोग-दशामें भी होगा, इसप्रकार अनागत श्चायकदारीरमें अन्वयप्रत्ययकी उपलब्धि बन जाती है। इसलिय वर्तमान द्यारिकी तग्ह अतीत और अनागत द्यारीरमें भी मंगलक्ष्य व्यवहार हो सकता है।

इनमेंसे अतीत शरीरके तीन भेद हैं, च्यूत, च्यावित और त्यक्त।

कदलीघात-मरणके विना कर्मकं उदयसे झड़नेवाले आयुकर्मके क्षयसे पके हुए फलके समान अपने आप पतित दारीरको च्युतदारीर कहते हैं।

विशेषार्थ — जैसे पका हुआ फल अपना समय प्रा हो जानेके कारण बृक्षमेंसे स्वयं गिर पड़ता है। बृक्षसे अलग होनेके लिये उसे और दूसरे निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं पड़ती है। उसीप्रकार आयु कर्मके पूरे है। जाने पर जो शरीर शम्त्रादिकके विना छूट जाता है, उसे च्युत शरीर कहते हैं।

कदलीघातके द्वारा आयुके छिन्न हो जानेसे छूटे हुए शरीरको ज्यावितशरीर कहते हैं। कहा भी है— ेबिस-वेयण रत्तक्खय-भय सन्थग्गहण-संकित्विस्तिहि । आहारोस्सासाणं णिरोहटो छिज्जदे आऊ ॥ इटि ।

चनमरीरं तिविहं, पायावगमण-विहाणेण. इंगिणि-विहाणेण, भत्त-पचक्खाण-विहाणेण चात्तमिदि । तत्रात्मपरापकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनम् । आत्मापकारमञ्यपेक्षं पराप-

विषके खा लेनेसे, वेदनांस, रक्तका क्षय हो जानेस, तीव भयसे, रास्त्राधातसे संक्लेशकी अधिकतांसे, आहार और द्वासीच्छासके रुक जानेसे आयु क्षीण हो जाती है। इसतरह जो मरण होता है उसे कदलीघात मरण कहते हैं।

विशेषार्थ — जैसे कदली (केला) के वृक्षका तलवार आदिके प्रहारसे एकदम विनाश हो जाता है, उसीप्रकार विष-भक्षणादि निमित्तांसे भी जीवकी आयु एकदम उदीर्ण हो जाती है। इसे ही अकाल-मगण कहते हैं, और इसके द्वारा जो शरीर छूटता है उसे च्यावित शरीर कहते हैं।

त्यक्तशरीर तीन प्रकारका है, प्रायोपगमन विधानसे छोड़ा गया, इंगिनी विधानसे छोड़ा गया और भक्तप्रत्याख्यान विधानसे छोड़ा गया। इसतरह इन तीन निमित्तोंसे त्यक्त शरीरके तीन भेद हो जाते हैं।

अपने और परके उपकारकी अपेक्षा रहित समाधिमरणके। प्रायोपगमन विधान कहते हैं। विशेषार्थ — प्रायोपगमन समाधिमरणके। धारण करनेवाला साधु संस्तरका प्रहण करना, बाधाके निवारणके लिये हाथ पांवका हिलाना, एक क्षेत्रके। छोड़कर दूसरे क्षेत्रमें जाना आदि कियाएं न तो स्वयं करता है और न दूसरेसे कराता है। जैसे काष्ट सर्वथा निश्चल रहता है, उसीप्रकार वह साधु समाधिमें सर्वथा निश्चल रहता है। शास्त्रोंमें प्रायोपगमनके अनेक प्रकारके अर्थ मिलते हैं। जैसे, संघको छोड़कर अपने पेरोंद्वारा किसी योग्य देशका आश्चय करके जो समाधिमरण किया जाता है उसे पादेपगमन समाधिमरण कहते हैं। अथवा, प्राय अर्थात संन्यासकी तरह उपवासके द्वारा जो समाधिमरण होता है उसे प्रायोपगमन समाधिमरण कहते हैं। अथवा, पादप अर्थात वृक्षकी तरह निष्यन्दरूपसे रहकर, शरीरसे किसी भी प्रकारकी क्षिया न करते हुए जो समाधिमरण होता है उसे पादपोपगमन समाधिमरण कहते हैं। इन सब अर्थोंका मुख्य अभिप्राय यही है कि इस विधानमें अपने व परके उपकार की अपेक्षा नहीं रहती है।

### गो. क. ५७

२ पायोवगमणमरण, पादान्यामुपगमन टोकन तेन प्रवितितं मरण पादापगमनमरणम । अथवा 'पाउग्य-गमणमरण ' इति पाठः, भवान्तकरण प्रायोग्य सहनन संस्थान चेह प्रायोग्यशन्देनोच्यते । अस्य गमन प्राप्तिः, तेन कारणभूतेन यिवक्षं मरण तदुच्यते पाउग्यगमणमरणमिति । मूलागः पृ ११३ 'पाओवगमण ' पादपस्येवोपग-मनमस्यन्दत्याऽवस्थान पादपोपगमनम् । तदुक्त-पाओवगम भणिय मम-विममे पायवा जहा पिडतो । नवर परप्यऔगा कंपेज जहा चलतक व्व ॥ ५४४ अमिराः कोष (पाओवगमण) कारिनरपेक्षं इंगिनीमरणम् । आत्मपरोषकारमध्येषक्षं भक्तप्रन्यास्यानिमिति । तत्र भक्त-प्रत्याख्यानं त्रिविधं जघन्योत्कृष्टमध्यमभेदात् । जघन्यमन्तमुद्दतेप्रमाणम् । उत्कृष्ट-भक्तप्रत्याख्यानं द्वादणवपेप्रमाणम् । मध्यममेतयोगन्तगलिमिति ।

जिस संन्यासमें, अपने हारा किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती है, किन्तु ६ सरेके हारा किये गये वैयावृत्य आदि उपकारकी अपेक्षा सर्वथा नहीं रहती, उसे इंगिनीसमाधि कहते है।

विदेशपार्थ — इंशिनी दाद्यका अर्थ इंशिन (अभिन्नाय) है। इस्तेन यह नात्पर्य निकलना है कि इस समाधिमरणके करनेवाला स्वनः किये हुए उपकारकी अपेक्षा रखना है। इस समाधिमरणमें साधु संबंध निकलकर किसी योग्य देशमें समभूमि अथवा शिलापट देखकर उसके ऊपर स्वयं नृणका संस्तर तैयार करके समाधिकी प्रतिश्वा करना है। इसमें उठना, बेठना, सोना, हथ-पेरका पसारना, मल-मृत्रका विसर्जन करना आदि कियाएं क्षपक स्वयं करना है। किसी दूसरे साधुकी सहायना नहीं लेना है। इसनरह यावजीवन चार प्रकारके आहारके त्यागके साथ, स्वयं किये गंथ उपचार सहित समाधिमरणको इंगिनी-संन्यास कहने हैं।

जिस संन्यासमें अपने और दूसरेके द्वारा किये गये उपकारकी अयेक्षा रहती है उसे भक्तप्रत्याच्यानसंन्यास कहते हैं।

इन नीनों प्रकारके समाधिमरणोंमेंसे भक्त-प्रत्याख्यानिवधि जघन्य, मध्यम और उत्हाष्ट्रके भेदसे नीन प्रकारकी है। जघन्य भक्तप्रत्याख्यानिविधिका प्रमाण अन्तर्मुहृतेमात्र है, उत्हाप्ट भक्तप्रत्याख्यानिविधिका प्रमाण बारह वर्ष है और मध्यम भक्तप्रत्याख्यान विधिका प्रमाण, जघन्य अन्तर्मृहृतेसे लेकर बारह वर्षके भीतर है।

- १ द्रीगणांभञ्चनः इगितमात्मनोऽभिश्राया भण्यने स्वाभिश्रायेण स्थित्वा प्रवर्यमान भग्ण इगिणांभरणम् । सन्पुन स्ववेयावत्तिमाणक्षमेव । मुळागा पु १२४० अत्र नियमाचतुर्विधाहारविर्यतः , परपरिकर्मविवर्जनः सविति । स्वय प्रनिशिक्तवेदशास्यन्तरं अर्चनादि नेप्रात्मक परिकर्म यथासमाधि विद्धाति । अभि सः केष्यः (इगिणाः )
- २ भाष्यंत देहस्थि यथींमिति मक्तमाहारः । तस्य प्रतिका प्रत्याग्न्यानः त्यागः । भक्तप्रतिका स्वपन्वयावृत्त्य-सार्यक्षं भरणम् । मृटाराः पु ११ -
- ३ ज्वस्मणुष भत्त-पटण्या कालो जिणेटि र्णिहिट्टो । काळ टि सपहुने वास्मि वीरमाणि पुण्याणि ॥ जोगोहि विचित्तेति दु खर्वेदि सबन्लराणि चर्चामि । वियडीणि य जृहित्ता चत्तारि पृणी वि सीसेड ॥ आयविल णिव्वियहीहि देणिण आयविलेण एव च । अड णादि विगट्टेटि नदो अ**ड** विगट्टेडि ॥ मुलारा २५ ०-२५९.

मंजम-विणात-भएण उस्माम-णिरोहं काऊण मुद्-साहु-सरीरं कत्थ णिवद्दि ? ण कत्थ वि तहा-मुद-देहस्स मंगलताभावादो । मंगल-पाहुड-धारयस्स धरिद-महच्वयस्स चत्त-देहस्स अचत्त-देहस्स वा देहो कधममंगलं ? साहणमजुत्तकारिस्स देहतादो अमंगल-मिदि ण वात्तुं जुत्तं, पुट्वं ति-रयणाहारतेण मंगलतमुवगयम्स पच्छा भूद-पुच्व-णाएण मंगल-भावं पिंड विरोहाभावादो । तदो मंगल-भावेण कत्थ वि णिवदेयव्वमेदेण सरीरे-णिति । ण चइदिम्ह पद्दि चत्तस्स वि आहार-णिरोहेण पदिदस्स चइदत्तावत्तीदो । तो क्षाहं एवं घेत्तव्वं ? कयली-घादेण मरण-कंखाए जीवियामाए जीविय-मरणासाहि विणा वा पदिद-मरीरं चइदं । जीवियामाए मरणामाए जीविय-मरणामाहि विणा वाकयली-

र्युक्ता — संयमके विनादाके भयसे द्वासीच्छ्यसका निरोध करके मरे हुए साधुके दारीरका त्यक्तके तीन भेदोंमेंसे किस भेदमें अन्तर्भाव डोता है?

ममाधान — ऐसे दारीरका त्यक्तके किसी भी भेदमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, इसप्रकारसे मृत-दारीरको मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता।

रांका — जो। मंगल शास्त्रका धारक हे अर्थात इता है, जिसने महाव्रतांको धारण किया है, बाहे उस साधुने समाधिसे शरीर छोड़ा है। अथवा नहीं छोड़ा है। परंतु उसके शरीरको अमंगलपना कैसे प्राप्त है। सकता है? यदि कहा जांच कि साधुओं अयोग्य कार्य करनेवाले साधुका शरीर होनेसे वह अमंगल है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जो। शरीर पहले गलत्रयका अधार होनेसे मंगलपनेको प्राप्त है। चुका है, उसमें पीछेसे भी भृतपूर्व न्यायकी अपेक्षा मंगलत्वक स्वीकार कर लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। इसलिये मंगलपनेकी अपेक्षा संयमके विनाशके भयसे खासोच्छासके निर्धि छोड़े हुए साधुके शरीरको त्यक्तके तीन भेदोंमेंसे किसी एक भेदमें प्रहण करना ही बाहिये। इस शरीरका च्यावितमें ता प्रहण हो नहीं सकता है, क्योंकि, यदि इसका च्यावितमें प्रहण किया जावे, तो आहारके निर्धि छूटे हुए त्यक्त शरीरका भी च्यावितमें ही अन्तर्भाव करना पड़ेगा? तो ऐसे शरीरको किस भेदमें प्रहण करना चाहिये?

समाधान—मरणकी आशासे या जीवनकी आशासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके विना ही कदलीघानसे छूटे हुए शरीरको च्यावित कहते हैं । जीवनकी आशासे, मरणकी आशासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके विना ही कदली-

१ तो णाड विक्तिच्छेय जनासनिसंहमादिणि कयाड । अणहीयासे तेहि वेयण साहीह ओमस्मि ॥ पिँ-घातो वा विञ्ज् सिनिभित्ती कोणयाड वा हुःजा । सबद्धरूथपायादओ व्य वातेण होःजाहि ॥ एणीर कारणीट पिँयर मरण तु काउभसमाथी । जसाससिद्धपट्ठ रूजमाहण च कुल्जाहि ॥ व्यव . स ५४६-५४८

घादेण अचत्त-भावेण पदिद-मरीगं चुदं णाम । जीविट-मरणामाहि विणा मरूवोवलिद्ध-णिमिनं व चत्त-बज्झंतगंग-परिग्गहम्म कयली-घादेणियरेण वा पदिद-मरीगं चत्त-देहिमिदि ।

भव्यनोआगमद्रव्यं भविष्यत्काले मङ्गलप्राभृत्ज्ञायको जीवः मङ्गल-पर्यायं परिणंस्यतीति वा । तद्व्यतिरिक्तं द्विविधं कर्मनोकर्ममङ्गलभेदात् । तत्र कर्षमङ्गलं दर्शन-विशुद्धचादि-पोडशधा-प्रविभक्त-तीर्थंकर-नामकर्म-कारणर्जीव-प्रदेश-निबद्ध-तीर्थंकर-नामकर्म-माङ्गलय-निबन्धनन्वान्मङ्गलम् । यत्त्रजोकर्ममङ्गलं तद् द्विविधम्, लाकिकं लोकोत्तर

घात व समाधिमरणमे रहित होकर छूटे हुए शारिरके। च्युत कहते हैं। आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके निमित्त, जिसने बहिरंग और अन्तरंग परिग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे साधुके जीवन और मरणकी आशांके विना ही कदलीघातमे अथवा इतर कारणोंने छूटे हुए शरीरकी त्यस्तशरीर कहते हैं।

विशेषार्थ - उत्पर बतलाय गय च्युत, च्याचित और त्यक्तके स्वरूप पर ध्यान देनेले यह भलीप्रकार विदित है। जाता है कि संयम-विनाहांके भयमे द्वामो च्छ्रासका निरोध करके छूटे हुए साधुके हारीरका च्याचितमें ही अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, च्याचित मरणमें कदलीधातकी प्रधानता है। और द्वामो च्छ्रासका स्वयं निरोध करके मरना कदलीधातमरण है। उसमें समाधिका सद्भाव नहीं रह सकता है, इसलिय ऐसे मरणका त्यक्तके किसी भी भेदमें ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यद्याप किसी त्यक्तमरणमें कदलीधात भी निमित्त पड़ता है। परंतु वहांपर कदलीधातसे, परहत उपसर्गाद निमित्तोंका ही ग्रहण किया गया है, स्वहत द्वासो च्छ्रासनिरोध आदि आत्मधातके साधन विवक्षित नहीं हैं।

जो जीव भविष्यकालमें मंगल-शास्त्रका जाननेवाला होगा, अथवा मंगलपर्यायसे परिणत होगा उसे भव्यनाअतमद्रव्यमंगलनिञ्जेष कहते हैं।

विशेषार्थ-- ब्रायकदारी गंके तीन भेद किये हैं। उसका एक भेद भावी भी है। परंतु उसंस इस भावीकी भिन्न समझना चाहिये, क्योंकि, ब्रायकदारी गंके भावी विकल्पमें ब्राताके आगे होनेवाले दारी गंके ग्रहण किया है, और यहांपर भविष्यमें होनेवाला तिझपयक दास्त्रका ब्राता ग्रहण किया है।

कर्मतद्व्यतिरिक्तद्व्यमंगल और ने(कर्मतद्व्यतिरिक्तद्वव्यमंगलके भेदसे तद्व्यति-रिक्तने।आगमद्वव्यमंगल दो प्रकारका है। उनमें दर्शनिवज्जिद्ध आदि सोलढ प्रकारके तीर्थिकर नामकर्मके कारणोंसे जीवके प्रदेशोंसे बंधे हुए तीर्थकर नामकर्मको कर्मतद्व्यतिरिक्तनो-आगमद्वव्यमंगल कहते हैं, क्योंकि, वह भी मंगलपनेका सहकारी कारण है।

नोकमतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यमंगल दो प्रकारका है। एक लेकिक नोकर्म-तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यमंगल और दूसरा लोकोक्तर नोकर्मतद्व्यातिरिक्तनोआगम-द्रव्यमंगल।

# मिति । तत्र लांकिकं त्रिविधम्, सचित्तमचित्तं मिश्रमिति । तत्राचित्तमङ्गलम् —

मिद्धत्य-पुण्ण-कुमा वंदणमाला य मगलं छत्तं। मेदो वण्णा आदसणो य कण्णा य जन्नस्सा ॥ १३ ॥

## सचित्तमङ्गलम् । मिश्रमङ्गलं मालङ्कारकन्यादिः ।

उन देनोंमेंसे लें।किकमंगल सचित्त, अचित्त और मिश्रंक भेदसे तीन प्रकारका है। इनमें-'सिद्धार्थ अर्थात् पीले सरसों, जलमे भरा हुआ कलश, वंदनमाला, छत्र, दंबत-वर्ण, और दर्पण आदि अचित्त मंगल हैं। और बालकन्या तथा उत्तम जातिका घे।ड़ा आदि सचित्त मंगल हैं॥ १३॥

विशेषार्थ — पंचास्तिकायकी टीकामें भी जयसेन आचार्यने इन पदार्थीकी मंगलरूप मानेनें भिन्न भिन्न कारण दिये हैं। व इसप्रकार हैं, जिनन्द्रदेवन वतादिकके द्वारा परमार्थकी प्राप्त किया और उनेंद्र सिद्ध यह संक्षा प्राप्त हुई, इसलिय लेकमें सिद्धार्थ अर्थात् सरसों मंगलरूप माने गये। जिनेन्द्रदेव संपूर्ण मनेरिथोंसे अथवा केवलक्कानसे परिपूर्ण हैं, इसलिये पूर्ण-कलश मंगलरूपसे प्रसिद्ध हुआ। बाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय चौवीस ही तीर्थिकर वन्द्रता करने योग्य हैं. इसलिये भरत चकवर्तीने वन्द्रनमालाकी स्थापना की। अरहंत परमेष्ठी सभी जीवेंका कल्याण करनेवाले होनेस जगके लिये छत्राकार हैं, अथवा सिद्धलेक भी छत्राकार है, इसलिये छत्र मंगलरूप माना गया है। ध्यान, शुक्रलेश्या इत्यादि इवेत-वर्ण माने गये हैं, इसलिये इवेतवर्ण मंगलरूप माना गया है। जिनेन्द्रदेवके केवलक्कानमें जिसप्रकार लेकि और अलेक प्रतिभास्ति होता है, उसीप्रकार द्विणमें भी अपना बिम्ब झलकता है: अत्रपत्र द्विण मंगलरूप माना गया है। जिनस्वकार वीतराग सर्वक्षदेव लोकमें मंगलस्वरूप है, उसीप्रकार बालकन्या भी रागभावस रहित होनेके कारण लेकिमें मंगल मानी गई है। जिसप्रकार जिनेन्द्र-वेवने कमे शबुओं पर विजय पाई, उसीप्रकार उत्तम जातिके घेड़ेसे भी शबुजीने जाने हैं, अत्रपव उत्तम जातिका घेड़ा मंगलरूप माना गया है। १३॥

अलंकार सहित कन्या आदि मिश्र-मंगल समझना चाहिये। यहां पर अलंकार अचित्त और कन्या सचित्त होनेके कारण अलंकारसहित कन्याके( मिश्रमंगल कहा है।

वयाणयमसजमगणाः साहिटा जिणवर्गत परमृत्ता । सद्धा यण्णा ज्ञाय सिद्ध या मगल तण ॥ प्रण्णाः मणारिति य कवलणाणण चावि सप्ण्णा । अरत्ता इदि लीण समगल प्रण्णाकमा द ॥ णिग्गमणपवेर्मान्य य इत् चलवीस पि बद्धणिज्ञा त । बदणमाले ति कया मग्तेण य मगल तण ॥ सञ्जलणणिञ्गदियम जनायाम जगम्स अरहता । छतायाम सिद्धि ति मगल तेण छत त ॥ सेदी वण्णा आण लेक्सा य अवाहसंसकत्म च । अरुत्रण इदि लोण मुमंगले सेदवण्णी द ॥ दीसह लोयालाओं केवलणाणे तहा जिणिदस्स । तह दीमह मुक्तर बिच मगल तण त सुणह ॥ जह वीयरायसावण्ड जिणवरा मगल हवइ लोए । हयरायबालकण्णा तह मगलिमिट वियाणाति ॥ कम्मानि जिणविण जिणवरिति मीवन्त्र जिणाति जेला । जक्सम उ अविल जिणह मगल ग्रवह तेण ॥ प्रभागति ।

लोकोत्तरमङ्गलमि त्रिविधम्, सचित्तमिचतं मिश्रमिति । सचित्तमहदादीनामनाद्यनिधनजीवद्रव्यम् । न केवलज्ञानादिमङ्गलपर्यायविशिष्टाहदादीनाम्, जीवद्रव्यस्येव
प्रहणं तस्य वर्तमानपर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भाव इति भावनिश्चेपान्तर्भावात् । न केवलज्ञानादिपर्यायाणां ग्रहणं तेपामिष भावरूपत्वात् । अचित्तमङ्गलं कृत्रिमाकृत्रिमचत्यालयादिः, न तत्स्थप्रतिमास्तु संस्थापनान्तर्भावात् । अकृत्रिमाणां कथं स्थापनाव्यपदेशः ?
इति चेन्न, तत्रापि बुद्धवा प्रतिनिधां स्थापितमुख्योपलम्भात् । यथा अग्निरिव माणवकोऽिनः
तथा स्थापनव स्थापनिति तामां तद्वव्यपदेशोषपत्तेर्वा । तद्भयमिष मिश्रमङ्गलम् ।

तत्र क्षेत्रमङ्गलं गुण-परिणतासन-परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाण-

लेकित्तर मंगल भी सचिन, अचित्त और मिश्रके भेदंस तीन प्रकारका है। अरहंत आदिका अनादि और अनन्तरम्य जीवद्र्य सचित लेकित्तर ने(-आगमतद्व्यतिरिक्तद्रव्य-मंगल है। यहांपर केवलकानादि मंगल-पर्याययुक्त अरहंत आदिकका प्रहण नहीं करना चाहिये, किंतु उनके सामान्य जीवद्र्यका ही प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, वर्तमान-पर्यायसिंहत द्रव्यका भाविनक्षेपमें अन्तर्भाव होता है। इसलिय केवलकानादियुक्त अरहंतके आत्माकी भाविनक्षेपमें परिगणना होगी। उसकी द्रव्यितक्षेपमें गणना नहीं है। सकती है। उसीप्रकार, केवलकानादि पर्यायोंका भी इस लेकिन ने(-आगमद्व्यमंगलमें प्रहण नहीं होता है, क्योंकि, वे सब पर्याण भावस्वरूप होनेक कारण उनका भी भावनिक्षेपमें ही अन्तर्भाव होगा।

कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयादि अचित्त लोकं(त्तर ने:आगमतद्व्यतिरिक्तद्व्य-मंगल हैं। उन चैत्यालयोंमें स्थित प्रतिमाओंका इस निक्षेपमें ब्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, उनका स्थापना निक्षेपमें अन्तर्भाव होता है।

शंका - अक्तिम प्रतिमाओंमें स्थापनाका व्यवहार केसे संभव है ?

समाधान—इसप्रकार शंका करना उचित नहीं हैं, क्योंकि, अकृत्रिम प्रतिमाओंमें भी वृद्धिहारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर 'ये जिनेन्द्रदेव हैं' इसप्रकारके मुख्य व्यवहारकी उपलब्धि होती है। अथवा, अग्नि-तुल्य बालकके भी जिसप्रकार अग्नि कहा जाता है, उसीप्रकार कृत्रिम प्रतिमाओंमें की गई स्थापनाके समान यह भी स्थापना है, इसीलये अकृत्रिम जिन प्रतिमाओंमें स्थापनाका व्यवहार है। सकता है। उक्त दोनों प्रकारके सचित्त और अचित्त मंगलोंको मिश्र-मंगल कहते हैं।

गुणपरिणत आसनक्षेत्र, अर्थात् जहां पर योगासन वीरासन इत्यादि अनेक आसनोंसे तद्नुकुल अनेक प्रकारके योगाभ्यास, जितेन्द्रियता आदि गुण प्राप्त किये गये हीं ऐसा क्षेत्र, परिनिष्क्रमणक्षेत्र, केवलकानीत्पत्तिक्षेत्र और निर्वाणक्षेत्र आदिको क्षेत्रमंगल कहते हैं।

गणपरिणटासण परिणिकसण केवलस्य णाणस्य । उप्पत्ती इय पहुर्दा बहुभेय स्वत्तमगलय ॥ एद्स्य उदाहरण यावाणगर जयतचपाटी । आहुङ्बस्थपहुर्दा पणवीस-भिद्यपणस्यधगणि ॥ देवअविद्वदेकेवलणाणावदृद्धः

श्रेत्रादिः । तस्योदाहरणम्, ऊर्ज्ञयन्त-चम्पा-पावा-नगरादिः । अधीष्टारत्न्यादि-पंचीवंशन्यु-त्तर-पंच-धनुः-श्नत-प्रमाण-श्नरीर-स्थित-केवल्याद्यवष्टब्धाकाश-देशा वा, लोकमात्रात्म-प्रदेशेलीक-पूरणापूरित-विश्व-लोक-प्रदेशा वा ।

तत्थ काल-मंगलं णाम<sup>3</sup>, जिम्ह काले केवल-णाणादि-पञ्जपिह परिणदे। कालां पाव-मल-गालणत्तादो मंगलं। तस्योदाहरणम्, परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-पिनिर्वाण-दिवसादयः। जिन-मिहम-सम्बद्ध-कालोऽपि मङ्गलम्। यथा, नन्दीक्वरदिवसादिः।

तत्थ भाव-मंगलं णामं, वर्तमानपर्यायोपलिसतं द्रव्यं भावः। म हिविधः आगमनोआगमभेदात् । आगमः सिद्धान्तः । आगमदो मंगल-पाहुड-जाणओ उवज्ञत्तो । णो-आगमदो भाव-मंगलं दुविहं, उपयुक्तस्तत्परिणत इति । आगममन्तरेण अर्थोपयुक्त उपयुक्तः । मङ्गलपर्यायपरिणतन्तत्परिणत इति ।

आगे उदाहरण देकर इसका खुलासा किया जाता है—

ऊर्जयन्त (गिरनार पर्वत) त्रम्पापुर और पावापुर आदि नगर क्षेत्रमंगल हैं। अथवा, साढ़े तीन हाथसे लेकर पांचसें। पर्चास धनुप तकके शरीरमें स्थित और केवलक्षाना-दिसे व्याप्त आकाश-प्रदेशोंको क्षेत्रमंगल कहते हैं। अथवा लोकप्रमाण अत्मप्रदेशोंसे लेक-पृरणसमुद्धातदशामें व्याप्त किये गय समस्त लेकिके प्रदेशोंको क्षेत्रमंगल कहते हैं।

जिस कालमें जीव केवलशानादि अवस्थाओंको प्राप्त होता है उसे पापरूपी मलका गलानेवाला होनेके कारण कालमंगल कहते हैं। उदाहरणार्थ, दीक्षाकल्याणक, केवलशानकी उत्पत्ति और निर्वाण-प्राप्तिके दिवस आदि कालमंगल समझना चाहिये। जिन-महिमासम्बन्धी काल को भी कालमंगल कहते हैं। जैसे, आष्टाहिक पर्व आदि।

वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको भाव कहते हैं। वह आगमभावमंगल और नेआगम-भावमंगलके भेदसे दो प्रकारका है। आगम सिद्धान्तको कहते हैं, इसलिये जो मंगलिवपयक शास्त्रका क्षाता होते हुए वर्तमानमें उसमें उपयुक्त है उसे आगमभावमंगल कहते हैं। नेा-आगम-भावमंगल, उपयुक्त और तत्परिणतके भेदसे दो प्रकारका है। जें। आगमके विना ही मंगलके अर्थमें उपयुक्त है उसे उपयुक्तनो-आगमभावमंगल कहते हैं और मंगलकप पर्याय अर्थात्

गयणंदमा वा। संद्रीघणंनेत्तअत्पर्वदेसगढलोयपुरण पुण्णा। विण्णाम लोयाण होदि पंदमा वि मगल खेता।। ति. ५ - ४, २१-४४

१ ' अर्थाष्ट ' इत्यत्र ' अर्बचतुर्व ' इति पाठेन मान्यम ।

२ जस्मि कांळ केवळणाणादि मगळ पारणमदि॥ परिणिकमण केवळणाणव्सविण प्रादपवेसाटा। पापमळ गाळणादो पण्णत्तं काळमगळ एद॥ एव अणयमय हवेदि तकाळमगळ पत्रः। जिणमहिमासवय णटासस्टाव-पहुंदीओ। ति. प. १, २४-२६.

३ मंगलपञ्चार्पात उत्रलक्षियजीवदात्रमंत्त च । भाव मगलमंद पठियउ मन्यादिम-झयतेन्॥ ति. प १,२७०

एदेसु णिक्खेवेसु कंण णिक्खेवेण पयोजणं ? णो-आगमटो भाव-णिक्खेवेण नष्परिणएण पयोजणं। जदि णो-आगमदो भाव-णिक्खेवेण नष्परिणएण पयोजणं। जदि णो-आगमदो भाव-णिक्खेवेण नष्परिणदेण पयोजणिमयेरीहा णिक्खेवेहि इह कि पयोजणं ?

जन्य बहु जाणिजां अर्वारमिदं तन्य णिक्सिबंबे णियमा । जन्य बहुवं ण जाणिंदे चडहुयं णिक्सिबंबे तन्ये ॥ १४ ॥

# इदि वयणादो णिक्षेवो कदो ।

अथ स्यात्, किमिति निक्षेषः कियत इति ? उच्यते, त्रिविधाः श्रेतारः, अच्यु-त्पन्नः अवगताशेपविवक्षितपदार्थः एकदेशतोऽवगतिवविक्षतपदार्थ इति । तत्र प्रथमोऽ-च्युन्पन्नत्वान्नाध्यवस्यतीति । विवक्षितपदस्यार्थं द्वितीयः संशेते कोऽर्थोऽस्य पदस्याधिकृत

जिनेन्द्रदेच आदिकी वन्दनाः भावस्तुति आदिमें परिणत जीवको तत्परिणतने।आगमभावमंगल कहते हैं।

शंका - इन निक्षेपोमेंसे यहां (इस ग्रन्थावनारस्य प्रकरणमें ) किस निक्षेप से प्रयोजन हें ?

ममाधान - यहांपर तन्परिणतने।आगमभावमंगल से प्रयाजन है।

शंका — यदि यहां नत्परिणनने (आगमभावमंगल से ही प्रयोजन था, ते। अन्य निक्षे-पींके कथन करने से यहां क्या प्रयोजन है ? अर्थात प्रयोजनके विना उनका यहां कथन नहीं करना चाहियेथा।

समाधान—' जहां जीवादि पदार्थीके विषयमें बहुत जाने, वहांपर नियमसे सभी निक्षेपोंके छारा उन पदार्थीका विचार करना चाहिये। और जहांपर बहुत न जाने, तो वहांपर चार निक्षेप अवस्य करना चाहिये। अर्थात् चार निक्षेपोंके छारा उस वस्तुका विचार अवस्य करना चाहिये। ॥ १४॥

इस वजनके अनुसार यहांपर निक्षेपांका कथन किया गया।

पूर्वोक्त कथनके मान लेने पर भी, किस प्रयोजनकी लेकर निक्षेपोंका कथन किया जाता है, इसप्रकारकी शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं, कि श्रोता तीन प्रकारके होते हैं, पहला अव्युत्पन्न अर्थान् वस्तु-स्वरूपसे अनभिन्न, दूसरा संपूर्ण विवक्षित पदार्थको जाननेवाला, और तीसरा एकदेश विवक्षित पदार्थको जाननेवाला। इनमेंसे पहला श्रोता अव्युत्पन्न होनेके कारण विवक्षित पदके अर्थको कुछ भी नहीं समझता है। दूसरा 'यहां पर इस पदका कौनसा अर्थ अधिकृत है 'इसप्रकार विवक्षित पदके अर्थमें संदेह करता है, अथवा, प्रकरणप्राप्त अर्थको

१ श्रीतप ' जाणिजां दिन पाटः

२ जय य ज जाणेञ्जा निक्खंत्र निक्किये निक्क्षंत्र । जन्य वि अ न जाणेञ्जा चउम्म निक्क्षंत्र तत्थ ॥ अनः द्वाः १, ६०

इति, प्रकृतार्थादन्यमर्थमादाय विषयस्यित वा । द्वितीयवत्तृतीयोऽपि संशेते विषयंस्यित वा । तत्र यद्यव्युत्पन्नः पर्यायार्थिको भवेन्निक्षेषः क्रियते अव्युत्पन्नव्युत्पादनमुखेन
अप्रकृतिन्राकरणाय । अथ द्रव्यार्थिकः तद्द्वारेण प्रकृतप्ररूपणायाशेषिनिक्षेपाः उच्यन्ते
व्यितिरेकधर्मनिर्णयमन्तरेण विधिनिर्णयानुपपत्तेः । द्वितीयतृतीययोः मंश्रियतयोः
संशयविनाशायाशेषिनिक्षेपकथनम् । तयोरेव विषयम्यतोः प्रकृतार्थावधारणार्थं निक्षेपः
क्रियते । उक्तं च—

अत्रगय णिवारणर्द्धं पयदस्स प्रस्तवणा-णिमित्तः च । संसय-विणासणद्धः तचन्यवधारणद्वः च ॥ १**५**॥

निक्षेपविसृष्टः सिद्धान्तो वर्ण्यमानो वक्तुः श्रोतुश्चोन्पथोत्त्थानं कुर्यादिति वा ।

मङ्गलस्येकार्थ उच्यते. मङ्गलं पुण्यं एतं पत्तित्रं प्रश्नमतं शिवं शुभं कल्याणं भद्रं

छोड़ कर और दुसरे अर्थको ग्रहण करके विपरीत समझता है। दुसरी जातिके श्रोताके समान तीसरी जातिका श्रोता भी प्रकृत पदके अर्थमें या ते। संदृह करता है, अथवा, विपरीत निश्चय कर लेता है।

उनमेंसे यदि अञ्युत्पन्न श्रेति। पर्यायका अर्था अर्थात् पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा यस्तुकी किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है, ते। उस अञ्युत्पन्न श्रेताको प्रकृत विषयकी ज्युत्पत्तिके हारा अप्रकृत विषयके निराकरण करनेके लिथे निक्षेपका कथन करना चाहिये। यदि वह अञ्युत्पन्न श्रोता ह्रव्याधिक है, अर्थात् सामान्यरूपमे किसी वस्तुका स्वरूप जानना चाहता है, ते। भी निक्षेपोंके हारा प्रकृत पदार्थके प्ररूपण करनेके लिये संपूर्ण निक्षेप कहे जाते हैं, क्योंकि, विद्येष धर्मके निर्णयके विना विधिका निर्णय नहीं है। सकता है। दूसरी और तीसरी जातिके श्रोताओंको यदि संदेह हो, ते। उनके संदेहको दूर करनेके लिये संपूर्ण निक्षेपोंका कथन किया जाता है। और यदि उन्हें विपरीत ज्ञान है। गया हो, ते। प्रकृत अर्थात् विवक्षित घम्तुके निर्णयके लिये संपूर्ण निक्षेपोंका कथन किया जाता है। कहा भी है—

अप्रकृत विषयके निवारण करनेके लिये, प्रकृत विषयके प्ररूपण करनेके लिये, संशयका विनाश करनेके लिये और तत्वार्थका निश्चय करनेके लिये निक्षेपोंका कथन करना चाहिये॥१५॥

अथवा, निक्षेपोंको छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धान्त संभव है वक्ता और श्रोता दोनोंको कुमार्गमें ले जावे, इसलिये भी निक्षेपोंका कथन करना चाहिये।

अब मंगलके एकार्थ-वाचक नाम कहते हैं, मंगल, पुण्य, पृत, पवित्र, प्रशस्त, शिव,

१ नन् निक्षेपामावेऽपि प्रमाणनयरिधगस्यत एव तत्वार्थ इति चंद्रा, अप्रकृतिनगकरणार्थन्वात , प्रकृतप्रहृपणार्थन्वाच निक्षेपस्य । न खुङ्खामादावप्रकृते प्रमाणनयिधगतो भावो व्यवहारायाल, मुख्योपचारिवभागेनेव तत्मिद्धे । न च तिहभागो नामादिनिक्षेपैर्विना सभवति, येन तदभावेऽपि तत्वार्थाधिगतिः स्यात । लर्घाय पृ. ९९०

माँग्यमित्येवमादीनि मङ्गलपर्यायवचनानि । एकार्थप्ररूपणं किमिति चेन् , यतो मङ्गलार्थोऽनेकश्रब्दाभिधेयस्ततोऽनेकेषु शास्त्रषु नकाभिधानः मङ्गलार्थः प्रयुक्तिश्चिरंतना-चार्थः । सोऽव्यामोहेन शिप्यः सुखेनावगम्यत इत्येकार्थ उच्यते 'यद्येकशब्देन न जानाति ततोऽन्येनापि शब्देन जापयितव्यः ' इति वचनाद्या ।

मङ्गलस्य निरुक्तिरुच्यते, मलं गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति विध्वंसयतीति मङ्गलम् । तन्मलं द्विविधं द्रव्यभावमलभेदात् । द्रव्यमलं द्विविधम् , बाह्य-माभ्यतरं च । तत्र म्वदरजोमलादि बाह्यम् । घन-कठिन-जीव-प्रदेश-निवद्ध-प्रकृति-स्थित्य-नुभाग-प्रदेश-विभक्त-ज्ञानावरणाद्यष्टविध-कम् । अज्ञानादर्शनादिपरि-

**ट्युभ, कल्याण, भट्ट और सीस्य इत्यादि मंगलेक पर्यायवाची नाम हैं।** 

शंका—यहां पर मंगलेके एकार्थ-वाचक अनेक नामंका प्ररूपण किसलिये किया गया है ?

ममाधान -- क्योंकि, मंगलरूप अर्थ अनेक-शब्द-वाच्य हे, अर्थात् अनेक पर्यायवाची नामोंके द्वारा मंगलरूप अर्थका प्रतिपादन किया जाता है, इसलिय प्राचीन आचार्योंने अनेक शास्त्रोंमें अनेक अर्थात् भिन्न भिन्न शिन्न शब्दोंके द्वारा मंगलरूप अर्थका प्रयोग किया है। इसमें मिनिश्लमके विना शिष्योंका मंगलके पर्याय-वाची उन सब नामोंका सरलतापूर्वक बान हो जावे, इसलिय यहां पर मंगलके एकार्थ-वाची नाम कहे हैं।

अथवा, 'यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषयको नहीं समझ पावे, तो दूसरे शब्दों के हारा उसे क्षान करा देना चाहिये ' इस वचनके अनुसार भी यहांपर मंगलम्प अर्थके पर्याय-वाची अनेक नाम कहे गये हैं।

अब मंगलकी निरुक्ति (ब्युरपित्त-जन्य अर्थ) कहते हैं। जो मलका गालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। इंब्यमल और भावमलके भेदसे वह मल दो प्रकारका है। इंब्यमल भी दे। प्रकारका है, बाह्य-इंब्यमल और आभ्यन्तर-इंब्यमल। इनमेंसे, पसीना, धृलि और मल आदि बाह्य इंब्यमल हैं। सान्द्र और कठिनरूपसे जीवके प्रदेशोंसे बंधे हुए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश इन

१ पुण्ण पृद्पविता पस बासवभाज्यमक ठाणा | सहसोक्तादा सञ्चे णिद्दिहा मगळस्स प जाया ॥ ति. प. १, ८०

२ सालयदि विणासयद घाटेदि देर्नेद होते साधयदे । विद्वसेदि मलाई जम्हा तम्हा य मगरू भणिद ॥ ति. प. १,९

दाण्णि वियत्पा हाति ह मलस्स इम द्व्यसावसर्णह । ति. प. १, १०.

४ दश्रमल इबिहाप बाहिरमञ्मतर त्त्य । सदमलरेणकतमपहुदा बाहिरमल समिद्व । ति. प. १, १०-४१.

५ पण् दिरजावपदेस णित्रधरूवाइ पर्याविधिदेशाई। जेणभागपदसाइ चर्राह पत्तकभाजमाण तु 🖟

णामा भावमलम्।

अथवा अर्थाभिधानप्रत्ययभेदाि विधं मलम् । उक्तमर्थमलम् । अभिधानमलं तद्वाचकः शब्दः । तयोरुत्पन्नचुद्धिः प्रत्ययमलम् । अथवा चतुर्विधं मलं नामस्थापना- द्रव्यभावमलभेदात् । अनेकिविधं वा । तन्मलं गालयित विनाशयित विध्वंमयतीित मङ्गलम् । अथवा मङ्गं सुम्बं तल्लाित आदत्त इति वा मङ्गलम् । उक्तं च—

मंङ्गराव्दोऽयमुद्दिष्टः पुण्यार्थस्याभिवायकः । तन्त्रातीत्युच्यते सद्भिमङ्गत्य मङ्गत्यार्थिभिः ॥ १६ ॥

भेदोंमें विभक्त ऐसे ज्ञानावरणादि आट प्रकारके कर्म आभ्यन्तर द्रव्यमल हैं। अज्ञान और अदर्शन आदि परिणामेंको भावमल कहते हैं।

अथवा, अर्थ, अभिधान (शब्द) और प्रत्यय (ज्ञान) के भेदले मल तीन प्रकारका होता है। अर्थमलको तो अभी पहले कह आये हैं, अर्थान जो पहले बाह्य द्वयमल, आभ्यन्तर द्वव्यमल और भावमल कहा गया है उसे ही अर्थमल समझना चाहिये। मलके वाचक शब्दोंको अभिधान मल कहते हैं। तथा अर्थमल और अभिधानमलमें उत्पन्न हुई वुद्धिको प्रत्ययमल कहते हैं।

अथवा, नाममल, स्थापनामल, द्रव्यमल और भावमलके भेदले मल चार प्रकारका है। अथवा, इसीप्रकार विवक्षाभेद्दंगे मल अनेक प्रकारका भी है। इसप्रकार ऊपर कहे गये मलका जो गालन करे, विनादा करे व ध्वंस करे उसे मंगल कहते हैं।

अथवा, मंग शब्द मुख्याची है उसे जो लावे, प्राप्त कर उसे मंगल कहते हैं। कहा भी है—

यह मंग शब्द पुण्यरूप अर्थका प्रतिपादन करनेवाला माना गया है। उस पुण्यको जो लाता है उसे मंगलके इच्छक सत्युक्त मंगल कहते हैं ॥ १६ ॥

णाणावरणपहुदा अद्वविह कम्ममान्वस्थावस्य । अञ्मनग्डव्यमेट जावपदेसं णिबद्धमिदि हदो । नि. प. १, ११-१२.

- भावस्क णाद्व अण्णाणादमणादिपीरणामी। ॥ ति. प. १, १२.
- २ अहवा बहुमयगय णाणावरणादि दन्त्रमावमरुमेदा । ति प. १, १४.
- २ ताइ गालंदि पृद्व जदी तदी मगल मणिद ॥ ति. प. १, १४.
- ४ अहवा मर्ग संक्रिय लाढि हु गेण्हेंदि मगल तस्हा । एटाण कन्जिसिद्धि मगलगर्रथेटि गेयकचारो ॥ ति पर १ १ १४, १५०
- ५ पृथ्वं आहरिर्णाह मगलपृथ्व च वाचिद सणिद । त छादि हु आदत्ते जदा तदा मगलप्यवर ॥ ति. प. १, १६०

ेपाप मलमिति श्रोक्तमुपचारसमाश्रयात । तद्धि गालयतीत्युक्तं मङ्गलं पण्डितैर्जनंः ॥ १७ ॥

अथवा मङ्गित गच्छिति कर्ता कार्यसिद्धिमनेनास्मिन वेति मङ्गलम् । मङ्गलशब्द-स्यार्थविषयनिश्वयोत्पादनार्थं निरुक्तिरुक्ता । मङ्गलस्यानुयोगं उच्यते-

कि कम्स केण कत्थ व कर्वाचरं कदिविधो य मात्रे। ति । इति वयणादो । हि आणओग-इरोहि मन्त्रे भावाणुगतत्र्वा ॥ १८ ॥ इदि वयणादो ।

र्कि मङ्गलम् १ जीवा मङ्गलम् । न सर्वजीवानां मङ्गलप्राप्तिः द्रव्यार्थिकनयापेक्षया मङ्गलपर्यायपरिणतजीवस्य पर्यायार्थिकनयापेक्षया केवलज्ञानादिपर्यायाणां च मङ्गल-

उपचारमें पापको भी मल कहा है। इसलिये जो उसका गलन अर्थान नाश करता है। उसे भी पण्डितजन मंगल कहते हैं॥ १७॥

अथवा कर्ना, अर्थान किसी उदिए कथिको करनेवाला, जिसके द्वारा या जिसके किये जाने पर कार्यको (सिद्धिको प्राप्त होता है उसे भी मंगल कहते हैं। इसतरह मंगल शब्दके अर्थ-विषयक निश्चयके उत्पद्म करनेके लिये मंगल शब्दकों निरुक्ति कही गई है।

अब मंगलका अनुयोग कहते हैं, अर्थात अनुयोगद्वारा मंगलका निरूपण करते हैं।

विशेषाथ— जिनेन्द्रकथित आगमका पूर्वापर संदर्भ (मलाते हुए अनुकूल व्याख्यान करनेका अनुयाग कहते हैं। अथवा, सृत्रका उसके वाच्यरूप विषयके साथ संबन्ध जोड़नेको अनुयाग कहते हैं। अथवा, एक ही भगवन्-प्रोक्त-सृत्रके अनन्त अर्थ होते हैं, इसिल्य सृत्रकी 'अणु ' संझा है। उस स्क्ष्मरूप सृत्रका अर्थरूप विस्तारके साथ संबन्धके प्रतिपादन करनेको अनुयोग कहते हैं।

पदार्थ क्या है, किसका है, किसके छारा होता है, कहां पर होता है, कितने समय तक रहता है, कितने प्रकारका है, इसप्रकार इन छह अनुयोग-छारोंसे संपूर्ण पदार्थीका झान करना चाहिये ॥ १८ ॥ इस यचनसे अनुयोगछारा मंगलका निरूपण किया जाता है।

मंगल क्या है ? जीव ही मंगल है। किन्तु जीव को मंगल कहनेसे सभी जीव मंगलरूप नहीं हो जावेंगे, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा मंगलपर्यायसे परिणत जीवको अर्थात् मंगल करते हुए जीवको, और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा केवलक्षानादि पर्यायोंको मंगल माना है।

- १ पात मरु नि मण्णिद विचारसस्वण्ण जीवाण । नि गालेदि विणास णेदि नि भणिति मगळं केई ॥ ति पर १,१७०
- २ अण्आंयणमण आगी स्यस्स नियएण जमीमधेएण । बाबारी वा जीगी जी अणुरूबीऽणुकुछी वा ॥ अहवा जमत्थओ थोवपच्छमावेहि सुयमणे तस्स । अमिधेए वावारी जीगी तेणं व सैंबंधो॥ वि. सा. १३९३, १३९४-
- ३ मृलाचा ७०५. दुविहा परूवणा, अप्पया य नवहा य अप्पया इणमो । कि कस्स केण व किर्ह केविचिरं कहिबों य भवे ॥ आकृति ८६४. तानीमानि षडनुयोगद्वाराणि, निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ।

### त्वाभ्युपगमात् ।

कस्य मङ्गलम् १ द्रव्यार्थिकनयार्पणया नित्यतामाद्धानस्य पर्यायार्थिकनयार्पण-योत्पाद्विगमात्मकस्य । देवदत्तात्कम्बलस्येव न जीवान्मङ्गलपर्यायस्य भेदः सुवर्ण-स्याङ्गलीयकमित्यत्राभेदेऽपि पष्टग्रुपलम्भतोऽनेकान्तात् ।

केन मङ्गलम् ? औद्यिकादिभावैः।

क मङ्गलम् ? जीव । कुण्डाद्धदराणामिव न जीवान्मङ्गलपर्यायम्य भेदः मारे स्नम्भे

मंगल किसके हं।ता है? द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नित्यताको धारण करनेवाले अर्थात् सदाकाल एक-स्वरूप रहनेवाले और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा उत्पाद और व्ययस्वरूप जीवके मंगल होता है। यहां पर जिसप्रकार (कम्बल देवदत्तका होते हुए भी) देवदत्तसे कम्बलका भेद है, उसप्रकार जीवका मंगलक्ष पर्यायसे भेद नहीं है। क्योंकि, 'यह अंगुठी स्वर्णकी हैं 'यहां पर अभेदमें, अर्थात् अंगुठीरूप पर्याय स्वर्णसे अभिन्न होने पर भी जिसप्रकार भेदघीतक पछी विभक्ति देखी जाती हैं, उसीप्रकार 'जीवस्य मंगलम् ' यहां पर भी अभेदमें पछी विभक्ति समझना चाहिये। इसतरह संबन्धकारकमें अनेकान्त समझना चाहिये। अर्थात् कहीं पर दे पदार्थोंमें भेद होने पर भी संबन्धकी विवक्षासे पछी कारक होता है और कहीं पर अभेद होने पर भी पछी कारकका प्रयोग होता है।

किस कारणसे मंगल उत्पन्न होता है? जीयके ओदियक, ओपदामिक आदि भावेंसि मंगल उत्पन्न होता है।

विशेषार्थ — यद्यपि कर्मोके उपराम, अय और अयोपरामस सम्यक्रीनादिकी उत्पत्ति होती है, इसलिये उनसे मंगल की उत्पत्ति मानना नो ठीक है। परंतु औद्यिक भावसे मंगलकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है, इसलिये यहां पर 'औद्यिक आदि भावोंसे मंगल उत्पन्न होता है' यह कहना किसमकार संभव है? इसका समाधान इसमकार समझना चाहिये कि यद्यपि सभी औद्यिक भाव मंगलकी उत्पत्तिमें कारण नहीं है, फिर भी तीर्थकर प्रकृतिके उद्यसे उत्पन्न होनेवाला औद्यिक भाव मंगलका कारण है। इसलिये उसकी अयेक्षासे औद्यिक भावको भी मंगलकी उत्पत्तिके कारणोंमें प्रहण किया है।

मंगल किसमें उत्पन्न होता है ? जीवमें मंगल उत्पन्न होता है । जिसमकार क्रूंडेसे उसमें रक्खे हुए बेरोंका भेद है, उसमकार जीवसे मंगलपर्यायका भेद नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, 'सारे स्तंमः' अर्थात् बृक्षके सारमें स्तंम है। यहां पर जिसतरह अभेदमें भी सप्तमी विभक्तिकी

तः सः १, ७. तत्र किमित्यनयोगं वस्तुस्यरूपकथनं निर्देशः । कस्यत्यन्योगं स्वस्यत्याधिपत्यकथन स्वाभि वम् । केनैति प्रश्ने करणनिरूपण साधनम् । कारेमानित्यनुयोगं आधारप्रतिपादनमधिकरणम् । कियब्बिरमिति प्रश्ने कालप्ररूपणं स्थिति : । कतिविध इत्यनुयोगे प्रकारकथन विधानम् । लघीय पृ. ९५

१ प्रतिषु ' सारस्थस्तम्भः ' इति पाठः ।

इत्यत्राभेदेऽपि सप्तम्युपलम्भतोऽनेकान्तान् ।

कियि चर्रं मङ्गलम् ? नानाजीवापेक्षया सर्वोद्यम् । एकजीवापेक्षया अनाद्यपयविसतं साद्यपयविसतं साद्यपयविसतं साद्यपयविसतं साद्यपयविसति। विविधम् । कथमनाद्य-पर्यविसतता मङ्गलम्य ? द्रव्यार्थिकनयापेणया । तथा च मिथ्यादृष्टच्यवस्था-यामिष मङ्गलत्वं जीवम्य प्राम्नोति चेक्षेष दोषः इष्टन्वात् । न मिथ्याविस्तिप्रमादानां मङ्गलत्वं तेषां जीवन्वाभावान् । जीवा दि मङ्गलम् स च केवलज्ञानाद्यनन्तधमीनमकः । नावृतावस्थायां मङ्गलीभृतकेवलज्ञानाद्यभावः आविष्यमाणेकवलाद्यभावं तदावरणानुषपत्तः, जीवलक्षण्यांज्ञीनदर्शनयोग्भावं लक्ष्यम्याप्यभावाष्त्रेश्च । न चेवं तथाऽनुषलम्भाव ।

उपलब्धि होती है, उसीप्रकार 'जीवे मगलम् । यहा पर भी अभेदमे सत्तर्मा विभक्ति समझना चाहिये । इसतरह यह सिंह हुआ कि अधिकरण कारकके प्रयोगमे भी अनेकान्त है। अर्थाल कहीं भेदमें भी अधिकरण कारक होता है और कहां असदमें भी अधिकरण कारक होता है ।

कबतक मगल रहता है शाना जीवाकी अपेक्षा सर्वदा मगल रहता है आर एक जीवर्का अपेक्षा अनादि अनन्त, सादि अनन्त, आर सादि-सान्त उसप्रकार भगलके तीन भेद है। जाते हैं।

शंका – मगलमे एक जीवकी ापेक्षा अनादि-अनन्तपना कसे बनता है. अर्थात एक जीवके अनादि कारसे अनन्तकार तक मगल होता है यह कसे संभव है  $^2$ 

समाधान — द्रव्याधिक नयकी प्रधानतास मगलमे अनादि-अनतपना बन जाता है। अर्थात द्रव्याधिक नयकी मुर्यतास जीव अनादिकालसे अनन्तकाल तक सर्वदा एक स्वभाव अवस्थित है आर मगलकप पर्याय उससे सर्वधा भिन्न नहीं है। अनुप्य मगलमें भी अनादि-अनन्तपना बन जाता है।

शंका — इसतरह ता मिध्यादिष्ट अवस्थामे भी जीवका मगलपनकी प्राप्ति हो। जायगी ?

समाधान — यह कोई दोष नहा ह, क्योंकि, ऐसा प्रसंग ते। हमे इप्र ही है। कितु ऐसा मान लेने पर भी मिथ्यात्व, अविराति, प्रमाद आदि को मंगलपना सिद्ध नहीं है। सकता है, क्योंकि, उनमे जीवत्व नहीं पाया जाता है। मंगल ते। जीव ही है, आर वह जीव केवलक्कानादि अनन्त धर्मात्मक है।

आवृत अवस्थाम अर्थात् केवलक्षानावरण आदि कमंबन्धनकी दशामे मंगलीभृत केवलक्षानादिका अभाव हे, अर्थात् उस अवस्थामे वे सर्वथा नहीं पाये जाते । यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, तें। आवियमाण अर्थात् जो कमेंकि द्वारा आवृत होते हैं ऐसे केवलक्षानादिके अभावमें केवलक्षानादिको आवरण करनेवाले कमोंका सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । दूसरे, जीवके लक्षणरूप क्षान और दर्शनके अभाव मानने पर लक्ष्यरूप जीवके अभावकी भी आपत्ति आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जीवकी उपलब्ध नहीं होती न भस्मच्छन्नाग्रिना व्यभिचारः तापप्रकाशयोस्तत्राप्युपलम्भात्। पर्यायत्वात्केवलादीनां न स्थितिरिति चेन, अतुद्धज्ज्ञानसंतानापेश्वया तत्स्थैर्यम्य विरोधाभावात् । न छग्नस्थज्ञान-दर्श्वनयोरत्यत्वादमङ्गलत्वमेकदेशस्य माङ्गल्याभावे तिविश्वावयवानामप्यमङ्गलत्वप्राप्तेः। रजोज्यां ज्ञानदर्शने न मङ्गलीभृतकेवलज्ञानदर्शनयोरवयवाविति चेन्न, ताभ्यां व्यतिरिक्त-योस्तयोरसत्वात् । मत्याद्ये। प्रि सन्तीति चेन्न, तद्वस्थानां मत्याद्वपदेशात्।

है। ऐसा नहीं देखा जाता । किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी उसकी उपलब्धि होती ही है ।

यहां पर भस्मसे ढकी हुई अग्निके साथ व्यभिचार देख भी नहीं अता है, क्योंकि, नाप और प्रकाश की वहां पर भी उपलिध होती है।

विशेषार्थ- आवृत अवस्थामें भी केवलज्ञानादि पांच जाते हैं, क्योंकि, व जीवंक गुण हैं, यदि इस अवस्थामें उनका अभाव माना जाये तें। जीवंका भी। अभाव मानना पड़ेगा। इस अनुमानको ध्यानमें रखकर दांकाकारका कहना है कि इस तरह तें। भस्ममें ढकी हुई अग्निमें व्याभिचार हो। जावेगा, क्योंकि, भस्माच्छादित अग्निमें अग्निस्प द्रव्यका सद्भाव तें। पाया जाता है, कितु उसके धर्मस्प ताप और प्रकाशका सद्भाव नहीं। पाया जाता है। इसतरह हेतु विपक्षमें चला जाता है, अत्रुख वह व्याभचरित हो। जाता है। इसप्रकार शंकाकारका भस्ममें ढकी हुई अग्निके साथ व्याभचारका दोप देना ठीक नहीं है, क्योंकि, राखमें ढकी हुई अग्निमें भी उसके गुणधर्म ताप और प्रकाशकी उपलब्धि अनुमानादि प्रमाणों से बराबर होती है।

शंका—केवलज्ञानादि पर्यायमप हैं, इसलिये आवृतअवस्थामें उनका सङ्गव नहीं बन सकता है ?

ममाधान — यह रांका भी ठींक नहीं है. क्योंकि, कभी भी नहीं हरनेवाली ज्ञान-संतानकी अपेक्षा केवलज्ञानके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

छद्यस्थ अर्थान् अल्पक्षानियोंके ज्ञान और दर्शन अल्प होनेमात्रसे अमंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, ज्ञान और दर्शनके एकदेशमें मंगलपनेका अभाव स्वीकार कर लेने पर ज्ञान और दर्शनके संपूर्ण अवयवोंको भी अमंगल मानना पड़ेगा।

शंका - आवरणसे युक्त जीवेंकि ब्रान और दर्शन मंगलीभृत केवलबान और केवल-दर्शनके अवयव ही नहीं हो सकते हें ?

समाधान—ऐसा कहना ठींक नहीं है, क्योंकि, केवलबान और केवलदर्शनसे भिन्न बान और दर्शनका सद्भाव नहीं पाया जाता है।

शंका — केवलकान और केवलदर्शनसे अतिरिक्त मतिक्रानादि कान और चशुदर्शन आदि दर्शन ते। पाये जाते हैं। इनका अभाव कैसे किया जा सकता है?

समाधान — उस ज्ञान और दर्शनसंबन्धी अवस्थाओंकी मतिज्ञानादि और चश्चदर्शनादि नाना संज्ञादं हैं। अर्थात् ज्ञानगुणकी अवस्थाविद्रोषका नाम मत्यादि और दर्शनगुणकी अवस्था- तयोः केवलज्ञानद्र्यनाङ्करयोर्मङ्गलन्वे मिथ्यादृष्टिरिष मङ्गलं तत्रापि ता स इति चेद्भवतु तद्यतया मङ्गलम्, न मिथ्यात्वादीनां मङ्गलम्। तन्न मिथ्यादृष्टयः सुगतिभाजः सम्यग्द्र्यनमन्तरेण तज्ज्ञानस्य सम्यक्त्वाभावतन्तद्भावात्। कथं पुनस्तज्ज्ञानद्र्यनयोर्मङ्गल-त्वमिति चेन्न, सम्यग्दृष्टीनामवगताप्तम्वरूषाणां केवलज्ञानद्र्यनावयवत्वेनाध्यवसितर्जो- जुड्शानद्र्यनानामावरणविविक्तानन्तज्ञानद्र्यन्यक्तित्वतात्मस्मृतृणां वा पापश्चय-कारित्वतम्त्रयोग्नदृष्पत्तः। ने।आगमभव्यद्रव्यमङ्गलापेक्षया वा मङ्गलमनाद्यप्यवसानमिति। रत्नत्रयमुपादायाविनष्टेनवाप्तसिद्धम्बरूपापेक्षया नेगमनयेन माद्यप्यवसितं मङ्गलम् ।

विद्योषका नाम चश्चदर्शनादि है। यथार्थमें इन सब अवस्थाओं में रहनेवाले झान ओर दर्शन एक ही हैं।

र्शका — केवलकान और केवलदर्शनके अंकुरसप छग्नस्थोंके बान अंह दर्शनको मंगल-रूप मान लेने पर मिथ्यादाष्ट्र जीव भी मंगल संबाको प्राप्त होता है, क्योंकि, मिथ्यादाष्ट्र जीवमें भी वे अंकुर विद्यमान हैं ?

समाधान — यदि ऐसा है ते। भले ही मिथ्यादिए जीवकी ज्ञान और दर्शतरूपसे संगलपना प्राप्त है। किंतु इतनेसे ही मिथ्यात्व, अविराति आदिको संगलपना प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसलिये मिथ्यादिए जीव सुगतिको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, सम्य-क्शतके विना मिथ्यादिएयोंके ज्ञानमें समीचीनता नहीं आ सकती है। तथा समीचीनताके विना उन्हें सुगति नहीं मिल सकती है।

शंका--फिर मिथ्याद्वियोंके बान और दर्शनकी मंगलपना कैसे हैं ?

ममाधान — एसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, आप्तके स्वक्षपकी जाननेवाले, छन्नस्थोंके क्षान और दर्शनकी केवलकान और केवलदर्शनके अवयवस्पते निश्चय करनेवाले और आवरण-गहित अनन्तकान और अनन्तदर्शनस्प शक्तिले युक्त आत्माका स्मरण करनेवाले सम्यग्हिएयोंके क्षान और दर्शनमें जिसप्रकार पापका अयकारीपना पाया जाता है, उसीमकार मिथ्यादिएयोंके कान और दर्शनमें भी पापका अयकारीपना पाया जाता है। इसलिये मिथ्यादि एयोंके क्षान और दर्शनमें भी पापका अयकारीपना पाया जाता है। इसलिये मिथ्यादि एयोंके क्षान और दर्शनको भी मंगल माननेमें विरोध नहीं है। अथवा, नोआगमभाविद्वव्य-मंगलकी अपक्षा मंगल अनावि-अनंत है।

विशेषार्थ—जो आत्मा वर्तमानमं मंगलपर्यायसं युक्त तो नहीं है, किंतु भविष्यमं मंगलपर्यायसे युक्त होगा। उसके शक्तिकी अपेक्षासे अनादि-अनन्तरूप मंगलपना बन जाता है।

रत्नत्रयके। धारण करके कभी भी नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्रयंक द्वारा ही प्राप्त हुए सिद्धके स्वरूपकी अपेक्षा नैगमनयसे मंगल सादि-अनंत है।

विशेषार्थ--रत्नत्रयकी प्राप्तिसे साविपना और रत्नत्रय प्राप्तिके अनंतर सिद्ध स्वक-

मादिसपर्यवासितं सम्यग्दर्शनापेक्षया जघन्येनान्तर्मृहर्तकालमुत्कर्षेण पर्षष्टिमागगः देशोनाः ।

कतिविधं मङ्गलम् ? मङ्गलसामान्यात्तदेकविधम्, मुख्यामुख्यभेदतो द्विविधम्, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रभेदात्रिविधं मङ्गलम्, धर्मामिद्धसाध्वहद्भेदाचतुर्विधम्, ज्ञानदर्शन-त्रिगुप्तिभेदात् पश्चविधम्, 'णमा जिणाणं' इत्यादिनानेकविधं वा।

अथवा मंगलिम्ह छ अहियाराएँ दंडा वत्तव्या भवंति । तं जहा, मंगलं मंगल-कत्ता मंगल-करणीयं मंगलोवायो मंगल-विहाणं मंगल-फलिमिट्। एदेसिं छण्हं पि अत्थो उच्चेद् । मंगलन्थो पुच्युत्तो । मंगल-कता चाहम-विज्ञा-हाण-पारओ आहरियो । मंगल-करणीयं भव्य-जणो । मंगलोवायो ति र्यण-माहणाणि । मंगल-विहाणं एय-विहादि पुच्युत्तं । मंगलं-फलं देहिंगो कय-अब्भुद्य-णिम्सेयम-मुहाइतं । मंगलं मुत्तम्म आदीए

पकी जो प्राप्ति हुई है उसका कभी अन्त आनेवाला नहीं है। इसतरह इन दोनों धर्मीको ही विषय करनेवाले ( न एकं गमः नगमः ) नगमनयको अपेक्षा मंगल सादि-अनन्त है।

सम्यग्दरीनकी अपेक्षा मंगल सादि-सान्त समझना चाहिय । उसका जघन्य काल अन्तर्महर्ने हे और उत्हुए काल कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण है ।

मंगल वि.तने प्रकारका है ? मंगल-सामान्यकी अंपक्षा मंगल एक प्रकारका है । मुख्य और गाँ।णके भेदसे दें। प्रकारका है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्दान और सम्यक्तारित्र के भेदसे तीन प्रकारका है । धर्म, सिद्ध साधु और अर्हन्तके भेदसे चार प्रकारका है । ज्ञान, दर्शन और तीन गुप्ति के भेदसे पांच प्रकारका है । अथवा 'जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो ' इत्यादि रूपसे अनेक प्रकारका है ।

अथवा, मंगलके विषयमें छह अधिकारों हारा दंडकींका कथन करना चाहिये। वे इस प्रकार हैं। र मंगल, २ मंगलकर्ता, ३ मंगलकरणीय, ४ मंगल-उपाय, ५ मंगल-भेद और ६ मंगल-फल। अब इन छह अधिकारोंका अर्थ कहते हैं। मंगलका अर्थ तो पहले कहा जा चुका है। चौदह विद्यास्थानोंके पारगामी आचार्य-परमेष्ठी मंगलकर्ता हैं। भव्यजन मंगल करने योग्य हैं। रत्तव्यकी साधक सामग्री मंगलका उपाय है। एक प्रकारका मंगल, दो प्रकारका मंगल इत्यादि रूपसे मंगलके भेद पहले कह आये हैं। ऊपर कहे हुए मंगलादिकसे प्राप्त होने वाले अभ्युद्य और मोक्ष-सुस्के आधीन मंगलका फल है। अर्थात् जितने प्रमाणमें यह जीव मंगलके साधन मिलाता है उतने ही प्रमाणमें उससे जो यथायोग्य अभ्युद्य और निःश्रेयस सुस्न। मिलता है बही उसके मंगलका फल है। उक्त मंगल ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमें कहना

१ प्रतिषु 'नमा जिनानां 'इति पाठः।

२ ' अहियारेहि ' इति पाठः प्रतिमाति ।

## मज्झे अवमाणे च वत्तव्वं । उत्तं च--

आदीवसाण-मन्द्र पण्णत्तं मंगलं जिणिवेहि । नो कय-मंगल-विषयो वि णमो-सुनं पवस्त्वामि ॥ १९ ॥

निमु हाणेमु मंगलं किमहं वृचदे ? कय-कोउंय-मंगल-पायच्छित्ताँ विणयोवगया ।सिस्सा अज्झेदारो मोदारो वत्तारो आरोग्गमविग्धेण विज्ञं विज्ञा-फलं पार्वेतु नि । उत्तं च-

> अदिश्हि भद-वयणं भिस्सा छह्-पारया हवतुं ति । मजो अध्योश्विति य विज्ञा विज्ञा-फछ चरिमे ॥ २०॥

#### चाहिये। कहा भी हं-

जिनेन्द्रदेवने आदि, अन्त और सध्यमें संगल करनेका विधान किया है। अतः संगल-विनयको करके भी में नमोकार-मृत्रका वर्णन करता है॥ १९॥

र्शका — प्रत्थंक आदि, मध्य और अन्त, इसप्रकार तीन स्थानीमें संगळ करनेका उपदेश किसीलये दिया गया है?

ममाश्रान—मंगलसंबन्धी आवश्यक कृतिकर्म करनेवाले तथा मंगलसंबन्धी प्राय-श्चित्त करनेवाले अर्थान मंगलके लिये आग प्रारंभ किये जानेवाले कार्यमें दुःस्वप्रादिकने मनमें चंचलता आदि न हो इसलिये प्रायश्चित्तस्वरूप मंगलीक द्धि, अक्षत, चन्द्रनादिकको सामने रखनेवाले और विनयको प्राप्त ऐसे शिष्य, अध्येता अर्थान् पढ़नेवाले, श्रोता और वक्ता आरोग्य और निविध्नरूपेस विद्या तथा विद्याके फलको प्राप्त हों, इसलिये तीनों जगह मंगल करनेका उपदेश दिया गया है। कहा भी है—

शिष्य सरलतापूर्वक प्रारंभ किये गये ग्रंथाध्ययनादि कार्यके पारंगत हैं। इसलिये आदिमें भद्रयचन अर्थान् मंगलाचरण करना चाहिये। श्रारम्भ किये गये कार्यकी व्युच्छित्ति न हो इसलिये मध्यमें मंगलाचरण करना चाहिये, और विद्या तथा विद्याके फलकी प्राप्ति हो इसलिये अन्तमें मंगलाचरण करना चाहिये॥ २०॥

- १ मौसाम्यादिनिमित्त य स्वपनादि कियन त कोतुक्य । उन्त च मीर्मादिणिमित्तं परांग ण्डवणादि कीउग भणिय ॥ णाया १, १४
- २ कतानि कातुकमङ्गलान्येव पार्याश्रचानि दुःख्यप्तादिविधातार्थमवश्यकरणायन्वाद्येन्ते तथा । अन्ये त्वाहुः विपायच्छितं ति पादेन पादे वा प्रधायक्षदोषपरिहारार्थं पादच्यप्ता । कृतकातुकमङ्गलाश्च ते पादच्यप्ताश्चीति विमदः । तत्र कातुकानि मर्पातलकादानि, मङ्गलानि तु सिद्धार्थकदःयक्षतत्रवाङ्करादि । नगः २, ५, १०८ः द्यादाः
  - ३ पटमे मंगलतयणे सिस्सा मन्थस्म पारगा होति । मन्धिसम्मे णिव्विन्धं विज्ञा विज्ञाफल चिस्मे ॥ ति प. १, २९०

विद्राः प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दृष्टदेवाः परिलक्षयन्ति । अर्थान्ययेष्टांश्च सदा लभन्ते जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन ।। २१ ॥ आर्दा मध्येऽवसाने च मङ्गळं भाषितं बुँधः । तजिनेन्द्रगुणस्तोत्रं तदविष्ठप्रसिद्धये ॥ २२ ॥

तच मंगलं दुविहं णिबद्धमणिबद्धमिदि । तत्थ णिवद्धं णाम, जो मुत्तस्मादीए मृत्त-कत्तारेण णिवद्ध-देवदा-णमोक्तारो तं णिबद्ध-मंगलं । जो मृत्तम्मादीए मृत्त-कत्तारेण कय-देवदा-णमोक्तारो तमणिबद्ध-मंगलं । इदं पुण जीवद्वाणं णिबद्ध-मंगलं । यत्तो ' इमेसिं चोह्मण्डं जीवसमासाणं ' इदि एदम्स सृत्तम्मादीए णिबद्ध-' णमो अरिहंताणं ' इचादि-देवदा-णमोकार-दंमणादो ।

मुत्तं किं मंगलपुद् अमंगलिमिदि ? जिंदि ण मंगलं, ण तं सुत्तं पावकारणस्य

जिनेन्द्रदेवके गुणोंका कीर्तन करनेसे विद्य नाशको प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नहीं होता है, दृष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरन्तर यथेष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति होती है।

विद्वान पुरुषोंने, प्रारम्भ किये गये किसी भी कार्यके आदि, मध्य और अन्तमें संगल करनेका विधान किया है। वह मंगल निर्विध कार्यामिद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानके गुणेंका कीर्नन करना ही है।

वह मंगल दे। प्रकारका है, निबद्ध-मंगल और अनिबद्ध-मंगल। जे। प्रस्थेक आदिमें प्रस्थकारके द्वारा इप्टदेवता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है, अर्थात् स्होकादिक पसे रचा जाता है, उसे निबद्ध-मंगल कहते हैं। और जे। प्रस्थकारके द्वारा देवताको नमस्कार किया जाता है (किन्तु स्होकादिके द्वारा संग्रह नहीं किया जाता है,) उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। उनमेंसे यह 'जीवस्थान' नामका प्रथम खण्डागम निबद्ध-मंगल है, क्योंकि, 'इमेसि चोइसण्हं जीवसमासाणं 'इत्यादि जीवस्थानके इस मृत्रके पहले 'णमो अरिहंताणं 'इत्यादि रूपसे देवता-नमस्कार निबद्ध रूपसे देखनेमें आता है।

र्यका — मृत्र-ग्रन्थ स्वयं मंगलरूप है, या अमंगलरूप ? यदि सूत्र स्वयं मंगलरूप नहीं है, तो वह सूत्र भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, मंगलके अभावमें पापका कारण होनेसे

> १ णासिट विष्य मेटदि यहा देहा मरा ण लघित । इहा अत्थी लब्बाइ जिणणाम गहणमेत्तेण ॥ ति. प. १, ३०.

२ आदर्श प्रतिषु ' जो सुनस्सादीए सनकत्तारेण कयदत्रदाणमोकारी त णिबद्धमगळ। जो सनस्सादीए सनकत्तारेण णिबद्धो देवदाणमोकारी तमणिबद्धमंगळ ' इति पाटः ।

३ जह मंगल सयं चिय सत्थ तो किमिट् मगलग्रहणं ? सीममद्दमंगलपरिगाह थमेन तटमिटाण ॥ इह् मगल पि मंगलकुद्धीण मगल जहा साह । मगलनियकुद्धिपरिगाह वि नणु कारण भणित्रं ॥ वि. सा. २०, २१०

सुत्तत्त-विरोहादो । अह मंगलं, किं तत्थ मंगलेण एगदो चय कञ्ज-णिष्पत्तीदो इदि । ण ताव सुत्तं ण मंगलमिदि ? तारिय-पइज्जाभावादो परिसेसादो मंगलं म । सृत्तस्सादीए मंगलं पिढिज्जिदि, ण पुन्तृत्तदोसो वि दोण्हं पि पुध पुध विणासिज्जमाण-पाव-दंसणादो । पढण-विग्ध-विदावणं मंगलं । सुत्तं पुण ममयं पिढ अमंखेज्ज-गुण-येढीए पावं गालिय पच्छा सन्व-कम्म-क्षय-कारणमिदि । देवतानमम्कारोऽपि चरमावस्थायां कृत्स्नकर्मक्षय-कारीति द्वयोरप्येककार्यकर्तृत्विमिति चन्न, सन्नविपयपरिज्ञानमन्तरेण तम्य तथाविधसामध्यी-भावात् । शुक्कध्यानान्मोक्षः, न च देवतानमस्कारः शुक्कध्यानमिति ।

इदाणि देवदा-णमोकार-मुत्तम्मत्थो उच्चदे ।

' णमे। अरिइंताणं ' अरिइननादुग्हिन्ता । नर्कतिर्यकुमानुष्य-

उसका सुत्रपंनमे विरोध पड़ जाता है। और यदि मृत्र स्वयं मंगलमप है, तो फिर उसमें अलगसे मंगल करनेकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि, मंगलस्प एक सृत्र-ग्रन्थसे ही कार्यकी निष्पत्ति हो जाती है ? और यदि कहा जाय कि यह मृत्र नहीं है, अतएव मंगल भी नहीं है, तो ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया कि यह मृत्र नहीं है। अतएव यह सृत्र है और परिशेष न्यायसे मंगल भी है। तब फिर इसमें अलग से मंगल क्यों किया गया ?

समाधान — मृत्र के आदि में मंगल किया गया है तथापि पूर्वोक्त दोप नहीं आता है, क्योंकि, मृत्र और मंगल इन दोनों से पृथक पृथक रूपमें पापीका विनादा होता हुआ देखा आता है।

निषद्ध और अनिषद्ध मंगल पठनमें आनेवाल विझोंको दूर करना है, और सुत्र, प्रति-समय असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपमं पापोंका नाश करके उसके बाद मंपूर्ण कर्मीके क्षयका कारण होता है

शंका — देवता-नमस्कार भी अन्तिम अवस्थामं संपूर्ण कमोंका क्षय करनेवाला होता है, इसालिये मगल और मूत्र ये दोनों ही एक कार्यको करनेवाले हैं। फिर दोनोंका कार्य भिन्न भिन्न क्यों बतलाया गया है?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, सुत्रकथित विषयके परिज्ञानके विना केवल वेचता-नमस्कारमें कर्मक्षयकी सामर्थ्य नहीं है। मोक्षकी प्राप्ति शुक्कथ्यानसे होती है, परंतु देवता-नमस्कार तो शुक्कथ्यान नहीं है।

विशेषार्थ — शास्त्रज्ञान गुक्राध्यानका साक्षात् कारण है और देवता-नमस्कार परंपरा कारण है, इसलिये दोनोंके अलग अलग कार्य बतलाये गये हैं।

अब देवता-नमस्कार सूत्रका अर्थ कहते हैं। 'णमो अरिहंताणं ' अरिहंतोंको नमस्कार हो। धरि अर्थात् बादुओंके 'हननात् ' अर्थात् नावा करनेसे 'अरिहंत ' यह संबा प्राप्त होती त्रेतावासगताशेषदुःखप्राप्तिनिमित्तत्वादिरमिहिः । तथा च शेषकर्मव्यापारो वैकल्यमुपेयादिति चेन्न, शेषकर्मणां मोहतन्त्रत्वात् । न हि मोहमन्तरेण शेषकर्माणि स्वकार्यनिष्पत्ती व्यापृतान्युपलभ्यन्ते येन तेषां स्वातन्त्र्यं जायेत । मोहे विनष्टेऽपि कियन्तमपि कालं शेषकर्मणां सत्त्वोपलम्भान्न तेषां तत्तन्त्रत्विमिति चेन्न, विनष्टेऽरी जन्ममरणप्रवन्धलक्षणसंसारोत्पादनसामर्थ्यमन्तरेण तत्सत्त्वस्यासत्त्वसमानत्वात् केवलज्ञानाद्यशेपात्मगुणाविर्मावप्रतिबन्धनप्रत्ययसमर्थत्वाच । तस्यारेहीननाद्रिहन्तां ।

रजोहननाद्वा अग्हिन्ता। ज्ञानदगावरणानि रजांमीव बहिरङ्गान्तरङ्गाशेपत्रिकालगोच-रानन्तार्थव्यञ्जनपरिणामात्मकवम्तुविषयबोधानुभवप्रतिबन्धकत्वाद्रजांमि । मोहोऽपि रजः

हैं। नरक, तिर्यंच. कुमानुप और प्रेत इन पर्यायों में निवास करनेसे होनेवाले समस्त दुःखेंकी प्राप्तिका निमित्तकारण होनेसे मोहको ' अरि ' अर्थान् शत्रु कहा है।

र्शका - केवल मेहको ही अरि मान लेनेपर द्रोप कमोंका व्यापार निष्फल हो जाता है?

ममाधान — ऐसा नहीं हैं. क्योंकि, बाकीके समस्त कर्म मेहिके हैं। आधीन हैं। मोहके विना दोए कर्म अपने अपने कार्यकी उत्पत्तिमें व्यापार करने हुए नहीं पाये जाते हैं। जिससे कि वे भी अपने कार्यमें स्वतन्त्र समझे जायं। इसिलिये सद्या अरि मोह ही है, और दोए कर्म उसके आधीन हैं।

र्यका — मोहके नए हो। जाने पर भी कितने ही काल तक दोप कमाँकी सत्ता रहती है, इसलिये उनके। मोहके आधीन मानना उचित नहीं है ?

ममाधान — ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, मेहिरूप अरिक नष्ट हो जाने पर जन्म, मरणकी परंपरारूप संसारके उत्पादनकी सामर्थ्य रोप कर्मोंमें नहीं रहनेसे उन कर्मोंका सत्व असत्वेक समान हो जाता है।

तथा केवलक्कानादि संपूर्ण आत्म-गुणांके आविर्भावके रोकनेमें समर्थ कारण होनेसे भी मोह प्रधान रात्रु है, और उस रात्रुके नारा करनेसे 'अरिहंत 'यह संक्षा प्राप्त होती है।

अथवा, रज अर्थात् आवरण-कर्मोंके नाद्य करनेसे 'अरिडंन ' यह संझा प्राप्त होती है। झानावरण और दर्शनावरण कर्म धृतिकी तरह, बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयभूत-अनन्त अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यायस्वरूप वस्तुओंको विषय करनेवाले बोध और अनुभवके प्रतिबन्धक होनेसे रज कहलाते हैं। मोहको भी रज कहते हैं, क्योंकि, जिसप्रकार जिनका मुख

१ प्रतिए अत्रान्यत्र च ' अग्हितः ' इति पाटः । गगद्दोसकसाए य इदियाणि य पच य । परीसंद् उवसमंग णासयता णमोरिहा ॥ मुखाचाः ५०४. अट्टविह पि य कम्म अरिभयं होइ सञ्वजीवाण । त कम्ममार्रि होना अरिहता न्तेण युच्चंति ॥ इंदियविसयकसाण परीसंहे वेयणा उवस्ममो । एण अरिणो हता अरिहेता तेण युच्चंति ॥ वि. भा २५८३, ६५८२.

भस्मरजसा पूरिताननानामिव भृयो मोहावरुद्धात्मनां जिह्नभावे।पलम्भात् । किर्मिति त्रितयस्यव त्रिनाश उपदिश्यत इति चेन्न, एतिहनाशम्य शेपकर्मविनाशाविना-भावित्वात् । तेपां हननादांरहन्ता ।

ग्हम्याभावाद्वा अरिहन्तां। ग्हम्यमन्तरायः, तम्य श्रेषघातित्रितयविनाशाविनाः भाविना अष्टवीजविन्नःशक्तीकृताघातिकमणो हननादरिहन्ता।

अतिशयप्जार्द्दत्वाद्वाहिन्तः । म्बर्गावतर्णजनमाभिषेकपरिनिष्क्रमणकेवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाणेषु देवकृतानां प्रजानां देवासुरमानवप्राप्तपृजाभ्योऽधिकत्वाद्तिशयानामर्देत्वा-द्योग्यत्वादर्द्दन्तः ।

भस्मसे व्यात होता है उनमें जिम्हभाव अर्थात् कार्यकी मन्दना देखी जानी है, उसीप्रकार मोहमें जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्हभाव देखा जाता है, अर्थात् उनकी स्वानुभृतिमें कालुप्य, मन्दता या कृदिलता पाई जाती है।

शंका — यहां पर केवल नीनों. अर्थान मोहर्नाय, ज्ञानावरण और द्रीनावरण कमेंके ही विनाजका उपदेश क्यों दिया गया है?

समाधान — गमा नहीं समझना चाहिये. क्योंकि, दोप सभी कमींका विनादा इन तीन कमींके विनादाका आवनाभावी है। अर्थात इन तीन कमींके नादा ही जाने पर दोप कमींका नादा अवस्थेभावी है। इसप्रकार उनका नादा करनेसे अरिडंत संक्षा प्राप्त होती है।

अथवा. 'रहस्य के अभावसे भी अरिहंत संबा प्राप्त होती है। रहस्य अन्तराय कर्मको कहते हैं। अन्तराय कर्मका नादा दोप तीन यातिया कर्मोंके नादाका अविनाभावी है। और अन्तराय कर्म के नादा होनेपर अधातिया कर्म भ्रष्ट बीज के समान निःदाक्त हो जाते हैं। ऐसे अन्तराय कर्मके नादास अरिहंत संबा प्राप्त होती है।

अथवा, सानिशय पृजाके योग्य होनेसे अईन संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि, गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल और निर्वाण इन पांचों कल्गाणकोंमें देवोंहारा की गई पृजाएं देव, असुर और मनुष्योंको प्राप्त पृजाओंसे अधिक अर्थान महान् हैं, इसलिये इन अनिशयोंके योग्य होनेसे अईन् संज्ञा समझना चाहिये।

अरहीत णमाकार आरहा प्रजा समत्तमा अल्। रजन्ता भारेहीत य अरहता तण उच्च ॥ मृगचा ५०५ अरिहीत वद्णणमगणाः अल्हिन प्रयमकार । सिद्धिगमण च अल्हित अरहता तेण वचीत ॥ देवामरमण्यमं अरिहा पृक्षा मुरुतमा जम्हा । अल्लि तना रय हना अल्हिता तण वचीत ॥ वि. मा. २५८४, ३५८५.

२ आंवयमान वा रह. एकान्तरूपी टशः, अन्तश्च मन्य गिरिगृहादीना सर्ववेदितया समस्तवस्तुस्तोमगत-प्रश्ककात्वस्यामावन येपा ते अरहीयन्तर [ अरहता ] अथवा अविद्यमानी रथः स्यन्दनः सकलपिग्रहीपलक्षणभूतः अन्तश्च विनाशो जराद्यपलक्षणभृतो येषा ते अरथान्ता [ अरहता ] । अथवा ' अरहताण ' ति कविद्यासनित्मगच्छन्तः । आविभृतानन्तज्ञानद्श्चेनसुखवीयेविग्तिक्षायिकसम्यक्तवदानलाभभागोपभागाद्यन्न न्तगुणन्वादिहेवात्मसात्कृतासिद्धम्बरूपाः स्फटिकमणिमहीधरगभोद्भृतादित्यविम्बर्वहेदीप्यन्मानाः स्वश्रगिरपरिमाणा आप ज्ञानेन व्याप्तविश्वरूपाः स्वस्थिताशेपप्रमेयन्वतः प्राप्त-विश्वरूपाः निर्गताशेपपामयन्वतो निर्मामयाः विगताशेपपापाञ्चनपुञ्चन्वेन निरञ्जनाः दोपकलातीतन्वतो निष्कलाः । तेभ्योऽहङ्कश्चे नमः, इति यावत् ।

णिइड-मेह-तरुणा वित्यिष्णाणाण-सायरुत्तिष्णा । णिहयर्गणय-विस्य-वर्गा वह-बाह-विणिम्मया अयत्य ॥ २३ ॥ दल्यि-मयण प्यावा तिकाल-विसर्णह तीहि णयणेहि । दिइ-सयत्व सारा सुदद्भ ति उरा मणि-व्यक्षो ॥ २४ ॥ ति-स्यण-तिमूलवारिय मोहवासुर-कवव-विद इरा । मिद्ध-सयत्यप-स्वा अरहता दुष्णय-क्यंता ॥ २५ ॥

अनल्त-ज्ञान, अनल्त-दर्शन. अनल्त मुख, अनल्त-वीर्य. अनन्त-विर्यात. आयिक-मम्य न्त्य, आयिक-दान, आयिक-लाभ, आयिक-भेग और आयिक-उपभोग आदि प्रगट हुए अनन्त गुण-स्वरूप होनेसे जिन्होंने यहां पर सिद्धस्वरूप प्राप्त कर लिया है, स्फिटिकमिणके पर्वतके मध्यसे निकलते हुए स्पर्य-विस्वके समान जो देदीण्यमान हो रहे हैं, अपने शरीर-प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञानके हारा संपूर्ण विद्वकी व्याप्त कर लिया है, अपने (ज्ञान) में ही सपूर्ण प्रमेय रहनेके कारण (प्रतिभासित होनेसे) जो विद्वरूपताको प्राप्त हो गये हैं, संपूर्ण आमय अथात् रोगोंके दूर हो जानके कारण जो निरामय है, संपूर्ण पापरूपी अंजनके समूहके नए हो जानेसे जो निरंजन हैं, और दोषोंकी कलाएं अर्थात् संपूर्ण दोषों से रहित होनेके कारण जो निष्कल हैं, ऐसे उन अरिहंतोंकी नमस्कार हो।

जिन्होंने मोहरूपी बुक्षको जला दिया है, जो विस्तीर्ण अज्ञानरूपी समुद्रसे उत्तीर्ण हो गये हैं, जिन्होंने अपने विद्रोक समृहको नष्ट कर दिया है, जो अनेक प्रकारको बाधाओंस रहित हैं, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेवक प्रतापको दिलन कर दिया है, जिन्होंने तिनों कालोंको विषय करनेरूप तीन नेत्रोंसे सकल पदार्थोंके सारको देख लिया है, जिन्होंने तिषुर अर्थात मोह, राग और द्वेषको अच्छी तरहसे भस्म कर दिया है, जो मुनिवती अर्थात दिगम्बर अथवा मुनियोंके पाति अर्थात् ईदवर हैं, जिन्होंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्रान और सम्यक-चारित्र इन तीन रह्नरूपी जिन्हालको धारण करके मोहरूपी अन्धकामुरके कबन्धवुन्दका हरण कर लिया है.

र्आणरागत्वात । अयवा (अरह्मद्भव ) प्रभ्रष्टमामादिन्तुसनमनाजनरावष्यमपकर्णप वातरागवादिक स्व सन्तर्भ् सत्यजन्त [अरहता ] । अरुहताणामित्याप पाटान्तरम् । तत्र (अरोहद्भव ) अन्यजायमानेस्य आण्यस्मवात्रवात् । आह् च, दांध वाजि यथात्यन्त प्रादुर्भविति नाकुर् । कर्मवाजे तथा दाये न रोहात सवाकुर ॥ नमस्करणायता तथा भीमभवगन्त अमणभीतस्तानामनुष्मानन्दसप्परमपदपुष्पप्रदर्शकत्वेन परमापकारित्वादिति । सग्र १, ४, १, टीका 'णमा सिद्धाणं ' सिद्धाः निष्ठिताः कृतकृत्याः सिद्धसाध्याः नष्टाष्टकर्माणंः। सिद्धानामर्हतां च को भेद इति चेक, नष्टाष्टकर्माणः सिद्धाः नष्टघातिकर्माणोऽर्हन्त इति तयोभेदः । नष्टेषु घातिकर्मस्याविभृताशेषात्मगुणत्वाक गुणकृतस्तयोभेद इति चेक, अधातिकर्मोदयस्त्वोपलम्भात्। तानि शुक्कध्यानाधिनार्धदग्धत्वात्सन्त्यपि न स्वकार्य-कर्तृणीति चेक्न, पिण्डनिपाताभावान्यथासुपपिततः आयुष्यादिशेषकर्मोदयान्तित्वसिद्धेः।

जिन्होंने संपूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने दुनैयका अन्त कर दिया है, ऐसे अस्ट्रित परमेष्ठी होते हैं ॥ २३, २४, २४ ॥

विशेषार्थ — इंकिमनमें महादेवको कामदेवका नाश करनेवाला, अपने तीन नेत्रींसे सकल पदार्थोंके सारको जाननेवाला, त्रिपुरका ध्वंस करनेवाला, मुनिवती अर्थात् दिगम्बर, त्रिशुलको धारण करनेवाला और अन्धकामुरके कबन्धवृत्दका हरण करनेवाला माना है। महादेवके इन विशेषणोंको लक्ष्यमें रखकर नीचेकी दें। गाथाओंकी रचना हुई है। जिसमें यह प्रगट है। जाता है कि अरिहंत परमेष्ठी ही सच्चे महादेव हैं।

'णमं सिद्धाणं ' अर्थात सिद्धांको नमस्कार हो। जो निष्ठित अर्थान पूर्णतः अपने स्वरूपमें स्थित हैं, इतकृत्य हैं, जिन्होंने अपने साध्यको सिद्ध कर लिया है, और जिनके ब्रानावरणादि आठ कर्म नष्ट हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं।

शंका-सिद्ध और अरिहंनोंमें क्या भेद हं ?

समाधान—आठ कमोंको नष्ट करनेवाले सिद्ध होते हैं. और चार घातिया कमोंके। नष्ट करनेवाले अरिहंत होते हैं। यही उन दोनोंमें भेद है।

शंका — चार घातिया कमोंके नष्ट हो जाने पर अरिहंतोंकी आत्माके समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं. इसलिये सिद्ध और अरिहंत परमेष्टीमें गुणकृत भेद नहीं हो सकता है ?

समाधान — ऐसा नहीं है. क्योंकि, अस्हितोंके अघातियाकमाँका उदय और सत्य दोनों पाये जाते हैं, अतुप्य इन दोनों परमेष्टियोंमें गुणकृत भेद भी है।

र्याका — वे अधानिया कर्म शुक्कच्यानरूप अग्निके द्वारा अधजलेसे हो जानेके कारण उदय और सत्वरूपमे विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य करनेमें समर्थ नर्दा है?

समाधान — ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, दारीरके पतनका अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता हैं, इसिलिये अरिहंतोंके आयु आदि दोष कर्मोंके उदय और सत्त्वकी सिद्धि हो जाती है। अर्थात् यदि आयु आदि कर्म अपने कार्यमें असमर्थ माने जायं, तो दारीर का पतन हो जाना चाहिये। परंतु दारीर का पतन तो होता नहीं है, इसिलिये आयु आदि दोष कर्मोंका कार्य करना सिद्ध है।

१ सर्वविवनोत्तीर्ण यदः स चेतन्यभचलमाप्नोति । मवति तदा कृतकृत्यः सम्यक पुरुषार्थसिद्धिमापनः॥ पु. सि. ११०

२ दीहकालमय जत् उसिदी अट्टकम्मसु । सिदे धत्ते णिघत्तं य सिद्धत्तमुबगण्डहः । मुलानाः ५०७.

तत्कार्यस्य चतुरशितिलक्षयोन्यात्मकस्य जातिजरामरणोपलक्षितस्य संसारस्यासत्त्वातेषा-मात्मगुणघातनसामर्थ्याभावाच न तयोर्गुणकृत भेद इति चेन्न, आयुष्यवेदनीयोदययो-जीवोध्वेगमनसुखप्रतिबन्धकयोः सत्त्वात् ।

नोर्ध्वगमनमात्मगुणस्तदभावे चात्मनो विनाशप्रसङ्गात् । सुखमिष न गुणस्तत एव । न वेदनीयोदयो दुःखजनकः केवलिनि केवलित्वान्यथानुपपत्तेरिति चेदस्त्वेवमेव न्यायप्राप्तत्वात् । किंतु मलेपनिर्लेपत्वाम्यां देशभेदाच तयोर्भेद इति सिद्धम् ।

शंका — कमोंका कार्य तो चौरासी लाख योनिरूप जन्म, जरा और मरणसे युक्त संसार है। वह, अधातिया कमोंके रहने पर भी अरिहंत परमेष्ठीके नहीं पाया जाता है। तथा, अधातिया कमें अनुजीवी गुणोंके धान करनेमें असमर्थ भी हैं। इसलिये अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठीमें गुणकृत भेद मानना ठीक नहीं है?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिबन्धक आयु-कर्म का उदय और सुखगुणका प्रतिबन्धक वेदनीय कर्मका उदय अरिहंतों के पाया जाता है। इसलिये अरिहंत और सिद्धों में गुणकृत भेद मानना ही चाहिये।

रंका-- ऊर्ध्वगमन आत्माका गुण नहीं है, क्योंकि, उसे आत्माका गुण मान लेने पर उसके अभावमें आत्माका भी अभाव मानना पड़ेगा। इसीकारण सुख भी आत्माका गुण नहीं है। दूसरे वेदनीय कर्मका उदय केवलीमें दुखकों भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा, अर्थात् वेदनीय कर्मको दुःचोत्पादक मान लेन पर, केवली भगवानके केवलीपना ही नहीं बन सकता है?

समाधान -- यदि ऐसा है तो रहो, अर्थान् अरिहंत और सिद्धोंमें गुणकृत भेद सिद्ध नहीं होता है तो मत होओ, क्योंकि, वह न्यायसंगत है। फिर भी सलेपत्व और निर्लेपत्वकी अपेक्षा और देशभेदकी अपेक्षा उन दोनों परमेष्टियोंमें भेद सिद्ध है।

विशेषार्थ — अरिहंत और सिद्धोंमें अनुजीवी गुणोंकी अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है। फिर भी प्रतिजीवी गुणोंकी अपेक्षा माना जा सकता है। परंतु प्रतिजीवी गुण आत्माके भाव-स्वरूप धर्म नहीं होनेसे तत्कृत भेदकी कोई मुख्यता नहीं है। इसिलिये सलेपत्व और निर्लेपत्वकी अपेक्षा अथवा देशभेदकी अपेक्षा ही इन दोनों में भेद समझना चाहिये। ऊपर जो ऊर्ध्वगमन और सुख आत्माके गुण नहीं है, इसप्रकारका कथन किया है। वहां पर उन दोनों गुणोंका तात्पर्य प्रतिजीवी गुणोंसे है। ऊर्ध्वगमनसे अवगाहनत्व और सुखसे अव्यावाध गुणका प्रहूण करना चाहिये। क्योंकि, प्रन्थान्तरोंमें आयु और वेदनीयके अभावसे होनेवाले जिन गुणोंको अवगाहन और अव्यावाध कहा है। उन्हें ही यहां पर ऊर्ध्वगमन और सुखके नामसे प्रतिपादन किया है।

### तेभ्यः मिद्धेभ्या नमं इति यावत् ।

णिहय विविद्यह-कम्मा निद्यण-सिर-सेहरा विद्य-दुक्ला ।
मुह-मायर-मञ्ज-गया णिरंजणा णिच अह-गुणा ॥ २६ ॥
अजवन्जा कय-कन्जा सन्वावयवेहि दिद्य-सन्वद्या ।
वन्ज-सिल्ह्यन्मगय पिडमं वाभेन्ज-मंठाणा ॥ २७ ॥
माणुस-संठाणा वि हु मन्वावयवेहि णो गुणिहि ममा ।
मन्विदियाण विसयं जमग-देसे विजाणीत ॥ २८ ॥

'णमा आइरियाणं । पश्चिविधमाचारं चरन्ति चारयन्तीत्याचार्याः चतुर्दश-विद्याम्यानपारगाः एकाद्ञाङ्गधराः । आचाराङ्गधरो वा तात्कालिकस्वसमयपरममय-पारगो वा मेकरिव निश्चलः क्षितिरिव सिहुप्णुः मागर इव बहिःश्विप्तमलः सप्तभय-

#### ऐसे सिडोंको नमस्कार हो ।

जिन्होंने नाना भेदमप आठ कमोंका नाश कर दिया है, जो तीन ठोकके मस्तकके देखरस्वमप हैं, दुःस्वोंसे रहित हैं, मुन्दमपी सागरमें निमग्न हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, आठ गुणोंसे युक्त हैं, अनवद्य अथीत निदीष हैं. इत्तकृत्य हैं, जिन्होंने सर्वागमे अथवा समस्त पर्यायोंसिहित संपूर्ण पदार्थीको जान ठिया है, जो वज्रशिटा निर्मित अभग्न प्रतिमाके समान अभेद्य आकारसे युक्त हैं, जो पुरुषाकार होने पर भी गुणोंसे पुरुषके समान नहीं हैं, क्योंकि, पुरुष संपूर्ण रिद्धयोंके विषयोंको भिन्न भिन्न देशमें जानता है, परंतु जो प्रति पदेशमें सब विषयोंको जानते हैं, वे सिद्ध हैं।

'णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठीको नमस्कार हो। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य इन पांच आचारोंका स्वयं आचारण करने हें और दूसरे साधुओंसे आचरण कराने

१ नमस्करणायता चवामित्रशाशिज्ञानदर्शनमस्त्रवार्योदशणयकतया स्विधययप्रमादप्रकर्षोत्पादनेन भव्यानामनीवोपकारहेतु-वादिति । मग ४, १, ४, रोकाः

२ जम्हा पर्नावहाचार आचरता प्रसामदि । प्रायरियाणि देमता आर्यारजी तेण उच्छ ॥ मृलाचा. ५१०. आयार पर्नावहं भरीद चरावेदि जो णिरीदन्गर । उवदिसदि य आयार एमी आयाख णाम ॥ मृलाचा ४४९

<sup>ः</sup> चीदमदमणवर्षात्रं महामदी सायगे त्व गर्मागं । कप्यवद्वारधार्ग होदि हु आयाख णाम ॥ महाचा ४२५

८ पत्र मन्व्ययनुगा तकाल्चियसपग्मसयमदधार: । णाणागणगणमरिया आइरिया सम प्रमादनु ॥ ति. प. १, ३.

५ गर्भारं दृद्धरिमा मृशे धम्मप्यहावणार्माळो । खिदिमिमायरमध्यि कमेण त सो दृ सपत्तो ॥ मृठाचा १५९०

## वित्रमुक्तंः आचार्यः ।

पवयण-जर्लाह-जरुं।यर-ण्हायामत्र-बृद्धि-सुद्ध-छावासे। (
मेरु त्व णिएकंपो मृरे पचाणणे वन्ते ॥ २९ ॥
देस-कुल-जाइ-सुद्धे। सोमंगो मग-भग-उम्मुकं। ।
गयण त्व णिरुवलेवो आहरियो परिसा हो। ॥ ३० ॥
मगह-णिगाह कुमन्ये। सुत्तन्य-विमारअं पहिय-कित्ती ।
मारण वारण साहण-किरियण्ड्नो ह आहरियो ॥ ३१॥

# एवंविधेम्य आचायंभ्यो नम इति यावत्।

हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। जो चौदह विद्याम्थानोंक पारंगत हों, ग्यारह अंगके धारी हों। अथवा आचारांगमात्रके धारी हों। अथवा नन्कालीन स्वसमय और परसमयभे पारंगत हों, मेरके समान निश्चल हों, पृथिवीके समान सहनशील हों। जिन्होंने समुद्रके समान मल अर्थान् दोपोंको बाहिर फेंक दिया है। और जो सात प्रकारके भयसे रहित हों। उन्हें आचार्य कहते हैं।

प्रवचनस्पी समुद्रके जलके मध्यमें स्नान करनेसे अर्थात् परमागमके परिपूर्ण अस्पास और अनुभवंस जिनकी वृद्धि निर्मल हो गई है, जे। निर्देष रीतिसे छह आवश्यकोंका पालन करते हैं, जे। मेर पर्वतंक समान निष्कम्प हैं, जे। श्रृर्वार हैं, जे। सिंहके समान निर्माक हैं. जे। वर्षे अर्थात् श्रेष्ठ हैं, देश, कुल और जातिसे शुद्ध हैं, साम्यमृति हैं, अन्तरंग और बहिरंग परिष्रहसे रहित हैं, आकाशके समान निर्लेष हैं, ऐसे आवार्ष परमेष्ठी होते हैं। जे। संघके संग्रह अर्थात् दीक्षा और निम्नद अर्थात् शिक्षा या प्रायिश्चित्त देनेमें कुशल हैं, जो स्व अर्थात् परमागमके अर्थमें विशारद हैं, जिनकी कीर्ति सब जगह फेल रही है, जो सारण अर्थात् अत्यन्त, वारण अर्थात् निषेध और साधन अर्थात् वतींकी रक्षा करनेवाली कियाओंमें निरन्तर उत्यक्त हैं. उन्हें आचार्य परमेष्ठी समझना चाहिये॥ २९, ३०, ३१॥

#### ऐसे आचार्योंको नमस्कार हो।

१ तय मीतिरिहामुत्र लाक वे बदनासयम् । चतुर्थाः सीतिरशणः २४।द्रशिस्तुः पचमीः ॥ सीतिः स्यारः तथा मृत्यः भीतिराकस्मिक ततः । कमादृहीकनार्श्वति समेना भीतयः समृताः ॥ पजात्याः २, ५०४, ५०५.

२ " मद्धकावामा " ण वमा अवमा, अवसस्स कम्ममावामगं इति च्यूपत्ताविष सामयिकाटि वेबाय शन्दी वर्तते । व्याधिदोर्बन्यादिना च्याकुला भण्यते अवदाः परवश इति यावत् । तेनापि कर्तत्य कर्मेति । अथवा, 'आवामो' इत्ययमर्थः, आवासयन्ति स्वत्रयमान्मनीति कृत्वा सामाथिकं चतुर्विर्धातम्तवो वदना प्रतिक्रमण प्रत्याम्ब्यात त्यु मर्ग इत्यमा षडावश्यकानि ॥ मुलाराः गाः ११६ र्याकाः

े ३ सगरणमाहकुसलो मृत्तन्थविसारओ पहियकित्ता । किरियाचरणमृज्तां गाहुय आंदेख वयणां य ॥ 🗸 मृत्यत्वः १५८०

४ आ मर्यादया तिहवयविनयरूपया चर्यन्ते मेन्यन्ते जिनसासनाथीपदेशकतया तदाकाह्निभः व्याचार्याः । १९७४ संटन्या ३५०७ छु-७२ आए॥ १५८ ४८०० ' णमो उवज्झायाणं ' चतुर्दशविद्यास्थानव्याक्यातारः उपाध्यायाः तात्कालिक-प्रवचनव्याक्यातारो वा आचार्यस्योक्ताश्चेपलक्षणसमन्विताः संग्रहानुग्रहोदिगुणहीनाः ।

चोहस-पुत्र्य-महोय हिमहिगम्म सित्र-ियओ सित्रत्थीण । सीलंघराण वत्ता होड मुणीसो उवन्त्रायो ॥ ३२॥ एतेभ्य उपाध्यायेभ्यो नम इति यावत् ।

'णमें। उच्चम्याणं ' उपाध्याय परमेष्टीकी नमस्कार हो । चें।दह विद्यास्थानके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय होते हैं, अथवा तन्कालीन परमागमके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय होते हैं। वे संग्रह, अनुग्रह आदि गुणोंकी छोड़कर पहले केंद्र गये आचार्यके समस्त गुणोंसे युक्त होते हैं।

जो साभु चें।दह पूर्वसूषा समुद्रमें प्रवेश करके अर्थात् परमागमका अभ्यास करके मोक्षमार्गमें स्थित हैं, तथा मोक्षके इच्छुक शीलंघरों अर्थात मुनियों की उपदेश देते हैं, उन मुनीइवरोंको उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं॥ ३२॥

गेमे उपाध्यायंकि नमस्कार हो।

उक्त च, सुरात्यविक उनस्थानना गरकस्य सीटम्आं य । नणनिनिविष्यमुक्ता कत्य बाण्ड वार्वारको ॥ अथवा आचारो ज्ञानानार्गादः प नथा । आ सर्यादया वा चामे विद्वार आचारस्तर साधव स्वयकरणात प्रभाषणात् प्रदर्शनाचेत्याचार्याः । आह च, पंचीवह आयार आयरमाणा तहा प्रयासता । आयार दसता आर्यारया तेण प्रचित् ॥ अथवा आ ईपट अपीरपूर्णा इत्यर्थ नाम हेरिका ये ने आचाम नारकत्या इत्यर्थः । युनायनिवसार्गावर पणनिपुणा विनेया , अतरतेष साध्यो यथावत्यस्वार्योपदेशकतया इ याचार्याः । नमस्यता चेषामाचारोपदेशकत्योपकारिचात् । सन् १, १, १, रीका

#### १ : निमर 'पार प्रतिमाति ।

् बारसम जिण स्वाद सङ्काय कर्षित वेश । ज्वदसद सङ्काय तेणुवःकाउ उत्तरि । मुलासा. ५११, आ. नि. १०००. १३ कि उवजीमकरणे १ इन के कि य क्षाणम्म होइ णिहेसे । ए.ण होति उन्नाम प्रयो अद्यो वि पञ्जाओं ॥ १ उ के कि उन्नोमकरणे १ व कि अ पावपस्ति ज्ञणे होइ । १ म १ ति अ क्षाणस्म कए १ ओ १ ति अ ऑक्स्सणा कर्म्म ॥ आ नि. १९८, १९९. उप समीपमागत्याधीयते १ इन अव्ययने १ दित वचनात पट्यते १ इण् गतो १ ईति वचनात आध आधिक्येन गम्यते, १ इक स्मर्णे १ इति वचनात स्मर्थेन अवतो जिनयवचन वेश्यस्ते उपाय्याया । यदार, बारसगी जिणक्याओं सङ्काओं किह्मों बृहे । त उन्नहमंति जन्दा उन्नञ्जाया तेण कृत्वि ॥ अथवा उपायानमुपाधिः सनिधिन्तेनोपाधिना उपाधे। वा आयो लामः श्रुतस्य येषा ते । उपाधीना वा विशेषणानां प्रक्रमाण्डोमनानामायो लाभो येग्यः। अथवा उपाधिरेव सोनिधिरेत आय इष्टफ्ल देवजनितन्त्रन अयानां इष्टफ्लाना समृहस्तदेकहेतुन्वायेषा ते । अथवा आधीना मनःपीडानामायो लाभ आध्यायः अधिया वा १ नमः कुत्सार्थत्वात १ कुषुद्वीनामायोऽत्यायः। स्ये चिन्ताया इत्यस्य धातोः प्रयोगाचनः कुत्सार्थन्वादेव च दुध्योन वात्यायः। उपहत आध्यायः अध्यायो वा यस्ते उपाध्याया । नमस्यता नेषा समम्प्रदायायातजिनवचनात्यापनतो विनयनेन सम्यानामुपकारिनादिति । भगः १, १, १, राकाः

ं णमो लोए मव्व माहूणं ं अनन्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूपं माध्रयन्तीति माधवः । पञ्चमहात्रतधरास्त्रिगुप्तिगुप्ताः अष्टादश्चशीलसहस्रधराश्चतुरशीतिशतसहस्रगुणधराश्च माधवः।

> सीत-गय-वसह-मिय-पसु-मारुद-मूरुविह-मंद्रिदु-मणी । खिटि-उरगंबर-सरिसा परम-पय-विमग्गया साह्र ॥ ३३ ॥

# सकलकमभूमीषृत्पन्नेभ्यस्विकालगोचरेभ्यः साधुभ्यो नमः

'णमो लोए सब्बसाहणं' लोक अर्थात् ढाई डीपवर्ता सर्व साधुओंको नमस्कार हो। जो अनन्त ज्ञानादिरूप शुद्ध आत्माके स्वरूपकी साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। जो पांच महाव्रतोंको धारण करते हैं, तीन गुष्तियोंसे सुरक्षित हैं, अठारह हजार शीलके भेदोंको धारण करते हैं और चौरासी लाख उत्तर गुणोंका पालन करते हैं, वे साधु परमेष्ठी होते हैं।

सिंहके समान पराक्रमी, गजके समान स्वाभिमानी या उन्नत, बेलके समान भट्ट-प्रकृति, मुगके समान सरल, पर्गुके समान निर्राह गांचरी-वृत्ति करनेवाले, पवनके समान निःसंग या सब जगह बिना रुकावटके विचरनेवाले, सृर्यके समान तेजस्वी या सकल तत्वोंके प्रकाशक, उद्धि अर्थात् सागरके समान गम्भीर, मन्दराचल अर्थात् सुमेर-पर्वतके समान परीपह और उपस्पाँके आने पर अकम्प और अडेल रहनेवाले, चन्द्रमाके समान शान्तिद्यक, मणिके समान प्रभा-पुंजयुक्त, क्षितिके समान सर्व प्रकारकी बाधाओंको सहनेवाले, उरग अर्थात् सर्पके समान दुसरेके बनाये हुए अनियत अश्रय-वस्तिका आदिमें निवास करनेवाले, अम्बर अर्थात् आकाशके समान निरालम्बी या निर्लप और सदाकाल परमपद अर्थात् मोक्षका अन्वेषण करनेवाले साधु होते हैं ॥ 33 ॥

## मंपूर्ण कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए त्रिकालवर्ता साधुओं के नमस्कार हो।

१ गगणतल व णिगलवणा, वाउग्वि अपिटवधा, सारदसिलल टब मद्धाह्यया, पुक्कायत टब निरुबलेबा, तुन्मा इव गीनिटया, विहग इव अपमुक्ता, स्वीगिविसाण व एगजाया, भाग्टपक्यी व अपमत्ता, कजरी इव सीडीग, वसभी इव जातिन्थिमा, सीटी इव टुद्धिया, मदग इव अपकपा, सागरी इव गर्भारा, चढी इव सीमलेसा, सरी टब टिन्तेया, जसकचणग च इव जातस्वा, वसुधरा इव सत्वकासविस्या, महुयहुयासणी तेयसा जलता अणगारा । सूत्र २, २, ००, उरगीगिग्जलणसागग्नहतलतरुगणसमी अ जा टीर्ड । समगीस्यधर्गणजलकरुर्विषवणसमा ५ तो समणी । अनु, पु, २५ ५

२ णिव्याणमाधणु जोग सदा जजित साधवो । गमा सव्यंम भद्रम तम्हा ते सव्यमाधवो ॥ मुलाचा. ५१२ । आ. नि. १००५. साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिममाक्षमिति साधवः । समतां वा सर्वभत्षु व्यायन्तीति निरक्तित्यायात साधवः । यदाह, णिव्याणसाहणु जोणु जम्हा साहिति साहुणो । समा य सव्यमणुम तम्हा ते भावमाहुणो ॥ साहायक वा सयमकारिणा धारयन्तीति साधव । सर्वभहण च सर्वेषां गुणवतामित्रशेषनमनीयताप्रतिपादनार्थम् । अथवा, सर्वेन्यो जित्रेन्यो हिताः सार्वाः, ते च ते साधवश्च मार्वसाधवः । सार्वस्य वा अर्हता न तु बुद्धादेः साधवः मार्वसाधवः । सर्वान वा शुभयोगान् साधयन्ति प्रविन्ति, सार्वान वा अर्हतः साधयमित तदाज्ञाकरणादाराधयन्ति प्रतिष्टापयन्ति वा दुर्नयनिराकारणादिति सर्वसाधव मार्वसाधवो वा । अथवा श्रव्येषु श्रवणाहेषु वाक्येषु अथवा मार्यानि दक्षिणान्यनुन

सर्वनमस्कारेष्वत्रतनसर्वेलाकशब्दावन्तर्विकत्वादध्याहतेव्याः सकलक्षेत्रगतिन कालगोचराहेदादिदेवनाप्रणमनार्थम् ।

युक्तः प्राप्तात्मम्बर्र्याणामहेतां मिद्धानां च नमम्बारः, नाचार्यादीनामप्राप्तात्म-म्बर्यस्वनम्तेषां देवत्वाभावादिति न, देवे। हि नाम त्रीणि रत्नानि म्बेभद्ते।ऽनन्तभेद-भिन्नानि, तिक्वित्रिष्टो जीवे।ऽपि देवः अन्यथाद्यपजीवानामिष देवत्वापनः। तत आचार्या-दयोऽपि देवाः रत्नत्रयाम्तित्वं प्रत्यविक्यान्। नाचार्यादिस्थितरत्नानां सिद्धम्थरत्नभयो भेदो रत्नानामाचार्यादिस्थितानामभावापत्तेः। न कारणकार्यत्वाद्भदः मत्म्वेवाचार्यादिस्थ-रत्नावयवेष्वन्यम्य तिरोहिनम्य रत्नाभोगम्य म्वावरणविगमन आविभावोषठमभातः। न

पांच परमिष्ठियेको नमस्कार करतेमे, इस नमेकार मंत्रम जे( 'सर्व 'आर ' ठेकि ' पद् हैं वे अ तर्वापक है, अतः सपूर्ण क्षेत्रमे रहोत्वाले जिकालवर्त अस्टित आदि उचताओको नमस्कार करनेके लिये उन्हें प्रोयेक नमस्कारात्मक पटके साथ जे( इंस्टेन साहित)

शंका — जिल्होंने आतम स्वरूपको प्राप्त कर लिया ह ऐसे अर्रित जार सिंह परमेष्टिको नमस्कार करना येण्य है, किंतु आचार्यादिक तीन परमेष्टिदोंने अत्म स्वरूपको प्राप्त नहीं किया है, इसल्ये उनमें देवपना नहीं आ सकता है। अतुण्य उन्हें नमरकार करना येख्य नहीं . ?

समाधान -- एसा नहीं है, क्योंकि, अपने अपने भ्रेटोम अन न भ्रेट्सप रवजय ही देव है, अन्तप्य रवजयंस युक्त जीव भी देव है, अन्यथा ( यह रज्जयकी अपेक्षा देवपना न माना जाय तो ) संपूर्ण जीवेको देवपना प्राप्त होनेकी आपीत्त आ जायगी । इसिटिये वह स्पित हुआ कि आचार्यादिक भी एवजयंक यथायोग्य वारक होनेसे देव है, क्योंकि, अरिहंनादिकसे आचार्यादिकमें रवजयंक सद्भावकी अपेक्षा कोई अन्तर नहा है । अर्थात जिस्तरह ऑग्हेंन और सिडोंके रवजय पाया जाता है, उसीप्रकार आचार्यादिकके भी रवजयका सद्भाव पाया जाता है। इसिटिये आंशिक रवजयकी अपेक्षा इनमें भी देवपना वन जाता है।

आन्नार्यादि परमेष्टियोंमें स्थित तीन रत्नोंका सिद्ध परमेष्टीसे स्थित रत्नोंसे सेद सी नई। है। यदि देतिके रत्नत्रयमें सर्वथा भेद मान लिया जावे, ते। आचार्यादिकमें स्थित रत्नोंके अभावका प्रसंग आवेगा। अर्थात् जब आचार्यादिकके रत्नत्रय सिद्ध-परमात्माके रत्नत्रयसे भिन्न सिद्ध हो जावेंगे तो आचार्यादिकके रत्न ही नहीं कहलावेंगे।

आचार्यादिक आर सिद्ध-परमेष्ठीके सम्यग्दर्शनादिक रत्नों कारण-कार्यके भेदसे भी भेद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, आचार्यादिकमें स्थित रत्नोंके अवयवेंकि रहने पर ही तिरोहित, अर्थात् कर्मपटलेंकि कारण पर्यायमपसे अप्रगट, दूसरे रत्नावयवेंका अपने आवरण-कर्मके अभाव हो जानेके कारण आविर्भाव पाया जाता है। अर्थात् जैसे जैसे कर्मपटलेंका

कुळानि यानि कार्याणि नेप साधवा निष्णाः य समावतः स यमाधवा वा । एषाः च नमनापता साक्षमागमानायक-करणेनोपकास्थिता । सगः १, १, १ शहाः

परोक्षापरोक्षकृतो भेदो वस्तुपिरिच्छित्तं प्रत्येकत्वात् । नैकम्य ज्ञानस्यावम्थाभेदतो भेदो निर्मलानिर्मलावम्थावस्थितदपणस्यापि भेदापत्तेः । नावयवावयिवकृतो भेदः अवयवस्यावयिविर्मलानिरेकात् । मम्पूर्णरलानि देवो न तदेकदेश इति चेन्न, रलेकदेशम्य देवत्वाभावे समम्तम्यापि तद्मत्वापत्तेः । न चाचार्यादिम्थितरलानि कृत्स्वकर्मश्रयकतृति रलेकदेश-त्वादिति चेन्न,अग्निममृहकार्यम्य पलालराशिदाहम्य तत्कणाद्प्युपलम्भात् । तम्मादाचार्या-दयोऽपि देवा इति स्थितम् ।

विगताशेपलेपेषु सिद्धेषु सत्म्बहतां सलेपानामादां किमिति नमस्कारः क्रियत इति चेक्रेप द्रोपः, गुणाधिकसिद्धेषु श्रद्धाधिकयनिवन्यनत्वात । असत्यहत्याप्तागमपदार्थावगमो

अभाव होता जाता है, विसे ही वैसे अप्रगट रहीं के शेष अवयव अपने अत्य प्रगट होते जीते हैं। इसिट्ये उनमें कारण-कार्यपना भी नहीं यन सकता है। इसिट्ये उनमें कारण-कार्यपना भी नहीं यन सकता है। इसिट्ये कार्यायीदिक और सिडीं के रहीं में परेश और प्रत्यक्ष-जाय भेद भी नहीं माना जा सकता है, क्यों कि, वस्तुके जान सामान्यकी अपेक्षा दोनों एक हैं। केवट एक ज्ञानके अवस्थाभेदंस भेद नहीं माना जा सकता है। यदि ज्ञानमें उपाधिकृत अवस्था-भेदसे भेद माना जोवा ते। निर्माट और मिलन दशाकी प्राप्त द्रिणमें भी भेद मानना पड़ेगा। इसिप्रकार आवार्यादिक और सिडीं के रहीं में अवयव और अवस्थी-जन्य भी भेद नहीं है, क्योंकि, अवयव अवस्थीन सबिधा अटम नहीं रहीं है।

शंका — संपूर्ण रत अर्थात् पूर्णताके। प्राप्त रत्नत्रयके। है। देव माना जा सकता है, रत्नेंक एकदेशके। देव नहीं माना जा सकता ?

समाधान—ऐसा कहना भी उचित नहीं है. क्योंकि, रकोके एकदेशम देशपनाके अभाव मान छेने पर रक्षोंकी समग्रतामें भी देशपना नहीं बन सकता है। अर्थात जे। कार्य जिसके एकदेशमें नहीं देखा जाता है वह उसकी समग्रतामें कहांसे आ सकता है?

र्युका — आचार्यादिकमें स्थित रत्नवय समस्त कर्मोंके अय करेनमें समय नहीं है। सकते हैं, क्योंकि, उनके रत्न एकदेश हैं ।

समाधान — यह कहना ठींक नहीं है, क्योंकि, जिसप्रकार परुष्टारु-राशिका दाहरूप अग्नि-समृहका कार्य अग्निके एक कणसे भी देखा जाता है, उसीप्रकार यहां पर भी समझना चाहिये। इसिल्ये आचार्यादिक भी देव हैं, यह बात निश्चित हो जाती है।

शंका—सर्व प्रकारके कर्म-लेपसे रहित सिङ-परमेष्ठीके विद्यमान रहते हुए अद्यातिया-कर्मीके लेपसे युक्त अरिहंतींको आदिमें नमस्कार क्यों किया जाता है?

समाधान —यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, सबसे अधिक गुणवाले मिडोमें श्रडाकी अधिकताके कारण अरिहंत परमेष्ठी ही हैं, अर्थात् अरिहंत परमेष्ठीके निमित्तसे ही अधिक गुणवाले सिडोंमें सबसे अधिक श्रडा उत्पन्न होती है। अथवा, यदि अरिहंत परमेष्ठी न होते ते। इस लेगोंकी आप्त, आगम और पदार्थका परिज्ञान नहीं हो सकता था। किंत् अरिहंत परमेष्ठीके

न भवेदस्मदादीनाम्, मंजातश्रेतत्त्रसादादित्युपकारापेक्षया वादावर्द्धमस्कारं क्रियते । न पक्षपाता दोपाय शुभपक्षवृत्तेःश्रेयोहतुत्वात् । अर्डेतप्रधाने गुणीभृतद्वेते द्वैतनिवन्धनस्य पक्षपातस्यानुपपत्तेश्व । आप्तश्रद्धाया आप्तागमपदार्थविषयश्रद्धाधिक्यनिवन्धनत्वस्या-पनार्थं वाह्तामादा नमस्कारः । उक्तं च—

जस्सेतिय धम्मवहं णिगन्हे तस्सतियं वेणइयं पउजे । सकारण्तं सिर-पचण्णं काण्ण वाया मणसा वि णिच ॥ ३०॥

मंगलस्स कारणं गयं।

मंपहि णिमित्तमुचदे । कस्म णिमित्तं ? मुत्तावदारस्स । नं कधं जाणिज्ञदि

प्रसाद्से हमें इस बोधकी प्राप्ति हुई है। इसलियं उपकारकी अपेक्षा भी आदिमें अरिहंतोंकी नमस्कार किया जाता है।

यदि कोई कहे कि इसप्रकार आदिमें अग्हिनोंको नमस्कार करना तो पक्षपात है? इस पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा पक्षपात दोषात्पादक नहीं है। किंतु ग्रुध पक्षमें रहनेसे वह कल्याणका ही कारण है। तथा इंतको गोण करके अडेतकी प्रधानतासे किये गये नमस्कारमें इंतमुलक पक्षपात बन भी तो नहीं सकता है।

विशेषार्थ—पक्षपात वहां संभव है जहां दें। वस्तुआंमेंसे किसी एककी ओर अधिक आकर्षण होता है। परंतु यहां परमेष्टियोंका नमस्कार करनेमें दृष्टि प्रधानतया गुणोंकी ओर रहती है, वस्तुभदकी प्रधानता नहीं है। इसलिये यहां पक्षपात किसीप्रकार भी संभव नहीं है।

आप्तर्का श्रद्धांसे ही आप्त, आगम और पदार्थींके विषयमें दृढ श्रद्धा उत्पन्न होती है, इस बातके प्रसिद्ध करनेके लिये भी आदिमें अरिहंतोंको नमस्कार किया गया है। कहा भी है-

जिसके समीप धर्म ज्ञान प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिये। तथा उसका, शिर-पंचक अर्थात् मस्तक, दोनों हाथ और दोनों जंघाणं इन पंचांगोंसे तथा काय, वचन और मनसे निरन्तर सत्कार करना चाहिये।

इसतरह मंगलके कारणका वर्णन समाप्त हुआ। अब निमित्तका कथन करते हैं— ग्रंका — यहां पर किसके निमित्तका कथन किया जाता है ?

समाधान — यहां पर मृत्रावतार अर्थात् श्रन्थके प्रारम्भ होनेके निमित्तका वर्णन किया जाता हैं।

- १ अस्टतृबण्यण सिद्धा न त्रित तेण अस्टाई। न वि कोट य परियाण पणमित्ता पणमई रह्यो ॥ आ नि १०१५.
- २ आदर्शप्रतिष ' गणिभूतताढेते ' इति पाट ।
- ३ आदर्शप्रतिप ' शन्दाधिवय ' इति पाठः ।
- ४ प्रतिपु 'पचमण 'इति पाठ । दो जाणू दोर्गण करा पुचमग होइ उत्तमंगे तु । सम्म मपणिवाओ भेओ पचगपणिवाओ ॥ पत्राः वि ३, १५.
  - ५ जस्सिनिए धम्मपयाइ सिक्से तस्संतिए वेणइयं पउंज । सकारए सिरसा पंजर्ठाओं कायिगार भी

सुतावदारस्य ण अण्णस्मिति ? पयरणादां । 'भोयण-वेलाए सेंधवमाणि 'ति वयणादां लोण इव । बद्ध-बंध-बंधकारण-मुक्त-मोक्खनारणाणि णिक्खेव-णय-प्यमाणाणि-योग-इरिह आहिगम्म भविय-जणा जाणदु ति सुत्तमोङ्ण्णं अत्थदो तित्थयरादो, गंथदो गणहर-देवादो ति ।

द्रव्यभावाभ्यामकुत्रिमत्वतः सदा स्थितस्य श्रुतस्य कथमवतार इति चेदेतत्सर्व-मभविष्यद्यदि द्रव्यार्थिकनयोऽविवक्षिष्यत् । पर्यायार्थिकनयापेक्षायामवतारस्तु पुन-घटत एव ।

छद्दञ-णत्र-पत्रत्ये सुय-णाणाइच-दिप्प-तेष्ण ।

परसतु मन्त्र-जीवा इय सुय-मिवणो हवे उदये। ॥ ३५ ॥

साम्प्रतं हेतुरुच्यते । तत्र हेतुर्द्धिविधः प्रत्यक्षहेतुः परेश्वहेतुरिति । कस्य हेतुः ?

शंका —यह केम जाना जाता है कि यहां पर मत्रावतारके निमित्तका कथन किया जाता है, अन्यका नहीं।

समाधान — यह बात प्रकरणसे जानी जाती है। जैसे भे(जन करते समय 'सैन्ध्रव लाओं 'इसप्रकारके वचनसे संधे नमकका है। झान होता है, उसीप्रकार यहां पर भी समझ लेना चाहिये कि यहां पर ग्रन्थावनारके निमित्तका ही कथन किया जा रहा है।

बड, बन्ध, बन्धके कारण, मुक्त, मेश्स अंत मोश्सके कारण, इन छह तत्वें(के। निश्चेष, नय, प्रमाण और अनुयोगड़ारोंने भर्छ।भांति समझकर भव्यजन उनके झाता बनें, इस्रांटिथे यह मृत्र-ग्रन्थ अर्थ-प्ररूपणाकी अपेक्षा तीर्थंकरसे और ग्रन्थरचनाकी अपेक्षा गणधरदेवसं अवतीर्ण हुआ है।

शंका — द्रव्य और भावसे अकृतिम होनेके कारण सर्वदा एकरूपसे अवस्थित श्रुतका अवतार कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह इांका तो तब बनती जब यहां पर द्रव्यार्थिक नयकी विवक्षा होती। परंतु यहां पर पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा होनेसे श्रुतका अवतार तो बन ही जाता है।

भव्य-जीव श्रुतज्ञानरूपी सूर्यके दीस तेजसे छह द्रव्य और नव पदार्थीको देखें अर्थान् भलीभांति जानें, इसीलिये श्रुतज्ञानरूपी सूर्यका उदय हुआ है ॥ ३७ ॥

अब हेतुका कथन किया जाता है, हेतु दो प्रकारका होता है, एक-प्रत्यक्ष हेतु और दूसरा परोक्ष हेतु। शंका -- यहां पर किसके हेतुका कथन किया जाता है?

मनसा अ निचा । दः वै. ९, १३.

१ प्रतिपु ' यण्णस्स ' इति पाउः ।

२ कहव्यणवपयत्त्वे मुटणाणदुर्माणिकिरणमत्तीए । देक्खतु भव्यर्जावा अण्णाणतभेण मच्छण्णा ॥

ति. प. १, ३४.

सिद्धान्ताध्ययनस्य । तत्र प्रत्यक्षहेतुद्धिविधः साक्षात्प्रत्यक्षपरम्पगप्रत्यक्षभेदात् । तत्र साक्षात्प्रत्यक्षमज्ञानिविनायः सज्ज्ञानोत्पनिदेवसनुष्यादिभिः सतत्मभ्यचेनं प्रतिसमय-समंख्यातगुणश्रेण्या कमीनिजेग च । कमणामसंख्यातगुणश्रेणिनिजेग केपां प्रत्यक्षेति चेक्ष. अवधिसनःपर्ययज्ञानिनां सत्रमधीयानानां तत्प्रत्यक्षतायाः समुपत्रमभात् । तत्र परम्पगप्रत्यक्षं विष्यप्रशिष्यादिभिः सतत्मभ्यचेनम् । परोक्षं द्विविधम् . अभ्युद्यनःश्रेय-समिति । तत्राभ्युद्यसुग्वं नाम सातादि-प्रशम्न-कमीनीवानुभागोदय-जनितेन्द्र-प्रतीन्द्र-सामानिक-त्रायिक्षिणदादि-देव-चक्रवितं वलदव-नागयणार्थमण्डलीक-मण्डलीक-महामण्ड-लीक-गजाभिगज-प्रहागजाधिगज-परमेक्वगदि दिव्य-मानुष्य-सुग्यम् ।

म्माधान - यहां पर सिद्धान्तके अध्ययनके हेतृका कथन किया जाता है।

उन देखें। प्रकारके हेनुओंसंस प्रत्यक्ष हेनु दें। प्रकारका है, साक्षात्प्रत्यक्ष हेनु और प्रशास-प्रशास हेनु । उनसेंसे अज्ञानका विनादा सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति, देव, मनुष्यादिके द्वारा निरातर प्रजाका होना अर प्रतेषक समयसे असंस्थात-गुणित श्रेणीरूपेंस कर्माकी निर्जराका होना साक्षात्प्रत्यक्ष हेनु (फल) समझना शाहिये।

शंका - कमोंकी असंस्थान-गुणित श्रेणीरूपसे विजय होती है, यह किनके प्रत्यक्ष है ?

समाधान — पेर्मा होका ठीक नहीं है ? क्योंकि, सबका अध्ययन करनेवालोंकी असंख्यात गुणित श्रेणीरूपमे प्रतिसमय कर्म-निर्जरा होती है. यह बात अवधि-ज्ञानी और मन-पर्यय अनियोंको प्रत्यक्षरूपमे उपलब्ध होती है।

शिष्य, प्रतिशिष्णातिकके छ। निरम्तर एजा जाना परंपरा-प्रत्यक्ष हेतु है। पर्गक्षंहतु भी दे। प्रकारका ह. एक अभ्युद्यसुन्न और इसरा निश्चेयसमुन्न । इनमेंसे साता-वदनीय आदि प्रश्नास्त-कर्म-प्रकृतियोके नीव अनुभागके उद्यसे उत्पन्न हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायित्रिक्षा आदि देवसंबन्धी दिव्य-मुन्न और चक्रवर्ती, बल्देच, नारायण, अर्धमण्डलीक, महामण्डलीक, राजाधिराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि सनुष्य-सम्बन्धी मानुष्य सुन्नके। अभ्युद्यसुन्न कहते हैं।

१ सभ्याप ास्परपद्म सः। र्राणिः हाटि पद्मभ्या । जण्णाणस्य विणाम णाणीटवायस्म उपना ॥ दक्षमणस्य दिशिय सन्तम सन्धणप संस्कृति । परिसमयमसस्य त्यरणसिंटकस्मणिजरूण ॥ ति पर्व ३६ २७.

६ दय सभरताय सभरवस्यपर पर च णादव्य । सिस्सप्रिक्षिसमपहुर्दाति सददमन्भञ्चणपयार ॥ दोभद च परावस्य ज भृदयसी। स्टा मोवखसोक्साई । सादाद्वितिविद्यन्यसन्थकभमतिव्वाणुभागउदणुर्दि ॥ इदप्रिडदिनिदिय-तेचीससामरसमाणपह्दिमह । राजाहिराजमहाराजद्धमङ्किमङ्कयाण ॥ महमङ्कियाण अद्भचिक्चकहरिनिन्थयरसीक्सं । अकारसमेत्राण सामीसेणण मनिजनाण ॥ ति प १, ३८ ४१.

अष्टादशसंख्यानां श्रेणीनामधिपतिर्विनम्राणाम् । राजा स्यान्मुकुटधरः कल्पतरुः सेवमानानाम् ॥ ३६ ॥

# एत्युवउजंतीओ गाहाओ--

ह्य-हृत्थि-रहाणहिवा सेणावइ-मंति-सिंहि-दंडवई ।
सुद्द-क्खतिय-वम्हण-वइसा तह मह्यरा चेव ॥ ३७ ॥
गणरायमच-तल्वर-पुरोहिया दिपया महामत्ता ।
अद्यरह सेणीओ पयाइणा मेढिया होति ॥ ३८ ॥
पृतनाङ्ग-दण्डनायक-वर्ण-विणिग्गुग्-गणेड्-महामात्राश्च ।
मन्त्रि-पुरोहित-सेनान्यमात्य-तल्वर-महत्तराः स्युः श्रेण्यः ॥ ३९ ॥
पञ्चरातनरपतीनामधिराजोऽधीव्यरे भवति छोके ।
राजसहस्राधिपतिः प्रतीयतेऽसौ महाराज ॥ ४० ॥
दिसहस्रराजनाथा मनीपिन्यर्ण्यतेऽधमण्डित्यः ।
गण्डल्किथ तथा स्याचतुःसहस्रावनीगपतिः ॥ ४१ ॥

जो नम्रीभृत अठारह श्रेणियांका अधिपति हो, मुकुटको धारण करनेवाला हो और मेवा करनेवालोंके लिये कल्पवृक्षके समान हो उसे राजा कहते हैं ॥ ३६ ॥

यहां प्रकरणमें उपयोगी गाथाण उद्धृत की जाती हैं।

घोड़ा, हाथी, रथ इनके अधिपति, सेनापित, मन्त्री, श्रेष्ठी, दण्डपित, शृद्ध, क्षित्रय, ब्राह्मण, बेस्य, महत्तर, गणराज, अमात्य, तलवर, पुराहित, स्वाभिमानी महामात्य और पैदल सेना इसतरह सब मिलाकर अठारह श्रेणियां होती हैं ॥ ३७, ३८ ॥

अथवा हाथी, घोड़ा, रथ और पयांदे ये चार सेनाके अंग, दण्डनायक, ब्राह्मण, अत्रिय. वेहय और शृद्ध ये चार वर्ण, विणक्षित, गणराज, महामात्र, मन्त्री, पुरोहित, सेनापित, अमात्य, तलवर और महत्तर ये अठारह श्रेणियां होती हैं॥ ३९.॥

लोकमें पांचसी राजाओंके अधिपतिको अधिराज कहते हैं, और एक हजार राजाओंके अधिपतिको महाराज कहते हैं॥ ४०॥

पण्डितजन दो हजार राजाओंके स्वामीकी अर्धमण्डलीक कहते हैं और चार हजार राजाओंके स्वामीकी मण्डलीक कहते हैं ॥ ४१॥

१ वरस्यणमञ्ज्ञाश्वारी सेवयमाणा णवान चद अहं । देवा त्याद राजा जित्मान समस्माधे ॥ करितुरय-रवादिवर्द मेणावह य मित-मेहि दंडवर्ड । मद्ध-स्वित्यवहमा त्वान तद महयरा प्रवरा ॥ गणरायमितितलवरपुरीहिया भवया महामता । बहुविद्षहण्णया य अहारमा होति मेणीओ ॥ ति. प. १, ४२-४४. अष्टसहस्रमधीपतिनायकमाहुर्बुधाः महामण्डलिकम् । पाडराराजसहर्क्षविनम्यमानिक्षम्बण्डधरणीराः ।। ४२ ॥ पट्ष्वण्डभरतनाथं द्वात्रिराद्वरणिपतिसहस्राणाम् । दिव्यमनुष्यं विद्रिहः भौगागारं सुचक्रधरम् ॥ ४३ ॥ सक्तळभुत्रनैकनाथस्तीर्थकरे। वर्ण्यते मुनिवरिष्टः । विध्यवळचामराणां तस्य स्याद्वं चतुःपिष्टः ॥ ४४ ॥ तित्थयर-गणहर्त्तं तहेव देविद-चक्कविहत्त । अण्णिरिहमेनमाई अञ्मदय-मुख वियाणाहि ॥ ४५ ॥

तत्र नःश्रेयसं नाम सिद्धानामर्हतां चातीन्द्रियसुखम् । उक्तं च — अदिसयमाद-समुन्यं विसयादीदं अणोवनमणेतं । अञ्ज्ञिक्षणं च सुद्धं सुद्धवक्षणे। य सिद्धाणं ॥ ४६॥

बुधजन आठ हजार राजाओंके स्थामीको महामण्डलीक कहते हैं। और जिसे सीलह हजार राजा नमस्कार करते हैं उसे तीन खण्ड पृथियीका अधिपति अथीन् नारायण कहते हैं॥ ४२॥

इस लंकमं बर्तास हजार राजाओंसे सेवित, नव निधि आदिसे प्राप्त होनेवाले भोगोंके भण्डार, उत्तम चक्र-रत्नको धारण करनेवाले और भग्तक्षेत्रके छह लण्डके अधिपतिको दिन्य अर्थात् अनेक गुणोंने युक्त मनुष्य अर्थात् चक्रवर्ता समझना चाहिये ॥ ४३॥

जिनके उपर चःद्रमाके समान धवल चं।सट चंबर दुरते हें ऐसे सकल भुवन के अद्वितीय स्वामीको श्रेष्ठ मूर्नि तीर्थंकर कहते हैं ॥ ४४ ॥

इस लोकमें नीर्धकरपना, गणधरपना, देवेन्द्रपना, चक्रवर्तिपना और इसीप्रकारके अन्य अर्ह अर्थात पुत्र्य पर्दोको अभ्युद्यका फल समझना चाहिये॥ ४१॥

अरिहंत और सिझंके अर्तीन्द्रिय मुखको नेश्रेयस मुख कहते हैं। कहा भी है— अतिशयस्य, आत्मासे उत्पन्न हुआ, विषयोंसे रहित, अनुपम, अनन्त और विच्छेद-

१ पचमयरायसाम्। जीहराजी होढि किस्मिरिद्दिया । स्याण जी मन्म्स पालङ मी होढि महराजी ॥ दुसहस्समण्डबद्धभृववसहा तम अदम्बन्धियो । चउराजसहम्माणं अहिणाही होइ मडिल्य ॥ महमङिजी णामी अहसहस्साण अहिबई ताण । स्याण अद्धचकी मामी मीलसमहस्ममेत्ताण ॥ ति प. १,४५-४७

२ कक्स्वटमरहणाही वर्ताससहस्मम उटबद्धपहुदांशा । होदि हु मयळवकी निश्वयरी सयळभुवणवर्ष ॥ ति. प. १, ४५. वळवामदेवादाना पराक्रमवर्णनाय कि बिद्दुच्यते, सोलसरायसहस्मा सम्ववरुण तु सक्किनबद्ध । अच्छित वासुदेव अगडतटम्मा ठिय मन ॥ वेत्तण मक्तठ मा वामगहन्त्रेण अञ्माणाण । भुजिन्ज विलिपिन्ज व महुमहण ते न चार्णन ॥ दा सोला वर्षामा मन्ववरुण तु सक्किनबद्ध । अच्छित चवर्वाट अगडनडम्मा ठिय मत ॥ जं केसवस्स उ बल त रुगण हाइ चवर्वाटम्स । तर्षा वला वलावा अपरिमियवला जिणवरिद्धा ॥ आ. नि. ७१-०५.

३ प्रतच १, १२ ' सृद्धवओगप्पसिद्धाण ' इति पाठमेदः ।

भाविय-सिद्धंताणं दिणयर-कर-णिम्मछं हवइ णाणं ।
सिसिर-यर-कर-सारिच्छं हवइ चिरत्तं स-वस-चिनं ॥ ४७॥
मह व्व णिपकंपं णइइ-मछं ति-मृट-उम्मुकं ।
सम्मदंसणमणुवममृष्णज्ञ पवयणव्मासा ॥ ४८॥
तत्तो चेव सुहाइं सयछाइं देव मणुय-व्यराण ।
उम्मृत्यिद्ध-कम्मं फुड सिद्ध-मृहं पि पवयणादो ॥ ४९॥
जिय-मोर्हिवण-ज्ञल्णां अण्णाण-तमंध्यार-दिणयरओ ।
कम्म-मल-कल्पन-पुसओ जिण वयणिववार्वही सुहयो ॥ ५०॥
अण्णाण-तिमिर-इरण सुमित्रय हिययार्विद-जोहण्यं ।
उज्जोदय सयल-वहं सिद्धत-दिवायर भजह ॥ ५१॥

रहित मुख तथा शुङ्कोपयोग सिङ्कांके होता है ॥ ४६ ॥

जिन्होंने सिद्धान्तका उत्तम प्रकारमे अभ्यास किया है ऐसे पुरुषोंका झान सूर्यकी किरणोंके समान निर्मल होता है और जिसमें अपने चित्तको स्वाधीन कर लिया है ऐसा चन्द्रमाकी किरणोंके समान चारित्र होता है ॥ ४७॥

प्रवचन अर्थात् परमागमके अभ्यासमे मेरुके समान निष्कम्प, आठ मल-रहित, तीन मृद्नाओंसे रहित और अनुगम सम्यक्शन भी होता है ॥ ४८ ॥

उस प्रयचनके अभ्यासमें ही देव, मनुष्य और विद्याधरीके सर्व मुख प्राप्त होते हैं, तथा आठ कमोंके उन्मूलित हो। जानेके बाद प्राप्त होनेवाला विदाद सिद्ध मुख भी प्रयचनके अभ्याससे ही प्राप्त होता है ॥ ४९.॥

वह जिनागम जीवके मोहरूपी ईंधनके शस्म करनेके लिये अग्निके समान है, अझान-रूपी गाद अन्धकारकी नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है, कममल अर्थात् द्रव्यकर्म, और कमेकलुष अर्थात् भावकर्मको मार्जन करनेवाला समुद्रके समान है और परम सुमग है॥ ५०॥

्अक्षानरूपी अन्धकारको इरण करनेवाले. भव्यजीवॉके हृद्यरूपी कमलको विकसित करनेवाले और संपूर्ण जीवॉके लिये पथ अर्थान् मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाले ऐसे सिद्धान्तरूपी दिवाकरको भजो ॥ ५१ ॥

१ सीक्स्री तित्थयशाण कप्पातायाण तेह् य इंदियादादा अदिसयमादसमृत्थ णिर्स्तयसमणुवस पवरं ॥ मृदेणाणभावणाणु णाणं मत्तव-किर्ण-उज्जांओ । आद चदुज्जल चरित्त चिन ह्वेदि मध्याण ॥ कणयश्रराधर्यार्र मृद्यपित्रिहेदं ह्यग्गमलं । जार्याद पवयणपरणं सम्मदंयणसणुवस ण ॥ ति. प. १, ४९-५१

मुरखेयरमणुवाणं रुव्मति मुहाइ आरिमभाया । तत्तो णित्वाणमृहं णिण्णासिदबातुणद्भगतं । ति.प. १, ५२.
 मृतपु ' जिणवयणभिवीवहि ' इति पाठः

अथवा जिनपालितो निमित्तम्, हेतुर्मोक्षः, शिक्षकाणां हर्पात्पादनं निमित्तहेतुकथने प्रयोजनम् । परिमाणमुच्चदे । अकावर-पय-मंघाय-पिडवित्त-अणियोगद्दारेहि संग्वेजं, अत्थदो अर्णतं । पदं पड्च अट्टारह-पद-सहस्यं । शिक्षकाणां हर्पोत्पादनार्थं मितिव्याकुलता-विनाशनार्थं च परिमाणमुच्यते । णामं जीवट्टाणमिदि । कारणं पुट्वं व वत्तव्वं ।

तत्थ कत्ता दुविहों, अत्थ-कत्ता गंथ-कत्ता चेदि । तत्थ अत्थ-कत्ता दृष्ट्यादीहि चडि परूविज्जिदि । तत्र तम्य तावद् द्रष्टयित्ररूपणं क्रियते । म्वेद-रजो-मल-रक्तनयन-कटाक्षश्वरमोक्षादि-श्वरीरगताशेपदोपाद्पित-समचतुरस्रमंस्थान - बज्रवृपभमंहनन --दिष्यगन्ध-प्रमाणस्थितनखरोम-निर्भृपणायुधाम्बरभय-माम्यवदनादि-विशिष्टदेहधरः चतुर्विधोपसर्ग-

अथवा, जिनपालित ही इस श्रुतावतारके निमित्त हैं और उसका हेतु मोक्ष है, अर्थान् मोक्षके हेतु जिनपालितके निमित्तसे इस श्रुतका अवतार हुआ है। यहां पर निमित्त और हेतुके कथन करनेसे पाठकजनोंको हर्षका उत्पन्न कराना ही प्रयोजन है।

अब परिमाणका व्याख्यान करने हैं, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, और अनुयोग द्वारोंकी अपेक्षा श्रुतका परिमाण संख्यात है और अर्थ अर्थात् नद्वाच्य विषयकी अंपेक्षा अतन्त है। पदकी अपेक्षा अठारह हजार प्रमाण है। शिक्षक जनेंकी हर्ष उत्पन्न करानेके लिये और मितिसंबन्धी व्याकुलता दूर करनेके लिये यहां पर परिमाण कहा गया है।

नाम, इस शास्त्रका नाम जीवस्थान है।

कारण, कारणका ब्याग्यान पहले कर आये हैं। उमीशकार यहां पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिये।

कर्ताके दो भेद हैं, अर्थकर्ता और ग्रन्थकर्ता। इनमेंसे अर्थकर्ताका द्रव्यादिक चार द्वारों के द्वारा निरूपण किया जाता है। उनमेंसे पहले द्रव्यकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं—

पसीना, रज अर्थात् बाह्य कारणेंसि दार्गरमें उत्पन्न हुआ मल, मल अर्थात् दारीरसे उत्पन्न हुआ मल, रक्तनेत्र और कटाक्षरूप बाणेंका छोड़ना आदि दारीरमें होनेवाले संपूर्ण दोषोंसे राहत, समचतुरस्र संस्थान, बज्जनूपभनाराच संहनन, दिव्य-गुगन्धमयी, सदैव योग्य प्रमाणरूप नस्त्र और रोमवाले, आभृषण आयुध, वस्त्र और भयरहित सौम्य-मुख आदिसे

विविह्त्थेहि अर्णते संखेक्त अक्खराणगणणाः । एउ प्रमाणमृदिद सिस्माण मदिककासयर ॥
 ति. प. १, ५३.

२ कतारी द्वियापी णादस्त्री अध्यथभेदिति । द बादिन उपप्रापित भासिमी अध्यक्तारी ॥ नेदरज्ञाइमळेणे रत्तिच्छकदुक्खवाणमीक्खेहि । इयपहुद्धिदेहदोसेहि सतनमदसिदसरारी ॥ आदिमसहणण बदी समच उरस्सगचारुसठाणो । दिव्ववरगधधारी पमाणहिदरीमणखर्म्बा ॥ णिम्भूसणायुधवरभीदी सीम्माणणादिदिव्वतम् । अहन्भिहियसहस्सपमाणवर् छक्खणोपेदो ॥ चउविहउवसगोहि णिच विमुद्धो कसायपरिहीणो । उह्वपहुदिपरिसहैहि परिचत्ती रायदीसेहि ॥

ति प. १, ५५-५९.

श्रुधादिपरीपह-रागद्वेषकपायेन्द्रियादिमकलदेषगोचरातिकान्तः योजनान्तरद्रसमीपस्थाष्टा-द्यभाषा--सप्तहतज्ञतकुभाषायुत-तिर्यग्देवमनुष्यभाषाकारन्यूनाधिक-भावातीतमधुरमनोहर-गम्भीरविद्यद्वागतिज्ञयसम्पन्नः भवनवासिवाणव्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासीन्द्र-विद्याधर-चक्रवर्ति-वल-नारायण-राजाधिराज-महाराजार्धमहामण्डलीकेन्द्राग्नि-वायु-भूति-सिंह-व्याला-दि-देव-विद्याधर-मनुष्यपि-तिर्यगिन्द्रेभ्यः प्राप्तपूजातिज्ञयो महावीरोऽर्थकर्त्ताः।

तन्थ खेत्त-विमिट्टोत्थ-कत्ता परूविजादि-

पंच-से**ड**-पुरे रम्मे विउन्हे पश्चदुत्तमे । णाणा-दुम-समाडण्णे देव डाणव-बंदिदे ।। **५२ ॥** महाबोरंणत्यो कहिओ मवियन्होयस्स ।

### अत्रोपयोगिनौ श्लोकौ—

युक्त ऐसे विशिष्ट शरीरकी धारण करनेवाल, देव, मनुष्य, निर्यंच और अवेतनहत चार प्रकारके उपसर्ग, शुधा आदि बार्वास परीषद्व, राग, द्वेय, कपाय और इन्द्रिय-विषय आदि संपूर्ण दोषोंसे रिहत, एक योजनके भीतर दूर अथवा समीप बेठे हुए अठारह महाभाषा और सानसी लघुभाषाओंसे युक्त ऐसे निर्यंच, देव और मनुष्योंकी भाषाके कपमें परिणत होनेवाली नथा न्यूनता और अधिकतासे रिहत, मधुर, मनोहर, गम्भीर और विशद ऐसी भाषाके अतिशयकी प्राप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, कर्यवासी देवेंकि इन्द्रोंसे, विद्याधर, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, राजाधिराज, महाराज, अर्धमण्डलीक, महामण्डलीक, राजाओंसे, इन्द्र, अति, वायु, भूति, सिंह, व्याल आदि देव तथा विद्याधर, मनुष्य, ऋषि और तिर्यचोंके इन्द्रोंसे पूजाके अतिशयको प्राप्त श्री महाबीर तीर्यंकर अर्थकर्ती समझना चाहिये।

अब क्षेत्र-विशिष्ट अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं-

पंचरीलपुरमं (पंचपहाड़ी अर्थात् पांच पर्वतोंसे शोभायमान राजगृह नगरके पास ) रमणीक, नानाप्रकारके बुक्षोंसे ज्याप्त, देव तथा दानवेंसि विन्यत और सर्व पर्वतोंमें उत्तम ऐसे विपुलाचल नामके पर्वतके ऊपर भगवान महावीरने भन्य-जीवेंकी उपदेश दिया अर्थात् दिग्र-भ्वानिके द्वारा भावश्रुत प्रगद्ध किया ॥ ५२॥

### इसविषयमें दो उपयोगी स्रोक हैं-

१ जोयणपमाणसंविदितिरियामरमण्डनिवहपिडिबोही । मिदम गुरगर्मारतरा विसदिवसयस्य स्थानिहि ॥ अदिस्समहाभासा खुल्लयमामा वि मनस्यक्ष्या । अक्खरअणक्खरप्यमण्णीजीवाण सयलमामाओ ॥ एदासि भासाण सालुबद्देतीहकंठवावार । परिहरिय एककाल मन्त्रज्ञणाणंदकरभासो ॥ भावण्वतरजोहसियकप्यवासेहि केसवबकेहि । विज्ञाहरेहि चिकिप्यमुहेहि णरेहि तिरिण्डि ॥ एदेवि अण्णीह विरचिद चरणारिविद ग्रमपूजे । दिष्टसयलहसारी महबीरी अंश्रकत्तारो ॥ ति प १,६०-६४

६ जयधवलायां गाथेयं ' सिद्धचारणसंविंदं ' इति चतुर्थचरणपाठमेंदेनीपलन्यते । सुरखेयरमणहरणे गुणणामे

ऋषिगिरिरैन्द्राशायां चतुरस्रो याम्यदिशि च वैमारः । विपुर्लगिरिनैऋत्यामुमी त्रिकोणी स्थिती तत्रं ॥ ५३ ॥ धनुराकारिश्क्रेनो वारुणवायव्यसौम्यैदिक्षु ततः । इताकृतिरैशान्यां पाण्डुः सर्वे कुशाप्रवृताः ॥ ५४ ॥

## एमो खेत्त-परिच्छेदो ।

## तत्थ कालदो अन्थ-कत्ता परूविज्जदि —

इम्मिस्से वसिष्पणीण चउत्थ-समयस्स पन्छिमे भाए ! चोत्तीस-वास-सेसे किंचि विसेम्णण संते ॥ ५५ ॥

पूर्व दिशामें चौकोर आकारवाला ऋषिगिरि नामका पर्वत है। दक्षिण दिशामें वैभार और नैऋत दिशामें विपुलाचल नामके पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकारवाले हैं॥ ५३॥

पश्चिम, वायन्य और साम्य दिशामें धनुषके आकारवाला फेला हुआ छिन्न नामका पर्वत है। पेशान दिशामें पाण्ड नामका पर्वत है। ये सब पर्वत कुशके अग्रमागांसे ढके हुए हैं॥ ५४॥

### यह क्षेत्र-परिच्छेद समझना चाहिये।

अब कालकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं—

इस अवसर्पिणी करपकालके दृःपमा मुपमा नामके चौथे कालके पिछले भागमें कुछ कम चौतीस वर्ष बाकी रहने पर, वर्षके प्रथममास अर्थात् श्रावण मासमें, प्रथमपक्ष अर्थात्

पंचसेलणयरिम । विउल्पिम पव्यदवर वीरजिणी अहकतारी ॥ ति. प. १, ६५. ईरंह विसंसण वस्त्रंवह कम्माइ गमयह सिस्र वा । गण्डह य तेण वीरो स मह वीरी महासीरी ॥वि. मा. १०६५.

- १ जयधनलायां ' भृगिरि ' इति पाटः ।
- २ च उरस्तो पुर्व्वाण रिसिसेको दाहिष्णाण वेमारा । णर्शरदिदिमाण विष्ठं दोण्णि तिकोणिहिद्यायारा ॥ ति. प. १, ६६०
- १ प्रतिषु ' किनोदा ' इति पाठ ।
- ४ धनुराकारश्रन्द्री वाकणवायव्यसामिदिशु ततः । वृत्ताकृतिराशानं पीडः सर्वे कुशाप्रवृताः । जयध . अ. पृ. ९. चावसरिच्छो किण्णो वरुणाणिलसोमिदमिविभागेम् । ईसाणाए पंड्व वटो सब्वे कुसम्मर्णारयरणा ॥ ति. प. १, ६७ ऋषिपूर्वे गिरिस्तत्र चतुरसः सिनिर्भरः । दिमाजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुमं मृषयस्यलम् ॥ वेभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः । दक्षिणापरिदेष्टमध्यं विषुलक्ष तदाकृतिः ॥ सन्यन्तापकृतिरितसो दिशो व्याप्य बलाहक । शोमते पाण्डको वृत्तः पूर्वोत्तरिवगन्तरे ॥ इ. पु. ३, ५३-५५.
  - ५ एरबावसप्पिणीए च उत्थकालस्स चरिमभागन्मि । तेत्तीसवामअडमासपण्णर्सदिवससेसन्मि ॥

वासस्स पटम-मास पटमे पक्खिम्ह सावणे बहुले । पाडिवद-पुक्व-दिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्हिं ॥ ५६ ॥ सावण-बहुल-पडिवदे रुद्द-मृहुत्ते सुहोदए रविणो । अभिजिस्स पटम-जोए जत्थ जुगाँदी मणेयव्वो ॥ ५७ ॥

# एमो कालपरिच्छेदो ।

भावतोऽर्थकर्ता निरूप्यते, ज्ञानावरणादि-निश्चय-व्यवहारापायातिश्चयजातानन्त-ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य-क्षायिक सम्यक्त्व-दान-लाभ-भोगोपभोग-निश्चय-व्यवहार-प्राप्त्यति-श्चयभूत-नव-केवल-लिध-परिणतः । उत्तं च —

रुष्णपक्षमें, प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय आकाशमें अभिजित् नक्षत्रके उदित रहने पर तीर्थ अर्थात् धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई॥ ५५, ५६॥

श्रावणरूप्ण-प्रतिपद्दांके दिन रुद्रमृहर्तमें सूर्यका गुभ उदय होने पर और अभिजित् नक्षत्रके प्रथम योगमें जब युगकी आदि हुई तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिये ॥ ५७॥ यह काल-परिच्छेद हुआ।

अब भावकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं-

श्वानावरणादि आठ कमोंके निश्चय-व्यवहारक्तप विनाश-कारणोंकी विशेषतासे उत्पन्न हुए अनन्त-श्वान, द्शीन, सुख और वीर्य तथा श्वायिक-सम्यक्त्व, दान, लाभ, भोग और उपभोगकी निश्चय-व्यवहारक्षप प्राप्तिके अतिशयसे प्राप्त हुई नो केवल-लिब्धयोंसे परिणत भगवान महाबीरने भावश्चतका उपदेश दिया। अर्थात् निश्चय और व्यवहारसे अभेद-भेदक्रप नौ लिब्धयोंसे युक्त होकर भगवान महावीरने भावश्चतका उपदेश दिया। कहा भी है—

- १ वासस्स पटममामं सावणणामाम्म बहुलपटिवाए । आंभजाणक्यत्तम्मि य उप्पत्ता धम्मतित्थस्य ॥ ति.प. १, ६८-६%
- ् जुगाइ ( युगादि ) युगारम्भ, युगारम्भकाल प्रथमतः प्रवृत्ते मास तिथिमुहर्तादो च । आदा जगस्म सबन्छरो उ मासस्स अद्भासो उ । दिवसा भग्नेस्वण राईया सह विदेश ॥ युगस्य ×× सबन्सरपचकात्मकस्यादिः संबन्धरः । स च श्रावणतः आषाटपोर्णमामाचरमसमय । तत प्रवर्तमान श्रावण एव भवति । तस्यापि च मासस्य श्रावणस्यादि- रर्धमासः पक्षः पक्षद्वयमालनेन मासस्य सभवात । सो पि च पक्षो बहुलो वेदितत्य पोर्णमास्यनन्तर बहुलपक्षस्य व भावात् । ×× । दिवसाइ अहारत्ता बहुलाईयाणि हाति पत्र्वाण । अभिई नक्यत्ताई ग्रहो आई मृहुत्वाण ॥ सावण व्रहुलपदिवण् बालवकरणे असीइनक्खन । स वन्थ पदमसमण् जगस्म श्राह वियाणाहि ॥ ज्याः कः २ पाहु इः वर्थमने ये च कालांकाः मुषममुषमादय । आरम्भ शतिपद्यन्ते सवे तेऽपि युगादितः ॥ लोग्यः २५, ४७१ः
- ३ सात्रणबहुळे पाडिव म्हमुहुने मुहादण स्विणो । अभिजिस्स पदम जोए त्रुगस्स आर्दा इमस्स पुद ॥ ति प १,७०० श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रमुः । प्रतिपद्यिह पूर्वाक्ने शासनार्थमुदाहरत ॥ हः पुः २,९१०
- ४ णाणावरणपहुदि अ णिच्छयवबहारपायअतिसयए । सजादेण अणत णाणेण दसणसहेणं ॥ विरिएण तहा खाइयसम्मेनेणं पि दाणलाहेहि । भागापभागणिच्छयवबहारेहि च परिपुण्णो ॥ ति. प ७१, ७२.

दाणे ठामे भोगे परिभोगे बीरिए य सम्मत्त ।

णव केबल-लद्भीओं दंसण-णाणं चिरत्ते य ॥ ५८ ॥

खीणे दंसण-मोहे चिरत्त-मोहे चउक-घाइ-तिए ।

सम्मत्त-विरिय-णाणं खड्याइं होंति केविलिणों ॥ ५९ ॥

उप्पण्णम्हि अणंते णद्दम्मि य छादुमिथिए णाणे ।

णव-विह-पयाथ-गम्भा दिव्यञ्ज्ञणी कहेइ सुत्तहें ॥ ६० ॥

एवंविधो महावीरोऽर्थकर्ता । तेण महावीरेण केवलणाणिणा कहिद्त्थो तिम्ह चेव काले तत्थेव खेते खयोवसम-जिणद्-चउरमल-बुद्धि-संपण्णेण बम्हणेण गोदम-गोत्तेण सयल-दुस्सुदि-पारएण जीवाजीव-विसय-संदेह-विणासणद्वमुवगय-बट्टमाण-पाद-मूलेण इंद्रभूदिणा-वहारिदो । उत्तं च—

दान, लाभ, भोग, परिभोग, वीर्य, सम्यक्त्य, दर्शन, क्षान आंर चारित्र ये नव केवल-रुच्थियां समझना चाहिये॥ ५८॥

दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके क्षय है। जाने पर तथा मोहनीय कर्मके क्षय हो जानेके बाद चार घातिया कर्मोंमेंसे रोष तीन घातिया कर्मोंके क्षय हो जाने पर केवली जिनके सम्यक्त्य, वीर्य और क्षान ये आयिक भाव प्रगट होते हैं। ५९॥

क्षायोपराभिक ज्ञानके नष्ट हो जाने पर और अनन्तरूप केवलज्ञानके उत्पन्न हो जाने पर नो प्रकारके पदार्थोंसे गर्भित दिव्यध्वनि सूत्रार्थका प्रतिपादन करती है। अर्थाल् केवलज्ञान हो जाने पर भगवानकी दिव्यध्वनि खिरती है॥ ६०॥

इसप्रकार भगवान महावीर अर्थ-कर्ता हैं। इसप्रकार केवलबानसे विभृषित उन भगवान् महावीरके द्वारा कहे गये अर्थको, उसी कालमें और उसी क्षेत्रमें क्षयोपरामविशेषसे उत्पन्न हुए चार प्रकारके निर्मल बानमे युक्त, वर्णसे बाह्मण, गीतमगीत्री, संपूर्ण दुःश्रुतिमें पारंगत, और जीव-अजीवविषयक संदेहको दूर करनेके लिये श्री वर्द्धमानके पादमूलमें उपस्थित हुए ऐसे इन्द्रभृतिने अवधारण किया। कहा भी है—

- १ खीणे दसणमोहे चरितमाहे तहेत्र बाहातिल् । सम्मत्त्रणाणितिरिया खड्या ते होति केवित्रणा ॥ जयधः अ. पृ. ८ दंसणमोहे णहे घादित्तिदल् चित्तमोहीमा । सम्मत्त्रणाणदमणत्रीत्यचीत्याः हाति खड्याः ॥ ति. प. १, ७३,
- २ जादे अणतणाणे णहे छदुमहिदम्मि णाणम्मि । णत्रविहपदन्थसारा दिव्यव्यणी कहइ मृत्तन्थ ॥ अण्णीहे अणंतिहि गुणेहि जुलो विसुद्धचारिलो । भत्रभयभजणदन्छो महर्वागे अथकत्तारो ॥ ति प १, ७४-७५.
- ३ मस्वीरभासियत्थो तस्सि खेचिम्मि तत्थकाले य। खायांवसभिविबिङ्गदचउरमलमईहि पुण्णेणं ॥ लायालायाण तहा जीवाजीवाण विविद्दिसिएस् । संदेहणासणत्थं उवगदिसिर्विरचलणमुलेणः ॥ विमले गोदमगोत्त जादेण इदम्दि-णामेण । चउवेदपारगेणं सिस्सेण विसुद्धसीलेणः ॥ ति. प. १, ७६–७८.
  - ४ मिथ्यादृष्ट्यवस्थायामिन्द्रभृतिः सकलवेदवेदाङ्गपारग सन्नाप जावास्तित्वविषये सदिग्ध एवासीत् । इन्द्र-

गोत्तेण गोदमो विष्यो चाउन्वेय-संडंगित ।
 णामेण इंदभूदि ति सील्यं बम्हणुत्तमा ॥ ६१ ॥

पुणो तेणिंदभूदिणा भाव-सुद-पज्जय-परिणदेण बारहंगाणं चोहस-पुन्वाणं च गंथाणमेक्केण चेव मुहुत्तेण कमेण रयणा कदा । तदो भाव-सुदस्स अत्थ-पदाणं च तित्थ-यरो कत्ता । तित्थयरादो सुद-पज्जाएण गोदमो परिणदो ति दन्व-सुदस्स गोदमो कत्ता । तत्तो गंथ-रयणा जादेति । तेण गोदमेण दुविहमवि सुद्णाणं लोहज्जस्स संचारिदं । तेण वि जंबुसामिस्स संचारिदं । परिवाडिमस्सिद्ण एदे तिण्णि वि सयल-सुद-धारया भणिया । अपरिवाडीए पुण सयल-सुद-पारगा संखेज्ज-सहस्सा ।

गौतमगोत्री, विप्रवर्णा, चारों वेद और पडंगविद्याका पारगामी, शीलवाद और ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ऐसा वर्डमानस्वामीका प्रथम गणधर इन्द्रभृति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६१ ॥

अनन्तर भावश्चनरूप पर्यायसे परिणत उस इन्द्रभृतिने बारह अंग और चौदह पूर्वक्रय प्रन्थोंकी एक ही मुद्दुर्तमें क्रमसे रचना की। अतः भावश्चन और अर्थ-पदोंके कर्ता तीर्थकर हैं। तथा तीर्थकरके निमित्तसे गातम गणधर श्वनपर्यायसे परिणत हुए, इसलिय द्रव्यश्चनके कर्ता गातम गणधर हैं। इसतरह गातम गणधरसे व्रन्थरचना हुई। उन गातम गणधरने दोनों प्रकारका श्वतक्षान लोहाचार्यको दिया। लोहाचार्यने जम्मूस्वामीको दिया। परिपादी-क्रमसे ये तीनों ही सकलश्चनके धारण करनेवाले कहे गये हैं। और यदि परिपादी-क्रमकी अपेक्षान की जाय तो उस समय संख्यात हजार सकल श्वतके धारी हुए।

प्रशानन्तां समन्त्रसरणं समन्यत्य प्रवृत्य च श्रांवर्धमानस्वाभिन प्रपत्य कि जीवार्तिन नास्ति वा किगणः कियान् कीहण् ? ' तदा जीवीटस्यनादिनिधन अभाष्मिविसदर्भणा कर्ता । × इत्याद्यनेकसेटेस्तथा स जीवादित्रस्तु-सङ्गावम् । दित्यव्यन्तिना स्पृटमिन्दभूतयं सन्मात्रवाचत । इत्य श्रुता ४५-६८ देवे कियमाणां समवगरणलक्षणां मिहमां हृष्ट्वात्मिक्तः सिन्द्वभृतिर्भणितिन्मा मी श्राज्यणवरा ' मा मुक्त्वा किमप नागरलेकस्तरस्य कस्यचित्पादम्ल धावति ? नत् महत्कृतृह्ल कथयतात्रिनवन्धनिमिति महाप्रलयंभघ द्व गांज वा समवगरण प्रविधो वाटार्थम् । परं च तत्र श्रीवीर हृष्ट्वा हतप्रम इव महाङ्गितः सत्त पुग्तः स्थित । तदा मगवता वीग्णामाणित 'कि मचे अस्थ जीवां उपाहु निध चि संसओं तुद्धा । वेयपयाण य अन्ध ण याणमां तेसिमो अन्थों' (आ नि ४५०) तत्रश्च निःसश्चय सन्नसो प्रत्रिजतः । वि. मा. २०१८-२०८३.

- १ गोतमा गो. प्रकृष्टा स्थात साच सर्वज्ञभारती । ता वेश्सि तामश्रीध च त्वमतो गोतमो मतः ॥ गोतमादागतो देवः स्वर्गाश्रादीतमो मतः । तेन प्रोत्तमश्रीयानस्व बासाँगोतमश्रुति ॥ इन्द्रेण प्राप्तपूजद्धिरिद्धभृतिस्विमिन स्यसे । साक्षान्सर्वज्ञपुत्रस्त्वमाप्तसज्ञानकाण्डिक ॥ आ. पू. २, ५२-५४.
  - २ भावसदपञ्चणृहि परिणदमङ्गा य वास्यगाण । चोद्दयपुत्र्वाण नहा एकपुहुनेण विरचणा विहिदा ॥ ति.प. १, ७९.

गोदमदेवो लोहज्जाइरियों जंबसामी य एदे निण्णि वि सत्त-विह-लिंदु-संपण्णा सयल-सुय-सायर-पारया होऊण केवलणाणमुण्याइय णिव्वुइं पत्ता । तदो विण्ह णंदिमित्तो अवराइदो गोवद्वणो भहबाहु ति एदे पुरिसोली-क्रमेण पंच वि चोहस-पुव्व-ह्मा । तदो विमाहाहरियो पोद्विलो खित्तियो जयाइरियो णागाइरियो मिद्धत्थदेवो धिदिमेणो विजयाइरियो बुद्धिलो गंगदेवो धम्मसेणो ति एदे पुरिसोली-क्रमेण एकारम वि आइरिया एकारसण्हमंगाणं उप्पायपुव्वादि-दसण्हं पुव्वाणं च पारया जादा, सेसुवरिम-चदुण्हं पुव्वाणमेग-देस-धरा य । तदो णक्खत्ताइरियो जयपालो पांडुमापी ध्रुवसेणो कंमाइरियो त्ति एदे पुरिसोली-क्रमेण पंच वि आइरिया एकारमंग-धारया । तदो सुमहो जसमहो जसवाह लोहज्जो ति एदे चत्तािर वि आइरिया आयारंग-धरा नदो सुमहो जसमहो जसवाह लोहज्जो ति एदे चत्तािर वि आइरिया आयारंग-धरा

गोतमस्त्रामी, लोहाचार्य और जम्बूस्वामी ये तीनों ही सात प्रकारकी ऋढियोंसे युक्त और सकल-श्रुतरूपी सागरके पारगामी होकर अन्तमें केवलक्कानको उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त हुए। इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्रबाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रमसे चौदह पूर्वके धारी हुए।

तदनन्तर विशासाचार्य, प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थदेव, धृतिसेन, विजयाचार्य, वुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन थे ग्यारह ही महापुरुष परिपाटी क्रमसे ग्यारह अंग और उत्पादपूर्व आदि दश पूर्वीके धारक तथा शेष चार पूर्वीके एकदेशके धारक हुए।

इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पाण्डुम्बामी, घुवसेन, कंसाचार्य ये पांचों ही आचार्य परिपाटी-क्रमसे संपूर्ण ग्यारह अंगोंके और चौदह पूर्वोंके एकदेशके धारक हुए। तदनन्तर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचारांगके धारक और

- २ वास्ति वीरसकाला अणविध्य निर्णण कर्वालणा । त्र. श्र. ६७.
- ६ एदेसि पचण्य पि मदकेवलीणं कालो तम्ममद १०० | जयव अ. पू. ११.
- ४ तमि काला तिसीदिसदवस्साणि १८३ । जयथः अ. पू. ११.
- ५ ' हुमसेनः ' इति पाटः । इन्द्रः श्रुताः ८१.
- ६ एदेसि कालो वीमत्तरविसदवासमेचो २२० | जयघ अ. पू. १५०
- ७ ' असयमद ' इति पाठ । इन्द्रः धृताः ८३.
- ८ ' जहबाह् ' इति पाठः । जयधः अ. पृ. ११ ' जयबाहुः ' इति पाठः । इन्छः श्रुताः ८३ः
- ९ एदेसि 🗙 कालो अहारमुत्तर वासमद १६८. जयध. अ. पृ. ११.

१ जयधवलायामि-इनिन्दिश्रतावतार च न्हेडार्यस्य स्थाने स्थमीचार्यस्योव्हेर्यावस्ति । तयथा-तदो तेण गोअमगोराण इदगदिणा अनेमहन्गणावहारियदुवान्तरान वेण तणेव कालेण कयदुवाक्यगगथस्यणेण गणेहि सगसमाणस्य महुमाइरियस्य गथो वनस्याणिको । जयतन अ १ ११ प्रतिपादित ततस्त्रकृति समस्य महासना नेन । प्रथिताःसीय-सध्मणे मुध्याभिधानाय ॥ कव श्रता ६ ७.

मेर्संग-पुरुवाणमेग-देम-धारया । तदो मन्वेसिमंग-पुरुवाणमेग-देमा आइरिय-परंपराए आग-च्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो ।

तेण वि सोरट्ट-विसय-गिरिणयर-पट्टण-चंदगुहा-ठिएण अट्टंग-महाणिमित्त-पारएण गंथ-बोच्छेदों होहदि ति जाद-भएग पवयण-बच्छलेण दक्किणावहाइरियाणं
महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो । लेह-द्विय-धरमेण-बयणमबधारिय तेहि वि आइरिएहि
ब माह गहण-धारण-समत्था धवलामल-बहु-विह-विणय-विहिमियंगा मील-माला-हरा गुरु-पेमणामण-तित्ता देम-कुल-जाइ-सुद्धा सयल-कला-पार्या निक्स्तुत्ताबुच्छियाइरिया अंध-विसय-बेण्णायडादो पेसिदा। तेसु आगच्छमाणेसु र्यणीए पच्छिमे भाए कुंदेंदु-संख-

होप अंग तथा पूर्वोके एकदेशके धारक हुए। इसके बाद सभी अंग और पृत्वेकि। एकदेश आचार्य-परंपरासे आता हुआ धरसेन आचार्यकी प्राप्त हुआ।

माराष्ट्र (गुजरान-काठियावाड़ ) देशके गिरिनगर नामके नगरकी चन्द्रगुफामें रहने वाले, अष्टांग महानिमित्तंक परिगामी, प्रवचन-वस्तल और आगे अंग श्रुतका विच्छेत्र हो जायगा इसप्रकार उत्पन्न हो गया है भय जिनको ऐसे उन वरसेनाचार्यने किसी धर्मोत्सव आदि निमित्तंस मिहमा नामकी नगरीमें संमिलित हुए दक्षिणापथ के (दक्षिणदेशके निवासी) आचार्याके पास एक लेख भेजा। लेखमें लिखे गरे धरमनाचार्यके वचनोंको मलीभांति समझकर उन आचार्योने शास्त्रके अर्थके श्रहण और धरण करनेमें सुमर्थ, नानाप्रकारकी उज्वल और निमल विगयसे विभूषित अंगवाले, शालकपी मालको धरक, गुरुओं हारा प्रेषण (भेजने) रुपी भोजनसे तृत्र हुए, देश, कल और जातिसे शुद्ध, अर्थात् उत्तम देश उत्तम कुल और उत्तम जातिमें उत्पन्न हुए, समस्त कलाओंमें पारंगत, और तीन वार पृंछा है आचार्योसे जिन्होंने, (अर्थात् आचार्योसे तीन वार आजा लेकर) ऐसे दें। साधुओंका आन्ध्र-देशमें बहनेवाली वेणानदीके तटसे भेजा।

मार्गमं उन दे(न) साधुओंके आते समय, जे( कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान

- ण्वेसि सञ्चास कालाण समारा प्रद्यासामि तसाविवास्यसम्बद्धमाण --- र प्रद्रमाणांजिणिक णि वाणे
   भेद । जयक अ पू ११.
- २ देशे ततः सरा दे सिरिनगरपुरान्तिकार्वयं तसिने । चंत्रस्थितिवासा भगतपाः परमापृतिप्रयः ॥ भिमायणीय प्रवेशियतपुचमवस्तुगतच पुर्वमनाकामिता स्वित्रस्थेननामानाः॥ ५ शुना १०८, ४०४.
  - १ प्रतिपु ' बंधयो छोदो ' इति पाटः ।
  - ४ देशेन्डदेशनामनि वेणाकतटापुर म समिश्मा-समुद्धितमुनीत् श्रीत न गारिणाः पापय केराम् ॥ इन्दर श्रुतार १०६०

वण्णा सन्व-लक्खण-संपुण्णा अप्पणो कय-तिष्पयाहिणा पाएमु णिमुहियं-पदियंगा बे वसहा मुमिणंतरेण धरमेण-भडारएण दिहा। एवंविह-मुमिणं दृहण तुद्देण धरमेणाइरिएण ' जयउ सुय-देवदा' ति मंलवियं । तिह्वसे चेय ते दो वि जणा संपत्ता धरमेणाइरियं । तदो धरमेण-भयवदो किदियम्मं काऊण दोण्णि दिवमे वोलाविय तिदय-दिवमे विणएण धरसेण-भडारओं तिहं विण्णत्तो 'अणण कज्जेणम्हा दो वि जणा तुम्हं पादम्लमुगवया ' ति । 'सुहु भहं ' ति भूणिऊण धरमेण-भडारएण दो वि आमामिदा। तदो चितिदं भयवदा—

सेलवण-भगगवड-अहि-चार्लाण महिमाऽवि-जाहय-सुण्हि । मिट्टिय-मसय-समाणं वक्त्वाणः जो सुदं मोहा ॥ ६२ ॥ वद-गारव-पिट्टिबद्धो विसयामिस-विस-वसेण वुम्मंतो । मो भट्ट-बोहि-लाहो भमः चिगं भव-वणं महो ॥ ६३ ॥

सफेद वर्णवाले हैं, जो समस्त लक्षणोंसे परिपूर्ण हैं, जिन्होंने आचार्य (धरसेन) की तीन प्रदक्षिणा दी हैं और जिनके अंग निम्नत होकर आचार्यके चरणोंसे पड़ गये है ऐसे दो बेलोंको धरसेन भट्टारकने राजिके पिछले भागमें स्वप्नमें देखा। इसप्रकारके स्वप्नको देखकर संतुष्ट हुए धरसेना-चार्यने ' अतदेवता जयवन्त हो ' ऐसा वाक्य उच्चारण किया।

उसी दिन दक्षिणापथसे भेजे हुए वे दोनें। साधु धरंसनाचार्यको प्राप्त हुए। उसके बाद धरसेनाचार्यको पादवन्दना आदि हतिकमे करके और दे। दिन विनाकर नीसर दिन उन दें। तें। धरसेनाचार्यसे निवेदन किया कि 'इस कार्यसे हम दें। अपके पादमृत्रको प्राप्त हुए हैं '। उन दें। साधुओंके इसप्रकार निवेदन करने पर 'अच्छा है, कल्पाण हैं। 'इसप्रकार कहकर धरसेन भट्टारकने उन दें। साधुओंको अश्वासन दिया। इसके बाद भगवान धरसेनने विचार किया कि—

दोलघन, भग्नघर, आंह ( सर्प ) चालर्ना, मीहप, अबि (मेहा), जाहक ( जीक ) शुक्क, मार्टी और मदाक के समान श्रीताओं को मोहसे श्रुतका व्याख्यान करता है। यह मृद्ध रस-गारबके आधीन होकर विषयोंकी लेल्विपतारूपी विषके वशसे मृद्धित हो, बोधि अशीन् रत्नत्रयकी प्राप्तिसे श्रुष्ट होकर भव-वनमें चिरकालतक परिश्रमण करता है ॥ ६२, ६३ ॥

१ भाराकान्ते नमेणियटः '-इ , ८, ८५०.

<sup>ः</sup> आगमनदिने च तयोः पुरेष धरसनस्यरिपंप रात्रो । निजपादयो पतन्तो धवलप्रपार्वक्षत् स्थप्ने ॥ तत्स्यप्रेक्षणमात्राज्ञयतु श्रीदेवतेति समपलपन् । उद्यतिण्यतः प्रातः समागतार्वेक्षतं मुनी हो ॥ इल्हः श्रताः ११०, ११३०

२ ईसरिय-रूव-सिरि-जस-ध्रम्म पयत्तामय। मगानिक्सा । ते तेस्मिसामण्णा सीत जञी तेण भगवते ॥

४ मेळवण कुडग चाळिणि परिपूणग इसमहिसमेसं ४ । मसग जर्ग विराठी जाह्म मो मेरि आमीरी ॥ इ. क. स्. ३३४० आ. नि. १३९०

विशेषार्थ — रोलनाम पाषाणका है और घन नाम मेघका है। जिसप्रकार पाषाण, मेघके चिरकालतक वर्षा करने पर भी आई या मृद नहीं होता है, उसीप्रकार कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं, जिन्हें गुरुजन चिरकाल तक भी धर्मामृतके वर्षण या सिचन द्वारा कोमल-परिणामी नहीं बना सकते हैं ऐसे श्रोताओंको शैलघन श्रोता कहा है ॥१॥ भन्नघट फरे घड़ेको कहते हैं। जिसप्रकार फ़टे घड़ेमें ऊपरसे भरा गया जल नीचेकी ओरसे निकल जाता है भीतर कुछ भी नहीं ठहरता, इसीप्रकार जो उपदेशको एक कानसे सनकर दसरे कानसे ।निकाल देते हैं उन्हें भग्नघट श्रोता कहा है ॥२॥ अहि नाम सांपका है। जिसप्रकार मिश्री-मिश्रित-दुग्धके पान करने पर भी सर्प विषका ही वमन करना है, उसीप्रकार जो सन्दर, मधर और दितकर उपदेशके सनने पर भी विष वमन करते हैं अर्थात् प्रतिकृत आचरण करते हैं, उन्हें अहिसमान श्रोता समझना चाहिये ॥३॥ चालनी जैसे उत्तम आटेको नीचे गिरा हेती हैं और भूसा या चोकरको अपने भीतर रख हेती है, इसीप्रकार जो उत्तम सार्युक्त उपदेशको तो बाहर निकाल देते हैं और निःसार तत्वकी धारण करते हैं वे चालनीसमान श्रोता हैं ॥ ४ ॥ महिषा अर्थात भैंसा जिसप्रकार जलाशयसे जल तो कम पीता है परंतृ बारवार इवकी लगाकर उसे गंदला कर देता है. उसीप्रकार जो श्रोता सभामें उपदेश तो अल्प प्रहण करते हैं पर प्रसंग पाकर क्षीभ या उद्वेग उत्पन्न कर देने हैं वे महिपासमान श्रीता है ॥ ५ ॥ अवि नाम मेव ( मेंढा ) का है। जैसे मेंडा पालनेवालेका ही मारता है, उसीमकार जो उपदेशवाताकी ही निन्दा करने हैं और समय आनेपर धात तक करने की उद्यत रहते हैं उग्हें अविके समान श्रोता समझना चाहिए॥६॥ जाहक नाम सेही भादि अनेक जीवोंका है पर प्रकृतमें जोंक अर्थ ग्रहण किया गया है। जैसे जोंकको स्तनपर भी लगावें तो भी यह दध न पीकर खुन ही पीती है, इसीप्रकार जो उत्तम आचार्य या गुरुके समीप रहकर भी उत्तम तत्वको तो ग्रहण नहीं करते, पर अधम तत्वको ही ग्रहण करते हैं वे जोंकके समान श्रोता हैं॥ ७ ॥ शकु नाम नंतिका है। तोनेका जो कुछ सिखाया जाना है यह सीख नो जाना है पर उसे यथार्थ अर्थ प्रतिभासित नहीं होता, उसीप्रकार उपदेश स्मरणकर लेने पर भी जिनके हृद्वयमें भाव-भासना नहीं होती है वे शुक्समान श्रोता हैं ॥८॥ मट्टी जैसे जलके संयोग मिलनपर ते। कोमल हो जाती है पर जलके अभावमें पूनः कठोर हो जाती है, इसीमकार जो उपदेश मिलने तक तो मृद् परिणामी बने रहते हैं और बाइमें पूर्ववत् ही कठोर-इदय हो जाते हैं वे महीके समान श्रेता है ॥ ९ ॥ महाक अर्थान् मच्छर पहले कानोंमें भाकर गुन. गनाता है चरणोंमें गिरता है किंतु अवसर पाने ही काट खाता है, उसीप्रकार जो श्रोता पहले ने गुरु या उपदेश-द।नाकी प्रशंसा करेंगे, चरण-वन्द्रना भी करेंगे, पर भवसर आने ही काटे विना न रहेंने उन्हें मदाकके समान श्रोता समझना चाहिये ॥ १०॥ उक्त सभी प्रकारके धोता अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश देना न्यर्थ है।

किसी किसी शास्त्रमें उक्त नामोंमें तथा अर्थमें भेद भी देखनेमें भाता है, किंतु कुश्रोताका भाव यहां पर अभीए हैं।

इदि वयणादो जहाछंदाईणं विज्ञा-दाणं संसार-भय-बद्धणिमिद चितिऊण सुह-सुमिण-दंसणेणेव अवगय-पुरिसंतरेण धरमेण-भयवदा पुणरिव ताणं परिक्खा काउमाढता 'सुपिरक्खा हियय-णिच्बुइकरेति '। तदो ताणं तेण दो विज्ञाओ दिण्णाओं। तत्थ एया अहिय-क्खरा, अवरा विहीण-क्यरा। एदाओ छद्धाववामेण माहेहु ति। तदो ते सिद्ध-विज्ञा विज्ञा-देवदाओ पेच्छंति, एया उदंतुरिया अवरेया काणिया। एसो देवदाणं महावो ण होदि ति चितिऊण् मंत-च्वायरण-मत्थ-कुमलेहिं हीणाहिय-क्खराणं छुहणावण-यण-विहाणं काऊण पदंतिहि दो वि देवदाओ सहाव-क्व-द्वियाओ दिद्वाओ। पुणो तेहि धरमेण-भयवंतस्य जहावित्तेण विणएण णिवेदिदे सुटु तुटेण धरमेण-भडारएण सोम-तिहि-णक्कन-वारे गंथो पारद्वो। पुणो कमेण वक्काणंतेण आसाद-मास-सुक्क-पक्का-एकारमीए पुच्चण्हे गंथो समाणिदो। विणएण गंथो समाणिदो ति तुद्वेहि भृदेहि तत्थेयस्स महदी

इस पचनके अनुसार यथाछन्त अर्थात स्वच्छन्दतापूर्वक आचरण करनेवाले श्रोताः ओंको विद्या देना संसार और भयका ही बढानेवाला है, ऐसा विचारकर, ग्रंभ स्वमके देखने मात्रसे ही यद्यपि धरसेन भद्रारकने उन आये हुए दोनें। साधुअंकि अन्तर अर्थान् विशेषताको जान लिया था. तो भी फिरसे उनकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया, क्योंकि, उत्तम प्रकारसे ली गई परीक्षा हटयमें संतिपकी उत्पन्न करती है। इसके बाद धरसेनाचार्यने उन दोनें। साध-ऑको हो विद्याएं हो। उनमेंसे एक अधिक अक्षरवाली थी और इसरी हीन अक्षरवाली थी। दोनोंको दो विद्याएं देकर कहा कि इनको पष्टमक्त उपवास अर्थान् दे। दिनके उपवाससे सिद्ध करो । इसके बाद जब उनकी विद्याएं सिद्ध हुई, तो उन्होंने विद्याकी अधिष्ठाची देवताओंकी देखा कि एक देवीके दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है। 'बिकृतांग होना देवता-ओंका स्वभाय नहीं होता है ' इसप्रकार उन दोनें।ने विचारकर मन्त्र-संबन्धी व्याकरण-शास्त्रमें क्कराल उन दोनोंने होन अक्षरवाली विद्यामें अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षरवाली विद्यामेंसे अक्षर निकालकर मन्त्रको पढना, अर्थात् फिरसे सिद्ध करना प्रारम्भ किया। जिससे वे दोनों विद्यादेवताएं अपने म्बभाव और अपने सुन्दर रूपमें स्थित दिखलाई पड़ीं। तदनन्तर भगवान धरभेनके समक्ष, योग्य विनय-सिहत उन दोनोंके विद्या-सिद्धिसंबन्धी समस्त बुत्तान्तके निवेदन करने पर 'बहुत अच्छा ' इसप्रकार संतुष्ट हुए धरसेन भट्टारकने शुभ तिथि, श्रमनक्षत्र और श्रभवारमें प्रनथका पदाना प्रारम्भ किया। इसतरह क्रमसे व्याख्यान करते हए धरसेन भगवान्से उन दोनेंनि आषाद मासके शक्कपक्षकी एकादशीके पूर्वीह्वकालमें ग्रन्थ समाप्त किया। विनयपूर्वक प्रन्थ समाप्त किया, इसलिये संतप्र हुए भूत जातिके ब्यन्तर देखेंने

१ सुपरीक्षा इनिर्देशिकरीति सभिन्य दत्तवात् य्ह्रीतः। साधियतुं विर्द्ध हे हीनाधिकवर्णसयुक्त ॥ इन्द्रः श्रुताः ११५० पूजा पुष्फ-बिल-संख-तूर-रव-संकुला कदा । तं दहण तम्म 'भूदबलि' ति भडारएण णामं क्र्यं। अवरस्स वि भृदेहि पूजिदस्स अत्थ-वियन्थ-द्विय-दंत-पंतिमोसारिय भृदेहि समीकय-दंतस्स 'पुष्फयंतो 'ति णामं कयं

पुणो तिहवसे चेव पेमिदा संतो ' गुरु-वयणमलंघाण जं ' इदि चितिऊणागदेहि अंकुलेसरे विरमा-कालो कओ । जोगं समाणीय जिणवालियं दृहुण पुष्फयंनाइरियो वण-वास-विसयं गदो । भ्दविल-भडारओ वि दमिल-देमं गदो । तदो पुष्फयंनाइरिएण जिणवालिदस्स दिक्खं दाऊण वीमिद-मुत्ताणि करिय पढाविय पुणो सो भूदविल-भयवं-तस्म पासं पेसिदो । भृदविल-भयवदा जिणवालिद-पामे दिह-वीसिद-सुत्तेण अप्पाउओ ति अवगय-जिणवालिदेण महाकम्म-पयि । पाइडस्म वोक्छेदो होहिद् ति ममुप्पण्ण-वृद्धिणा पुणो द्व्य-पमाणाणुगममिद् काऊण ग्य-रचणा कदा । तदो एयं खंड-मिद्धंनं पहुच भ्दविल-पुष्फयंनाइरिया वि कत्तागे उचेति ।

उन दोनोंमेंसे एककी पुष्पावलीसे तथा शंस और तृषे जातिके वाद्यविशेषके नादसे व्याप्त बड़ी भारी पूजा की । उसे देखकर धरसेन भट्टारकने उनका 'भृतबिल ' यह नाम रक्ता। तथा जिनकी भूतोंने पूजा की हैं, और अस्त-व्यान दन्तपंक्तिको दृर करके भृतोंने जिनके दांत समान कर दिये हैं ऐसे दुसरेका भी धरसेन भट्टारकने 'पुष्पदन्त 'नाम रक्ता।

तदनन्तर उसी दिन वहांसे भेजे गये उन देनोंने 'गुरुके वचन अर्थान् गुरुकी आक्षा अलंघनीय होनी है 'ऐसा विचार कर आते हुए अंकलेइवर (गुजरात) में वर्षाकाल विनाया। वर्षायोगको समाप्तकर और जिनपालितको देखकर (उसके साथ) पुष्पदन्त आचार्य ता वनवासको चले गये और भूतबिल भट्टारक भी द्रमिल देशको चले गये। तदनन्तर पुष्पदन्त आचार्यने जिनपालितको दीक्षा देकर, वीम प्रस्पणा गर्भित सत्प्रस्पणाके मृत्र बनाकर और जिनपालितको पढ़ाकर अनन्तर उन्हें भृतबिल आचार्यके पास भेजा। तदनन्तर जिन्होंने जिनपालितको पढ़ाकर अनन्तर उन्हें भृतबिल आचार्यके पास भेजा। तदनन्तर जिन्होंने जिनपालितके पास वीस प्रस्पणान्तर्गत सत्प्रस्पणांके मृत्र देखे हैं और पुष्पदन्त आचार्य अल्पायु हैं इसप्रकार जिन्होंने जिनपालितसे जान लिया है, अत्र प्रव महाकर्मप्रकृतिप्राभृतका विच्छेद हो जायगा इसप्रकार उत्पन्न हुई है बुद्धि जिनको ऐसे भगवान् भृतबिलने द्रव्यप्रमाणा- जुगमको आदि लेकर प्रन्थ-रचना की। इसलिये इस खण्डसिद्धान्तकी अपक्षा भृतबिल और पुष्पदन्त आचार्य भी श्रुतके कर्ता कहे जाते हैं।

<sup>? &#</sup>x27; बितीयदिवसं ' इति पाठ । इन्द्रः श्रुताः १२९ •

२ 'स्वभागिनेयं ' इति विशेषः । इन्द्रः श्रुताः १३४.

३ वान्छन् गुणजीवादिकविद्यानिविधसत्रमन्त्ररूपणया । युक्त जीवस्थानार्धाधकार् व्यरचयन्यस्यकः॥

तदो मूल-तंत-कत्ता बहुमाण-भडारओ, अणुतंत-कत्ता गोदम-सामी, उवतंत-कत्तारा भृदबलि-पुष्फयंतादयो वीय-राय-दोस-मोहा मुणिवरा । किंमर्थं कर्ता प्ररूप्यते ? शास्त्रस्य प्रामाण्यप्रदर्शनार्थम् 'वक्तृप्रामाण्याद् वचनप्रामाण्यम् ' इति न्यायात् ।

संपित लीवद्वाणस्स अवयारो उच्चदे । तं जहा, सो वि च्उिव्यहो, उवक्रमो णिक्खेवा णयो अणुगमो चेदि । तत्थ उवक्रमं भिणस्मामो । उपक्रम इत्यर्थमात्मनः उप समीपं क्राम्यित करोतीत्युपक्रमः । सा वि उवक्रमो पंचिवहो, आणुपुच्वी णामं पमाणं वत्तव्यदा अत्थाहियारो चेदि । उत्तं च—

तिविहा य आणुपुर्व्या दसहा णामं च र्छान्वहं माणं । वत्तव्वदा य तिविहा तिविहां अत्याहियारा वि ॥ ६४ ॥ इदि ।

इसतग्ह मूलग्रन्थकर्ता चर्डमान भट्टारक हैं, अनुग्रन्थकर्ता गांतमस्वामी हैं और उपग्रन्थकर्ता राग, द्वेष और मोहसे गहित भूतबलि, पुष्पदन्त इत्यादि अनेक आचार्य हैं।

शंका — यहां पर कर्नाका प्ररूपण किस्तित्ये किया गया हे ?

सामधान — शास्त्रकी प्रमाणताके दिखानेके लिथे यहां पर कर्ताका प्ररूपण किया गया है, क्योंकि, 'चक्ताकी प्रमाणतासे ही चचनोंमें प्रमाणता आती है ' ऐसा न्याय है।

अब जीवस्थानके अवतारका प्रतिपादन करते हैं। अर्थान् पुष्पदन्त और भूतबिल आचा-येने जीवस्थान, खुदाबन्ध, बन्धम्बामित्व, वेदनामण्ड, वर्गणामण्ड और महाबन्ध नामक जिस पट्खण्डागमकी रचना की। उनमेंसे, प्रकृतमें यहां जीवस्थान नामके प्रथम खण्डकी उत्पत्तिका कम कहते हैं। वह इसप्रकार है—

वह अवतार चार प्रकारका है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम । उन चारोंमें पहले उपक्रमका निरूपण करते हैं, जो अर्थको अपने समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं। उस उपक्रमके पांच भेद हैं, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थीधिकार। कहा भी है—

आतुपूर्वी तीन प्रकारकी हैं, नामके दश भेद हैं, प्रमाणके छह भेद हैं, वक्तव्यताके तीन भेद हैं और अर्थाधिकारके भी तीन भेद समझना चाहिये॥ ६४॥

१ इयमुळततकचा स्मिरिवारी इदमृद्धि विषयेरे । उवतंत कत्तारे। अणतंत संस आइरिया ॥ णिण्णहराय-दांसा महिसाथो दिव्यमुत्तकत्तारो । कि कारण प्रभणिदा कृष्टि मत्तरस पामण्णे ॥ ति. प १, ८०, ८१.

२ पुष्पदन्तभतबिरुग्यां प्रणीतस्यागमस्य नाम 'षटम्बण्डागम 'तस्येमे पट खण्डा - १ जीवस्थान २ स्युद्धा-बन्धः ३ बन्धस्वामिन्वविचयः ४ वदनाखण्डः ५ वर्गणाखण्डः ६ महाबन्धश्रेति । एषा षण्णा खण्डाना मध्ये प्रथम-तस्तावजीवस्थाननामकप्रथमखण्डस्यावतारी निरूथते ।

३ प्रकृतस्यार्थतत्वस्य श्रोतबुद्धो समर्पणम् । उपक्रमाऽसा विज्ञेयम्तथोपाद्वात इत्यपि ।। आ. प. २. १०३. सन्धस्सोवक्रमणं उपक्रमो तेण तम्मि व तुओ वा । स थसमीवाकमण आणयण नासदसम्मि ॥ वि. मा. ९१४.

पुन्ताणुपुन्ती पन्छाणुपुन्ती जत्थतत्थाणुपुन्ती चेदि तिविहा आणुपुन्ती। जं म्लादो परिवाडीए उच्चदे सा पुन्ताणुपुन्ती । तिस्से उदाहरणं—' उसहम्जियं च वंदे ' इच्चेत्रमादि । जं उत्तरीदो हेट्टा परिवाडीए उच्चदि मा पन्छाणुपुन्ती । तिस्से उदाहरणं—

एस करेमि य पणमं जिणवर-वसहस्स बहुमाणस्स ।

सेसाणं च जिणाणं सिव-सुह-कंखा विस्रोमेणं ॥ ६५ ॥ इदि ।

जमणुलाम-विलोमोहि विणा जहा तहा उच्चिद् सा जत्थतत्थाणुपुन्वी । तिस्से उदाहरणं—

> गय-गवल-सजल-जलहर-परहुव-सिहि-गलय-भमर<del>-</del>संकासो । हरिउल-वंस-पईवो सिव-माउव-वच्छओ जयऊ ॥ **६६ ॥ इचेवमादि ।**

पूर्वातुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथानथानुपूर्वी इसतरह आनुपूर्वीके तीन भेद हैं। जो वस्तुका विवेचन मूलसे परिपारीद्वारा किया जाता है उसे पूर्वानुपूर्वी कहते हैं। उसका उदा-हरण इसप्रकार है, 'ऋषभनाथकी वन्दना करना हं, अजितनाथकी वन्दना करता हूं' इत्यादि कमसे ऋषभनाथकी आदि लेकर महावीरम्वामी पर्यन्त कमबार वन्दना करना सो वन्दनासंबन्धी पूर्वानुपूर्वी उपक्रम है। जो वस्तुका विवेचन ऊपरसे अर्थात् अन्तसे लेकर आदितक परिपारी-कमसे (प्रतिलोम-पद्धातिसे) किया जाता है उसे पश्चादानुपूर्वी उपक्रम कहते हैं। जैसे—

मोक्ष-सुस्कि अभिलापासे यह में जिनवरोंमें श्रेष्ठ ऐसे वर्द्धमानस्वामीकी नमस्कार करता हूं। और विलोमकमसे अर्थात् वर्द्धमानके बाद पार्ध्वनाथकी, पार्ध्वनाथके बाद नेमिनाथकी इत्यादि कमसे दोष जिनेन्द्रोंको भी नमस्कार करता हूं॥ ६५॥

जो कथन अनुलोम और प्रतिलोम क्रमके विना जहां कहींसे भी किया जाता है उसे यथातथानुपूर्वी कहते हैं। जैसे—

हाथी, अरण्यभेंसा, जलविरपूर्ण और सघन मेघ, केविल, मयुरका कण्ट और स्रमरके

- १ ज जेण कमण मनकारी ' टइटमुपण्ण वा तस्य नेण कमण गणणा पुत्राणपुर्व्या णाम । जयध अ पु. ३ .
- २ उसहमजिय च वंद सभवमभिणदण च समद च । पउमापद सपास जिण च चदापह वंदे ॥ मांवांह च पुष्फदन सीयलस्य च वासपुःज च । विमलमणन भयव धम्म सांत च वदामि ॥ कुशु च जिणवीरदं अर च मां छ च मांणमुख्य च । णमि वदामि अरिट णीम तट पासवहुमाण च ॥ एवमणु अमिथुहिया विहुय-रयमला पहाणजरमरणा । च उवांस वि जिणवरा ति-ध्यरा में प्यायतु ॥ दः सः पुः ४ः
  - ३ तस्म विलोमेण गणणा पन्छाणपुन्त्री । जयथा अर पृर्हा
  - ४ प्रतिपु ' क्खंभि ' इति पाटः ।
  - ५ एस करेमि पणामं जिलबरनसहस्य बहुमाल च । ससाल च जिलाल सगलगणबराणं च सब्बेर्सि ॥
  - ६ जन्ध वा तत्थ वा अपणो इच्छिदमादि का**द्ण** गणणा जत्थतत्थाणुपुन्वी । जयधः अ. पू. ३.

इदं पुण जीवष्टाणं मंड-सिद्धंतं पडुच पुट्याणुपुट्यीए द्विदं छण्हं खंडाणं पढम-खंडं जीवद्वाणिमिदि । वेदणा-किसण-पाहुड-मज्झादा अणुलाम-विलोम-क्रमेहि विणा जीवद्वाणस्स संतादि-अहियारा अहिणिग्गया नि जीवटाणं जन्थतन्श्राणुपुट्यीए वि संठिदं । जीवद्वाणे ण पच्छाणुपुट्यी संभवइ ।

णामस्म दस दाणाणि भवंति । तं जहा, गोण्णपदे णोगोण्गपदे आदाणपदे पडिवक्तवपदे अणादियमिद्धंतपदे पाधण्णपदे णामपदे पमाणपदे अवयवपदे संजोगपदे चेदि ।

गुणानां भावा गाँण्यम् । तद् गाँण्यं पदं स्थानमाश्रयो येषां नाम्नां तानि गाँण्य-पदानि । यथा, आदित्यस्य तपना भाम्कर इत्यादीनि नामानि । नागाँण्यपदं नाम गुणनिरपेक्षमनन्वर्थमिति यावत् । तद्यथा, चन्द्रस्वामी स्यस्वामी इन्द्रगोप इत्यादीनि

समान वर्णवाले, हरिवंशके प्रदीप, और शिवादेवी मातके लाल ऐसे नेमिनाथ भगवान् जयवन्त हों ॥ ६६ ॥ इत्यादि यथातथानुपूर्वीका उदाहरण समझना चाहिये ।

यह जीवस्थान नामक शास्त्र मण्डसिद्धान्तकी अपेक्षा एवीनुपूर्वी कमसे लिखा गया है, क्योंकि, पटमण्डागममें जीवस्थान प्रथम मण्ड है। वेदनाकपायप्राभृतके मध्यसे अनुलेम और विलोमक्रमके विना जीवस्थानके सन्, संख्या आदि अधिकार निकले हैं, इसलिये जीवस्थान यथातथानुपूर्वीमें भी गीभित है। किंतु इस जीवस्थान खण्डमें केवल पश्चादानुपूर्वी संभव नहीं है।

नाम-उपक्रमके दश भेद् होते हैं। वे इसप्रकार हैं-गाण्यपद्, नोगोण्यपद्, आदानपद्, प्रतिपक्षपद्, अनादिसिद्धान्तपद्, प्राधान्यपद्, नामपद्, प्रमाणपद्, अवयवपद् और संयोगपद्।

गुणोंके भावको गै।ण्य कहते हैं। जो पदार्थ गुणोंकी मुख्यतासे व्यवहृत होते हैं वे गै।ण्य-पदार्थ हैं। वे गै।ण्य पदार्थ पद अर्थात् स्थान या आश्रय जिन नामोंके होते हैं उन्हें गै।ण्यपद-नाम कहते हैं। अर्थात् जिस संक्षांक व्यवहारमें अपने विशेष गुणका आश्रय लिया जाता है उसे गोण्यपदनाम कहते हैं। जैसे, सुर्यकी तपन और भास् गुणकी अपेक्षा तपन और भास्कर इत्यादि संक्षापं हैं। जिन संक्षाओं में गुणोंकी अपेक्षा न हो, अर्थात् जो असार्थक नाम हैं उन्हें नोगोण्यपदनाम कहते हैं। जैसे, चन्द्रस्वामी, सर्यस्वामी, इन्द्रगोप इत्यादि नाम।

१ से कि दमनामे पण्णत त जहा, गाण्ण नोगाण्ण आयाणपण्ण परिवसवपण्ण पहाणयाम् अणाहञ्च सिद्धतेण नामेण अवयेत्रेण सजीगेण पमाणेण । अन १,१२७

२ से कि त गोणंग ै गोणं समाइ ति स्वमणां, तपद नि तपणां, जलाइ नि जलागां, पात्र हात्ति प्वणों | सं त्त गोणं | अन १,१२८

<sup>ः</sup> नो गोण अकृतो सङ्तो अमुगो समुगो अठाल पलाल अकुलिया **स**कृतिया अमुद्दो **समुद्दो नोपल** अ**सइ** नि पलास, अमाति बाहए माडबाहए, अबाय बावए बीयाबाबए, नो डटगोब**इ**ए नि इंदगोबं **से च नो गोणे** ।

नामानि। आदानपदं नाम आत्तद्रव्यनियन्धनम् । नेतद्रुणनाम्नोऽन्तर्भवति तत्रादानादेयत्व-विवक्षाभावात् । भावे वा न तद्रुणाश्रितमादानपदनाम्नोऽन्तर्भावात् । पूर्णकलश् इत्येत-दादानपदम् । नादानपदम् । तद्यथा, घटस्य कलश् इति भंज्ञा नात्तद्रव्यादिमाश्रिता तस्यास्तथाविधविवक्षामन्तरेण प्रवृत्तायाः समुपलम्मात् । न पूर्णशब्दोऽपि तस्य पर्याप्तवात्तकत्वेन गुणनाम्नोऽन्तर्भावात् । नोभयसमामोऽपि तस्य भावसंयोगेऽ-न्तर्भावादिति न, जलादिद्रव्याधारत्विवक्षायां पूर्णकलशशब्दस्यादानपद्रवास्युप-

विशेषार्थ—जिन मनुष्यंकि चन्द्रस्यामी आदि नाम रक्ने जाते हैं। उनमें चन्द्र आदिका न तो स्वामीपना पाया जाता है और न इन्द्रके वे रक्षक ही होते हैं। केवल ये नाम कदिसे रक्के जाते हैं। इनमें गुणादि की कुछ भी प्रधानता नहीं पायी जाती है, इसलिये इन्हें नोगीण्यपदनाम कहते हैं।

ग्रहण किये गये दृश्यके निमित्तमं जे। नाम व्यवहापमें आते हैं, अर्थाम् जिनमें दृश्यके निमित्तकी अपेक्षा होती है उन्हें आदानपदनाम कहते हैं।

विशेषार्थ — आदानपदनामों में, संयोगको प्राप्त हुए द्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न हुई अवस्था-विशेषकी वाचक संक्षाणं ली जाती हैं। अर्थात् आदान-आदेय भावकी मुख्यतासे जो नाम प्रचलित होते हैं उन्हें आदानपदनाम कहते हैं।

इस आद्दानपदनामका गुणनाममें अन्तर्भाय नहीं हो सकता है, क्योंकि, गुणनामोंमें आद्दान-आदेय भावकी विवक्षा नहीं रहती हैं। यदि गुणनामोंमें भी आदान-आदेय भावकी विवक्षा मान ली जाय तो गोण्यपदनाम गुणाश्चित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि, आदान-आदेय भावकी मुख्यतासे उनका आदानपदनामोंमें अन्तर्भाव हो जायगा।

े पर्णकल्या ' इस पदको आदानपदनाम समझना चाहिये ।

शंका — 'पूर्णकलश ' यह आदानपदनाम नहीं हो सकता है। इसका खुलासा इस-प्रकार है, घटकी 'कलश ' यह संज्ञा श्रहण किए गंधे किमी द्रव्यादिके आश्रयसे नहीं है, क्योंकि, 'कलश 'इस संज्ञाकी द्रव्यादिकके निभित्तकी विवक्षाके विना ही प्रवृत्ति देखी जाती है। इसीतरह 'पूर्ण ' यह शब्द भी आदानपदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि, 'पूर्ण 'यह शब्द प्रयोक्तका याचक होनेसे उसका गैण्यपदनाममें अन्तर्भाव हो जाता है। एणे और कलश हन दोनोंका समास भी आदानपदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि, उसका भावसंयोगमें अन्तर्भाव हो जाता है?

समाधान-ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि, जलादि दृष्यके आधारपनेकी विवक्षामें ' एणेकलका ' इस शक्तको आदानपदनाम माना गया है।

१ से कि ते आयाणपदेण १ धरमी भंगले, युहिया चाउरगिक्त अनंख्य आवती तिथाल अटटाल भणगदक्त पुरिसङ्क एल्ल्ड्ब्क बीर्य धरमी मंग्मी समीमरण गत्थी ज महिय से च आयाणपण्य, अन. १, १२८.

ममात् । एवमविधवेत्यपि चालयित्वा व्यवस्थापनीयम् । अक्किष्टानि कानि पुनरादान-पदनामानि ? वधूरन्तर्वतीत्यादीनि आत्तभर्तृष्ठतापत्यनिवन्धनत्वात् । प्रतिपक्षपदानि कुमारी वन्ध्येत्येवमादीनि आदानपद्प्रतिपक्षनिवन्धनत्वात् । अनादिसिद्धान्तपदानि धर्मान्तिर-धर्मास्तिरित्येवमादीनि । अपारुपेयत्वतोऽनादिः सिद्धान्तः स पदं स्थानं यस्य तदनादि-सिद्धान्तपदम् । प्राधान्यपदानि आस्रवनं निम्बवनमित्यादीनि । वनान्तः सत्स्वप्यन्येप्व-

विशेषार्थ — जलादि द्रव्य आदान है और कलदा आदेव है। इसलिये 'प्णक्तलदा' इस दाय्दका आदानपदनाममें अन्तर्भाव होता है। यह बात गेण्यपदनाममें नहीं है, इसलिये उसमें उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। यदि गेण्यपदमें इसप्रकारकी विवक्षा की जायगी तो वह गोण्यपद न कहलाकर आदानपदकी कोटिमें आ जायगा।

इसीप्रकार 'अवियवा' इस पदका भी विचार कर आदानपदनाममें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये।

शुंका-अविलय अर्थात् सरल अदानपदनाम कीनसे हैं ?

समाधान — चय् और अन्तर्वर्ती इत्यादि सरल आदानपदनाम समझना चाहिये, क्योंकि, स्वीकृत पतिकी अपेक्षा चय् और धारण किये गये गर्भस्थ पुत्रकी अपेक्षा 'अन्तर्वर्ती ' संज्ञा प्रचलित है।

कुमारी, बन्ध्या इत्यादिक प्रतिपक्षपदनाम हैं, क्योंकि, आदानपदेंमें ग्रहण किये गये दूसरे द्रव्यकी निमित्तता कारण पड़ती हैं और यहां पर अन्य द्रव्यका अभाव कारण पड़ता है। इसिलिये आदानपदनामोंके प्रतिपक्ष-कारणक हैं। के कुमारी या बन्ध्या इत्यादि पद प्रतिपक्ष-पदनाम जानना चाहिये।

अनादिकालसे प्रवाहरू पर्स चले अथि सिद्धाल्नवाचक पर्दाकी अनादिसिद्धाल्नपदनाम कहते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय इत्यादि। अपैरुपेय होनेसे सिद्धाल्न अनादि है। वह सिद्धान्त जिस नामरूप पदका आश्रय हो उसे अनादिसिद्धालपद कहते हैं।

बहुतसे पदार्थींके होने पर भी किसी एक पदार्थकी बहुलता आदि हारा प्राप्त हुई प्रधानतासे जी नाम बोले जाते हैं उन्हें प्राधान्यपदनाम कहने हैं। जैसे, आस्रवन निम्बवन

9 से किंत पिडवस्खपपुण : पांडव स्थपदण नवान गामागारणगरखेडक वडमाज्यदोणगृहपदृणासममवाह-सैनिवेसेम संनिवसमाणेन अभिवा सिवा, अगी सीअठी, विस् महुर, काठाळघोग अवित साउअ, जे रत्तणु से अलत्तपु, जे लाउए से अठाउए, जे समगु से कुल्सपु, आठवेत विवर्ताअभाषण, से त पडिवक्खपपुणे । अन्. १, १२८.

२ अणादियसिद्धतेण, धम्मा शकाण अधम्मा थकाण आगामा धकाण जीविश्वकाण पुग्गळि थकाण अद्धासमण् से चं अणादियसिद्धतेण । अनु. १, १२८०

३ पाहण्णयाए असागवण सत्तवणवणे चपगवणे मृअवणं नागवणं पुनागवणे उक्तवणं दक्तवणं सालिवणे से तं पाहण्णयाए । अतु. १, १२८०

विवक्षितवृक्षेषु विवक्षाकृतप्राधान्यचतिषचुमन्टनिवन्धनत्वात् । नामपदं नाम गौडोऽन्श्रो द्रमिल इति गाँडान्ध्रद्रमिलभाषानामधामत्वात् । प्रमाणपदानि शतं सहस्रं द्रोणः खारी पलं तुला कर्पादीनि प्रमाणनाम्नां प्रमेयेषुपलम्भात् ।

अवयवपदानि यथा । सोऽवयवो द्विविधः, उपचितोऽपचित इति । तत्रोप-चितावयवनिबन्धनानि यथा, गलगण्डः श्लिलीपदः लम्बकण इत्यादीनि नामानि । अवयवापचयनिबन्धनानि यथा, छित्रकणेः छित्रनासिक इत्यादीनि नामानि । संयोग-पदानि यथा । स संयोगश्रतुविधो द्रव्यक्षेत्रकालभावसंयोगभेदात् । द्रव्यसंयोगपदानि यथा, इभ्यः गाथः दण्डी छत्री गर्भिणी इत्यादीनि द्रव्यसंयोगनिबन्धनत्वात् तेषां ।

इत्यादि । वनमें अन्य अविवक्षित वृक्षोंके रहने पर भी विवक्षासे प्रधानताको प्राप्त आम और नीमके वृक्षोंके कारण आम्रवन और निम्बवन आदि नाम व्यवहारमें आते हैं।

जो भाषाभेदसे नाम बोले जाते हैं उन्हें नामपदनाम कहते हैं। जैसे गाँड, आन्ध्र, द्रमिल इत्यादि । ये गांड आदि नाम गांड़ी, आन्ध्री और द्रमिल भाषाओंके नाम के आधारसे हैं।

गणना अथवा मापर्का अपेक्षासे जो संबापं प्रचारित हैं उन्हें प्रमाणपदनाम कहते हैं। जैसे, सी, हजार, द्रीण, खारी, परु, तुरुा, कर्प इत्यादि। ये सब प्रमाणनाम प्रमेयोंमें पाये जाते हैं, अर्थान् इन नामोंके द्वारा तत्प्रमाण वस्तुका बोध है।ता है।

अब अवयवपद्माम कहते हैं। अवयव दे। मकारके होते हैं, उपिचतावयब भीर अप-चितावयब । रोगादिके निमित्त मिलने पर किसी अवयवके बद जानेसे जो नाम बोले जाते हैं उन्हें उपिचतावयवपदनाम कहते है। जैसे, गलगंट, शिलीपद, लम्बकर्ण इत्यादि। जो नाम अवयवोंके अपचय अर्थान् उनके छित्र हो जानेके निमित्तसे व्यवहारमें आते हैं उन्हें अपिचतावयवपदनाम कहते हैं। जैसे, छित्रकर्ण, छित्रनासिक इत्यादि नाम।

अब संयोगपदनामका कथन करते हैं। द्रव्यसंयोग, क्षेत्रसंयोग, कालसंयोग और भावसंयोग के भेदसे संयोग चार प्रकरका है। इभ्यः गैथि, दण्डी, छत्री, गर्भिणी इत्यादि द्रव्य-संयोगपदनाम हैं, क्योंकि, धन, ग्रथः, दण्टा, छत्ता इत्यादि द्रव्यके संयोगसे ये नाम व्यवहारमें

- १ नामेणे पिउपिजामहस्य नामेणे उन्नीम जिङ्ग से च णामेण । अनु 🕡, १८८०
- २ प्राणेणं चर्राश्वंहे पण्णत । त जहा, नामप्रमाणं ठवणप्रमाणं हत्वप्रमाणं भविष्माणे। अनं ४,४३३.
- अवयवण, सिंगा सिंगा विसाणा दाटा पक्ती क्या नहीं वाली । दृष्य चउप्य बहुप्य कग्ळा केंक्सी
   कि.ही परियर बंधेण भट जाणि-जा महिलिअ निवसणेण सि येण दोणवाय कवि च एकाए गाहीए। से स अवयवेण।
   अन्. १, १९८०

४ में कि त सजीएण सजीग चर्डावर्ड पण्णचे, त जहा, ध्वसजीगं, खंतमेजींग, फालमजीगं, भाव-पंजीगे। में कि त द्वायनोगे १ दावसजीगे तिविह पण्णचे, म जहा, सचिचे अधिने, मीमए। से कि स सचिचे १ नाितपरक्वादयस्तेषाभादानपदेऽन्तर्भावात् । सहचरितत्वविवक्षायां भवन्तीित चेन्न, सहच-रितत्विविक्षायां तेषां नामपदनाम्नोऽन्तर्भावात् । क्षेत्रसंयोगपदािनं, माथुरः वालभः दाक्षिणात्यः औदीच्य इत्यादीिन, यदि नामत्वेनािविवक्षितािन भवन्ति । कालसंयोग-पदािनं यथा, शारदः वासन्तक इत्यादीिन । न वसन्तशरद्वेमन्तादीिन तेषां नामपदेऽ-न्तर्भावात् । भावसंयोगपदािन , क्रोधी मानी मायावी लोभीत्यादीिन । न शीलसाद्दय-

भाते हैं। असि, परशु इत्यादि द्रव्यसंयोगपदनाम नहीं हैं, श्र्योंकि, उनका आदानपद्में भन्तभीय होता है।

शंका—सहस्वारीपनेकी विवक्षामें अनि, परशु आदिका संयोगपदनाममें अन्तर्भाव हो जायगा ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, सहचारीपनेकी विवक्षा होने पर उनका नामपदमें अन्तर्भाव हो जाना है।

माधुर, बालभ, दाक्षिणात्य और औदीच्य इत्यादि क्षेत्रसंयोगपदनाम हैं, क्योंकि, मधुरा आदि क्षेत्रके संयोगसे माधुर आदि संक्षाएं व्यवहारमें आती हैं। जब माधुर भादि संकाएं नामकपसे विवक्षित न हों तभी उनका क्षेत्रसंयोगपदमें अन्तर्भाव होता है, अन्यथा नहीं।

शारद, वासन्तक इत्यादि कालसंयोगपदनाम हैं, क्योंकि, शरद् और वसन्त ऋतुकें संयोगसे ये संद्वाएं व्यवहारमें आती हैं। किंतु वसन्त, शरद् हेमन्त इत्यादि संद्वाओंका काल-संयोगपदनामोंमें ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि, उनका नामपदमें अन्तर्भाव हो जाता है।

कोधी, मानी, मायावी और लेभी इत्यादि नाम भावसंयोगपद हैं, क्योंकि, कोध, मान, माया और लेभ आदि भावेंकि निमिक्तसे ये नाम ब्यवहारमें आते हैं। किंतु जिनमें

सिवित्ते गोहिं गोमिए, महिसार, अर्गीहिं उन्मार, उर्हाहि उर्हाबार्छ, से त सिवित्त । से कि ते अवित्ते ? अवित्ते छतीण छत्ती, दंडण दडी, पटेण पटी, घटेण घटी, कटेण कडा से त अवित्ते । से कि त मीसए ै मीसए हरेणे हारिए, सगडेणे, सागडिए, रहेणे रहिए, नावाण नाविण, से च दस्त्र संजीगे । अनु. १, १२९.

१ से किं त खंत्तसजीगे १ भारहे, एरवए, ट्रेमए, एरण्यवए, हरिवासए, रम्मगवासए, देवकुरुए, उत्तर-कुरुए, पुन्वविदेहए, अपरविदेहए । अहवा मागहे, मालवए, सोम्ड्रण, मरह्डूए, कुंकुणण, से चं खेत्तसंजीगे । अन. १, १३००

२ से कि ते कालसेजांगे ? सममसमाए, समाए, मुसमदुसमाए, दुसमसमाए, दुसमाए, दुसमाए, दुसमाए। अह्ना पानसए, वासारतए, सरदए, हंसंतए, वसतए, गिम्हए, से तं कालसजांगे । अनु. १, १६१.

३ से कि तं भावसंजोगे ? दुविहे पण्णते, त जहा, पसत्थे अ अपसत्थे अ । से कि त पसत्थे ° नाणणं णाणी, इंसणेणं इंसणी, चिरित्तेणं चरित्ती से तै पसत्थे । से कि ते अपसत्थे ° कोहणं कोही, माणण माणी, मायाए मायी, छोहणं होही से तं अपसत्थे, से तं भावसंजोगे । से तं संजोएणं । अनु. १, १३२,

निबन्धनयमसिंहाग्निरावणादीनि नामानि तेषां नामपदेऽन्तर्भावात् । न चैतेभ्यो व्यतिरिक्तं नामास्त्यनुपलम्भात् ।

तत्थेदस्स जीवहाणस्स णामं किं पदं ? जीवाणं हाण-वण्णणादो जीवहाणभिदि गोण्णपदं । मंगलादिसु छसु अहियारेसु वक्खाणिजमाणेसु णामं वृत्तमेव । पुणो किमहं

स्वभावकी सददाता कारण है ऐसी यम, सिंह, अग्नि और रावण आदि संकाएं भावसंयोग-पदरूप नहीं हो सकती हैं, क्योंकि, उनका नामपदमं अन्तर्भाव होता है। उक्त ददा प्रकारके नामोंसे भिन्न और कोई नामपद नहीं है, क्योंकि, व्यवहारमें इनके अतिरिक्त अन्य नाम नहीं पाये जाते हैं।

विशेषार्थ — यतिवृषभाचार्यने कषायप्रश्निमं नामके केवल छह भेद बताये हैं। वे थे हैं, गोण्यपद, नोगोण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, अपवयपद और उपचयपद। उपर जो नामके दश भेद कह आये हैं। उनमेंसे, यहां पर अनादिसिद्धान्तसंबन्धी गुणसापेक्ष नामोंका गोण्यपद और आदानपदमें तथा गुणनिरपेक्ष नामोंका नोगोण्यपदमें अन्तर्भाव किया है। प्राधान्यपदनामोंका गोण्यपद और आदानपदमें और आदानपदमें अन्तर्भाव किया है। प्रमाणपदनामोंका नोगोण्यपद और आदानपदमें और संयोगपदनामोंका आदानपदमें अन्तर्भाव किया है। अवयवपदनामोंका उपिचनपदनाम और अपिचनपदनामोंमें अन्तर्भाव हो हो जाता है।

शंका—उन पूर्वोक्त दश प्रकारके नामपदों यह जीवस्थान कौनसा नामपद है ? समाधान — जीवों के स्थानों का वर्णन करने से 'जीवस्थान 'यह गौण्य नामपद है। शंका—पहले मंगलादिक छह अधिकारों का व्याल्यान करते समय नामपदका

१ णाम छन्तिह ॥ ३ ॥ (कमायपाहुटचिणम्त ) गीण्णपदे णांगीण्णपद आदाणपदे पटिवक्खपदं अवस्पपदं उवस्यपदं सदि । ४४४ पाधण्णपदणामाण कथ तत्मावो व बहाहकाणु च बहुमु वण्णेमु सतम् धवरा बलाहका लोकाओ ति जो णामणिइसी मो गोण्णपदे णिवदि गण्मेहेण द्व्विम पउत्तिदसणादो । कयविणविद्विणेणारुक्खसंबंधणंदरस पउत्तिदसणादो । दत्वखत्तकालभावसजोयपदाणि रायामिथणहरमुरलेकणयरमारहयअहरावयसायस्वासंतयकोहीमाणि हसाईणि णामाणि वि आदाणपदे चेव णिवदि इदमेदस्य अत्थि एत्थ वा इदमिथ नि विवक्खाणु एदेसि णामाणे पर्विदसणादो । अवयवपदणामाणि अवस्य उवस्य पपदणामेम पविसति, नेहिता तस्व भेदाभावादो । मुजणामा कवृग्णीवा कमलदलण्यणा चंदमुही विवोद्धां इचाईणि तत्ते बाहिराणि अधि वि चे णंदाणि णामाणि ममासंतभुदहव-महत्यमंबधेण द्व्विम पउत्तिदो । अणादियसिद्धंतपदणामेमु जाणि अणादिगुणसबधमविक्य पयद्यणि जीवो णाणी चयणावंतो चि ताणि गोण्णपदे आदाणपदे च णिवदिति । जाणि णोगोण्णपदाणि ताणि णोगोण्णपदणामेसु णिवदिते । पमाणपदणामाणि वि गोण्णपदं चेव णिवदिति । साणस्स द्व्यगुणचादो अर्तिदसंधस्स अर्विदस्यणामाणं अम्मकालागाम-जीवपुगलादीणं छप्पद्वसावो पुव्य पस्विदो ति लेदाणि पस्विद्वदे । तदो णामं दसविद् चेव होदि वि एगंतगाहो ण वच्वो, कि छन्ति हि होदि वि वेत्वव्य । जयधा अ पृ ४ ५५.

मंथावदारे णामं उच्चदि त्ति ? न, पूर्वोदिष्टस्य नाम्नोऽनेन पदान्वेपणात् ।

पमाणं पंचिविहं द्व्व-खेत्त-काल-भाव-णय-प्पमाण-भेदेहि । तत्थ द्व्व-पमाणं संखेजमसंखेजमणंतयं चेदि । खेत्त-पमाणं एय-पदेसादि । काल-पमाणं समयावित्यादि । भाव-पमाणं पंचिविहं, आभिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणं मणपज्जवणाणं केवलणाणं चेदि । णय-प्पमाणं सत्तविहं, णेगम-संगह-ववहारुज्जुसुद-सद्द-समभिरूढ-एवंभूद-भेदेहि । अह्या णय-प्पमाणमणेयविहं—

जावदिया वयण-वहा तावदिया चेत्र होति णय-त्रादा । जावदिया णय-त्रादा तावदिया चेत्र पर-समया ॥ ६७॥ इदि वयणादो ।

कथं नयानां प्रामाण्यं ? न, प्रमाणकार्याणां नयानामुपचारतः प्रामाण्याविरोधात्।

न्याख्यान कर ही आथे हैं, किर यहां पर ग्रन्थके प्रारम्भमें नामपदका व्याख्यान किसिलिये किया गया है?

समाधान-पेसा नहीं, क्योंकि, पूर्वमें कहे गये नामका दशप्रकारके नामपदोंमेंसे किसमें अन्तर्भाव होता है इसका इस कथनके द्वारा ही अन्वेषण किया है।

द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण, भावप्रमाण और नयप्रमाणके भेदसे प्रमाणके पांच भेद हैं। उनमें, संख्यात असंख्यात और अनंत यह द्रव्यप्रमाण है। एक प्रदेश आदि क्षेत्रप्रमाण है। एक समय, एक आवली आदि कालप्रमाण है। आभिनिबोधिक (मिति) ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानके भेदसे भावप्रमाण पांच प्रकारका है। नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुम्ब, शब्द, समभिक्द और एवंभूतनयके भेदसे नयप्रमाण सात प्रकारका है। अथवा नयप्रमाण निम्न वचनके अनुसार अनेक प्रकारका भी समझना चाहिये।

जितने भी वचन-मार्ग हैं, उतने ही नयवाद, अर्थात् नयके भेद हैं। और जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय हैं॥ ६७॥

शंका--नयोंमें प्रमाणता कैसे संभव है, अर्थात् उनमें प्रमाणता कैसे आ सकती है?

समाधान व नहीं, क्योंकि, नय प्रमाणके कार्य हैं, इसलिये उपचारसे नयोंमें प्रमाण-ताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

विशेषार्थ — शंकाकारका अभिप्राय यह है कि जब तय वस्तुके एक अंशमात्रको ग्रहण करता है सर्वाशरूपसे वस्तुको नहीं जानता है तब उसे प्रमाण कैसे माना जाय। इसका समाधान इसप्रकार किया गया है कि, यद्यपि केवल एक नय नय है प्रमाण नहीं है। किन्तु उनमें दूसरे नयोंकी अपेक्षा रहनेसे वे प्रमाणका कार्य करते हैं, इसलिये उपचारसे उनमें प्रमाणता आ जाती है।

१ गो. क. ८९४, स. त. १, ४७.

एत्थ इदं जीवहाणं एदेसु पंचसु पमाणेसु कदमं पमाणं ? भावपमाणं । तं पि पंचित्दं, तत्थ पंचित्देसु भाव-पमाणेसु सुद-भाव-पमाणं । कर्तृनिरूपणया एवास्य प्रामाण्यनिरू-पितमिति पुनरस्य प्रामाण्यनिरूपणमनर्थकिमिति चेन्न, मामान्येन जिनोक्तत्वान्यथानुप-पिततोऽवगतजीवस्थानप्रामाण्यस्य शिष्यस्य बहुतु भावप्रमाणेषिवदं जीवस्थानं श्रुतभाव-प्रमाणमिति ज्ञापनार्थत्वात् । अहवा पमाणं छिन्नहं, नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावप्रमाण-भदात् । तत्थ णाम-पमाणं पमाण-मण्णा । द्वाणा-पमाणं द्विहं, सब्भाव-द्वाणा-पमाण-मसब्भाव-द्वाणा-पमाणमिदि । आकृतिमिति सद्भावस्थापना । अनाकृतिमत्यसद्भावस्थापना । दव्वपाणं दुविहं आगमदे णोआगमदो य । आगमदो पमाण-पाहुद-जाणओ अणुवज्रत्तो, संखेज्जासंखेज्जाणंत-भद-भिण्ण-महागमो वा । णोआगमो तिविहो, जाणुग-सरीरं भवियं तव्वदिरित्तिमिदि । जाणुगमरीरं च भवियं च गयं । तव्वदिरित्त-दव्व-पमाणं

शुंका — उन पांच प्रकारके प्रमाणें(मेंसे ' जीवश्थान ' यह कीनसा प्रमाण है ? समाधान — यह भावप्रमाण है।

मतिक्कानादिरूपसे भावप्रमाणके भी पांच भेद हैं। इसलिये उन पांच प्रकारके भाव-प्रमाणींमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रको श्रुतमावप्रमाणरूप जानना चाहिये।

ग्रंका — पहले कर्नाका निरूपण कर आये हैं इसलिये उसके निरूपण कर देनेसे ही इस शास्त्रकी प्रमाणताका निरूपण हो जाता है, अतः फिरसे उसकी प्रमाणताका निरूपण करना निर्धिक है?

समाधान—ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, यह जीवस्थान शास्त्र प्रमाण है, अन्यथा वह जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ नहीं हो सकता था। इसप्रकार सामान्यरूपसे इस जीव-स्थान शास्त्रकी प्रमाणताका निश्चय करनेवाले शिष्यको बहुत प्रकारके भाव प्रमाणोंमेंसे यह जीवस्थान शास्त्र श्रुतभावप्रमाणरूप है, इसतरहसे विशेष ज्ञान करानेके लिये यहां पर इसकी प्रमाणताका निरूपण किया।

अथवा, नामप्रमाण, स्थापनाप्रमाण, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण और भाष-प्रमाणके भेदसे प्रमाण छह प्रकारका है।

उनमें 'प्रमाण 'ऐसी संक्षाकी नामप्रमाण कहते हैं। सद्भावस्थापनाप्रमाण और असद्भावस्थापनाप्रमाणके भेदसे स्थापनाप्रमाण दी प्रकारका है। तद्राकारवाले पदार्थीमें सद्भावस्थापना होती है। और अनदाकारवाले पदार्थीमें असद्भावस्थापना होती है। आगमद्रव्य-प्रमाण और नोआगमद्रव्यप्रमाणके भेदसे द्रव्यप्रमाण दी प्रकारका है। प्रमाणविषयक शास्त्रको जाननेवाले परंतु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहिन जीवको आगमद्रव्यप्रमाण कहते हैं। अथवा, शब्दोंकी अपेक्षा संख्यातभेदरूप और तद्राच्य अर्थकी अपेक्षा अनंतभेदरूप ऐसे शब्दरूप आगमको आगमद्रव्यप्रमाण कहते हैं। क्रायकशरीर, भाषि और तद्र्यतिरक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यके तीन भेद समझने चाहिये।

तिविहं, संखेजममंग्वजमणंतमिदि । य्वेत्त-काल-पमाणाणि पुरुवं व वत्तव्वाणि । भाव-पमाणं पंचिवहं, मदि-भाव-पमाणं सुद-भाव-पमाणं अहि-भाव-पमाणं मणपज्ञव-भाव-पमाणं केवल-भाव-पमाणं चेदि । एत्थेदं जीवद्दाणं भावदे। मृद-भाव-पमाणं। दव्वदे। मंखेजामंखेजाणंता सह्तव-सद्द-पमाणं।

वत्तव्यदा निविहा, सममयवत्तव्यदा परसमयवत्तव्यदा तदुभयवत्तव्यदा चेदि । जिम्ह सत्थिम्ह स-समया चेव विणि जिदि परिविज्जिदि पणाविजिदि तं सन्यं सममयवत्तव्यं, तस्स भावो ससमयवत्तव्यदा । पर-समयो मिन्छतं जिम्ह पाहुडे अणियोगे वा विणिजिदि पर्विज्जिदि पणाविजिदि तं पाहुडमणियोगे। वा परसमयवत्तव्यं, तस्म भावो पर-समयवत्तव्यदा णाम । जत्थ दो वि पर्वेदि पर-ममयो दूभिजिदि स-समयो थाविज्जिदि सा तदुभयवत्तव्यदा णाम भवदि । एत्थ पुण जीवहुलि सममयवत्तव्यदा ससमयस्पेव पर्वेद्याचे अत्थाधियागे निविहो, पमाणं पमेयं तदुभयं चेदि । एत्थ जीवहाले एको चेय अत्थाहियागे पमेय-पर्वेवादो । उवक्षमी गदी ।

उनमें, ज्ञायकदारीर और भावि नोआगमद्रव्यका वर्णन पहले कर आये। तह्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यप्रमाण संख्यातस्य, असंख्यातस्य और अनन्तस्य भेदकी अपेक्षा तीन प्रकारका है।
क्षेत्रप्रमाण और कालप्रमाणका वर्णन पहलेके समान ही करना चाहिये। मितिशावप्रमाण, श्रुतभावप्रमाण, अविधिभावप्रमाण, मनःपर्ययभावप्रण और केवलभावप्रमाणके भेदसे भावप्रमाण पांच
प्रकारका है। इनमेंसे यह 'जीवस्थान 'नामका द्यास्त्र भावप्रमाणकी अपेक्षा श्रुतभावप्रमाणक्य
है, और द्रव्यकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनन्तस्य दाव्यप्रमाण है।

वक्तव्यता तीन प्रकारकी है, स्वम्मयवक्तव्यता, प्रसम्यवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यता। जिस शास्त्रमें स्वसमयका ही वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है अथवा विशेषरूपसे झान कराया जाता है उसे स्वसमयवक्तव्य कहते हैं। परसमय मिथ्यात्वको अर्थात् उसमें रहनेवाली विशेषताको स्वसमयवक्तव्यता कहते हैं। परसमय मिथ्यात्वको कहते हैं। उसका जिस प्राप्तत या अनुयोगमें वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है या विशेष झान कराया जाता है उस प्राप्तत या अनुयोगको प्रसमयवक्तव्य कहते हैं, और उसके भावको अर्थात् उसमें होनेवाली विशेषताको प्रसमयवक्तव्यता कहते हैं। जहां पर स्वसमय और परसमय इन होनोंका निरूपण करके प्रसमयको होप्युक्त दिखलाया जाता है और स्वसमयकी स्थापना की जाती है उसे तदुभयवक्तव्य कहते हैं और उसके भावकी अर्थात् उसमें रहलेवाली विशेषताको तदुभयवक्तव्यता कहते हैं। इनमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रमें स्वसमयवक्तव्यता ही समझनी चाहिये, क्योंकि, इसमें स्वसमयका ही निरूपण किया गया है।

प्रमाण, प्रमेय और तदुभयके भेदसे अर्थाधिकारके तीन भेद हैं। उनमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रमें एक प्रमेय-अर्थाधिकारका ही वर्णन है, क्योंकि, इसमें प्रमाणके विषयभृत प्रमेयका ही वर्णन किया गया है। इसतरह उपक्रमनामका प्रकरण समक्ष हुआ। णिक्खेवो चउ विद्वे णाम-हवणा-दव्य-भाव-जीवहाण-भेएण । णाम-जीवहाणं जीवहाण-सहो । हवण-जीवहाणं वृद्धीए समारेविय-जीवहाण-दव्यं । दव्य-जीवहाणं दुविहं आगम-णोआगम-भेएण । तत्थ जीवहाण-जाणओ अणुवज्जतो आगम-दव्य-जीवहाणं । णोआगम-दव्य-जीवहाणं विविहं जाणुगमरीर-भिवय-तव्यदिरित्त-णोआगम-दव्य-जीवहाणं । आदिह्य-दुगं सुगमं । तव्यदिरित्तं जीवहाणाहार-भूदागास-दव्यं । भाव-जीवहाणं दुविहं आगम-णोआगम-भेएण । आगम-भाव-जीवहाणं जीवहाण-जाणओ एवज्जतो । णोआगम-भाव-जीवहाणं मिन्छाइहियादि चोहस-जीव-समामा । एतथ णो-आगम-भाव-जीवहाणं पयदं । णिक्खेवो गरो ।

न्यैर्विना लोकन्यवहारानुपपत्तेनीया उच्यन्ते । तद्यथा, प्रमाणपरिगृहीतार्थेकदेशे वस्त्वध्यवमायो नयः । म द्विविधः, द्रन्यार्थिकः पर्यापार्थिकश्चेति । द्रोष्यत्यदुद्ववत्तांस्तानपर्यायानिति द्रन्यम् , द्रन्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रन्यार्थिकः ।

नामजीवस्थान, स्थापनाजीवस्थान, द्रव्यजीवस्थान और भावजीवस्थानके भेदसे निक्षेप चार प्रकारका है। 'जीवस्थान ' इसप्रकारकी संक्षाको नामजीवस्थान कहते हैं। जिस द्रव्यमें वुद्धिसे जीवस्थानकी आरोपणा की हो उसे स्थापनाजीवस्थान कहते हैं। आगमजीवस्थान और नोआगमजीवस्थानके भेदसे द्रव्यजीवस्थान दे। प्रकारका है। उनमें, जीवस्थान शास्त्रके जाननेवाले किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगमद्रव्यजीवस्थान कहते हैं। क्षायकशारीर, भाव और तद्वयितिरक्तके भेदसे नाआगमद्रव्यजीवस्थान तीन प्रकारका है। इनमेंसे, अतिदेके दे। अर्थात् क्षायकशारीर और भाव मुगम हैं। जीवस्थानोंके अथवा जीवस्थान शास्त्रके आधारभृत आकाशद्रव्यको तद्वयितिरक्तने।आगमद्रव्यजीवस्थान कहते हैं। आगम और नोआगमके भेदसे भावजीवस्थान दे। प्रकारका है। जीवस्थान शास्त्रके जानने-थाले और वर्तमानमें उसके उपयोगसे युक्त जीवके। आगमभावजीवस्थान कहते हैं। और मिथ्यादिए आदि चौदह जीवसमासोंको नोआगमभावजीवस्थान कहते हैं। इनमेंसं, इस जीवस्थान शास्त्रमें नोआगमभावजीवस्थान हिस्प प्रकृत है। इसतरह निक्षेपका वर्णन हुआ।

नयोंके विना लोकव्यवहार नहीं चल सकता है, इसलिय यहां पर नयोंका वर्णन करने हैं। इन नयोंका खुलासा इसप्रकार है, प्रमाणके द्वारा प्रहण की गई वस्तुके एक अंदामें वस्तुका निश्चय करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। वह नय द्रव्यार्थिक अंत पर्यायार्थिकके भेदसे दी प्रकारका है। जो भविष्यन् पर्यायोंको प्राप्त होगा और भृत पर्यायोंको प्राप्त हुआ था उसे द्रव्य

अनिराञ्चतप्रतिपक्षी वस्त्रंशयाहा ज्ञातुरसिप्राया नयः । प्र. कः साः पृः ८०००

२ द्रव्यं सामान्यमभेदांटन्वय उत्मनाध्या निषया येषां ते द्रव्याविका । पर्याया विशेषा भेदी व्यति(कां अपनेदांडियों विषयो येषां ते पर्यायाविका । ल्हाय- १ ५१

३ व्रवति गच्छति नास्तान् पर्यायात व्रयते गम्यते तस्तिः पर्यायासित वा व्रव्यम । जयथः अस्युः २६. निजनिजव्रदेशसमृदेस्त्वण्डवृत्त्या स्वभावविभावपर्यायात व्रवति वास्यन्यदुव्यचेति व्रव्यम् । आस्यास्य

परि भेदमेति गच्छतीति पर्यायः, पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाः थिकः । तत्र द्रव्यार्थिकस्तिविधः, नैगमः संग्रहो व्यवहारश्रेति । विधिव्यतिरिक्तः प्रतिषेधानुपलम्भाद्धिमात्रमेव तत्विमित्यध्यवसायः समस्तस्य ग्रहणात्संग्रहः । द्रव्यः व्यतिरिक्तपर्यायानुपलम्भाद् द्रव्यमेव तत्त्विमित्यध्यवसायो वा संग्रहः । संग्रहनयाश्विप्तानाः मर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं भेदनं व्यवहारः, व्यवहारपरतन्त्रो व्यवहारनय इत्यर्थः । यदस्ति न तद् द्रयमातिलङ्घ्य वर्तत इति नैकगमो नगमः, संग्रहासंग्रहस्वरूपद्रव्यार्थिको नैगमः इति यावत् । एते त्रयोऽपि नयाः नित्यवादिनः स्वविषये पर्यायाभावतः सामान्य-

कहते हैं। द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात् प्रयोजन हो उसे द्रव्यार्थिकनय कहते हैं। 'पिर' अर्थात् भेदको जो प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। यह पर्याय ही जिस नयका प्रयोजन ही उसे पर्यायार्थिकनय कहते हैं।

द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं-नेगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय। विधि अर्थात् सत्ताको छोड़कर प्रतिषेध अर्थात् असत्ताकी प्राप्ति नहीं होती है, इसिल्ये विधिमात्र ही तत्व है। इसप्रकारके निश्चय करनेवाले नयको समस्तका प्रहण करनेवाला होनेसे संग्रहनय कहते हैं। अथवा, द्रव्यको छोड़कर पर्यायें नहीं पाई जाती हैं, इसिल्ये द्रव्य ही तत्व है। इसप्रकारके निश्चय करनेवाले नयको संग्रहनय कहते हैं। संग्रहनयसे प्रहण किये गये पदार्थोंके विधिपूर्वक भेद करनेको व्यवहार कहते हैं। उस व्यवहारके आधीन चलनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं। जो है वह उक्त दोनों अर्थात् संग्रह और व्यवहारको छोड़कर नहीं रहता है। इसतरह जो केवल एकको ही प्राप्त नहीं होता है, अर्थात् अनेकको प्राप्त होता है उसे नेगमनय कहते हैं। अर्थात् संग्रह और असंग्रहरूप जो द्रव्यार्थिक नय है वह ही नेगमनय है। ये तीनों ही नय नित्यवादी हैं, क्योंकि, इन तीनों ही नयोंका विषय पर्याय न होनेके कारण इन तीनों नयोंके विषयमें

१ प्रतिपु ' समनस्य ' इति पण्टः ।

२ सङ्कृतानितिकान्तस्वस्वभावामिद जगत । सन्ताक्ष्यतया सर्व मगुद्धत् सम्रही मतः ॥ सः त टी. पृ ३११० स्वजात्मविरोधेनेवन्वमुपनीय पर्यायानाकान्तभेदानिविशेषण समस्तम्रहणा संग्रह । सः सिः १,३३० स्वजात्मविरोधेनेकत्वोपनयान्समस्तमहणं सम्रहः । तः राः वाः १,३३० एक वेन विशेषाणां म्रहण संग्रही मतः । सजातरिवरिधेन दृष्टेष्टाभ्यां कथंचन ॥ तः शोः वाः १,३३,४९ः

३ सः सिः १, ३३. त. सः वाः १, ३३. प्र कः माः पुः २०५. सप्रहेण गृहीतानामधीनां विधिपूर्वकः । योऽवहारो विभागः स्याद्वचवहारां नयः स्मृतः॥ तः श्लेष्ठा वाः १, ३३.५८. ध्यवहारस्तु तामेव प्रात्ववस्तु व्यवस्थिताम्। तथेव दृश्यमानःवाद व्यवहारयित देहिनः ॥ सः तः टाः पृ ३११.

४ अनिभिनितृत्तार्थसङ्करपमात्रयाही नेगमः । स. सि. १, ३३. अर्थसङ्करपमात्रयाही नेगमः । त. रा. बा. १, ३३. तत्र सङ्करपमात्रस्य प्राहको नेगमा नयः । त. श्ली. वा. १, ३३. अनित्पन्नार्थसङ्करपमात्रप्राही नेगमा नयः । प्र. क. बा. पृ. २०५. अन्यदेव हि सामान्यमभिन्नज्ञानकारणम् । विशेषोऽप्यत्य एवेति मन्यतं निगमो नयः ॥ स. त. टी. पृ. ३१६. नेकमानिर्महासत्तासामान्यविशेषविशेषज्ञानिर्मिनीतं मिनोति वा नेकमः । ानगमेषु वा

# विशेषकालयोरभावात् ।

पर्यायार्थिको द्विविधः, अर्थनयो व्यञ्जननयश्चेति । द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनययोः किंकृतो भेदश्चेद्वच्यते', ऋजुस्त्रवचनविच्छेदो म्रुशधारो येषां नयानां ते पर्यायार्थिकाः । विच्छिद्यतेऽस्मिन् काल इति विच्छेदः । ऋजुस्त्रवचनं नाम वर्तमानवचनं, तस्य विच्छेदः ऋजुस्त्रवचनविच्छेदः । स्र कालो म्ल आधारो येषां नयानां ते पर्यायार्थिकाः । ऋजुस्त्रवचनविच्छेदादारभ्य आ एकसमयाद्वस्तुम्थित्यध्यवमायिनः पर्यायार्थिकाः इति यावन् ।

मामान्य और विशेषकालका अभाव है।

विशेषार्थ — एवंभृतनयसे लेकर ऊपर ऋतुम्त्र नय तक पूर्व पूर्व नय सामान्य रूपसे और उत्तरीक्तर नय विशेषक्रपसे वर्तमान कालवर्ती पर्यायको विषय करते हैं। इसम्बार मामान्य और विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नयके विषय नहीं होते हैं। इस विश्वकामें द्रव्यार्थिक नयके तीनों भेदोंको नित्यवादी कहा है। अथवा, द्रव्यार्थिक नयमें कालभेदकी विषक्षा ही नहीं है, इसलिये उसमें सामान्य और विशेषकालका अभाव कहा है।

अर्थनय और व्यंजन ( शब्द ) नयके भेदसे पर्यायाधिक नय दो प्रकारका है। शंका — द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनयमें किसमकार भेद है ?

समाधान — ऋजुस्त्रके प्रतिपादक वचनोंका विच्छेद जिस कालमें होता है, वह (काल) जिन नयोंका मूल आधार है वे पर्यायार्थिकनय हैं। विच्छेद अथवा अन्त जिस कालमें होता है उस कालको विच्छेद कहते हैं। वर्तमानवचनको ऋजुस्त्रवचन कहते हैं, और उसके विच्छेदको ऋजुस्त्रवचनविच्छेद कहते हैं। वह ऋजुस्त्रके प्रतिपादक वचनोंका विच्छेद-रूप काल जिन नयोंका मूल आधार है उन्हें पर्यायार्थिकनय कहते हैं। अथित ऋजुस्त्रके प्रतिपादक वचनोंके विच्छेदरूप समयसे लेकर एक समय पर्यन्त वस्तुकी स्थितिका निश्चय करनेवाले पर्यायार्थिकनय है। इन पर्यायार्थिक नयोंके अतिरिक्त रोष गुद्धागुद्धरूप दृष्यार्थिक

अर्थबांधपु कुशलो भवी वा नेगमः ! अथवा नेके गमाः पत्थाना यस्य स नेकगमः । तत्रायं सर्वत्र सदित्येवमनुगतान्कारावबांधिहतुनृतां महासत्तामित्वलि अनुवृत्तन्यावृत्तावबांधिहतुनृतां च सामान्यविशेष द्रव्यन्तादि व्यादृत्तावबांधिहतुनृतं च नित्यद्रव्यवृत्तिमन्त्य विशेषमिति । तथाः मृ. पृ. ३०१ः सिद्धसेनीयाः पुनः षडेव नयानन्यप्रगतवन्तः, नेगमस्य मेमहत्व्यवहारयोरन्तर्भावविबक्षणात । तथाति, यदा नेगमः सामान्यप्रतिपत्तिपरस्तदा स सम्रहेष्टन्तर्भवित सामान्यान्युपगम-परन्वात विशेषान्युपगमनिद्यस्तु व्यवहार । आः मृ. पृ ७ः

१ द्रव्यमधे प्रयोजनमस्यति द्रव्यार्थिकः मद्भवलक्षणसामान्येनामिनसाद्द्रयलक्षणसामान्येन भिन्नमिनं च सस्त्र-युपगच्छन् द्रव्यार्थिक इति यावन् । परि भेदं कानुसूत्रवचनविच्छेद एति गच्छतीति वर्यायः । स पर्यायः अर्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः सादृश्यलक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्नं च द्रव्यार्थिकाशेषविषयं कानुसूत्रवचनविच्छेदेन पाटयन् पर्यायार्थिक इक्षवगन्तव्यः । जयधा अर पु. २७. अपरे शुद्धाशुद्धद्रव्यार्थिकां: । तत्रार्थव्यञ्जनपर्यायैर्विभिन्नलिङ्गसंख्याकालकारकपुरुषो-पग्रहमेदैरिभिन्नं वर्तमानमात्रं वस्त्वध्यवस्यन्तोऽर्थनयाः, न शब्दभेदेनार्थभेद इत्यर्थः । व्यञ्जनमेदेन वस्तुभेदाध्यवसायिनो व्यञ्जननयाः । तत्रार्थनयः ऋजुस्त्रः । कृतः ? ऋजु प्रगुणं सूत्रयति सूचयतीति तत्सिद्धेः । नैगमसंग्रहव्यवहाराश्चार्थनया इति चेत्, सन्त्वेतेऽर्थनयाः अर्थव्यापृत्तवान्, किंतु न ते पर्यायार्थकाः द्रव्यार्थिकत्वान् ।

व्यञ्जननयस्त्रिविधः, शब्दः समीमरूढ एवंभृत इति । शब्दपृष्ठतोऽर्थेग्रहणप्रवणः

#### नय हैं। यही उनमें भेद है।

उनमेंसे, अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यायसे भेदरूप और लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रहके भेदसे अभेदरूप केवल वर्तमान-समयवर्ता वस्तुके निश्चय करनेवाले नयांकी अर्थनय कहते हैं। यहां पर राष्ट्रोंके भेदसे अर्थमें भेदकी विवक्षा नहीं है। व्यंजन ( राष्ट्र ) के भेदसे वस्तुमें भेदका निश्चय करनेवाले नय व्यंजननय कहलाते हैं। इनमें, ऋजुसूत्र नयको अर्थनय समझना चाहिये। क्योंकि, ऋजु-सरल अर्थात् वर्तमान-समयवर्ता पर्यायमात्रको जे। संग्रह करे अथवा स्थित करे उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं। इसतरह वर्तमान पर्यायरूपसे अर्थको ग्रहण करनेवाला होनेके कारण यह नय अर्थनय है, यह बात सिद्ध हो जाती है।

शंका — नेगम, संब्रह और व्यवहारनय भी तो अर्थनय हैं, फिर यहां पर अर्थनयोंमें केवल ऋजुस्वनयका ही ब्रहण क्यों किया?

समाधान — अर्थको विषय करनेवाले होनेके कारण वे भी अर्थनय हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु वे नीनों नय द्रव्यार्थिकरूप होनेके कारण पर्यायार्थिक नहीं है।

ब्यंजननय तीन प्रकारका है, दान्द्र, समिमिक्द और एवं मृत । दान्द्रको प्रहण करनेके

- ' तत्र गृद्धद्रव्याधिकः पर्यायकलद्भाहित- बहुमेदः सेम्नह् । (अगृद्धः) द्रव्याधिकः पर्यायकलद्भाद्भित-द्रव्यविषयः व्यवहारः । यदिन्ति न तद्वयमितलेत्य वर्तत इति नेकगमी नेगमः शब्दशीलकर्मकार्यकारणाधाराधय-सहचारमानमेयोन्मयभूतमात्रियद्वर्तमानादिकमाश्चित्य स्थितोपचारविषयः । जयधः अः पृ. २७.
- २ वस्तुनः स्वरूपं स्वधर्मभेदेन भिदानं। र्थनयः । अभेदकी वा, अभेदरूपेण सर्वे वस्तु इर्यातं एति गःछिति इत्यर्थनयः । जयधः अ. पृ. २७.
  - १ ऋजुम्बक्रचनिक्केदोपलाक्षितस्य वस्तुनः वाचकमेदेन मेदको व्यन्जननयः । जयधा अ पू. २७.
- ४ ऋतु प्रमुणं स्वयति तन्त्रयत इति ऋज्मत्रः । स. सि. १,३३ स्वपातवद्वम्त्रः । यथा ऋजुः स्वपातस्या ऋजुः स्वपातस्य ऋजुः स्वपातस्य ऋजुः स्वपातस्य ऋजुः स्वपातस्य ऋजुः । त. रा. वा. १,३३. ऋजुप्त्रं क्षणः वैसि वस्तु सन्प्त्रयेद्य । प्राधान्येन गुणीभावाद द्रव्यस्यानपेणास्ततः ॥ त. रही. वा. १.३६,६१. ऋजु प्राव्जळं (व्यक्तः) वर्तमानक्षणमात्रं स्वयतिन्युज्यस्वः । प्र. कः मी. पृ. २०५ तत्र र्मृत्वंतिः स्याव्युज्यपर्यायसंश्रिता । नश्वरस्येत्र भावस्य भावा न्यिति-वियोगतः ॥ अतीतानागता कारकाळसंस्पर्शवजितम् । वर्तमानत्या सर्वमृत्वम्वेण मृत्यते ॥ स. त. दी. पृ३११-३१२.

शब्दनयंः लिङ्गसंग्याकालकारकपुरुषोपग्रहव्यभिचारिन द्वित्यरत्वात् । लिङ्गव्यभिचारमावदुच्यते । स्नीलिङ्गे पुलिङ्गाभिधानं तारका स्वातिरिति । पुलिङ्गे स्त्र्यभिधानं
अवगमो विद्यति । स्नीत्वे नपुंसकाभिधानं वीणा आतोद्यमिति । नपुंसके स्त्र्यभिधानं
आयुधं शक्तिरिति । पुलिङ्गे नपुंसकाभिधानं पटो वस्नमिति । नपुंसके पुलिङ्गाभिधानं
आयुधं परश्चरिति । संग्व्याव्यभिचारः, एकत्वे द्वित्वं नक्षत्रं पुनर्वस् इति । एकत्वे
बहुत्वं नक्षत्रं शतिभषज इति । द्वित्वे एकत्वं गोदी ग्राम इति । द्वित्वे बहुत्वं पुनर्वस्

बाद अर्थके प्रहण करनेमें समर्थ शब्दनय है, क्योंकि, यह नय लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रहके व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवाला है।

स्वीतिगके स्थानपर पुलिगका कथन करना और पुलिगके स्थानपर स्वीतिंगका कथन करना आदि लिगव्यिभिचार है। जैसे, 'तारका स्वािनः' स्वाित नक्षत्र तारका है। यहां पर तारका राज्य स्वितिग और स्वाित राज्य पुलिग है। इसिलेथे स्वितिगके स्थानपर पुलिग कहनेसे लिगव्यिभिचार है। 'अवगमी विद्या ' ज्ञान विद्या है। यहां पर अवगम शब्द पुलिग और विद्या राज्य स्वितिग कहनेसे लिगव्यिभिचार है। इसिलेथे पुलिगके स्थानपर स्वितिग कहनेसे लिगव्यिभिचार है। 'वित्या अतिद्यम अतिद्या अतिद्या कहा जाता है। यहां पर वित्या शब्द स्वितिग और आतिद्य राज्य नपुंसकिलेग है। इसिलेथे स्वितिगके स्थानपर नपुंसकिलगका कथन करनेसे लिगव्यिभिचार है। 'आयुर्व राक्तिः' राक्ति आयुध है। यहां पर आयुध राज्य नपुंसकिलेंग और राक्ति राज्य स्वितिग है। इसिलेथे नपुंसकिलेगके स्थानपर स्वितिगका कथन करनेसे लिगव्यिभिचार है। 'पटे। वस्तम् 'पट वस्त्र है। यहां पर पट राज्य पुलिग और वस्त्र राज्य नपुंसकिलिग है। इसिलेथे पुलिगके स्थानपर नपुंसकिलिगका कथन करनेसे लिगव्यिभचार है। 'पटे। वस्त्रम् 'पट वस्त्र है। यहां पर पट राज्य पुलिग और वस्त्र राज्य पुलिग है। इसिलेथे पुलिगके स्थानपर नपुंसकिलिगका कथन करनेसे लिगव्यिभचार है। 'आयुधं परगुः' करसा आयुध है। यहां पर आयुध राज्य नपुंसकिलिग और परगु राज्य पुलिग है। इसिलेथे नपुंसकिलिगके स्थानपर पुलिगका कथन करनेसे लिगव्यिभचार है।

एक वचनकी जगह द्विवचन आदिका कथन करना संख्यान्यभिसार है। जैसे, 'नभ्रं पुनर्वस् 'पुनर्वस् नस्त्र है। यहां पर नभ्रत्र शब्द एक वचनान्त और पुनर्वस् शब्द द्विवचनान्त है। इसिलिये एकवचनके स्थानपर द्विवचनका कथन करनेसे संख्यान्यभिचार है। 'नभ्रत्रं शतिभिषजः 'शतिभिषज नभ्रत्र है। यहां पर नभ्रत्र शब्द एकवचनान्त और शतिभिषज् शब्द बहुवचनान्त है। इसिलिये एकवचनके स्थानपर बहुवचनका कथन करनेसे संख्याच्यभिसार है

१ लिङ्गसम्ब्यासाधनादि यभिचारानिष्ठत्तिपरः शब्दनयः । सः सिः १,३३ शपन्यर्धमाह्यपति प्रत्यापतीति शब्द । तः रा वाः १,३३ कालादिभेदतार्द्धस्य भेद यः प्रतिपादयेन् । सांद्रत्र शब्दनयः शब्दप्रधानन्वादुदाहतः ॥ त स्थोः वा १,३३,६८ कालकारकलिङ्गसम्ब्यासाधनापप्रहमेदाद्विलमधं शपताति शब्दो नय । प्रः क माः पृः २०६० विरोधिलिङ्गसम्ब्यादिभेदाद्विलस्वमावताम् । तस्येव मन्यमानोदय शन्दः प्रयवतिष्ठते ॥ सःतः राष्ट्रः १९८०

पश्चतारका इति । बहुत्वे एकत्वं आम्राः वनिमिति । बहुत्वे द्वित्वं देवमनुष्या उमौ राज्ञी इति । कालव्यभिचारः, विश्वदृश्वास्य पुत्रो जनितां, मिविष्यदर्थे भूतप्रयोगः । भावि कृत्यमासीदिति भूते भविष्यत्प्रयोग इत्यर्थः । साधनव्यभिचारः, ग्राममधिज्ञेते इति । पुरुषष्यमिचार्यः, एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पितेति । उपग्रह-

'गोदी प्रामः' गायींकी देनेवाले गांव हैं। यहां पर गोद शब्द विवचनान्त और प्राम शब्द एकवचनान्त है। इसलिये विवचनके स्थानपर एकवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। 'पुनर्वस् पश्च तारकाः' पुनर्वस् पांच तारे हैं। यहां पर पुनर्वस् विवचनान्त और पंचतारका शब्द बहुवचनान्त है। इसलिये विवचनके स्थानपर बहुवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। 'आम्राः वनम्' आमोंके वृक्ष वन हैं। यहां पर आम्र शब्द बहुवचनान्त और वन शब्द एकवचनान्त है। इसलिये बहुवचनके स्थानपर एकवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। 'देवमनुष्या उभी राशी ' देव और मनुष्य ये दो राशि हैं। यहां पर देव-मनुष्य शब्द बहुवचनान्त और राशि शब्द विवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है।

भविष्यत् आदि कालके स्थानपर भृत आदि कालका प्रयोग करना कालव्यभिचार है। जैसे, 'विश्वदृश्वास्य पुत्रो जिनता' जिसने समस्त विश्वका देख लिया है ऐसा इसके पुत्र होगा। यहां पर विश्वका देखना भविष्यत् कालका कार्य है, परंतु उसका भूतकालके प्रयोगहारा कथन किया गया है। इसलिये यहां पर भविष्यत् कालका कार्य भृतकालमें कहनेसे काल-ध्याभिचार है। इसलिये यहां पर भविष्यत् कालका कार्य हो चुका। यहां पर भी भूतकालके स्थानपर भविष्यत् कालका कथन करनेसे कालव्यभिचार है।

एक साधन अर्थात् एक कारकके स्थानपर दूसरे कारकके प्रयोग करनेको साधनव्यभि-चार कहते हैं। जैसे, ' प्राममधिशेते ' वह प्राममें शयन करता है। यहां पर सप्तमी कारकके स्थानपर द्वितीया कारकका प्रयोग किया गया है, इसिलिये यह साधनव्यभिचार है।

उत्तम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुष आदिके

- १ ये हि वैयाकरण-यवहाग्नयानुरोधन ' धातुमम्ब-वे प्रययाः ' इति मत्रमारम्य विश्वत्रश्वाहस्य पुत्रा जिनता, माविक्र्यमामादि यत्र कालमेदे प्रयंक्तरवार्धमात्रता यो विश्व द्रयति माप्रि पुत्रा जिनतेति मितिष्यत्कालना-तातकालस्यामेदोशमिमतः, तथा व्यवहारदर्शनाविति । तत्र य पराक्षायाः मुलक्षतेः कालमेद्ययर्थस्यामदेशितप्रमाता रावणकस्वक्रवर्तिनोर्यतीतानागतकालयोरेकत्वापत्तेः । आमादावणी राजाः, शंग्वचक्रवर्ता मित्रिय्यतीति कञ्दयोमिन्नविषयत्वात नेकार्थतेति चेत्, विश्वदृश्व जिनतेत्यनयोरपि मास्रत तत एव । न हि विश्वं श्वति विश्वदृश्व त्वंतिकालस्य प्राप्तिकालस्य जिनतेति अञ्दर्यानागतकालः पुत्रस्य भाविनोऽतीतन्वितरोधातः । अतीतकालस्यायनागत वाच्यपरापादेकार्थतामिन्नेतेति वेत् तहि न परमार्थतःकालमेदेष्ट्यमिन्नार्थन्यवस्था । तः श्रोः वा पुः २७२-२७३०
- २ ' एहि मन्ये रथेन यास्यांस, न हि यास्यांस, स यातस्ते पिता ' इति साधनमेदेपि पदार्थमभिन्नमात्ताः " प्रहासं मन्य त्रावि युग्मन्मन्यते रस्मदेकवच " इति वचनात् । तदपि न श्रेयः परीक्षायां, अहं पचामि, त्र पचर्मान

व्यभिचारः, रमते विरम्ति, तिष्ठति संतिष्ठते, विश्वति निविश्वते इति । एवमादयो व्यभि-चारा न युक्ताः अन्यार्थस्यान्यार्थेन सम्बन्धाभावान् । ततो यथालिङ्गं यथासंख्यं यथा-साधनादि च न्याय्यमभिधानमिति ।

नानार्थममिरोहणात्ममभिरुद्धः । इन्द्रनादिन्द्रः पूर्दारणात्पुरन्द्रः शकनाच्छक इति भिन्नार्थवाचकत्वाचैते एकार्थवर्तिनः। न पर्यायशब्दाः सन्ति भिन्नपदानामेकार्थ-

कथन करनेको पुरुषव्यभिचार कहते हैं। जैसे, 'एहि मन्य रथेन यास्यसि नहि यास्यसि यातस्ते पिता 'आओ, तुम समझते हो कि में रथेसे जाऊंगा परंतु अब न जाओगे, तुम्हारा पिता चला गया। यहां पर 'मन्यसे 'के स्थानपर 'मन्ये 'यह उत्तमपुरुषका और 'यास्यामि 'के स्थानपर 'याम्यसि 'यह मध्यमपुरुषका प्रयोग हुआ है। इसल्यि पुरुषव्यभिचार है।

उपसर्गके निमित्तसे परसंपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानपर परसंपदके कथन कर देनेको उपग्रहन्यभिचार कहते हैं। जैसे, 'रमते' के स्थानपर 'विरमित' 'तिष्ठति' के स्थानपर 'मंतिष्ठते' और विद्यातिक स्थानपर 'निविद्यति'का प्रयोग किया जाता है।

इसतरह जितने भी लिंग आदि व्यभिनार ऊपर दे आये हैं वे सभी अयुक्त **हैं, क्योंकि,** अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ संबन्ध नहीं हो सकता है। इसलिये समान लिंग, समान संख्या और समान साधन आदिका कथन करना ही उचित है।

शब्दभेदसे जो नाना अथोंमें अभिकृत होता है उसे समिभिकृत नय सहते हैं। जैसे, 'इन्द्रनात्' अर्थात् परम पेश्वर्यशाली होनेके कारण इन्द्र 'पृदीरणात्' अर्थात् नगरींका विभाग करनेवाला होनेके कारण पुरन्दर और 'शकनात्' अर्थात् सामर्थ्यवाला होनेके कारण शक । ये तीनें। शब्द भिन्नार्थवालक होनेसे इन्हें एकार्थवर्ती नहीं समझना चाहिये। इस नयकी दृष्टिमें पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि, भिन्न पदींका एक पदार्थमें रहना स्वीकार कर लेनेमें

त्यताचि अस्मद्यान्साधनामेद्रायंकार्थत्वप्रमाति । त श्री वा पृ. २०- तथा पुरुषमेद्रीप नेकान्तिक तद् वस्तु इति, ' एहि मन्ये ' इत्यादि । इति च प्रयानी न युक्त , अपि तु ' एहि मन्यसे यथाह रथेन यास्यामि ' इत्यनेनेवे परमाविन्ति चिदेष्ट्यम् । स त. पृ २०२ भवासे च मन्योपपदं मन्यतेष्ठनम एकवच्च ' पा श, ४, १०६ ' एहि मन्ये योग्यमि, निव्यास्यमि यातने पिता ' इति प्रवास यथाप्रामेव प्रतिपत्ति नाज प्रसिद्धार्थिवपर्यासे किविधिकन्धनमन्ति । रथेन यास्यमि इति मावगमनाभियानात प्रवासी गम्यते '। ' निव्यास्यमि हित्ति चित्रपति व प्रतिविक्य प्रतिविक्य । अनेकस्मिन्निप प्रहमितीर च प्रत्येकमेव परिवास इति अभिधानवशाद भन्य ' इति एकवचनमेव । छोकिकश्च प्रयोगोऽनुसर्वव्य इति न प्रकारान्तरकत्यना न्याया । ' त्रीणि जीणि अन्य-यु-मठस्मदि ' हेम इ, ३, १७०

१ स. १, २३ त रा. बा. १, २३. पर्यायशब्दमंदन सिन्नार्थस्याधिरोहणात् । तयः समिसिस्दः स्यात्पूर्वत्रचास्य निश्चयः ॥ त. श्री. वा १, ३२, ७६. नानार्थात् समेन्यामियुर्क्येन सदः समीसिस्दः । १. क. मा. पृ. २०६. तथाविधस्य तस्यापि वस्तुनः क्षण्यात्तिन । श्रोतं समीसिस्टन्स्तु सज्ञामेदेन सिन्नताम् ॥ स. त. टा. पृ. ३१३. २ प्रतिपु १ त्येते १ इति पाटः । वृत्तिविरोधात् । नाविरोधः पदानामेकन्वापत्तिरिति । नानार्थस्य भावः नानार्थता तां सममिरुद्धत्वात्समभिरुद्धः ।

एवं भेदं भवनादंवम्भूतः । न पदानां समासोऽस्ति भिन्नकालवर्तिनां भिन्नार्थे वर्तिनां चैकत्विवरोधात् । न परम्परव्यपेक्षाप्यस्ति वर्णार्थसंख्याकालादिभिभिन्नानां पदानां भिन्नपदापेक्षायोगात् । ततो न वात्रयमप्यम्तीति मिद्धम् । ततः पद्मेकमेकार्थस्य वाचक-मित्यध्यवसायः एवंभूतनयः । एतस्मिन्नये एको गोश्चव्दा नानार्थे न वर्तते एकस्यक-स्वभावस्य बहुपु वृत्तिविरोधात् । पद्गतवर्णभेदाद्वाच्यभेदम्याध्यवसायकोऽप्येवम्भूतः ।

विरोध आता है। यदि भिन्न पदें की एक पदार्थमें वृत्ति हो सकती है इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा मान लिया जावे तो समस्त पदों को एकत्वकी आपित्त आ जावेगी। इससे यह तात्पर्य निकला कि जो नय शब्दभेदमें अर्थमें भेद म्बीकार करता है उसे समिभक्द नय कहते हैं। नाना पदार्थों के भाव अर्थात् विशेषताको नानार्थता कहते हैं। और उस नानार्थता के प्रति जो अभिकृद है उसे समिभक्द नय कहते हैं।

णवंशेद अर्थात् जिस शब्दका जो वाच्य है वह तह्य क्रियासे परिणत समयमें ही पाया जाता है। उसे जो विषय करता है उसे एवंसृत नय करते हैं। इस नयकी दृष्टिने पदोंका समास नहीं हो सकता है, क्योंकि, भिन्न भिन्न कालवर्ती और भिन्न भिन्न अर्थवाले शब्दोंमें एकपनेका विरोध है। इसीतरह शब्दोंमें परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि, वर्ण, अर्थ, संख्या और कालादिकके भेदने भेदकी प्राप्त हुए पदोंके दृसरे पदोंकी अपेक्षा नहीं बन सकती है। जब कि एक पद दुसरे पदकी अपेक्षा नहीं बन सकता

#### 🤋 ' नानार्थसम्मिगेरणा सर्मास्टरः ' इति पाठमसिलन्य निर्मातः सङ्गीतिश्रन्या ।

२ येना मना भृतभनेनेता प्रवसाययतीति एवमत । साधिर १,३२.त रा वा १,३२.ति क्यापिशणामां दर्थम्न-धेवंति विनिश्रयात । एवं मेतेन नीयेत कियान्तरपरा चम्यः । तः श्रेश वार १ ३२,७५ एविमित्थं विवक्षितिकियापिरणाम-प्रकरिन मृत परिणतमर्थ योऽभिन्नेति साण्यम्भृतो तथा। (कियाश्रयेण भेदन्रस्पणिमित्थम्भावोऽत्र । टिप्पणी ) प्रकः साः पृष्ट १०६० एकस्यापि विनेत्रीत्य सदा तसीपन्यते । कियाभेदेन भिन्नविवस्त्रीटिसमन्यते ॥ सः तः टी.पृष्ट १४४०

३ एवंभवनादेवमृतः । अस्मित्रयं न पदाना समामे। जिन्तः स्वम्पतः कालमेदेन च भिन्नानामेक विवराधातः । न पदानामेककालवृत्ति समास कमो। पनाना अण्यातिणा तदनपपत्तः । नेकार्थे वृत्ति समासः, भिन्नपदानामेकार्थे वृत्त्यनुपपत्तेः । न वर्णसमामोः यम्नि, तनापि पदसमामोत्तर्वापप्रसमान् । तत एक एव वर्णः एकार्थवाचक इति पदमतवर्णः मात्रार्थः एकार्थः इत्येवमृतामिप्रायवान एव उत्तन्य । अयधः अ. पृ. २९ यिक्तयाविशिष्टशब्देनोच्यते, तामेव कियां कुर्वेदस्तेवभृतमुच्यते । एवशःदेनोच्यते चेष्टाक्षियादिक प्रकारः , तमेवभृत प्राप्तमिति कृत्वा तत्रश्चेवमृतस्तुपतिपादको नयोऽप्युपचारादेवमृतः । अथवा एवंशब्देनोच्यते चेष्टाक्ष्यादिक प्रकारः , तिव्रिशिष्टस्यव वस्तुनोऽभ्युपगमात्तमेवभृतः प्राप्त एवस्त इत्युपचारमन्तरंणापि त्याच्यायते स एवस्तो नयः । अ. राः कोषः ( एवसका )

एवम्भूते ममुत्वन्नस्वात् । एवमेते मंक्षेपेण नयाः सप्तविधाः, अवान्तरभेदेन पुनरसंख्येयाः । एते च पुनर्ब्यवहर्तुभिरवश्यमवगन्तव्याः अन्यथार्थप्रतिपादनावगमानुपपत्तेः । उत्तं च--

> णाथि णणिह विहणं सतं अत्या व्य जिणवरमदम्हि । नो णय बाटे णिउणा मणिणो सिद्धतिया होति ॥ ६८॥ नम्हा अहिगय-सत्तेण अथ-मंपायणम्हि जङ्गयन्त्र । अत्थ-गई वि य णय-वाद-गह ग-छीणा दर्शहयम्मा ॥ ६९ ॥

# एवं णयः पुरुवणा गृदा । अणुगमं वत्तइम्मामो— रहे १९ १३ एतो इमेसिं चोद्दसण्हं जीव-समासाणं मग्गणहुदाए तत्थ इमाणि चोहसं चेव ट्राणाणि णायव्याणि भवंति ॥ २ ॥

है यह बात सिद्ध हो जाती है। इसिलिये एक पद एक ही अर्थका वाचक होता है। इसप्रकारके विषय करनेवाल नयका एवंभननए कहते हैं। इस नयकी दृष्टिमं एक मी शब्द नाना अथाँमं नहीं रहता है, क्योंकि, एकस्वभाववाले एक पदका अनेक अथोंमें रहना विरुद्ध है। अथवा, पदमें रहनेवाले वर्णीके भेदसे वाच्यंक्षदका निश्चय करानवाला भी एवंभूतनय है, क्योंकि, यह नय इसी रूपमें उत्पन्न होता है। इसतरह ये नय संक्षेपसे सात प्रकारके और अवान्तर भेडोंसे असंख्यात प्रकारके समझना चाहिये । व्यवहारक्काल लोगोंको इन नयोंका स्वरूप अवद्य समझ हेना चाहिये। अन्यथा, अर्थान् नयांकं स्वरूपको समझे बिना पदार्थोंके स्वरूपका प्रतिपादन और उसका ज्ञान अथवा पदार्थिके स्वरूपके प्रतिपादनका ज्ञान नहीं हो सकता है। कहा भी है-

'जिनेन्द्रभगवानके मनमें नयवादके निना सुत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया हैं। इसिलिये जो मिन नयवादमें निष्ण होते हैं वे सच्चे सिडान्तके बाता समझने चाहिये। अतः जिसने सूत्र अर्थात परमागमके। भेलेप्रकार जान लिया है उसे ही अर्थसंपादनमें अर्थात् नय और प्रमाणके द्वारा पदार्थके परिज्ञान करनेमें प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि, पदार्थीका परिश्वान भी नयवादरूपी जंगलमें अन्तर्निहित हैं अतएव दरिधगम्य अर्थान् जाननेके लिये कठिन है ॥ ६८, ६९ ॥ इसतरह नयप्ररूपणाका वर्णन समाप्त हुआ ।

अब अनुगमका निरूपण करते हैं।

इस द्रव्यश्रत और भावश्रुतक्ष प्रमाणसे इन चाद्ह गुणस्थानीके अन्वेषणक्ष्प प्रयो-जनके होने पर ये चीदह ही मार्गणास्थान जानने योग्य हैं ॥ २ ॥

- १ नीथ नपृहि बिट्ण मुत्त अयो य जिलागण किंचि । आसच्च उ संस्थार नण नयित्रमारजो प्रजा ॥ आ नि ६६१.
- र मुत्तं अन्यानिमणं स मुत्तमेरोण अन्यपिटनेर्सा । अन्धगई उण णयवायगहणळाणा दुरामगम्मा ॥ तरेदा अहिगयमुत्तेण अध्यमपायणिम जदयात्र । आयरियधीरहःथा हदि महाणं विठंबेन्ति ॥ सन्तर्भ ६४, ६४.

' एतो ' एतस्मादित्यर्थः । कम्मात् , प्रमाणात् । कृत एतद्वगम्यते ? प्रमाणस्य जीवस्थानस्याप्रमाणाद्वताराविरोधातः । नाजलात्मकहिमवताः नियतज्ञलात्मकगङ्गया च्याभिचारः अवयविनोऽत्रयस्यात्र वियोगापायम्य विवक्षित्वात् । नावयविनोऽवयवो भिन्नो विरोधात् । तद्पि प्रमाणं द्विविधं द्रव्यभावप्रमाणभेदात् । द्रव्यप्रमाणात् संग्वयेया-

' एसो ' अर्थात् इसमे ।

दांका - यहां पर ' एतद् ' पदसे किसका ग्रहण किया है ?

मामधान — यहां पर 'एतद्' पदने प्रमाणकः प्रहण किया है, इसलिये 'इसने 'अर्थान 'प्रमाणने 'ऐसा अभिष्य समझना चाहिये।

दांका - यह कैले जाना, कि यहां पर 'एने।' पदका 'प्रमाणसे ' यह अर्थ लिया गया है ?

समाधान— क्योंकि प्रमाणरूप जीवस्थानका अप्रमाणसं अवतार अर्थात् उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इससे यह जाना जाता है कि यहां पर 'एत्ते।' इस पदमें स्थित 'एतत्' शब्दसे प्रमाणका ग्रहण किया गया है।

यहां पर यदि कोई यह कहे कि कार्यमें कारणानुकुल ही गुणधर्म पाये जाते हैं, क्योंकि, वह कार्य है। इस अनुमानमें जो कार्यत्वरूप हेतु है, वह प्रमाणरूप कारणसे उत्पन्न हुए प्रमाणात्मक जीवस्थानरूप साध्यमें पाया जाता है, और अजलम्बरूप हिमवानसे उत्पन्न हुई जलात्मक गंगानदीरूप विपक्षमें भी पाया जाता है। अतएव इस कार्यत्वरूप हेतुके पक्षमें रहते हुए भी विपक्षमें चले जानेके कारण व्यभिचार दोप आता है। अतः यह कहना कि प्रमाणरूप जीवस्थानकी उत्पत्ति प्रमाणसे ही हुई है, संगत नहीं है। इस शंकाको मनमें निश्चय करके आचार्य आगे उत्तर देते हैं कि इसतरह अजलात्मक हिमवानसे निकलती हुई जलात्मक गंगा-नदीसे भी व्यभिचार दोष नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर अवयवीसे वियोगापायरूप अर्थात् अवयवीसे संयोगको प्राप्त हुआ अवयव विवक्षित है। इसका कारण यह है कि अवयवीसे अवयवि भिन्न नहीं है, क्योंकि, अवयवीसे अवयवको सर्वथा भिन्न मान लेनेमें विरोध आता है।

निशेषार्थ — यद्यापि दिमवान् पर्वत अजलात्मक है। परंतु उस पर्वतके जिस भागमें गंगा नदी निकली है, वह भाग जलमय ही है। इसिल्ये यहां पर हिमवान् पर्वतसे उसका जलात्मक अवयव प्रहण करना चाहिये। इससे, जो पहले व्यभिचार दोप दे आये हैं वह दोप भी नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर हिमवान पर्वतका जलात्मक भाग ही ग्रहण किया गया है, और उससे गंगा नदी निकली है। अतएय इसे विपक्ष न समझकर सपक्ष ही समझना चाहिये। इसतरह ।सिद्ध हो जाता है कि प्रमाणस्वरूप जीवस्थानकी उत्पत्ति प्रमाणसे ही हुई है।

द्रव्यप्रमाण और भावप्रमाणके भेदसे वह प्रमाण दो प्रकारका है। द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा इाम्द्र, प्रमातृ और प्रमेयके आलम्बनसे क्रमशः संख्यात, असंख्यात और अनंतरूप द्रव्यजीव- मंग्व्ययानन्तात्मकद्रव्यजीवस्थानस्यावतारः । भावप्रमाणं पश्चविधम्, आभिणिबोहियभाव-पमाणं, सुद्भावपमाणं ओहिभावपमाणं मणपज्जवभावपमाणं केवलभावपमाणं चेदि ।

तत्थ आभिश्वोहियणाणं णाम पंचिदिय-णोइंदिएहि मदिणाणावरण खयोवसमेण य जिलदेविग्गहेहात्राय-धारणाओं मद-परित-ग्स-रूव-गंध-दिद्द-सुद्राणुभूद-विसयाओं बहु-बहुविह-खिप्पाणिसितदाणुत्त-धुवेदर-भेदेण ति-सय-छत्तीसाओं । सुद्रणाणं णाम पदि-पुट्वं मदिणाण-पिडिगहियमत्थं मोत्तृणण्णत्थिम्हि वावदं सुद्रणाणावरणीय-क्खयोवसम-जिणदं । ओहिणाणं णाम द्व्व-क्खेत-काल भाव-वियप्पियं पोग्गल-द्व्वं प्रक्रक्षं जाणदि । द्व्वौदो जहण्णेण जाणंता एय जीवस्म ओरालिय-मरीर-मंचयं लोगागाम-पदेम-भेत्ते खंडे कदे तत्थेय-खंडं जाणदि । उक्कस्वेणेग-परमाणुं जाणदि । दोण्हमंतरालमजहण्णमणु-क्स्मोही जाणदि । योत्तदो जहण्णेणंगुलस्म अमंखेजिद-भागं जाणदि । उक्कस्वेण असंख्य-लेग-लेगनेत्तरालमजहण्णमणुक्कस्योही जाणदि । वालदो । कालदो । कालदो । कालदो । कालदो । कालदो

म्थानका अवतार हुआ है। भावप्रमाणके पांच भेद हैं, आभिनिबोधिकशावप्रमाण, श्रुतभाव-प्रमाण, अवधिभावप्रमाण, मनःपर्ययभावप्रमाण और केवलमावप्रमाण।

उनमें पांच द्रव्येन्द्रिय और द्रव्यमनके निमित्तसे तथा मितझानावरण कमेंके क्षयोप-द्रामसे पेदा हुआ, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप, राष्ट्र, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध और दृष्ट, श्रुत तथा अनुमृत पदार्थको विषय करनेवाला और बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत अनुक्त, ध्रुव, एक, एकविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अध्रुवके भेदसे तीनसो छत्तीस भेदरूप आभिनिबोधिक मानिझान होता है।

जिस ज्ञानमें मितिज्ञान कारण पड़ता है, जे। मितिज्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थकी छै।ड़कर तत्संबन्धित दुसरे पदार्थमें व्यापार करता है और श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपदामसे उत्पन्न होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं।

द्रव्य, क्षेत्र, काल अंद भावके विकल्पसे अनेक प्रकारके पुरलद्रव्यकी जो प्रत्यक्ष जानता है उसे भवधिक्षान कहते हैं। यह क्षान द्रव्यकी अपेक्षा जघन्यरूपसे जानता हुआ एक जीवके औदारिक रारीरके संजयके लोकाकाराके प्रदेशप्रमाण खण्ड करने पर उनमेंसे एक खण्ड तकको जानता है। उत्कृष्टरूपसे, अर्थात् उत्कृष्ट अवधिक्षान एक परमाणुनकको जानता है। अजघन्य और अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम अवधिक्षान, जघन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत द्रव्यभेदोंको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा अवधिक्षान जघन्यसे अंगुल, अर्थात् उत्कृष्टके असंख्यानवें भागतक क्षेत्रकी जानता है। उत्कृष्टसे असंख्यात लोकप्रमाणनक क्षेत्रकी जानता है। अजघन्य और अनुत्कृष्ट (मध्यम) अवधिक्षान जघन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत क्षेत्रके जानता है। अवधिक्षान कालकी अपेक्षा जघन्यसे आवलके असंख्यानवें भागप्रमाण भृत और भविष्यन प्रार्थोंको जानता है। उत्कृष्टसे असंख्यान लेकप्रमाण समर्थोंमें स्थित अर्थात और भविष्यन प्रार्थोंको जानता है। उत्कृष्टसे असंख्यान लेकप्रमाण समर्थोंमें स्थित अर्थात और भविष्यन प्रार्थोंको जानता है। उत्कृष्टसे असंख्यान लेकप्रमाण समर्थोंमें स्थित अर्थात और

जहण्णेण आवित्याए असंखेज्जिदि-भागे भृदं भविस्सं च जाणिद् । उक्तस्सेण असंखेज्ज-लोगमेत्त-समएसु अदीद्मणागयं च जाणिद् । दोण्हं पि विचालमजहण्ण-अणुक्तस्सोही जाणिद् । भावदो पुन्त-णिरूविद-द्व्यस्स सर्चि जाणिद् ।

मणपज्जवणाणं णाम पर-मणी-गयाइं म्राति-द्व्वाइं तेण मणेण सह पश्चकखं जाणिद । द्व्वदे। जहण्णेण एग-समय-ओरालिय-सरीर-णिज्जरं जाणिदि । उक्कस्मेण एग-समय-पिडिबद्धस्य कम्मइय-द्व्वस्स अणंतिम-भागं जाणिदि । खेत्तदे। जहण्णेण गाउव-पुधत्तं । उक्कस्सेण माणुस-खेत्तस्मंती जाणिदि, णो वहिद्धा । कालदे। जहण्णेण दे। तिण्णि भव-

अनागत पर्यायोंको जानता है। अजधन्य और अनुत्कृष्ट (मध्यम ) अवधिक्वान, जबन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत कालभेदोंको जानता है। भावकी अपेक्षा अवधिक्वान द्रव्यप्रमाणसे पहले निक्रपण किये गये द्रव्यकी राक्तिको जानता है।

जो इसरोंके मने।गत मूर्तीक द्रव्योंको उस मनके साथ प्रत्यक्ष जानता है उसे मनः पर्ययक्षान कहते हैं। मनःपर्ययक्षान द्रव्यकी अपेक्षा जयन्यक्रपमे एक समयमें होनेवाले भोदारिकशरीरके निर्जराक्षप द्रव्यतकको जानता है। उत्ह्रप्रक्रपसे कार्माणद्रव्यके अथीत् आठ कर्मोंके एक समयमें बंधे हुए समयप्रबद्धकप द्रव्यके अनन्त भागोंमेंसे एक भागतकको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जयन्यक्षपसे गव्यूतिपृथक्त्य, अर्थात् दो, तीन कोस तक क्षेत्रकी जानता है, और उत्ह्रप्रक्षपसे मनुष्यक्षेत्रके भीतर तक जानता है। समुष्यक्षेत्रके बाहिर नहीं जानता है। (यहांपर मनुष्यक्षेत्रसे प्रयोजन विष्कम्मक्ष्य मनुष्यक्षेत्रसे है, वृत्तक्षप मनुष्यक्षेत्रसे नहीं है।) कालकी अपेक्षा जयन्यक्ष्यसे दो, तीन भवांको प्रहण करता है, और उत्ह्रप्रकृषसे असंख्यात

१ णांकम्मुरालमच मिन्त्तांगांजिय सिवस्मचय । लायिमातं जाणदि अवरीता दल्यदा णियमा॥
सहमणिगांदअपन्जत्त्वरस्म जादस्स तिद्यममयिन्द् । अवरीताहणमाण जहण्णय ओहिंग्वेत्त तृ ॥ आविक्ठअसंखमागं
तीदमित्रस्मं च कालदी अवरी ओही जाणिद माने कालअसंखन्जमाग तृ ॥ सम्वाविहस्स एकी परमाग होदि
णिन्त्रियपो सो । गगामहाणहस्स पनाही व्य पृथा हवे हारी ॥ परमाहिक्व्यमेदा जीत्त्रयमेता हु तेतिया होति ।
तस्सेव खेतकालिक्यपा विमया अवखगुणिदकमा ॥ आविक्ठअसंखमागा जहण्णदन्त्रस्म होति पन्जाया ।
कालस्म जहण्णादी अमंखगुणहींणमेत्ता हु ॥ सम्बोहि वि कमसी आविक्ठअसंखमागगुणिदकमा । दव्याणं
भावाण पदमखा सिरसगा होति ॥ गी. जी. २००, २०८, २८२, ४१५, ४१६, ४२२, ४२३.
तथ्य दव्यओ ण ओहिनाणी जहण्णेण अणताह स्विद्व्याह जाणह पासह, उक्तेसण सम्बाह स्विद्व्याह जाणह
पासह । खित्तओ णं ओहिनाणी जहण्णेण अगुलस्य असंबिन्जहमाग जाणह पासह, उक्तेसण असंबिन्जहमां जाणह
पासह । खित्तओं णं ओहिनाणी जहण्णेण अगुलस्य असंबिन्जहमांग जाणह पासह, उक्तेसण असंबिन्जहमां जाणह
पासह, उक्तेसेणं असंबिन्जाओं उस्सिपणीओं अवसिपणीओं अईयमणाग्य च काल जाणह पासह । मावओं णे
ओहिनाणी जहनेणं अणंते माने जाणह पामह, उक्तम्मणं वि अणंते माने जाणह पामह, मध्यमावाणमणंतमांग
जाणह पासह । न. म. १६.

ग्गहणाणि । उक्तस्मेण असंखेज्जाणि भव-ग्गहणाणि जाणदि । केवलणाणं णाम, सञ्च-दृव्वाणि अदीदाणागय-बद्दुमाणाणि सपज्जयाणि पश्चक्खं जाणदि ।

एत्थ किमाभिणिबोहिय-पमाणादो, किं सुद-पमाणादो किमोहि-पमाणादो, किं मणपज्जव-पमाणादो, किं केवल-पमाणादो ? एवं पुच्छा सन्वेसि । एवं पुच्छिदे णो आभिणिबोहिय-पमाणादो, णो ओहि-पमाणादो, णो मणपज्जव-पमाणादो । गंथं पड्ड सुद-पमाणादो, अत्थदो केवल-पमाणादो ।

भवोंको ब्रहण करता है, अर्थात् जानता है। भावकी अपेक्षा मनःपर्यय **बान द्रव्यप्रमाणसे पहले** निरूपण किये गये द्रव्यकी द्यान्तको जानता है।

जो अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोत्महित संपूर्ण द्रव्योंको प्रत्यक्ष जानता है उसे केवलज्ञान कहते हैं।

यहांपर क्या आभिनिकोधिक प्रमाणसे प्रयोजन है, क्या श्रुतप्रमाणसे प्रयोजन है, क्या अवधिप्रमाणसे प्रयोजन है, क्या मनःपर्ययप्रमाणसे प्रयोजन है, अथवा क्या केवलप्रमाणसे प्रयोजन है, अथवा क्या केवलप्रमाणसे प्रयोजन है, और इसतरह संबेक विवयमें पृच्छा करनी चाहिये, और इसतरह पूंछे जानेपर, यहांपर न ते। आभिनिकोधिकप्रमाणसे प्रयोजन है, जोर न मनःपर्ययप्रमाणसे प्रयोजन है, जिंतु ग्रन्थकी अपेक्षा श्रुतप्रमाणसे और अर्थकी अपेक्षा केवल-

१ अत्र भावांपक्षया मन पर्ययज्ञानस्य विषयो नाप ४ धने । अवर दायमुराहियसरीरणिज्जिणासभयनद्व त् । चिभिन्नदियणि-जिण्ण उत्रस्म उजमहिस्म हत्रे ॥ मणद त्रत्रभागाणमणितमभागेण उजगउत्रस्स । खिडिदमेच होदि ह विउत्तमदिस्मावर दात्रं ॥ अद्रवह करमाण समय स्वद्ध विविस्पर्यावचय । व्यवसरिणिगिवार मजिदं विदिय ह्वं दात्र ॥ र्ता बिद्यं कप्पाणसमस्य ज्ञाण च मस्यमायमस्य । अवहारणबहिरदे हादि ह उबस्सय दात्र ॥ गाउगपुधत्तमवरं उद्गरम ंदि जायणपुधत्त । विउलमदिस्य य अपर तस्य पुधत वर खु णरलंख ॥ णरलोणु ति य वयण विवसंभणियामय ण वहस्स । जम्हा तम्घणपदर मणपाजवस्त्रतमृदिद्ध ॥ दुगतिगभवा हु अवर सत्तद्वभवा हवति उद्यस्स । अटणवभवा ह अवरमसंखंडज विडलडकरम ॥ आर्वालअसम्बसाग अपर च बर च बरमसखगुण । तती असखगुणद असखलोग त् विउलमदा ॥ गो. जा. ४५१-४५८. तथ दात्रओ ण ार जुमई ण अणते अणतपपुमिए खधे जाणह पासह, ताचेब विष्ठलमई अञ्मरियतराषु विष्ठलनगर् विमद्भतगर् विनिमिग्नराषु जाणह पामह । खेत्तश्री ण उज्जुमई अ जहनेण अगलस्म अमंखेञ्जयमाग, उद्योमण अहे जाव इसीमें रयणण्य माए पुढवीए उत्तरिमहेहिन्छे खडुगपयरे उड्ड जाव जोइसस्स उपिमतन्त्रे, तिरिय जाप अतामगुरमक्षित अदृहिःजेषु दावसमुद्देनु पनरमनु कम्ममिमु तीमाण अकम्मभूमिमु ऋपन्नाण अनरदीवरोमु मक्षिपचेदिआण प जत्तयाण मणागर भाव जाणह पासह । त देव विउल्पर्स अड्डाइन्जेहिमगुलेहि अन्महिअतर विउठतर विमुद्धतर विनिर्मारतराग स्वत जाणह पासह । काळजो ण उन्तुमई जहनेण पिछआंवमस्य असंखिज्जह्मान, उक्तंमेण वि पिलजीवमस्य असंखिज्जह्मान अत्विमानान्य वा काळ जाणह पासह । त चेव विउलमई अन्महियतराग विउलतराग विमुद्धतगर्ग वितिमिरतराग जाणइ पासइ । भावओं ण उज्जुमई जन्मेण अणते भावे जाणट पासइ, उक्कांसेण सन्वभावाण अणतभाग जाणइ पासइ । त चेव विउलमई अन्भिहियतरागं विउलतराग विमुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाणइ पासइ । न. मृ. १८०

एत्थ पुरुवाणुपुरुवीए गणिजमाणे द्व्य-भाव-सुदं पहुच विदियादो, अत्थं पहुच पंचमादो केवलणाणादो । प्रद्याणुपुरुवीए गणिजमाणे द्व्य-भाव-सुदं पहुच चउत्थादो सुद-प्माणादो । अत्थं पहुच पढमादो केवलादो । जत्थतत्थाणुपुरुवीए गणिजमाणे सुद्णाणादो केवलणाणादो य । सुद्गाणिमिदि गुणणामं, अक्वर-पद-संघाद-पहिवाचि-यादीहि संखेजमत्थदो अणंतं । एदस्स तद्भयवच्वव्या ।

अत्थाहियारो दुविहो, अंगवाहिरो अंगपइड्डो चेदि । तत्थ अंगवाहिरस्स चोह्स अत्थाहियारा । तं जहा, सामाइयं चउवीमत्थओ वंदणा पिडक्कमणं वेणइयं किदियम्मं दसवेयालियं उत्तरज्झयणं कप्पववहारो कप्पाकप्पियं महाकिप्पियं पुंडरीयं महापुंडरीयं णिसिहियं चेदि । तत्थ जं सामाइयं तं णाम-द्ववणा-दव्य-क्षेत्त काल-भावेसु समत्तं-विहाणं वण्णेदि । चउवीसत्थओ चउवीसण्हं तित्थयराणं वंदण-विहाणं तण्णाम-संटाणुम्बह-पंच-महाकल्लाण-चोत्तीस-अइसय-सर्क्ष्यं तित्थयर-वंदणाए सहलनं च वण्णेदि ।

प्रमाणसे प्रयोजन हैं, ऐसा उत्तर देना चाहिये।

यहांपर पूर्वानुपूर्वीसे गणना करनेपर द्रव्यश्चन और भावश्चनकी अपेक्षा ती दूसरे श्वतप्रमाणसे प्रयोजन है और अर्थकी अपेक्षा पांचवे केवलज्ञानप्रमाणसे प्रयोजन है। परचादानु-पूर्वीसे गणना करनेपर द्रव्यश्चन और भावश्चनकी अपेक्षा चौथे श्वतप्रमाणसे प्रयोजन है और अर्थकी अपेक्षा प्रथम केवलप्रमाणसे प्रयोजन है। यथानथानुपूर्वीसे गणना करनेपर श्वतप्रमाण और केवलप्रमाण इन दोनोंसे प्रयोजन है।

श्रुतक्कान यह सार्थक नाम है। वह अक्षर, पद, संघात और प्रतिपत्ति आदिकी अपक्षा संख्यातभेद ६प है और अर्थकी अपेक्षा अनन्त है।

तीन वक्तव्यताओंमेंसे इस श्रुतप्रमाणकी तदुभयवक्तव्यता ( स्वसमय-परसमयवक्तव्यता ) जानना चाहिये।

अर्थाधिकार दो प्रकारका है, अंगबाद्य अंतर अंगप्रविष्ट । उन दोनोंमेंसे, अंगबाद्यके चौदह अर्थाधिकार हैं । वे इसप्रकार हैं, सामायिक, चतुविंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, इतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्याकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निषिद्धिका । उनमेंसे, सामायिक नामका अंगबाद्य अर्थाधिकार नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन छह भेदी हारा समताभावके विधानका वर्णन करता है । चतुर्विशतिस्तव अर्थाधिकार उस उस कालसंबन्धी चौवीस तीर्थकरोंकी वन्दना करनेकी विधा, उनके नाम, संस्थान, उत्सेध, पांच महाकल्पाणक, चौतीस अतिश्वोंके स्वकृप और तीर्थकरोंकी वन्दनाकी सफलनाका वर्णन करता है ।

वंदणा एग-जिण-जिणालय-विसय-वंदणाए णिरवज्ज-भावं वण्णेइ । पिडक्कमणं कालं पुरिसं च अस्मिक्कण मत्तविह-पिडक्कमणाणि वण्णेइ' । वेषद्यं णाण-दंसण-चिरत्त-तवोवयार-विणए वण्णेइ । किदियम्मं अरहंत-सिद्ध-आइरिय-बहुसुद-साहूणं पूजा-विहाणं वण्णेई । दसवेयालियं आयार-गोयरै-विहिं वण्णेइ । उत्तरज्झयणं उत्तर-पदाणि वण्णेह । कप्प-

वन्दना नामका अर्थाधिकार एक जिनेन्द्रदेवसंबन्धी और उन एक जिनेन्द्रदेवके अवलम्बनसे जिनालयसंबन्धी वन्दनाका निरवद्यभावसे अर्थात् प्रशस्त रूपसे सांगोपांग वर्णन करता
है। (प्रमादकृत देवसिक आदि दोषोंका निराकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रतिक्रमण
कहते हैं। वह देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापथिक और और्यमार्थिकके भेदसे सात प्रकारका है।) इन सात प्रकारके प्रतिक्रमणोंका प्रतिक्रमण नामका
अर्थाधिकार दुःपमादि काल और छह संहननसे युक्त स्थिर तथा अस्थिर स्थमाववाले
पुरुषोंका आश्रय लेकर वर्णन करता है। वैनियक नामका अर्थाधिकार हानविनय, द्वीनविनय
चारित्रविनय, तपविनय और उपचारविनय इसतरह इन पांच प्रकारकी विनयोंका वर्णन करता
है। हानिकर्म नामका अर्थाधिकार अरिहंत, सिद्ध, अत्वार्य, उपध्याय और साधुकी पूजाविधिका
वर्णन करता है। विशिष्ट कालको विकाल कहते हैं। उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक
कहते हैं। ये वैकालिक दश हैं। उन दश वैकालिकोंका दशवेकालिक नामका अर्थाधिकार वर्णन

- प्रतिकम्यते प्रमादक्रतदेविमकादिदोशं निगिक्तयतं अनेनेति प्रतिक्रमणम् । तच्च देविमकरात्रिकपाक्षिकः
  चातुर्मामिकसाव-सरिकेर्यापथिकोत्तमार्थिकमेदात्सप्तविधन् । भरतादिक्षंत्र दुःपमादिकाठं षट्संहननसमन्वितिम्थराम्थिरादिः
  पुरुषभेदांश्च आश्रित्य तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि प्रतिक्रमणम् । गी. जी. जी. प्र., टी. ३६७.
- २ ऋतेः कियायाः कर्म विवान अस्मिन् वर्ण्यत इति ऋतिकर्म । तच्च अर्द्धन्तिः द्वाचार्ये**बहुश्रुतसाः वादिनव-**देवनावदनानिमित्तमात्माधीननाप्रादक्षिण्यात्रवारितनिचतुः शिरोद्वादशावर्तादिरुक्षणनिः यनेमित्तिकिकियाविधान च वर्ण-यात । गोः जीः, जीः प्रः, टीः ३६७ः
- ३ आचारो मांक्षार्थमनुष्टानविशंषम्तस्य गांचरो विषय आचारगांचरः (आचा० ७ अ० १ उ०) आचारश्र ज्ञानादिविषयः पञ्चथा, गोचरथ मिक्षाचयं याचारगांचर ज्ञानाचारादिकं मिक्षाचयांयां च (नं०) ××आचारः श्रुत-ज्ञानादिविषयमनुष्टान काला-ययनादि, गोचरा मिक्षाउनम, एतयोः समाहारङ्कः आचारगांचरम् (म०२ श० १ दु०) अभि राक्षां (आयारगोयर)
- ४ विभिष्टा काला विकालान्तेष भवानि वैकालिकानि दश वक्षालिकानि वर्ण्यन्तेऽस्मिन्निति दशवेकालिकम् । तम मनिजनानां आचम्णगोत्तरिविधि पिण्डणुद्धिलक्षण च वर्णयाते । गो. जा. जा. जा. जा. जा. जा. व. १६०. तेषु दशाध्ययनेषु किमियाह, पढमे धम्मपससा सो य इदेव जिणमानणित्ह ति । विद्वण धिद्दणु मक्षाकाउ ज एम धम्मो ति ॥ तद्दणु आयारकहा उ म्युडिया आयमजमोवाओ । तह जावमजमो वि य होइ च उत्थिम अञ्जयणे ॥ मिक्खविसोही तवसजमस्म गुणकारिया उ पंचमण् । छड्डे आयारकहा महुई जोगा। मह्यणस्म ॥ वयणविभक्ती पुण मनमिन्म पणिहाणमहुने भणियं । णवमे विणओ दसमे समाणिय एस भिक्ख ति ॥ अभि रा. की. (दसवयालिय)
  - ५ उत्तराणि अधीयने पत्वते अस्मिनिति उत्तराध्ययनम् । तच चतुर्विधोपमर्गाणां द्वाविशतिपरीषदाणां व

ववहारो साहृणं जोग्गमाचरणं अकष्प-सेवणाए पायच्छितं च वण्णेइ । कष्पाकिष्पयं साहृणं जं कष्पदि जं च ण कष्पदि तं मन्त्रं वण्णेदि । महाकिष्पयं काल-संघडणाणि अस्सिक्षण साहु-पाओग्ग-दन्त्र-खेत्तादीणं वण्णणं कुण्ड् । पुंडरीयं चउन्तिह-देवेसुववाद-कारण-अणुटाणाणि वण्णेइ । महापुंडरीयं सयितंद-पर्हिड्द उष्पत्ति-कारणं वण्णेइ । णिमि-हियं बहुविह-पायच्छित्त-विहाण-वण्णणं कुण्ड् ।

करता है। तथा वह मुनियोंकी आचारविधि और गोचरविधिका भी वर्णन करता है। जिसमें अनेक प्रकारके उत्तर पढ़नेका मिलते हैं उसे उत्तराध्ययन अर्थाधिकार कहते हैं। इसमें चार प्रका-रके उपसगींकों केसे महन करना चाहिये? वाईस प्रकारके परीपहोंके सहन करनेकी विधि क्या है ! इत्यादि प्रश्लोंके उत्तरोंका वर्णन किया गया है । कल्यव्यवद्वार माधुओंके योग्य आचरणका और अयोग्य आचरणके होने पर प्रायश्चिनिविधिका वर्णन करता है। कल्य नाम योग्यका है और व्यवहार नाम अञ्चारका है । करूपाकरूप द्वव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा मुनियोंके लिये यह योग्य है और यह अयोग्य है, इसतरह इन सबका वर्णन करता है । महाकल्य काल और संहतनका अश्रियकर साध्योंके योग्य द्रव्य अंत् क्षेत्रादिकका वर्णन करता है । इसमें, उन्हाए संहननादि-विशिष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका अध्यय लेकर प्रवृत्ति करनेवाल जिनकल्पी साधुओंके योग्य त्रिकालयोग आदि अनुष्टानका और स्थविनकार्ण साधुआंकी दक्षि। शिक्षा, गणपोषण, आत्मसंस्कार, सहेखना आदिका विशेष वर्णन है। ] पण्डरीक भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी इन चार प्रकारके देवोंमें उत्पत्तिके कारणहरूप दान, पूजा, नपश्चरण, अकाम-निर्जरा, सम्यन्दर्शन, और संयम आदि अनुष्ठानींका वर्णन करता है। महापुण्डरीक समस्त इन्द्र और प्रतिन्द्रोंमं उत्पत्तिके कारण रूप तपाविशेष आदि आचरणका वर्णन करता है। प्रमादजन्य दोशोंके निराकरण करनेको निमिद्धि कहते हैं, और इस निमिद्धि अर्थान बहुन प्रकारके प्राय-श्चित्तके प्रतिपादन करनेवाले जास्त्रको निविद्धिका कहते हैं।

सहनविधान तत्फळ एव प्रश्न एवप्तरांम युत्तरांवधान च वर्णयति । गाः जां, जी प्र, टां २६७ कम उत्तरेण पगय आयारसंत्र उविध्वाद तु । तम्हा उ उत्तरा खद ज अयणा हाति णायाता ॥ अभिः गः कोः ( उत्तरः स्रयण ) कानि तान्युत्तरपदानीति चेद्व्यत उत्तीम उत्तर-स्रयणा पण्णनाः त जहान १ विणयमयं २ परीसही इ नाउरिशञ्च ४ असख्य ५ अकाममरणि च ६ पुरिसिवज्ञा ७ उरिमा छ उत्तिमि छ उत्तिमि छ व वित्तसम् १० वहुमयपुजा १२ हरिएसि इज १३ वित्तसम् १४ उत्तयाति ३ १५ सानिवन्त्र १६ समादिगुणाइ १७ पायसमिणि ज १८ संजइ इज १९ भिया- चारिया २० अणाहपत्व इजा २१ समुद्रपालि ज २२ रत्नीम इज २३ गोयमके ति इज २४ समितीं औ २५ जञ्चति इज २६ सामायारी २० वर्षि क २८ मावस्व मण्णाई २९ भाषात्री ३० त्वीमणी ३१ चरणिवही ३२ प्रमायद्वाणाइ ३६ कम्मप्या ३५ छर्ग- स्रथण ३५ अण्यारमणी २६ जीवाजीविभिन्ती य । स्रमः स् ३६.

१ निर्पथन प्रमाददोपनिराकरण निर्षिद्धि यद्याया कप्रसाय निर्पिद्धिका । तच प्रमाददोपविश्वद्धवर्थे तहुप्रकारं प्रायश्चित वर्णयति । गां. जी., जी. पा. गी. ३६८०

अंगपितद्वस्त अत्थाधियारो वारमितिहो । तं जहा, आयारो मृद्यदं ठाणं समवायो वियाहवण्णत्ती णाहधम्मकहा उत्रासयङ्गयगं अंतयडदमा अगुत्तरोवत्राादियदसा पण्हवायरणं विवागसुत्तं दिद्विवादो चेदि । एत्थायारंगमट्वारह-पद-सहस्मेहि १८०००—

> क्वं चरे क्यं चिट्टे कथमासे कथं सए। कवं मुंबेज भासेज कथ पावं ण बन्तई ॥ ७०॥ जट चरे जटं चिट्टे जटमासे जदं सए। जदं मुंबेज भासेज एवं पावं ण बन्धई ॥ ७१॥

एवमादियं मुणीणमायारं वण्णादि ।

सद्यदं णाम अंगं छर्नाम-पय-सहस्मेहि ३६००० णाणविणय-पण्णावणा-कप्पाकप्प-च्छेदोवडावण-ववहारधम्मकिरियाओ पस्त्वेइ सममय-परसमय-मह्रवं च पह्रवेई।

अंगप्रविष्टेके अर्थाधिकार बारह प्रकारके हैं। वे ये हैं, अत्वार, स्वकृत, स्थान, समवाय, व्यास्वाप्रकृति, नायधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अंतःकृहका, अनुत्तरे।पपादिकद्शा, प्रश्रव्याकरण, विपाकस्त्र अंग दिखाद। इनमेंस, अत्वागंग अठाग्ह हजार पदेंकि हारा —

किसप्रकार चलना चाहिये? किमप्रकार खड़े रहना चाहिये? किसप्रकार वेठना चाहिये? किसप्रकार शयन करना चाहिये? किमप्रकार भोजन करना चाहिये? किमप्रकार भोजन करना चाहिये? किमप्रकार पापकम नहीं बंधना है? (इसनरह गणधरके प्रशेषि अनुमार) यत्नमे चलना चाहिये, यत्नपूर्वक खड़े रहना चाहिये, यत्नमे बंडना चाहिये, यत्नपूर्वक शयन करना चाहिये, यत्न पूर्वक भेगजन करना चाहिये, यत्न से संमापण करना चाहिये। इसप्रकार आचरण करने पापकमिका बंध नहीं होता है। ५००५१॥ इत्यादि क्रपसे मुनियोंके आचारका वर्णन करना है।

मृत्रकृतांग छत्तीस हजार परेंकि हाग ब्रानिवनय, प्रश्नापना, कल्याकल्य, छेदे।पस्थापना और व्यवहारधमेकियाका प्रह्मण करता है। तथा यह स्वत्मय और परसमयका भी निरूपण

१ मुळाचा. १०१२, १०१२ दश्वे ४. ७, ८.

२ आयारे ण समणाण आयाग् गोयर-विणय वेणस्य-द्वाण गमण-चक्रमण प्रमाण-जाग-जजग मामा समिति-गुनी-मेळांबहि-मत्त-पाण-उमाम उत्पायण एमणा-विमोहि-मुद्धालुद्ध-गर्ण-वय णियम-नवायराण मृत्यस यमादिःजर । समन् सृ ४३६.

३ सुअगडं ण ससमया मडःजांत, परममया महःजांत, सममयपग्ममया मृहःजांत × × । सअगडे णे जीवाजीव-पुण्ण-पापामव संवर-णिःजरण-वन-मीरम्यायमाणा पयस्या मृहःजांत ममणाण अभिरकार-पन्वहयाण कुसमय-मीर्मोहमह-मीर्हियाणं सदेह-जाय-सहजवृद्धि-परिणाम-समहयाण पावकरमारित-मह-गुग-विमाहण थ अमी अस्म किरि-पावाह्यस्यस्स च उरासीणु अकिरियावाईण सन्तरीणु अण्णाणियवाईण वन्तीमाणु वेणइयवाईण निण्ह तेषठांण अण्णा-दिष्टियस्याण यूहं किंचा ससमणु ठाविङ्जांति ×××। सम. मू. १३७०

ठाणं णाम अंगं वायालीस-पद-सहस्मेहि ४२००० एगादि-एगुत्तर-हाणाणि वण्णेदि'। तस्सोदाहरणं—

> ण्को चेय महत्यो सो दृविययो ति-लक्खणो भणिओ । चदु-संकमणा-जुत्तो पंचग्ग-गुण-पहाणो य ॥ ७२ ॥ छकायकम-जुत्तो कमसो सो सत्त-भंगि-सन्भावो । अद्यस्त्रो णवदो जीवो दस-ठाणियो भणियो ॥ ७३ ॥

करता है। स्थानांग व्यालीस हजार पदोंके द्वारा एकको आदि लेकर उत्तरीत्तर एक एक अधिक स्थानोंका वर्णन करता है। उसका उदाहरण—

महात्मा अर्थात् यह जीव द्रव्य निरन्तर चेतन्यस्य धर्मसे उपयुक्त होनेके कारण उसकी अपेक्षा एक ही है। झान और दर्शनके भेदसे दें। प्रकारका है। कर्मफलचेतना, कर्मचेतना ओर झानचेतनासे लक्ष्यमान होनेके कारण तीन भेदरूप है। अथवा उत्पाद, व्यय और घ्रोव्यके भेदसे तीन भेदरूप है। चार गतियों में परिश्रमण करनेकी अपेक्षा इसके चार भेद हैं। औदियक आदि पांच प्रधान गुणोंसे युक्त होनेके कारण इसके पांच भेद हैं। भवान्तरमें संक्रमणके समय पूर्ष, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे इसतरह छह संक्रमलक्षण अपक्रमोंसे युक्त होनेकी अपेक्षा छह प्रकारका है। अस्ति, नास्ति इत्यादि सात भंगोंसे युक्त होनेकी अपेक्षा सात प्रकारका है। आवानवरणादि आठ प्रकारके कर्मोंके आश्रवसे युक्त होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। अथवा झानावरणादि आठ कर्मोंका तथा आठ गुणोंका आश्रय होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। जीवादि नो प्रकारके पदार्थोंक्रप परिणमन करनेवाला, होनेकी अपेक्षा नो प्रकारका है। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येकवनस्पतिकायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, द्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पंचेन्द्रियजातिके भेदसे दश स्थानगत होनेकी अपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है। अ०००० ॥

१ ठाण ण ढाव-गुण-स्वेत्त-काल पञ्जव-पय थाण 🗙 एव विह्वत्तावर्य दुविह जाव दसविहवत्त-वय जीवाण **पोगालाण य लेगा**ड्राइ च ण पस्वणया आघविञ्जति 🗙 । सम्राग्यः १३८०

२ पञ्चा ७१, ७२. सम्मन्येन एक एवा मा । यवदारनयेन ससारी मुक्तश्रंति हिविकत्य । उत्पादव्यय-प्रोव्ययुक्त इति त्रिलक्षण । कर्मवशात् चतुर्गतिषु सनामनीति चतुःसकमणयुनः । औपशमिकश्रायिकश्रायोपशमिको-द्यकपारिणामिकमेदेन पचिवशिष्टधर्मप्रधानः । पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरोव्योधोर्गातमेदेन समारावरयाया बद्धोपकमयुनः । स्यादस्ति स्याकाम्ति ×× इत्यादिसप्तमर्गासद्भावेऽप्युपयुनः । अष्टविधकर्माश्वययुक्तत्वादष्टास्त्रः । नवजीवाजावासव-वधसवर्गिर्जरामोक्षपुण्यपापरूपा अर्थाः पदार्थाः विषयाः यस्य स नवार्थः । पृथिव्यप्तेजीवायुप्तत्येकमाधारणहित्वतुः-पंचित्रयमेदाद दशस्थानकः । गोः जीः, जीः प्रः, दीः ३५६ः समवायो णाम अंगं चउमिट-सहस्सब्भिहिय-एग-लक्ख-पदेहि १६४००० सन्व-पयत्थाणं समवायं वण्णेदिं। सो वि समवायो चउन्विहो, दन्व-खेत्त-काल-मावसमवायो चेदि। तत्थ दन्वसमवायो धम्मित्थिय-अधम्मित्थिय-लोगागास-एगजीवपदेसा च समा। खेत्तदो सीमंतिणिरय-माणुसखेत्त-उइविमाण-सिद्धिखेत्तं च समा। कालदो समयो ममएण ग्रहुत्तो ग्रहुत्तेण समो। भावदो केवलणाणं केवलदंसणेण समं णेयप्पमाणं णाण-मेत्त-चेयणोवलंभादो। वियाहपण्णती णाम अंगं दोहि लक्खेहि अद्वावीस-सहस्सेहि पदेहि २२८००० किमित्थि जीवो, किं णित्थ जीवो, इच्चेवमाइयाई सिट्ठ-वायरण-सह-स्साणि परूवेदिं। णाहधम्मकहा णामं अंगं पंच-लक्ख-छप्पण्ण सहस्स-पदेहि १५६०००

समवाय नामका अंग एक लाख बोसट हजार पदोंके द्वारा संपूर्ण पदार्थोंके समवायका वर्णन करता है, अर्थात् साहश्यसामान्यसे दृष्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा जीवादि पदार्थोंका बान कराता है। वह समवाय नाग प्रकारका है, दृष्यसमवाय, क्षेत्रसमवाय, काल-समवाय और भावसमवाय। उनमेंसे, दृष्यसमवायकी अपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीवके प्रदेश समान हैं। क्षेत्रसमवायकी अपेक्षा प्रथमनरकके प्रथम पटलका सीमन्तक नामका इन्द्रक बिल, दाई हीपप्रमाण मनुष्यक्षेत्र, प्रथगम्बर्गके प्रथम पटलका कजु नामका इन्द्रक विमान और सिद्धक्षेत्र समान हैं। कालकी अपेक्षा एक समय एक समयके बराबर है और एक मुहुर्त एक मुहुर्तके बराबर है। भावकी अपेक्षा केवलकान केवलदर्शनके समान बेयप्रमाण है, क्योंकि, बानप्रमाण ही चेतनाशक्तिकी उपलब्धि होती है। व्याख्याप्रवित्त सपसे साट हजार प्रश्लोंका व्याख्यान करता है। नाथधर्मकथा अथवा बानुधर्मकथा नामका अंग पांच लाख छण्यन हजार पदांद्वारा मृत्रपोरुषी अर्थान् सिद्धान्तोक्त विधिसे

<sup>ं</sup> समवाएण एकाइयाण एगदाणं एगक्तिर्यपिरवहाण दुवालसगरम य गणिपिटगस्स पत्लवमं समण-गाइञ्जइ, ठाणगस्यम्स बारसविह्वित्थरस्य सृयणाणस्य जगजीबहियस्य भगवःशं समानेण समोयारे आहिञ्जात । तत्थ य णाणाबिहप्पगारा जीवाजीवा य वण्णिया वित्यरेण अवरं वि अ बहुविहा विसंसा सरग-तिरिय-मण्ञ-सरगणाणं शाहाहस्सासलेसाआवाससंस्वआययःपमाणः उत्रवायचवणः गाहणाविह्वियणविहाणः उवश्रेगाजीगहियकसाय विविहा य जीवजोणी विक्लामुस्सेहपरिरयणमाण विद्वियसेसा य मदरादीण महीधराण कृलगर्भतत्थगरगणहराणं सम्मत्तभरहाहिवाण चिक्षण चेव चक्रहरहलहराण य वासाण य णिग्गमा य समाण एण् अण्णे य एवमाइ एथ वित्थरेण अन्था समा-हिन्जित ×× । सम. स्, १३९.

२ वियाहेणं नाणाविहम्रानिरदरायरिसिविविहसंसइअपुच्छियाण जिणेणं विन्थरेणं भासियाणं दन्वगुणसेश्वकाल-पःजनपदेसपरिणामजहाच्छिष्टियभावअणुगमणिवस्त्रेवणयापमाणमुनिउणोवकमविविहापकारपगडपयानियाणं ××× धर्ताम सहस्समणुणयाण वागरणाण दसणाओ ××× पण्णविज्जति । सम. मृ. १४००

३ नाथः त्रिलोकेश्वराणां स्वामा तीर्घकरपरमभद्रारकः तस्य धर्मकथा जातादिवस्तुस्वनावकवन, वातिकर्मक्षयाः

सुत्त-पोरिसीसुं तित्थयराणं धम्म-देमणं गणहरदेवस्स जाद-मंमयस्म संदेह-छिंदण-विहाणं, बहुविह-कहाओ उवकहाओ च वण्णेदि । उवासयज्झयणं णाम अंगं एकारम-लक्ख-मत्तरि-सहस्म-पटेहि ११७००००—

दंसण-वद-सामार्य-पोसह-सम्बत्त-रार्भत्ते य । बम्हारंभ-परिगह-अणुमण-उदिद्द-देसविरदी य ॥ ७४ ॥

इदि एकारत-विह-उवासगाणं लक्खणं तेसिं चेव वदागेवण-विहाणं तेमिमाचरणं च वण्णेदि । अंतयखदसा णाम अंगं तेवीम-लक्ख-अद्वावीत-सहस्म-पदेहि २३२८०००

स्वाध्यायकी प्रश्यापना हो इसिलिये, तीर्थंकरोंकी धर्मदेशनाका, सन्देहको प्राप्त गणवरदेवके सन्देहको दूर करनेकी विधिका तथा अनेक प्रकारकी कथा और उपकथाओंका वर्णन करता है। उपासकाध्ययन नामका अंग ग्यारह लाख सत्तर हजार पदोंके हारा दर्शनिक, व्रतिक, स्वामायिकी, प्रोपधोपवासी, सिचत्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, ब्रह्मचारी, आग्म्मविरत, परिग्रहिक्ता, अनुमतिविरत और उदिष्ठविरत इन ग्यारह प्रकारके श्रावकोंके लक्षण, उन्होंके व्रत धारण करनेकी विधि और उनके आचरणका वर्णन करता है। अन्तहहशा नामका अग तेवीस लाख अट्टाईस हजार पदोंके द्वारा एक एक तीर्थंकग्के तीर्थमं नानाप्रकारके दृष्टण उपसर्गोंको सहनकर और प्रतिहर्षि अर्थान् अर्थान् अतिशय विशेषोंको प्राप्तकर निर्वाणको प्राप्त हुये दश दश दश अन्तर

न-तरकेवळ्जानसहा पर्वार्थकरत्व गुण्यानिशयिवज्ञानतमहित्र नार्थकरस्य पृत्रीह्म याण्यसार्वयात्र प्रयुप्तिहित्र काळपर्यत हादशगणमनाम य स्त्रमात्रने। दि य तनिष्ठ छात अन्यसार्छ-पि गणवरशक्तचल वरण तान तर चोद्गता । एव समृद्धतो दि य तान समन्ताम तथो अग्या इत्तर्वाचयस्य उत्तमसार्थि छश्चण स्तत्रया मह वा वर्म तथ्यति । अग्या इत्तर्वाचयस्य जिज्ञाममानस्य प्रक्षानुमारेण तद्गतस्वाचयस्या धर्मकथा त शुण्यान्त वाहिस्तरूपक्रवन् । अथवा ज्ञानृणा तीर्थकरणधरणकर्व प्रधानुमारेण तद्गतस्वाचयस्या धर्मकथा त शुण्यान्त वाहिस्तरूपक्रवन् । अथवा ज्ञानृणा तीर्थकरणधरणकर्व प्रधानीना धर्मान्विकियोक्ष्रवाक्रवा नाथधर्मकथा ज्ञानुवर्मकथा नाम वा प्रधानम् । गो। जी। जी। जी। त्रा प्रः । ३५६ णायावस्तकणम ण णायाण णगराह उ-जाणाः नेइयाह वणव्या रायाणा अम्मापियरो समामरणाः धम्मायरिया धम्मकरात्रा इत्रक्षेद्रयपर्छोद्द अदिस्ता मागपरिचाया पव्यञ्जाआ मुयपरिगहात्वोवद्याणाः परियागा सछेद्रणाओं भत्तपच स्वाणाः पात्रीवगमणाः देवछागगमणाः मक्ळपचायाः पृण्यादिष्ठामा अनिकिरियाओ य आधविङ्जति ××। सम स् १४११

- १ मुत्तपोरिसी मृतपोरुषी सिद्धान्तान विविना स्वा यायप्रस्वापनम् । अभि रा की
- २ गो. जा. ४७७.
- ३ उनासगदसासु ण उनासयाणे रिद्धिनिससा परिया । निन्धरंधम्मसवणाणि बीहित्हामे अभिगम सम्मत्त-निसुद्धया थिरचं मुलगुण उचरम्गणाइयारा ठिईनिसेसा य नहुनिसेया पिडमाभिमाहरगहण पाठणा उनरामाहियापणाः णिरुवसम्मा य तना य निचित्तां सीलन्त्रयगुणनेरमणपञ्चनन्त्राणपोमहोननासा अपन्तिमाएणितया य सर्वेहणाझोमणाहि अप्पाणं जह य भानइता ४४ कप्पनरिनमाणचमेस अण्मनिति ४४ अणेशनमाइ सीक्याइ । एते अन्न य एनमाइ-अस्था नि थरेण य ४४ अघनिज्ञाने । सम. म १४२.

एकेकिम्हि य नित्थे दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिऊण पाडिहरं लद्भूण णिव्वाणं गदे दस दस वण्णेदि। उक्तं च तत्वार्थभाष्ये—संसारस्यान्तः कृतो यस्तेऽन्तकृतः निम-मत्रक्ष सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-यमलीक-वलीक-किष्किविल-पालम्बाष्टपुत्रा इति एते दश वर्द्धमान-तीर्थकर-तीर्थे । एवमृषभादीनां त्रयोविंश्चतेस्तीर्थेष्वन्येऽन्य, एवं दश दशानगाराः दारु-णानुपसर्गािकिर्लित्य कृत्स्वकमिक्षयादन्तकृतो दशास्यां वर्ण्यन्त इति अन्तकृद्दशां। अणुत्तरो-ववादियदसा णाम अंगं वाजउदि-लक्ख-चोयाल-सहस्त-पदेहि ९२४४००० एकेकिम्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिऊण पाडिहेरं लद्भूण अणुत्तर-विमाणं गदे दस दस वण्णेदि। उक्तं च तन्वार्थभाष्ये—उपपादो जन्म प्रयोजनमेषां त इमे औपपादिकाः,

कृतकेविलयोंका वर्णन करता है, तत्वार्थभाष्यमें भी कहा है—

जिन्होंने संसारका अन्त किया उन्हें अन्तकृतकेवली कहते हैं। वर्द्धमान तीर्थंकरके तीर्थमें निम्म मतंग, सोमिल, रामपुत्र, मुद्दीन, यमलीक, वलीक, किष्किविल, पालम्ब, अष्टपुत्र य दश अन्तकृतकेवली हुए हैं। इमीप्रकार ऋषभदेव आदि तेवीस तीर्थंकरोंके तीर्थमें और दूसर दश दश अनगार दाहण उपमगींको जीतकर संपूर्ण कमोंके क्षयसे अन्तकृतकेवली हुए। इन सबकी दशाका जिसमें वर्णन किया जाता है उसे अन्तकृहशा नामका अंग कहते है।

अनुत्तरोपपादिकदशा नामका अंग बानवे लाख चवालीस हजार पर्दोहारा एक एक नीर्थमें नानाप्रकारके दारुण उपसर्गीको सहका और प्रातिहार्य अर्थात् अतिशयविशेषोंको प्राप्त करके पांच अनुत्तर विमानोंमें गये हुए दश दश अनुत्तरोपपादिकोंका वर्णन करना है। तत्वार्थभाष्यमें भी कहा है—

उपपादजन्म ही जिनका प्रयोजन है उन्हें औपपादिक कहते हैं। विजय, वैजयन्त,

१ "ससारम्यान्त हृते। यम्नेटन्तकृतः निममनंगर्गामिलगमपुत्रमुदर्शनयमवार्गाकवलांकनिवकंवलपालबष्ट-पुता इत्येते दश वर्धमानतार्थकरतीथ । " त. रा. वा. पृ. ५१ ' वलीक ' स्थानं ' विलक्ष ' पाठः ' किष्किवल ' स्थानं ' किष्किविल ' पाठ । गां. जी , जी. प्र., टी. ३५० ' अतगटदसाण दम अवस्यणा पण्णता । त जहा, णिम १ मात्गे २ सीमिल ३ रामगृत ४ मृद्रमणं ५ चेव । जमाली ६ त भगाली त ७ किकमे ८ पङ्गतिय ६ ॥ भाले अवडपुनं त १० एमते दम आहिता ॥ एनानि च नर्मात्यादिकात्यन्तकृत्वानुनामानि अन्तकृद्शाङ्गयथमवग्रद्धयम् यनसर्थहं नीपल्च प्रतिति दम आहिता ॥ एनानि च नर्मात्यादिकात्यन्तकृत्वानुनामानि अन्तकृद्शाङ्गयथमवग्रद्धयम् यनसर्थहं नीपल्च प्रतिति प्रतिति । भावति — ' गोयम १ समुद्द २ सागर ३ गर्भारं ४ चेव होइ थिमिण् ५ य । अयलं ६ किपिके ७ खत्र अवस्थाम ८ पर्सण्ड ९ विण्ड १० ॥ तती वाचनान्तरापक्षाणि इमानीति संभावयामः । न च जन्मान्तरामापेक्षया एनानि भविष्यतीति वाच्य, जन्मान्तराणां तत्र अनिभिष्यमान वादिति । स्थान एन ७५४ ( टीका ).

२ अत्तराउदसाम् ण अंतराशण णगरा ( ×× समोमरणा धम्मायरिया, धम्मकहा × × पत्त्रःजाओ, ×× जियपरामहाणं चडिवहकम्मक्त्ययम्मि जह केवलस्स लभो परियाओ, जित्तिओ य जह पालिओ पुणिह पायांवराओ य जो जिह जित्तियाणि भत्ताणि छेत्रहत्ता अंतराक्षे पुणिवरा × × मोक्त्वमुख च पता एए अने य एवमाइअन्धा विन्धारंण परुषेह । सम. स्. १४३.

विजय-वंजयन्त-जयन्तापराजित-सर्वार्थिसिद्धान्व्यानि पंचानुत्तराणि । अनुत्तरेष्वौपपादिकाः अनुत्तरौपपादिकाः, ऋषिदास-धन्य-सुनक्षत्र-कार्तिकेयानन्दः नन्दन-कालिमद्राभय-वारिषेण- चिलातपुत्रा इत्येते दश्च वर्द्धमानतीर्थकरतीर्थे । एवस्र्यभदीनां त्रयोविंशतेस्तीर्थेष्वन्ये इत्ये एवं दश्च दश्चानगाराः दारुणानुपमगीनिर्जित्य विजयाद्यनुत्तरेषूत्पन्नाः इत्येवमनुत्तरौपपा- दिकाः दश्चास्यां वर्ण्यन्त इत्यनुत्तरौपपादिकदशौ । पण्हवायरणं णाम अंगं तेणउदि- लक्ख-सोलह-सहस्स-पदेहि ९३१६००० अक्लेवणी णिक्लेवणी मंवयणी णिक्वेयणी

जयन्त, अपराजित और सर्वार्थिसिद्धि ये पांच अनुत्तर विमान है। जो अनुत्तरों में उपपादजन्मसे पेदा होते हैं, उन्हें अनुत्तरोपपादिक कहते हैं। ऋषिदास, धन्य, मुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभ्य वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश अनुत्तरोपपादिक वर्धमान तीर्थंकरके तीर्थमें हुए हैं। इसीतरह ऋषभनाथ आदि तेवीस तीर्थंकरोंके तीर्थंम अन्य दश दश महासाधु दारुण उपसगींको जीतकर विजया-दिक पांच अनुत्तरों उत्पन्न हुए। इसतरह अनुत्तरों अत्यन्न होनेवाले दश साधुओंका जिसमें वर्णन किया जावे उसे अनुत्तरीपपादिकदशा नामका अंग कहते हैं।

प्रश्नव्याकरण नामका अंग तेरानवे लाख सोलह हजार पदोंके द्वारा आपेक्षणी, विक्षे-पणी, संवेदनी और निर्वेदनी इन चार कथाओंका तथा (भूत, भविष्यत् और वर्तमानकाल-संबन्धी धन, धान्य, लाभ, अलाभ, जीवित, मरण, जय और पराजय संबन्धी प्रश्नोंके पूंछनेपर उनके) उपायका वर्णन करता है।

१ ' कातिक नद े इति पाठः । त राज्यानपुर ११० ' कातिकेय नद ' इति पाठः गोरजीन, जान् प्रान्, टीन ३५७.

२ अणुत्तरोवबाडयदमाम् ण अणुत्तरोवबाइयाणं × × × तित्थकरममोसरणाइ परमंगङ्जगाहियाणि जिणातिसंमा य बहुतिसमा जिलसीमाण चेव समणगणपवरराधहत्थाण × × अणगारमहिरिसीणं वण्णअो××अवसंमकस्मित्ययविरत्ता नरा जहा अन्भुविति धम्ममुराल संजम तब चावि बहुविह्ण्यगार जह बहुणि वासाणि अणुत्तरित्ता आराहियनाणदंसणचिरिक्तांगा × के य जहि जित्त्याणि भत्ताणि छेअइत्ता लद्धूण य समाहिमृत्तमङ्माणजागज्ञता उववचा मुणिबरोनमा जह अणुत्तरेम पावति जन्न अणुत्तरे तथ विषयमोक्ष्य तओ य त्रुआ कमेण काहिति मजया जहा य अंतकिरियं एए असे य एवमाइअत्था वित्थरेण × अाधविद्याति सम. म १४४. ईसिदांस य १ धण्णे त २ सुणक्यतं य ३ कातिते ४ । सट्टाणे ५ सालिभदे त ६, आणंद ७ तंतली ८ तित । दसन्नमदे ९ अत्तिमुत्ते १० एमेते दस्त
आहिया ॥ 'अण्तरां ' इत्यादि, इह च वयो वर्गास्तत्र तृतीयवंग न्य्यमानात्त्ययनेः किथित्सह् मान्यमस्ति, न सवेः ।
यतस्तत्र तु दृश्यते 'धन्यश्च मनक्षत्रः क्षिदामश्चान्यातः पंज्ञका रामपुत्रश्चन्द्रमाः प्राष्टक इति ॥ १ ॥ पेदालपुत्रोऽनगारः
पोट्टिलश्च विहलः दशम उत्तः, एवमेते आन्याता दश ॥ २ ॥ तदेविमहापि वाचनात्तरापेक्षयाः ययनविभाग उत्तो न पुनक्षलन्यमानवात्त्वापेक्षयेति । स्थाः मृ. ७५५० (टीका)

चंदि चउन्विहाओं कहाओं वर्णादि'। तत्थ अक्सेवणी णाम छद्द्य-णव-पयत्थाणं सह्दं दिगंतर-समयांतर-णिराकरणं सुद्धं करेती पह्न्वेदि । विक्लेवणी णाम पर-समएण म-ममयं दूमंती पच्छा दिगंतर-सुद्धं करेती म-ममयं थावंती छद्द्य-णव-पयत्थे पह्नेदि । मंवयणी णाम पुण्ण-फल-मंकहा । काणि पुण्ण-फलाणि ? तित्थयर-गणहर-रिसि-चक्कविद्दि । वलदेव-वासुदेव-सुर-विज्ञाहरिद्धीओं । णिन्वयणीं णाम पाव-फल-मंकहा । काणि पाव-फलाणि ? णिरय-तिरिय-कुमाणुम-जोणीसु जाइ-जरा-मरण-वाहि-वेयणा-दालिहादीणि । मंसार-मरीर-भोगेसु वेरग्युप्पाइणी णिन्वयणी णाम । उक्तं च —

जो नाना प्रकारकी एकान्त दृष्टियोंका ओर दूसरे समयोंका निराकरणपूर्वक गुद्धि करके छह द्रव्य और ना प्रकारके पदार्थाका प्रमण करती है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। जिसमें पहले परसमयके छारा स्वसमयमें दोप बनलाये जाते हैं। अनन्तर परसमयकी आधारभूत अनेक एकान्त दृष्टियोंका गोधन करके स्वसमयकी स्थापना की जाती है और छह दृष्य ने पदार्थोंका प्रमण किया जाता है उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। पुण्यके फलका वर्णन करनेवाली कथाको संवदनी कथा कहते हैं।

शुंका — पुण्यके फल कीनमें हैं ?

समाधान—निर्धंकर, गणधर ऋषि. चक्रवर्ती, बल्देप, वासुदेव, देव और विद्या-धरोंकी ऋदियां पूण्यके फल हैं।

पापके फलका वर्णन करनेवाली कथाको निर्वेदनी कथा कहते हैं।

शंका - पापके फल कीनमें हैं ?

समाधान — नरक, निर्धत्व और कुमानुवकी योनियोंमें जन्म, जरा, मरण, ब्याधि, वेदमा और दारिद्र आदिकी प्राप्ति पापके फल हैं।

अथवा, संसार, शरीर अंतर भोगोंमें वेराग्यको उत्पन्न करनेवाली कथाको निर्वेदनी कथा कहते हैं। कहा भी है—

- १ प्रश्नस्य द्ववाक्यनप्रम् राज्याविक प्रमार्थासकालगान्तं श्रमधान्यादिस्यानलामस्यदु खर्जावितमरणजय-पराजयादिस्यां व्यक्तियने व्यार-यायने यासमन्त प्रशायाकरणम् । अथवा शिष्यप्रधानस्यतया अवक्षेपणा विक्षेपणी योजनी निवेजनी चेति कथा चतुर्विश्चा व्यक्तियने यस्मिननप्रप्रथ्याकरण् नाम । गो. जा , जा. प्र , दी. ३५७.
- २ प्रथमानुयोगकरणानुयोगनरणानयोगडायानुयोगस् पपरमागमपदार्थानाः तार्यकरादितृत्तान्तलाकमस्थानदेश-सकलयतिवर्मपंचास्तिकायादानां परमताधकारित कथनमाक्षेपणा कथा। गान्जान, जीन्य, ठीन ३५७.
  - ३ प्रमाणनयात्मकपत्तियुक्तांत् तादिन्देन गर्ववेकालादिपरमसपार्थनिसकरणन्या विश्लेषणी कथा । गी. जी. प्रा. टी. ३५७०
  - ४ रत्नत्रयात्मकधर्मानुष्टानफळवृनतीर्धकराचे विशेषमात्रनेजीवीर्यज्ञानस्य्वादिवर्णनारूपा मवेजनी कथा । गी. जी. जी. प्र., टी. २५७०
  - ५ ससारक्षरीरभोगरागजनितदुष्कर्भफलनारुवादिदुःखदुष्कृळित्रिष्पागदारित्रापमानदुःखादिवर्णनाजारेण**ेवराप्य-**

आक्षेपणी तत्विविधानभूतां विक्षेपणी तत्विदिगन्तज्ञुद्धिम् । संविगिनी धर्मफलप्रपण्चां निर्वेगिनी चाह कथां विरागाम् ॥ ७५ ॥

एत्थ्र विक्खेवणी णाम कहा जिण-वयणमयार्णतस्म ण कहेयव्वा, अगहिद-स-समय-सब्भावो पर-समय-संकहाहि वाउलिद-चित्तो मा मिच्छत्तं गच्छेज ति तेण तस्स विक्खेवर्णां मोन्ण ससाओ तिण्णि वि कहाओ कहेयव्वाओ। तदो गहिद-समयस्स उवलद्ध-पुण्ण-पावस्म जिण-सामणे अट्टि-मजाणुरत्तम्मं जिण-वयण-णिव्विदिगिच्छस्म भोग-

तत्वोंका निरूपण करनेवाली आक्षेपणी कथा है। तत्वसे दिशान्तरकी प्राप्त हुई दिए-योंका शोधन करनेवाली अर्थान् परमतकी एकान्त दिएयोंका शोधन करके म्यसमयकी स्थापना करनेवाली विक्षेपणी कथा है। विस्तारसे धर्मके फलका वर्णन करनेवाली संवेगिनी कथा है और वैराग्य उत्पन्न करनेवाली निर्वेगिनी कथा है।

इन कथाओंका प्रतिपादन करते समय जो जिनवचनकी नहीं जानता है, अर्थात् जिसका जिनवचनमें प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुषकी विश्लेषणी कथाका उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि, जिसने स्वसमयके रहस्यकी नहीं जाना है और परसमयकी प्रतिपादन करनेवाली कथाओंके मुननेसे व्याकुलिन चिन्न होकर वह मिध्यात्वको स्वीकार न कर लेवे, इसलिये स्वसमयके रहस्यको नहीं जाननेवाले पुरुषको विश्लेषणी कथाका उपदेश न देकर शेष तीन कथाओंका उपदेश देना चाहिये। उक्त तीन कथाओंद्वारा जिसने स्वसमयको भलीभांनि समझ लिया है, जो पुष्य और पापके स्वरूपको जानता है, जिसतरह मजा अर्थात् हर्ष्यके भध्यमें रहनेवाला

कथनरूपा निवेजनी कथा। गाँ जी , जी प्रक्षां क्रिक्ष

- १ अक्षित्यतं मोहात्त वं बल्याक् यते त्योत्वाहनयेत्यातेवणां । चतुर्विधा सा आयारतस्विषणां, वबहारक्खेवणां, पण्णितिक्खेवणां, विद्विवायक्षेवणां । आवारां त्याचास्तानादि , त्यवहार कथाचिदापणवेषण्यपोहाय प्रायधितरुक्षणाः, प्रज्ञानिध मशयापणस्य म प्रस्वचनैः पतापनाः, दिश्वाद्ध त्योत्रपेक्षया स्माजीवादिसावकथनम् । विज्ञाचरणं च तवो य पुरिसकारो य समिद गर्चाओ। अवहस्यद स्व ह अहिय कहाद अक्षेवणांदरसां। असि रा. को (अक्षेवणां)
- २ विक्षियतं सन्मार्गाःकुमांग कुमार्गाता सन्मांग शांताञ्चयंति विक्षेपणा । सा चर्जव्यहा पण्णचा । त जहा, (१) ससमय कहेना परसमय कहेन । (२) परनमय कहेना मसमयं टाविना भवह । (३) सम्मावायं कहेन, सम्मावायं कहेना भिच्छावाय कहेन । (४) मिच्छावाय कहेना सम्मावायं ठावहन्ता भवह ॥ जा ससमयवञ्जा खलु होह कहा छोगवेयस हता । परसमयाण च कहा एसा नित्यंवण। णाम ॥ अभि सम्कं [ विक्यंववर्णा].
- २ आक्लेबर्णा कहा मा विञ्जाचरणमुबदिस्सदं जथ । ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेबर्णा णाम ॥ संबयणा पुण कहा णाण वरित्त नववारियई कृगटा । णिञ्जेयणा पुण कहा सरीरसोगे सबोध य ॥ मुलासा ६५६,६५७.
- ४ वेणस्यस्य पटमया कहा उ अक्लेवर्णा कहेय्य्या । तो ससमयगहियांच कहिण्ज विक्लेवर्णा पच्छा ॥ अक्लेवणि अक्लिचा जे जाया ते लमति गग्मच । विक्लेवर्णाए मञ्जा गारतराग च मिण्छत्त ॥ अभि रा. को [ धम्मकहा ].
  - ५ भावाणरागपेमाणरागमञ्जाणरागरता ता । धम्माणरागरतो य होइ जिलसासणे णिवं ॥ मृळाराः ७३७.

ग्इ-विरद्स्स तव-सील-णियम-ज्ञत्तस्स पच्छा विक्षेवणी कहा कहेयव्या। एसा अकहा वि पण्णवयंतस्स परूवयंतस्स तदा कहा होिंद् । तम्हा पुरिमंतरं पष्प समणेण कहा कहेयव्या। पण्हादो हद-ण्टु-मुट्टि-चिंता-लाहालाह-सुह-दुक्ख-जीविय-मग्ण-जय-प्राजय-णाम-द्व्वायु-मंखं च परूवेदि । विवागसुत्तं णाम अंगं एग-कोिंडि-चउमसीदि-लक्ख-पदेहि १८४००००० पुण्ण-पाव-कम्माणं विवायं वण्णोदि । एकारसंगाणं मव्य-पद-समासो चत्तारि कोडीओ पण्णारह लक्खा-व-सहस्मं च ४१५०२०००। दिद्विवादो णाम अंगं वारसमं। तस्य दृष्टिवादम्य स्वरूपं निरूप्यते । कौत्कल-काणविद्धि-कौिशक-हरिक्मशु-मांद्विक-रोमश-हारित-मुण्ड-अक्वलायनादीनां कियावाद-दृश्चनामश्चीतिश्चतम्, मरीचि-

रस ह्वीसे संसक्त होकर हा शरीरमें रहता हे, उसातरह जा जिनशासनमें अनुरक्त है, जिनयचनमें जिसको किसीप्रकारकी विचिक्तिमां नहीं रही है, जो भोग और रितसे विरक्त है और
जो तप, शील और नियमसे युक्त है ऐसे पुरुपको ही पश्चान् विक्षेपणी कथाका उपदेश देना
चाहिये। प्रक्षपण करके उक्तमरूपसे ज्ञान करानेवालेके लिये यह अकथा भी तब कथारूप हो
जाती है। इसलिये योग्य पुरुपको प्राप्त करके ही साधुको कथाका उपदेश देना चाहिये। यह
प्रश्रव्याकरण नामका अंग प्रश्नके अनुसार हत, नष्ट, मुष्टि, चिता, लाभ, अलाभ, मुख, दुःख,
जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, दृष्य, आयु और संख्याका भी प्ररूपण करता है। विपाकसूत्र नामका अंग एक करोड़ चौरासी लाख पढ़ोंके हारा पुष्य और पापरूप कर्मोंके फलोंका
वर्णन करता है। ग्यारह अंगोंके कुल पढ़ोंका जोड़ चार करोड़ पन्द्रह लाख दो हजार पद है।
द्रष्टियद नामका वारहवां अंग है। आगे उसके रवस्पका निरूपण करते हैं। दृष्टियद नामके
अंगमें कैत्कल, काणेविहि, कोशिक, हरिदमश्च, मांधिपक, रोमश, हारिन, मुण्ड और अथ्यलायन
आदि कियावादियोंके एकसी अस्सी मनोका, मर्गीच, कियाल, उल्क, गार्य, व्यावस्ति,

अर्थानि च कीकमानि मि जा च तन्म यत्रची था प्रिंग्याम जान्ता । सात्रामण स्वयायचनप्रातिस्पकुसुरमादिरांगण रता इव रत्ता येषां ते तथा । अथवार्यार्थयाम जान-जिन्नशासनगर्भमानसभेग रता ये ते अधिमजपेरमाणरागरचा । समा २०५. ९०६ (शिका)

- १ प्रसमजो उभय वा सम्बर्धाहरूस सममजा जेण ॥ तो सन्त्र झराणाइ सममण्यतस्य निययाइ ॥ सिच्छत्त-सेयसमृहं सम्मत्तं ज च तदबगारिम । बहुइ प्रसिद्धतो तो तस्य तजो समिद्धतो ॥ बि. सा, ९५६, ९४७.
- २ जुमाजुमकर्मणां तीव्रमंदम यमविक पशाकरपातसागस्य वायक्षेत्रशालमापाययकल्टानपरिणातस्य उदये। विवाकः, त सूत्रयति वर्णयतीति वियाकपात् । गो जी , जी प , टी - + > विवाससुषु ण सुकाटदावाण कस्माण फेलविवासे आध्विष्जति । ×× । सम. स. १४००
- ३ दशीनां त्रिषटयुत्तरिशतसम्यानां भि यादर्शनानां शादीव्हवादः, तशिस स्रण च यरिमन् कियते तरापि-शादं नाम । गो. जी., जी प., टी. ३१०. दिहिवाप, ण संज्ञसावपरवणया जावति जति । स समारानी प्रवित्नेह,

कियते।

एत्थ किमायारादो, एवं पुच्छा सन्वेशिं। णो आयारादो, एवं वारणा सन्वेशिं, दिद्विवादादो । तस्स उवक्कमो पंचिविहो, आणुपुन्वी णामं पमाणं वत्तन्त्रदा अन्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुन्वी तिविहा, पुन्त्राणुपुन्ती पच्छाणुपुन्ती जत्थतन्थाणुपुन्ती चेदि ।

याद्विल, माठर और माँहस्यायन आदि आंक्रयाचादियों के चाँरासी मतांका, शाकस्य, वल्कल, कुथुमि, सात्यमुत्रि, नारायण, कण्व, माध्यंदिन, मोद, पेण्पलाद, वादरायण स्वेष्टक्रन्, णेतिकायन वसु और जैमिनी आदि अक्षानवादियों के सरसट मतोंका तथा विश्वष्ठ, पाराश्चर, जनुकण, वाल्मीकि, रोमहर्पणी, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, अंपमन्यु, ऐन्द्रदत्त और अयस्थण आदि वैनयिकवादियों के वर्त्तीस मतोंका वर्णन और निराकरण किया गया है। ऊपर कहे हुए क्रियावादी आदिके कुल भेद तीनसाँ जेसट होते हैं।

इस शास्त्रमं क्या आचारांगमे प्रयोजन है, क्या मुत्रकृतांगमे प्रयोजन है, इसतरह बारह अंगोंके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। और इसतरह पृंछ जाने पर यहां पर न तो आचारांगसे प्रयोजन है, न स्त्रकृतांग आदिसे प्रयोजन है इसतरह सयका निषेध करके यहां पर दृष्टिचाद अंगसे प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना चाहिये। उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, आजुपूर्वी, नाम, प्रमाण, चक्तव्यता और अथाधिकार। इनसेंसे, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। यहां पृत्रीनुपूर्वीसे गिनने पर बारहेंचे

परिकरमं मुत्ताइ पुष्वगय अण्डोगा चिल्या । परिकरमं मत्तिवित्तं ४४४ । मृत्ताद अगुर्शानि मवनीति मनस्वायाह४४४ । पुष्वगयं चडहसविहं पनत्त । अण्डोगे दुविह पन्ते ४४८ । जण्ण आह्राण चटण्ह पुष्वाण चिल्याओं, नैगारं पुष्वाहं अचुलियाई मेत्त नृलियाओं । सम. म. १४७

१ को-करुकडिविद्धिकोशिकहरित्मशुमीरुविकरोमस्यारांतमुद्राञ्चरुषास्वादांतां कियाबादवर्धानामर्गातिश्चत । मर्राचकुमारुविद्यावन्याविद्यावाद्वातामिकियावाद्वर्धानां चतुर्ग्याति । शकत्यवाकरुकुशुमिकायमुद्रिनारायणकरुमा-यदिनमोद्देषपठाद्वाद्वर्यायणंत्रधार्धार्ध्वरिकायन्यवर्जनित्यावांनामञ्जानकुर्धानां समयिष्टः । विश्वप्रपाश्चरजनुर्कार्णवार्षाक्रिरोमीयम् यदच्चत्यामरुवपुर्वे व्यवस्थायन्यविद्यावाद्वर्याम् वर्षावार्षाक्षरजनुर्कार्णवार्षाक्षरजनुर्कार्णवार्षाक्षरजन् । वर्षावार्षाक्षरजनुर्कार्णवार्षाक्षरजनुर्कार्णवार्षाक्षरजनुर्कार्णवार्षाक्षरजन् । कार्षाविद्धि स्थानं कर्षाविद्धि , भावार्षाक्षरजन् । स्थानं भावार्षाक्षरजन् । स्थानं (सर्वाष्ट्यय , जनुकर्णं , स्थानं , जनुकर्णं , स्थानं , अयस्युणं स्थानं , अगस्स , पाटा उपक्रस्थते । गो. जां-, जां- म-, टी. ६६००

एत्थ पुन्नाणुपुन्नीए गणिजामाणे वारसमादो, पञ्जाणुपुन्नीए गणिजामाणे पढमादो, जत्थतत्थाणुपुन्नीए गणिजामाणे दिहिनायादो । णामं, दिष्टीओ नददीदि दिहिनादं ति गुणणामं । पमाणं, अनखर-पद-संचाद-पिहनित-अणियोगदारेहि संखेजं अत्थदो अणंतं । वत्तव्यदा, तदुभयवत्तव्यदा । तस्स पंच अत्थाहियारा हनंति, परियम्मे-सुत्तं-पढमाणियोग-पुन्नगर्य-चृलियां चेदि । जं तं परियम्मं नं पंचित्रहं । तं जहा, चंदपण्णाती सरपण्णाती जंबुद्वियण्णाती दीवसायरपण्णाती वियाहपण्णाती चेदि । तत्थ चंदपण्णाती णाम छत्तीस-लक्ख-पंच-पद-सहस्सेहि ३६०५००० चंदायु-परिवारिद्धि-गइ-विवृक्सेह-वण्णां कुणह ।

अंगसे, पश्चादातुपूर्वांसे ।गिनने पर पहलेसे और यथानथानुपूर्वांसे गिनने पर दृष्टिवाद अंगसे प्रयोजन है।

नाम—इसमें अनेक दृष्टियोंका वर्णन किया गया है, इसिलये इसका 'दृष्टियाद'यह गैं।ण्यनाम है।

प्रमाण—अक्षर, पद, संद्यात, प्रतिपत्ति और अनुयोग आदिकी अपेक्षा संस्पातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है।

वक्तव्यतः रसमं तद्ययवक्रव्यतः है।

उस दृष्टिवादके पांच अधिकार हैं, परिकर्म, मृत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चृत्तिका । उनमेंसे, चन्द्रप्रक्षप्ति, सूर्यप्रकृष्ति, जम्मृद्धीपप्रकृष्ति, द्वीपसागरप्रकृष्ति और स्याच्याप्रकृषि इसतरह परिकर्मके पांच भेद हैं।

चन्द्रप्रशन्ति नामका परिकर्म छत्तीम लाख पांच हजार पदांके द्वारा चन्द्रमाकी आयु,

१ परित सर्वतः कमीण गणितकलास्त्राणि यौरमत् तत्यरिकमी । गीः जी , जीः प्र., यः ३६ १.

२ सचर्यात कृतिहिश्चेतानं।ति स्त्रम् । जीवः अववकः अकती निर्मृणः अमीनाः स्वप्रकाशकः परप्रकाशकः अस्यतं जीवः नाम्ययं जावः इ पादिकियोकियातानिनयकृत्धीना मित्यादर्गनानि प्रवेपक्षतया कथयति । गीः जीः, जीः प्रकृतिः ३६१०

३ प्रथम मिरवाहिसिस्त्रितिकसन्युपत्त ता प्रतिपायमाथिन्य प्रवृतीःन्त्रयोगोःथिकारः प्रथमान्योगः । च प्रिश्चितिर्वार्थकरपादस्यतकवर्तिनवप्रकदेवनववाषुद्रवप्रतिवाष्ट्रवरूपविष्टिश्रष्ठाकाषुक्रवपुराणानि वर्णयति । गी. ऑ., जी. प्र., टी. ३६२.

४ इद तीर्थकरम्नीर्धप्रवर्तनकालं भणधरान सकलश्रुनाथविगाहनसमर्थानिधि हसः पूर्व पूर्वगत सूत्रार्थ भाषते, ततम्तानि पूर्वाण्युच्यन्ते । गणधराः पुन. सूत्रस्वनां विद्रधतः आचारादिकमेण विदर्धात स्थापयन्ति वा । अन्यं तु च्यासक्षते, पूर्व पूर्वगतस्त्रार्धमर्हन मापने गणवग अपि पूर्व पूर्वगतसूत्रं विरचयन्ति पश्चादाचारादिकम् ।

न. स्. पृ. २४०.

५ मृददःशाण विसेमपनविदा चृद्धिया णाम । धवलाः अ. पृ. ५७३. टाष्ट्रिवादे परिकर्मस्वपूर्वात्रयोगेऽनुकार्ध-सयतपरा अन्यपद्धतयः । स. छ. पृ. २४३.

६ चन्द्यसभिः चन्दस्य विमानायुःपरिवारकद्भिणमनहानिवृद्धिमकलार्धचनुर्थासम्बर्णादीन वर्णयात् । योः जीः, जीः यः, अः ३६२० सूर-पण्णतीं पंच-लक् तिण्णि-सहस्सेहि ५०३००० सूरस्सायु-भोगोवभोग-परिवारिद्धिगइ-विंबुस्सेह-दिण-किरणुओव-चण्णणं कुणइ। जंबूदीवैपण्णत्ती तिण्णि-लक्ख-पंचवीस-पदसहस्सेहि ३२५००० जंबूदीवे णाणाविह-मणुयाणं भोग-कम्म-भूमियाणं अण्णेसिं च
पव्यद-दह-णइ-वेइयाणं वस्सावासाकिष्टिम-जिगहरादीणं चण्णणं कुणइ। दीवसायरपण्णत्ती
बावण्ण-लक्ख-छत्तीम-पद-सहस्सेहि ५२३६००० उद्धार-पछ-पमाणेण दीव-सायर-पमाणं
अण्णं पि दीव-सायरंतव्भूदत्थं बहु-भेयं चण्णेदि। वियाहपण्णत्ती णाम चउरासीदि-लक्ख
छत्तीस-पद-सहस्सेहि ८४३६००० ह्रवि-अजीव-द्व्यं अह्रवि-अजीव-द्व्यं भवसिद्धियअभवतिद्धिय-रासिं च चण्णेदि। सुत्तं अष्टासीदि-लक्ख-पदेहि ८८००००० अबंधओ
अवलेवओ अकत्ता अभे।ता णिग्गुणो सुव्यगुओं अणुमेत्तो णित्य जीवो जीवो चेव
अतिथ पुढवियादीणं समुद्दण जीवो उप्पञ्च णिचेयणो णाणेण विणा मचेयणो

परिवार, ऋदि, गित और बिम्बकी उंचाई आदिका वर्णन करता है। सूर्यप्रक्षण्त नामका परिक्रम पांच लाख तीन हजार पदेंकि द्वारा सूर्यकी आयु, भोग, उपभोग, परिवार, ऋदि, गित, बिम्बकी उंचाई, दिनकी हानि-वृद्धि, किरणोंका प्रमाण और प्रकाश आदिका वर्णन करता है। जम्बृद्धीपप्रक्षण्ति नामका परिकर्म तीन लाख पद्यीस हजार पदेंकि द्वारा जम्बृद्धीपस्थ भोगभृमि और कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए नानाप्रकारके मनुष्य तथा इसरे तियंच आदिका और पर्वत, द्रह, नदी, वेदिका, वर्ष, आवास, अक्टात्रम जिनालय आदिका वर्णन करता है। द्वीप सागरप्रकृति नामका परिकर्म बावन लाख छत्तीस हजार पदोंके द्वारा उद्धारपत्यसे द्वीप और समुद्वोंके प्रमाणका तथा द्वीपसागरके अन्तर्भत नानाप्रकारके दूसरे पदार्थोंका वर्णन करता है। व्याख्याप्रकृति नामका परिकर्म चौरासी लाख छत्तीस हजार पदोंके द्वारा कर्षा अर्जावद्वय अर्थात् पुद्रस्त, अक्रपी अजीवद्वय अर्थाद् धर्म, अधर्म, आकाश और काल, भव्यासिद्ध और अभ्वयसिद्ध जीव, इन सबका वर्णन करता है।

रिष्याद अंगका सूत्र नामका अर्थाधिकार अठासी लाख पदींके द्वारा जीव अवन्धक ही है, अवलेपक ही है, अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है, निर्गुण ही है, अंणुप्रमाण ही है, जीव नास्तिस्वरूप ही है, जीव अस्तिस्वरूप ही है, पृथिवी आदिक पांच भूतोंके समुदायरूपसे जीव उत्पन्न होता है, चेनना रहित है, ज्ञानित्य ही है,

र स्यंत्रज्ञक्तिः सूर्यस्यायुर्मटलपरिवारक्रद्धिगमनत्रमाणत्रहणादीन् वर्णयति । गां. जां., जां. प्र., दा. ३६२.

जम्बुर्डापप्रक्रापिः जम्बुर्ङापगतमेरुकुलशेलहदवर्षकुडबंदिकावनखड्यंयतरावासमहानयादान् वर्णयित ।
 गो. जी. जी. प., टी. ३६२.

१ द्वीपसागरप्रक्रिक्षिः असंख्यातद्वीपसागराणी स्वरूप तत्रस्थितन्योतिर्वानभावनावासेषु विद्यमानाकृतिमजिन-भवनादीन् वर्णयति । गो. जी. जी. प्र., टी. १६१.

४ रूप्यरूपिजीवाजीवड्व्याणां सन्यासन्यसैदश्रमाणरूक्षणानां अनंतरिनद्भपरम्परागिद्धानां अन्यवस्तृतां च धर्णनं करीति । गो. जी. प्र., डी. ३६२.

णिचो अणिचो अप्पेति वर्णोदि । तेरासियं णियदिवादं विण्णाणवादं सहवादं पहाणवादं दव्यवादं पुरिसवादं च वर्णोदि । उत्तं च—

इत्यादि रूपसे क्रियावादी, अक्रियावादी, अक्रानवादी आरे विनयवादियोंके तीनसौ त्रेसठ मतोंका पूर्वपक्षरूपसे वर्णन करता है। इसमें त्रेराशिकवाद, नियतिवाद, विक्रानवाद, शब्दबाद, प्रधान-वाद, इञ्यवाद, और पुरुषवादका भी वर्णन है। कहा भी है—

१ तसमिय ( तसशिकः ) गोशालप्रपातना जाजाविका पाखण्डिनस्प्रसाशिका उच्यन्त । कस्मादिति चद् यत, इह त सन वस्तु त्या महिमच्छित्त। तथा, जावाऽजावो जागाजावश्च, लावा अलावा लेकालांकाश्च, सदमन्मद्रमा । नर्याचन्तायामपि विभिन्न वर्षाम छित । तथा, तथा, तथानिक पर्यायान्तिकमस्यास्तिक च । ततिश्चिमी स्विभि । मन्याति वर्षाशिका । मन्य प्र २३९.

र णियितवाद (दात्राद ) जत्तु जदा जण जरा जस्म य णियमण होदि तन्तु तदा । तण तहा तस्म व इदि प्रदा णियिदिवादा द ॥ गा. व ८ २ ए तु नियतिवादिनस्त व्यवमाहु , नियतिवाम तत्वान्तरमस्ति यत्शादत भावा मवर्ण्य नियतनत्र रूपण प्रादुर्भात्रमञ्चत्रन, नान्यथा । तथाहि, यद्यदा यता भवित तत्तदा तत एव नियनेन रूपण भावप्रकृत्यते, अ यथा वर्ष्यभाव यवस्था प्रतिनियत यवस्था च न भवेन नियामकाभावात । नत एव सार्यनयख्यतः प्रतिथमानाभेना नियात को नाम प्रमाणप्यक्रश्रको बाधितु क्षमत १ मा प्रापदन्यतापि प्रमाणप्यक्ष्यत्वात्रसङ्ग । अभि सा का. (णियइ)

३ विण्णाणवाद ( विज्ञानावत्त्राद ) प्रतिभाममानस्याशेषस्य वस्तुना ज्ञानस्वरूपान्त प्रविष्टत्वप्रसिद्धं सम्बन्धं प्राप्तमार्थिक त उम् । तथाहि, यदप्रभासत् तज्ज्ञानमव यथा मखादि, अवभासन्त च भावा इति । × × × तथा यवयत तिद्धं ज्ञानावभिन्नम यथा विज्ञानस्वरूपम, प्रयन्त च नीलाद्य इत्यते।ऽपि विज्ञानाद्वतिसिद्धिरिति । याम् कु.च पृ. १८९० प्राह्मार्थिनस्य ज्ञानाव्रतम्य य बाद्धविशया मन्वत् त विज्ञानवादिन । तथा राद्धान्ता विज्ञानवाद । अभि रा का ( विण्णाणवाद )।

४ सहवाद ( शज्यब्रम्भवाद ) सकल यागजनयोगज वा प्रयक्ष शज्यब्रमारलेख्येवावमासते बाधाःयानिकाय १ प्यमानस्यास्य शज्यानुविद्व बनेयो पत्ते , त सस्पर्शयर ये प्रययानां प्रशासमानताया दुर्घट वात । वाग्रपता हि शास्वता प्रयवमशिनी च, तदमावे तेपा नापर रूपमाशि यते । त्या कु च पु. १३९,१४०

त्र पहाणबाद [ प्रधानबाद: ] म बरजन्तममा साम्याबस्था प्रधानम् । प्रधानस्य बाद प्रधानबादः साम्यबाद इ युक्षे । साम्याना हि प्रमुर्वापक्षप्रहतिपरिणाम एव छात्र । अभि राजको ( पहाणकृत्र ]

६ दव्यवाद [ ब्रब्येकान्तवादा नि यवाद ] य कापिल दर्शन साम्ब्यमत एतट द्रव्याम्तिकनयस्य वक्त यम् । तदुत्तम्, ज काविल दरिसण एय द प्रश्चियस्य वक्त व । सः त ३, ४८०

७ पुरिमवाद [पारुषवाद.] आलमङ्का णिरुङ्शाहो परु क्रिचिण मृजद । थणस्वारादिपाण वा प्रक्रिसण विणाण हि॥ गो. क ८९०. अथवा, परिमवाद पुरुषाहेतवाद:—एवो चेव महप्पा प्रिसा देवो य सन्ववावा य । य वर्गानगरो वि य सचेयणो निग्गुणा प्रमा॥ गा. क.८८७. पुरुष एवक. सकल्छोकस्थितिसग्रिलयहतुः प्रलयभ्यत्यत्वानातिशयशक्तिरिति । तथा चोनम्, उर्णनाम इराशना चन्द्रकान्त इवास्मसाम् । प्ररोहाणामिव प्रस स हेत्. सर्वजन्मिनाम् ॥ इति । तथा 'पुरुष एवेद सर्व यत्र सत्त यस्र भाव्यम 'इयादि मन्त्रानानां वाद परुषवाद । अभिन सा.का. [परिसवाद ].

अद्यासी -अहियारेसु चउण्हर्माह्याराणमित्य णिदसी । पटमी अत्रंचयाणं त्रिदियो तेरासियाण बोद्धवी ।। ७६ ॥ तिदयो य णियइ-पत्रखे हवइ चउत्यो ससमयिम्म ॥

## पढमाणियोगो पंच-सहस्स-पदेहि ५००० पुराणं त्रण्णेदि । उत्तं च-

वारसिवेहं पुराणं जगैदिहं जिणवरेहि सन्त्रीह ।
तं सन्त्रं वर्ण्णीद हु जिणवेसे रायवंसे य ॥ ७७ ॥
पढमो अरहताणं विदियो पुण चक्रविह-त्रसी ह ।
विज्जहराण तिदये। चज्रत्थयो वासुदेवाण ॥ ७८ ॥
चारण-वंसी तह पंचमी दु छहा य पण्ण-समणाण ।
सत्तमओ कुरुवंसी अहमओ तह य हरित्रसी ॥ ७९ ॥
णवमा य इक्ख्याण दसमी वि य कासियाण बोद्धवी ।
वाईणेकारसमी बारसमी णाह-वंसी ह ॥ ८० ॥

पुन्वगयं पंचाणउदि-कोडि-पण्णाम-लक्ख-पंच-पदिहि ९५५००००५ उप्पाय-

इस सूत्र नामक अर्थाधिकारके अठासी अधिकारोंमेंसे चार अधिकारोंका नामनिर्देश मिलता है। उनमें पहला अधिकार अवन्थकोंका दूसरा त्रेराशिकवादियोंका, तीसरा नियति-वादका समझना चाहिये। तथा चौथा अधिकार स्वसमयका प्ररूपक है॥ ७६॥

दृष्टिवाद अंगका प्रथमानुयोग अर्थाधिकार पांच हजार पदोंके छारा पुराणांका वर्णन करता है । कहा भी है—

जिनेन्द्रदेवने जगतमें बारह प्रकारके पुराणोंका उपदेश दिया है। अतः वे समस्त पुराण जिनवंश और राजवंशोंका वर्णन करते हैं। पहला अरिहंत अर्थात् तीर्थंकरोंका, दूसरा चक्रवितियोंका, तीसरा विद्याधरोंका, चौथा नारायण, प्रतिनागयणोंका, पांचवां चारणेंका, छटवां प्रकाश्रमणोंका वंश है। इसीतरह सातवां कुरुवंश, आठवां हरिवंश, नववां इक्षाकुवंश, दशवां काश्यपवंश, ग्यारहवां वादियोंका वंश और बारहवां नाथवंश है॥ ७५-८०॥ हिष्ट्याद अंगका पूर्वगत नामका अर्थाधिकार पंचानवे करोड़ पचास लाख और पांच

१ सत्ताइं अट्टासीति भवति । त जहा, उजग परिणयापरिणय बहुर्मागय विष्यच्चस्य विनयचिर्यं अणतर परंपरं समाणं सज्ञह [ मासाण ] सभिन अहाचय [ अहावाय नन्या ] सोविथ [ वत्त य ] णदावत्त बहुळ पृट्टापृट्ट वियावत्त एवभूय दुआवत्त वत्तमाणप्य समिमिक्ट सन्वओभद्द पणाम [ परसास नया ] दुपिन्गिह इचेयाइ बावीस त्ताई छिण्णछेअणइआइ ससमयसन्तपरिवाडीए इचेआइ बावीस सुत्ताइ अन्छिन्छेयनइयाइ आजीवियसुत्तपरिवाडीए इचेआइ बावीस सुत्ताइ चडकणइयाइ ससमयमन्तपरिवाडीए इचेआइ बावीस सुत्ताइ चडकणइयाइ ससमयमन्तपरिवाडीए एवाभेव सभुवावरेणं अट्टासीति मृत्ताइ भवति । सम स् ११४७.

२ ' ज दिहं ' इति पाठः प्रतिभाति ।

वय-धुवत्तादीणं वण्णणं कुणइ। चृलिया पंचिवहा, जलगया थलगया मायागया रूवगया आगामगया चेदि । तत्थ जलगया दो-कोडि-णव-लक्ख-एऊण-णवुइ-सहस्स-वे-सद-पदेहि २०९८९२०० जलगमण-जलत्थंभण-कारण-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । थलगया णाम तेत्तिएहि चेव पदेहि २०९८९२०० भूमि-गमण-कारण-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वत्थु-विज्ञं भूमि-मंबंधमण्णं पि सुहासुह-कारणं वण्णेदि । मायागया तेत्तिएहि चेय पदेहि २०९८९२०० इंद-जालं वण्णेदि । स्वगया तेत्तिएहि चेय पदेहि २०९८९२०० महि-हय-हरिणादि-स्वायाग्ण परिणमण-हेदु-मंत-तंत-तवच्छरणाणि चित्त-कह-लेप्प-लेण-कम्मादि-लक्ष्मणं च वण्णेदि । आयासगया णाम तेत्तिएहि चेय पदेहि २०९८९२०० आगास-गमण-णिमित्त मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । चृलिया-सव्व-पद-समासो दस-

पदों द्वारा उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य आदिका वर्णन करना है।

जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगताके भेदसे चूलिका पांच प्रकारकी है। उनमें ने, जलगता चृलिका दो करोड़ ने। लाग नवासी हजार दोसी पदोंद्वारा जलमें गमन और जलस्तम्भनके कारणभृत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चर्यारूप अतिशय आदिका वर्णन करती है। स्थलगता चृलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा पृथिवीके भीतर गमन करनेके कारणभृत मन्त्र, तन्त्र, और तपश्चरणरूप आश्चर्य आदिका तथा वास्तुविद्या और भूमिं-संबन्धी दृसरे शुन अशुभ कारणोंका वर्णन करती है। मायागता चृलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा (मायारूप) इन्द्रजाल आदिके कारणभृत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका वर्णन करती है। रूपगता चृलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा (सिंह, घोड़ा और हरिणादिके स्वरूपके आकाररूपसे परिणमन करनेके कारणभृत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका तथा चित्र-कर्म, लेण्यकर्म और लेक्कर्म आदिके लक्षणका वर्णन करती है। आकाशगता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा आकाशमें गमन करनेके कारणभृत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका वर्णन करती है। इन पांचों ही चूलिकाओं के पदोंका जोड़ दश करोड़ उनचास लाख

१ जलगता चलिका जलस्तम्मनजलगमनाभिस्तम्माभिमक्षणाग्न्यासनाभिप्रवेशना**दिकारणमंत्रतत्रतपश्चरणादीन्** तणयति । गो. जी., जी. प्र., टा. ३०२०

२ स्थलगता चलिका मेर्राप्तलेकगम्यादिष प्रत्येनवायगमनादिकारणमातत्रतपश्चरणादीन् वर्णेयति । गी-जी-प्रत्ये, दी, ३६२-

३ मायागता चुळिका मायार पंत्वजालविकियाकारणमततत्रतपश्चरणादीन वर्णयति । गां. जी., जी. प्रत्ये ३६२.

४ रूपगता वांळका मि करिनुस्गरमनस्तरहरिणशशकप्रप्रभन्याशादिरूपपरावर्तनकारणमततत्रतपश्ररणादीन चित्रकाष्टळेखां स्वननादिळक्षणधानुवादस्मतादस्ययात्रादाद्य वर्णयति । गो जी., जी. प्र., दी. ३६२.

५ आकाशगता चृलिका आकाशगमनकारणमत्रतंत्रतपश्ररणादीत् वर्णयति । गीः जीः, जीः प्रः, टीः ३६२ः

कोडीओ एगूण-पंचास-लक्ख छायाल सहस्स-पदाणि १०४९४६०००।

एतथ कि परियम्मादो, कि मुत्तादो ? एवं पुच्छा सन्वेसि । णो परियम्मादो, षो सुत्तादो, एवं वारणा सन्वेसि । पुन्वगयादो । तस्स उवक्रमो पंचिवहो, आणुपुन्वी णामं पमाणं वत्तन्वदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थाणुपुन्ती तिविहा, पुन्वाणुपुन्वी पच्छाणुपुन्वी जत्थतत्थाणुपुन्वी चेदि । एतथ पुन्वाणुपुन्तीए गणिजमाणे चउत्थादो, पच्छाणुपुन्वीए गणिजमाणे विदियादो, जत्थतत्थाणुपुन्तीए गणिजमाणे पुन्वगयादो । पुन्वाणं गयं पत्त-पुन्व-मरूवं वा पुन्वगयमिदि गुणणामं । अक्षर-पद-मंघाद-पित्वित्ति-अणियोगदारेहि मंखेजं, अत्थदो पुण अणंतं । वत्तन्वदा सगमयवत्तवदा । अत्थाधियारो चोदसिवहो । तं जहा, उत्पादपूर्वं अग्रायणीयं वीर्यानुप्रवादं अन्तिनास्तिप्रवादं क्रानप्रवादं सत्यप्रवादं क्रान्यानामधेयं विद्यानुप्रवादं क्रन्याणनामधेयं प्राणावायं क्रियाविशालं लोकविनदसार्मिति ।

तत्थ उप्पादपुर्व दसण्हं वत्थूणं १० वे-सद-पाहुडाणं २०० कोडि-पदेहि

## छयालीस हजार पद है।

इस जीवस्थान शास्त्रमं क्या पांक्तमसे प्रवेशजन हे ? क्या मृत्रसे प्रयेशजन हे ? इसतरह सबके विषयमं पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर पिक्तमसे प्रयोजन नहीं हे, मृत्रसे प्रयोजन नहीं है इसतरह सबका निवेध करके यहां पर पूर्वगतमे प्रयोजन हे ऐसा उत्तर देना चाहिये। उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उनमेंसे, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके मेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। यहां पूर्वीनुपूर्वीसे गिनने पर चौथे भेदसे, पश्चादानुपूर्वीसे गिनने पर पूर्वगतसे प्रयोजन है। जो पूर्वीको प्राप्त हो, अथवा जिसने पूर्वीके स्वरूपको प्राप्त कर लिया हो उसे पूर्वगत कहते हैं। इसतरह 'पूर्वगत' यह गाँण्यनाम है। वह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारको अपेक्षा संख्यात और अर्थकी अपेक्षा अनन्त-प्रमाण है। तीनों वक्तव्यताओंमेंसे यहां स्वसमयवक्तव्यता समझना चाहिये। अर्थाधिकारके चौदह भेद हैं। तीनों वक्तव्यताओंमेंसे यहां स्वसमयवक्तव्यता समझना चाहिये। अर्थाधिकारके चौदह भेद हैं। वे ये हैं, उत्पादपूर्व, अप्रायणीयपूर्व, वीर्यानुप्रवादपूर्व, विद्यानुप्रवादपूर्व, कर्मप्रवादपूर्व, प्रत्यास्यानपूर्व, विद्यानुप्रवादपूर्व, कर्याणवादपूर्व, प्राणावायपूर्व, क्रियाविशालपूर्व और लेकिबिन्दुसारपूर्व।

उनमेंसे, उत्पादएवे दश वस्तुगत दोसी प्राभृतोंके एक करोड़ पदोंद्वारा जीव, काल

१ वस्तुनः द्रव्यस्योत्पाद्व्ययश्चोत्याद्यनंकश्वमंप्रकम् पादप्रवेम् । तच्च, जीवादिद्रव्याणां नानानयविषयकम-योगपद्यसंभावितो पाद्व्ययभोत्याणि निकालगोत्तराणि नवधर्मा भवन्ति । तन्परिणत द्रायमपि नवविधम्, उत्पन्न उत्पद्ममानं उत्पत्स्यमानं नष्टं नश्यत् नंध्यत स्थित तिष्टत् स्थास्यदिति नवप्रकारा भवन्ति । उत्पादादीनां प्रस्थेक नवविधन्तसंभवादेकाक्षीतिविकल्पधर्मपरिणतद्रव्यवर्णन करोति । गो. जी. प्र., टी. ३६६.

१०००००० जीव-काल-पोग्गलाणमुप्पाद-वय-धृवत्तं वण्णेइ । अग्गेणियं णाम पुन्तं चोहसण्हं वत्थूणं १४ वे-सयासीदि-पाहुडाणं २८० छण्णउइ लकस्त-पदेहि ९६०००० अंगाणमग्गं वण्णेइ । वीरियाणुपवादं णाम पुन्तं अद्वण्णं वत्थूणं ८ सिट्ट-सय-पाहुडाणं १६० सत्तरि-लक्ष्य पदेहि ७००००० अप्प-विरियं पर विरियं उभय-विरियं खेत्र-विरियं मव-विरियं तव विरियं वण्णेइ । अत्थिणन्धिपवादं णाम पुन्तं अदारसण्हं वत्थूणं १८ सिट्ट-ति-सद-पाहुडाणं ३६० सिट्ट-लक्ख-पदेहि ६०००००० जीवाजीवाणं अत्थि-णत्थितं वण्णेदि । तं जहा, जीवः स्वद्रन्यक्षेत्रकालभावः स्यादिस्तं, परद्रव्यक्षेत्रकालभावः स्यावान्ति, ताभ्यामक्रमेणादिष्टः स्याद्वक्तन्यः, प्रथमद्वितीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादिन्ति च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादिन्तं च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादिन्तं च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादिन्तं च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादान्ति च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादान्ति च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादानि च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादानि च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माः क्रमेणादिष्टः स्यादानि च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माः क्रमेणादिष्ठः स्यादानि च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माः क्रमेणादिष्टः स्यादानि च नाम्ति च, प्रथमतृतीयधर्माः क्रमेणादिष्टः स्यादानि च नाम्ति च नाम्ति च नाम्ति च नामि क्रमेणादिष्टः स्यादानि च नामि च न

अंतर पुद्रल द्रव्यके उत्पाद, व्यय और घोट्यका वर्णन करना है। (अग्र अर्थात् द्वादशांगोंमें प्रधानभूत वस्तुके अयन अर्थात् इतिका अग्रायण कहते हैं, अंतर उसका कथन करना जिसका प्रयोजन हो उसे अग्रायणीयपूर्व कहते हैं।) यह पूर्व चौद्रह चस्तुगत दोसी अस्सी प्राभृतोंके छ्यानचे लाख पदों द्वारा अंगोंके अग्र अर्थात् प्रधानभूत पदार्थोंका कथन करना है। वियोज्ज्यवादपूर्व आठ वस्तुगत एकमें। साठ प्राभृतोंके सत्तर लाख पदों द्वारा आत्मवीये, पर्वार्थ, अग्रविये, भववीये और तपवीयेका वर्णन करता है। अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व अठारह वस्तुगत तीनमां साठ प्राभृतोंके साठ लाख पदों हारा जीव और अजीवके अस्तित्व और नाभितत्वधर्मका वर्णन करता है। जेले, जीव, खद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा कथित्व अस्तिह्य है। परदृश्य, परक्षेत्र, परकाल और परमावकी अपेक्षा कथित्व सास्तिह्य है। जिससमय वह स्वदृश्यचतुष्ट्य और परदृश्यवतुष्ट्यहारा अक्रमसे अर्थात् युगपत् विवक्षित होता है उससमय स्याद्वक्तव्यक्षप है। स्वदृश्यादिक्षप प्रयम्भवर्म और परदृश्यादिक्षप द्वितीयधर्मसे जिससमय क्रमसे विवक्षित होता है उससमय कथंत्रित् अस्ति-नास्तिह्य है। स्याद्वित्व्यक्ष्य तृतीय धर्मसे जिससमय विवक्षित होता है उससमय कथंत्रित् अस्त-अवक्तव्यक्ष्य है। स्यावास्तिक्ष्य द्वितीय धर्मसे जिससमय विवक्षित होता है उससमय कथंत्रित् समय कमसे विवक्षित होता है उससमय कथंत्रित् चर्म और स्याद्वक्तव्यक्ष्य तृतीय धर्मसे जिससमय विवक्षित होता है। स्याद्सिक्षण प्रथम समसे विवक्षित होता है उससमय कथंत्रित् नास्ति अवक्तव्यक्ष्य तृतीय धर्मसे जिससमय कमसे विवक्षित होता है उससमय कथंत्रित् नास्ति अवक्तव्यक्ष्य तृतीय धर्मसे जिससमय कमसे विवक्षित होता है उससमय कथंत्रित् नास्ति अवक्तव्यक्ष्य तृतीय धर्मसे जिससमय कमसे विवक्षित होता है। स्याद्वस्तिह्य प्रथम

१ अग्रस्य द्वादशांगपु प्रधानम्तस्य वत्तुनः अयन ज्ञान अग्रायण, तन्त्रयोजनमग्रायणीयम् । तच्च सप्तशत-मनयदुर्णयपंचान्निकायषद्द्वत्र्यसन्तत वनवपदार्थादीन वर्णयति । अग्र परिमाण तस्यायन गमन परिच्छेदनभित्यर्थः । तस्म हितमग्रायणीय, सर्वद्व्यपदिपरिमाणपरिच्छेदकारांति भावार्थः । नं सृ पृ २४१।

२ वर्षिस्य जीवादिवस्तुसामःर्यस्यान्वदत्तमनुवर्णनमस्मिनिति वर्षानुप्रवादं नाम नृतीय पूर्वम् । तच आस्मर्वार्थपरवीयोभयवर्षिक्षंत्रवर्षिकालवर्षिभाववर्षार्यनपोर्वार्यादिसमन्तद्रव्यगुणपर्यायवर्षार्थाण वर्णयति । गोः जीः, जीः प्रः, टीः ५६६०

१ अस्ति नास्ति इत्यादिधर्माणा प्रवादः प्ररूपणमस्मिनिति अस्तिनास्तिप्रवादं नाम चतुर्थ पूर्वम् । गोः जीः, जीः प्र-, टाः ३६६०

क्रमेणादिष्टः स्यादास्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च जीव इति । एवमजीवादयोऽपि वक्तव्याः । णाणपवादं णाम पुर्व्वं वारसण्हं वत्धूणं १२ वि-मद्-चारुमि-पाहुडाणं २४० एगूण-कोडि-पदेहि ९९९९९९ पंच णाणाणि तिण्णि अण्णाणाणि वण्णेदि । द्व्वद्विय-पञ्ज-विद्य-णयं पडुच अणादिअणिहण-अणादिमाणिहण-मादिअणिहण-मादिसणिहणाणि वण्णेदि, णाणं णाणसस्त्वं च वण्णेदि ।

सचपवादं पुट्यं वारमण्हं वन्यूगं १२ दु-सय-चालीस-पाहुडाणं २४० छ-अहिय-एग-कोडि-पदेहि १०००००६ वाग्गुष्तिः वाक्संस्कारकारणं प्रयोगो द्वादश्रधा भाषा वक्तारश्र अनेकप्रकारं सृपाभिधानं दशप्रकारश्र मत्यसद्भावो यत्र निस्पितस्तत्स-त्यप्रवादम् । व्यलीकिनिद्यत्तिर्वाचां संयमत्वं वा वाग्गुिष्तः । वाक्संस्कारकारणानि शिरः-कण्ठादीन्यष्टौ स्थानानि । वाक्प्रयोगः शुभतरलक्षणः सुगमः । अभ्याख्यानकल्ह-पैशुन्याबद्धप्रलापरत्यरत्युपधिनिद्धत्यप्रणितमोपसम्यिक्ध्यादर्शनात्मिका भाषा द्वादश्रधा । अयमस्य कर्तेति अनिष्टकथनमभ्याख्यानम् । कलहः प्रतीतः । पृष्ठतो दोपाविष्करणं

धर्म, स्याद्मास्तिरूप द्वितीय धर्म अंत स्याद्यक्तव्यरूप तृतीय धर्ममे जिससमय क्रममे विवक्षित होता है उससमय कथंचित् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्यरूप जीव है। इसीतरह अजीवादिकका भी कथन करता चाहिये। क्षानप्रवादपूर्व बारह वस्तुगत होसं चालीस प्राप्तृते एककम एक करोड़ पदोंद्वारा पांच क्षान और तीन अक्षानोंका वर्णन करता है। तथा द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त और सादि-सान्तरूप विकल्पोंका तथा इसीतरह क्षान और क्षान के स्वरूपका वर्णन करता है। सत्यप्रवादपूर्व वारह वस्तुगत दोसो चालीस प्राप्तृतेके एक करोड़ छह पदेंद्वारा वचनगुति, वाक्षंस्कारके कारण, वचनप्रयोग, बारह प्रकारको भाषा, अनेक प्रकारके वक्ता, अनेक प्रकारके असत्यवचन और द्वा प्रकारके सत्यवचन इन सबका वर्णन करता है। असत्य नदी बोलनेका अथवा वचन-संयम अर्थात् मोनके धारण करनेको वचनगुति कहते हैं। मस्तक, कण्ठ, हदय, जिहाका मूल, वांत, नासिका, तालु और ओठ ये आठ वचनसंस्कारके कारण है। गुभ और अगुभ लक्षणरूप वचनप्रयोगका स्वरूप सरल है। अभ्याल्यानवचन, कलहवचन, पेश्न्यचचन, अबद्धप्रलायचन, रितिचचन, अरातिचचन, उपधिवचन, निर्हातवचन, अप्रणतिचचन, मोपवचन, सम्यन्द्रीनवचन और मिथ्याद्र्शनवचनके भेदसे भाषा बारह प्रकारकी है। यह इसका कर्ता है इसतरह अनिष्ट कथन करनेको अभ्याल्यानभाषा कहते हैं। कलहका अर्थ स्पष्ट ही है। (परस्पर चिरोधके

१ ज्ञानानी प्रवादः प्ररूपणमस्मित्रित ज्ञानप्रवादम् । तच मितश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानि पन् **सम्यकानानि ।** कुमतिकुश्रुतविभंगास्यानि र्वाण्यज्ञानानि स्वरूपसस्याविषयक्रलानि आश्रित्य तेषां प्रामाण्याप्रामाण्यः विभागं च वर्णयति । गोः जीः, जीः प्रः, टीः ३६६.

२ इत आरम्य सत्यप्रवादवर्णनान्त यावत् समग्रपाठाऽविकळम्पेण तन्वार्थराजवानिके पृ. ५२ पंति ८ तः आरम्य २८ तमपंत्तिपर्यन्तः शब्दश उपलम्यतं ।

पेश्वन्यम् । धर्मार्थकाममोक्षासम्बद्धा वागबद्धप्रलापः । शब्दादिविषयेषु रत्युत्पादिका रित्वाक् । तेष्वेवारत्युत्पादिकारितवाक् । यां वाचं श्रुत्वा परिग्रहार्जनरक्षणादिष्वासज्यते मोपिधवाक् । विणग्व्यवहारे यामवधार्य निकृतिप्रवणः आत्मा भवति स निकृतिवाक् । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाभ्यां केष्विप न प्रणमित साप्रणतिवाक् । यां श्रुत्वा स्तेये प्रवतंते मा मोपवाक् । मम्यग्मार्गापदेष्ट्री मम्यग्दर्शनवाक् । तिष्ठिपरीता मिथ्यादर्शनवाक् । वक्तारश्चाविष्कृतवकृत्पर्यायाः द्वीन्द्रियाद्यः । द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्वयमनेकप्रकारमनृतम् । द्श्विधः सत्यमद्भावः नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संयोजना-जनपद-देश-भाव-समय-मत्यभेदेन । तत्र मचेतनेतरद्रव्यस्यामत्यप्यथे मंव्यवहारार्थ मंज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्, यथेन्द्र इत्यादि । यद्यीमिविधानेऽपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रपस्यम्, यथा चित्रपुरुपादि-प्वयत्यि चैतन्योपयोगादावर्थपुरुप इत्यादि । असत्यप्यथे यत्कार्यार्थं स्थापितं द्युताक्षा-

बद्दिन्याले वचनोंको कलहवचन कहते हैं।) पिछसे दोप प्रगट करनेको पंश्न्यवचन कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके संबन्धसे रहित वचनोंको अबद्धप्रलापवचन कहते हैं। इन्द्रियोंके शब्दादि विपयोंमें राग उत्पन्न करनेवाले वचनोंको अगिवचन कहते हैं। इन्द्रियोंके शब्दादि विपयोंमें अरितको उत्पन्न करनेवाले वचनोंको अगिवचन कहते हैं। जिस वचनको सुनकर पिग्रहके अर्जन और रक्षण करनेमें आसिन उत्पन्न होती है उसे उपधिवचन कहते हैं। जिस वचनको अवधारण करके जीव वाणिज्यमें टगनेक्षपप्रवृत्ति करनेमें समर्थ होता है उसे निरुतिवचन कहते हैं। जिस कचनको सुनकर तप और बानसे अधिक गुणवाले पुरुषोंमें भी जीव नम्नीभृत नहीं होता है उसे अप्रणितवचन कहते हैं। जिस वचनको सुनकर चार्यकर्ममें प्रवृत्ति होती है उसे मोपवचन कहते हैं। समीचीन मार्गका उपदेश देनेवाले वचनको सम्यग्दर्शनवचन कहते हैं। मिध्यामार्गका उपदेश देनेवाले वचनको मिध्याद्दर्शन वचन कहते हैं। जिनमें वक्तृपर्याय प्रगट हो गई है ऐसे द्वीन्द्रियसे आदि लकर सभी जीव वक्ता है। द्वारा, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा असत्य अनेक प्रकारका है। नामसत्य, क्ष्यसत्य, स्थापनासत्य, प्रतित्यसत्य, संवृतिसत्य, संयोजनासत्य, जनपदसत्य, देशसत्य, भावसत्य और समयसत्यके भेदसे सत्यवचन दश प्रकारका है।

मूल पदार्थकं नहीं रहने पर भी सचेतन और अचेतन द्रव्यके व्यवहारके लिये जी सक्षा की जाती है उसे नामसत्य कहते हैं। जैसे, ऐश्वर्यादि गुणोंके न होने पर भी किसीका नाम 'इन्द्र' पेसा रखना नामसत्य है। पदार्थके नहीं होने पर भी रूपकी मुख्यतासे जो वचन कहे जाते हैं उसे रूपमत्य कहते हैं। जैसे, चित्रलिखित पुरुष आदिमें चेतन्य और उपयोगा- दिकके नहीं रहने पर भी 'अर्थपुरुष दियादि कहना रूपसत्य है। मूल पदार्थके नहीं रहने पर भी कार्यके लिये जो द्यतस्वन्धी अक्ष (पांसा) आदिमें स्थापना की जाती है उसे स्थापनासत्य

दिपु तत् स्थापनासत्यम् । साद्यनादीनौपशिमकादीन् भावान् प्रतीत्य यद्वचस्तत्प्रतीत्य-सत्यम् । यह्नोके संवृत्याश्रितं वचस्तत्संवृतिसत्यम्, यथा पृथिन्याद्यनेककारणत्वेऽपि मित पङ्के जातं पङ्कजिमत्यादि । धृपचृणवासानुरुपनप्रप्रपिषु पद्ममकरहंससर्वतोभद्रक्रौञ्च-न्युहादिषु इतरेतरद्रन्याणां यथाविभागविधिसिन्नेवेशाविभावकं यद्वचस्तत्संयोजना-सत्यम् । द्वात्रिंशज्जनपदेप्वायानार्यभेदेषु धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रापकं यद्वचस्तज्ञनपद-सत्यम् । प्रामनगरराजगणपाखण्डजातिकुलादिधमाणां न्यपदेण्ट्ट यद्वचस्तदेशसत्यम् । द्यबस्यज्ञानस्य द्रन्ययाथात्म्यादर्शनेऽपि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थ प्रासुकिमिदमप्राक्षकिमदिमत्यादि यद्वचस्तद्भावसत्यम् । प्रतिनियतप्र्तयद्वयपर्यायाणा-मागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यद्वचस्तत्भमयसत्यम् ।

आद्यवादं सोलमण्हं वन्थ्यं १६ वीसुत्तर-ति-सय-पाहुडाणं ३२० छन्त्रीस-क्रोडि-पद्हि २६०००००० आदं वण्णेदि वेदे ति वा विण्हु ति वा मोत्ते ति वा बुद्धे ति वा इचादि-सरूवेण । उत्तं च—

> जीको कत्ता य वत्ता य पाणी मोत्ता य पोमाटो । वेदो वि ह सर्यम् य सरीरी तह माणको ॥ ८१ ॥

कहते हैं। सादि और अनादि हा औपश्चामिक आदि भार्योकी अपेक्षा जो वचन बोला जाता है उसे प्रतीत्यसम्य कहते हैं। लेकिमें जो वचन संबुति अथान् कल्पनाके आश्चित बोले जाते हैं उन्हें संचुतिस्य कहते हैं। जेसे, पृथिश्री आदि अनेक कारणों रहने पर भी जो एक अर्थान् कीचड़में उत्पन्न होता है उसे एक जकहते हैं इत्यादि। ध्रपके सुगल्धी चृणिके अनुलपन और प्रधर्मणके समय, अथवा पद्म, मकर, हंस, सर्वतोभद्र और कौंच आदि रूप ब्युहरचनाके समय सचतन अथवा अचेतन द्रव्योंके विभागानुसार विधिश्चक रचनाविशेषके प्रकाशक जो वचन हैं उन्हें संयोजनासत्य कहते हैं। आर्य और अनार्यके भेदसे बचीस देशोंमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके प्राप्त करानेचाले चचनको जनपद्सत्य कहते हैं। ग्राम, नगर, राजा, गण, पासण्ड, जाति और कुल आदिके धर्मोंके उपदेश करनेवाले जो वचन हैं उन्हें देशसत्य कहते हैं। छक्कस्थोंका ज्ञान यद्यीप द्रव्यकी यथार्थनाका निश्चय नहीं कर सकता है तो भी अपने गुण अर्थात् धर्मके पालन करनेके लिये यह प्रासुक है, यह अप्रसुक है स्त्यादि क्रयसे जो संयत और अनवकी पर्यार्थोंकी यथार्थनाके प्राप्त कहते हैं। आगमगम्य प्रतिनियत छह प्रकारकी द्रव्य और उनकी पर्यार्थोंकी यथार्थताके प्राप्त करनेवाले जो वचन हैं उन्हें समयसत्य कहते हैं।

आत्मप्रवादपूर्व सोलह वस्तुगत तीनसी वीस प्राभृतोंके छव्वीस करोड़ पर्दोद्वारा जीव बेसा है, विष्णु है, भोका है, बुद्ध है, श्र्यादि रूपसे आत्माका वर्णन करता है। कहा भी है— जीव कर्ता है, वक्ता है, प्राणी है, भोका है, पुरुलरूप है, वेसा है, विष्णु है, स्वग्नंभू है,

५ ॰ वा सनेतनेतरव्याणां १ इति पाठः । तः राः वाः पृर ५२.

सत्ता जंत् य माणी य माई जोगी य संकडो । असंकडो य खेत्तण्ह अंतरप्पा तहेव ये ॥ ८२॥

एदेसिमत्थो वृच्छे। तं जहा, जीवदि जीविस्सदि पुच्चं जीविदे। ति जीवों ! सुहम-सुहं करेदि ति कत्ता । सचमसचं संतमसंतं वददीदि वत्तां। पाणा एयस्स संति ति पाणी । अमर-णर-तिरिय-णारय-भेएण चउच्चिहे संसारे कुसलमकुसलं धुजंदि ति भोतां। छच्चिह-संठाणं बहुविह-देहेहि एरदि गलदि ति पोग्गलों। सुख-दुक्खं वेदेदि ति वेदा, वेत्ति जानातीति वा वेदः। उपात्तदेहं व्यामातीति विष्णुंः। स्वयमेव भूतवानिति

शरीरी है, मानव है, सक्ता है, जन्तु है, मानी है, मायावी है, योगसहित है, संकुट है, असंकुट है, क्षेत्रक है और अन्तरात्मा है ॥ ८१-८२ ॥

आगे इन्हीं दोनों गाथाओंका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है, जीता है, जीवित रहेगा और पहले जीवित था, इसिलिये जीव है। ग्रुभ और अग्रुभ कार्यको करता है, इसिलिये कर्ता है। सत्य-असत्य और योग्य-अयोग्य वचन बोलता है, इसिलिये वक्ता है। इसके दश प्राण पाये जाते हैं इसिलिये प्राणी है। देव, मनुष्य तिर्यंच और नारकीके भेदसे चार प्रकारके संसारमें पुण्य और पापका भोग करता है, इसिलिये भोका है। नानाप्रकारके शरीरोंके हारा छह प्रकारके संस्थानको पूर्ण करता है और गलाता है, इसिलिये पुदल है। सुख और दुखका वेदन करता है, इसिलिये वेद है। अथवा, जानता है, इसिलिये वेद है। प्राप्त हुए शरीरको व्याप्त करता है,

- १ 'बेदों 'स्थाने 'बेदों ', 'सकडों 'स्थाने 'सकडों ', 'असकडों 'स्थाने 'असकडों ' पाठः । गोः जीः, जीः प्रार्टी ३६६०
- २ गाधात गान्तर्गताः 'च 'शन्दाः उक्तान्क्तसम्बयार्थाः वेदिनव्याः । ततः कारणातः व्यवहाराश्रयेण कर्मनोकर्मक्षमतिव्यादिसम्बन्धेन मृतं , निश्चयनयाश्रयेणामृतं व्यवदय आ मधर्माः समुधीयन्ते । गोः जाः जाः प्रः, याः ३६६.
- ३ जीवित व्यवश्रस्तयेन दशपाणान निशयनयेन केवलक्कानदर्शनसम्यक्षत्रमान्यक्ष धारस्ति जीवित्यति जीवितप्रवैधेति जीव । गी जी , जी स-, टी ३६६
  - ४ व्यवहारनयेन शमाश्रम कर्म, निश्चयेन चित्वपर्यायाश्र कराताति कर्ता । गां, जां, जां, प्र, टी. ३६६.
  - ५ व्यवहारनयेन सत्यमसत्य च वर्ताति वत्ता, निश्चयेनावक्ता । गो जो , जो य , टॉ॰ ३६६॰
  - ६ नयद्वयोक्तप्राणाः सन्यस्येति प्राणी । गी. जी , जी. प्र , टी ३६६.
- ७ व्यवहारण श्रुमाशुमकर्मफल, निश्चयेन स्वस्वरूप च मुक्ते अनुमवर्ताति मोक्ता । गो जी , जी प्र., গা. ३६६.
  - ८ प्यवहारण कर्मनांकर्मपुद्रलान् पर्याति गालयति चेति पुद्रलः, निश्चयेनापुद्रलः। गां. जो., जी. प्र , री. ३६६.
  - ९ नयद्वयंन लोकालोकगत त्रिकालगोचर सर्व वेत्ति जानातीति वेदः । गोर जीर जीर प्र., टीर २०६०
- १० व्यवहारेण स्वीपात्तदेह समुद्धाते सर्वलोक, निश्चयेन ज्ञानेन सर्व वंबेष्ठि व्याप्नातीति विष्णु । गी. जी , जी. प्र., टी. ३६६.

स्त्रयम्भूः । सरीरमेयस्य अत्थि ति सरीरीं । मनुः ज्ञानं, तत्र भव इति मानवः । सजण-संबंध-मित्त-वग्गादिसु संजदि ति मत्ता । चउग्गइ-संमारे जायदि जणयदि ति जंतूं । माणो एयस्स अत्थि नि माणी । माया अत्थि नि मायी । जोगो अत्थि ति जोगीं । अइमण्ह-देह-पमाणेण संकुडदि ति मंकुडो । सब्वं लोगागामं वियापदि ति अनंकुडों । क्षेत्रं स्वस्वरूपं जानातीति क्षेत्रज्ञेः । अट्ट-कम्मव्भंतरो ति अंतरप्पा ।

इसिलये विष्णु है। स्वतः ही उत्पन्न हुआ है। इसिलये स्वयम्मू है। संसार अवस्थामें इसिके दारीर पाया जाता है, इसिलये दारीरी है। मनु झानको कहते हैं। उसमें यह उत्पन्न हुआ है, इसिलये मानव है। स्वजनसंबन्धी मित्र आदि वर्गमें आसक्त रहता है, इसिलये सक्ता है। चार गतिरूप संसारमें उत्पन्न होता है, इसिलये जन्तु है। इसिके मानकपाय पाई जाती है, इसिलये मानी है। इसिके मायाकपाय पाई जाती है, इसिलये मानी है। इसिके मायाकपाय पाई जाती है, इसिलये मायी है। इसिक तीन योग होते हैं, इसिलये योगी है। अतिस्थम देह मिलनेसे संकुचित होता है इसिलये संकुट है। संपूर्ण लोकाकादाको ज्याप्त करता है, इसिलये असंकुट है। लोकालोकरूप क्षेत्रको और अपने स्वरूपको जानता है, इसिलये क्षेत्रक्ष क्षेत्रक है। आठ कमेंकि भीतर रहता है इसिलये अन्तरातमा है।

- १ यदापि व्यवहारण कर्मवजाद भन्ने भन्ने भन्नति परिणमति, तथापि निश्चयेन स्तय स्वस्मिन्नेन जानदर्शन-स्तर-पेणेन भन्नति परिणमति इति स्वयस्य । गो. जी., जी प्र., टी. ३६००
  - २ व्यवहारेण औदारिकादिशरीरमस्यास्ताति शरीरी, निधयनाशरीर । भी जी, जी, प्र , १० २०००
- २ प्यवदारण मानवादिपर्यायपरिणता मानवः उपलक्षणान्नास्कः तिर्यट देवध्र । निधयेन मनो झाने सव मानवः । गा जी , जी प्र., टी ३६६.
  - ४ त्यवद्वारण स्वजनभित्रादिपरिप्रहेषु सजताति मक्ता, निश्रयेनासक्ता । गां जां, जां प्र , टां. ३६६.
- ं त्यवहारेण चतुर्गतिससारे नानायोनिक जायत इति जतुः ससारात्यर्थ । निश्रयनाजन्तु । गो जा , जो श , दो । ६६
  - ६ व्यवहारेण मानोटहकारोध्स्याम्नीति मानी, निश्चयेनामानी । गा जी, जी प, री ३६६.
  - ७ व्यवहारेण माया वचना अस्याम्तीति मार्या, निश्चयंनामार्या । गो. जी., जी. प्र , टी ३६६.
  - ८ यवहारेण योग. कायवाटमन कर्मास्यार्गाति योगी, निश्चयेनायोगी । गो. जी.. जी प्र, टी ३६६.
- ९, १० व्यवहारेण स्थमिनगोदळब्यपर्यान्तकसर्वजघन्यगरारित्रमाणेन सकुटति सकुचितप्रंदशो भवतीति सकुट., समुद्धाते सर्वछोक व्याप्नोतीति असकुटः । निधयेन प्रदेशमहार्रावसर्पणाभावादनुभयः किचिनुनचरमशरीग्प्रमाण इत्यर्थः । गो. जा., जा प्र , टा. ३६६.
  - ११ नयद्वयंन क्षेत्र लोकालोक स्वस्वरूप च जानाताति क्षेत्रज्ञ । गां. जी , जी प्र , टी ३६६.
- १२ व्यवहारेण अष्टकर्माभ्यन्तरवार्तस्वभावन्त्रात्, निश्नयंन चेतन्याभ्यन्तरवात्तस्वभावन्त्राच अन्तरामा । गो. जी., जी प्र , टा. २६६.

कम्मपत्रादं णाम पुन्नं वीसण्हं वत्थृणं २० चत्तारि-सय-पाहुडाणं ४०० एग-कंग्रि-असीदि-लक्ख-पदेहि १८००००० अद्विहं कम्मं वण्णेदि । पच्चक्खाण-णामधेयं तीसण्हं वत्थूणं ३० छस्सय-पाहुडाणं ६०० चउरासीदि-लक्ख-पदेहि८४००००० दन्ब-भाव-परिमियापरिमिय-पच्चक्खाणं उववासिविहं पंच सिमदीओ तिण्णि गुत्तीओ च पर्क्वेदि । विज्ञाणुवादं णाम पुन्नं पण्हारसण्हं वत्थूणं १५ तिण्णि-सय-पाहुडाणं ३०० एग-कोडि-दम-लक्ख-पदेहि ११०००००० अंगुष्टप्रसेनादीनां अल्पविद्यानां सप्तशतानि रोहिण्यादीनां महाविद्यानां पञ्चशतानि अन्तरिक्षभोमाङ्गस्वरस्वमलक्षणव्यञ्जनिक्षनान्यष्टे महानिमिन्तानि च कथयति । कंछाण-णामधेयं णाम पुन्नं दसण्हं वत्थूणं १० वि-सद-पाहुडाणं २०० छन्नीस-कोडि-पदेहि २६०००००० गविश्वाशिनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगति-विपर्ययफलानि शकुनन्याहतमह्द्वलदेववासुदेवचकधरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि

कर्मप्रवादपूर्व वीसवस्तुगत चारसां प्राभृतोंके एक करोड़ अस्सी लाख पदोंद्वारा आठ प्रकारके कर्मोका वर्णन करता है। प्रत्याख्यानपूर्व तीस वस्तुगत छहसौ प्राभृतोंके चौरासी लाख पदोंद्वारा द्रव्य, भाव आदिकी अपेक्षा परिमितकालक्षप और अपरिमितकालक्षप प्रत्याख्यान, उपवास्त्रिविध, पांच सिमाति और तीन गुप्तियोंका वर्णन करता है। विद्यानुवादपूर्व पन्द्रह वस्तुगत तीनसी प्राभृतोंके एक करोड़ दश लाख पदोंद्वारा अंगुष्ठप्रसेना आदि सातसी अल्प विद्याओंका, रोहिणी आदि पांचसी महाविद्याओंका, और अन्तरीक्ष, भीम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह इन आठ महानिमित्तोंका वर्णन करता है। कल्याणवादपूर्व दश वस्तुगत दोसी प्राभृतोंके छन्वीस करोड़ पदोंद्वारा सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र और तारागणोंके चारक्षेत्र, उपपादस्थान, गति, वक्षगित तथा उनके फलोंका, पक्षीके शब्दोंका और अरिहंत अर्थान् तीर्थंकर, बलंदेव, वामुदेव और चक्षवर्ती आदिके गर्भी-

१ कर्मणः प्रवादः प्ररूपणमस्मिनिति कर्मप्रवादमप्टम पूर्व । तच मुळात्तरोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं बहुविकल्पवंधोदयो-दारणमन्त्रायवस्य ज्ञानावरणादिकर्मस्वरूप समवधानेर्यापथतप्रयाधाकर्मादि वर्णयति । गोः जीः प्रः, टीः ३६६.

२ प्रत्याच्यायते निर्षि यते सावद्यमस्मिन्ननेनेति वा प्रत्याच्यान नवस प्रवंग् । तच्च नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकारु सावानाश्रिख पुरुषसहननवरुष्टायनसारेण परिभितकार्ल अपरिभितकार्ल वा प्रत्यार्थ्यान सावद्यवस्तनिवृर्ति उपवासविधि तद्भान् वनाग पचर्मामितितिगृण यादिक च वर्णयति । गो जा , जा , प्र., टी. ३६६

३ यया विद्ययांगष्टे देवतावतार- कियते मा अगध्यसेनी विद्योन्यते । अभि रा को (अगुटुपसेणी)

४ विद्याना अनवाद. अनकमंण वर्णन यस्मिन् तिद्विद्यानुवादं दशम पूर्वम् । गां जी , जी. प्र., टी. ३६६.

५ कत्याणानां बाद प्रस्तिणमस्मिन्निति कत्याणवादमेकादश प्रवंभ । तस्य तीर्थकरचक्रथरबळदेववासुदेवप्रति-वामदेवादीनां गर्भावतरणकत्याणादिमहोत्सवात तत्कारणतीर्थकरत्वादिपुण्यविशेषेहतृषा अभावनातपिविशेषायनुष्टानानि चन्द्रसूर्यप्रहनक्षत्रचारप्रहणशकुनादिफळादि च वर्णयति । गो जी, जी, प्र , ता ३६६० एकादशमबन्ध्य, बन्ध्यं नाम निष्फळ न वियते बन्ध्यं यत्र तदवन्य, किष्मुक्त भवति । यत्र संबेद्ध ज्ञानतप्रस्थादयः शुभफळा संब च प्रमादयोऽन् गुभफळा वर्ण्यन्ते तदबन्ध्य नाम, तस्य पदपण्माण पिट्टकातिः पदकोत्थः । न. स् पृ. २४१.

च कथयति । पाणावायं णाम पुन्वं दसण्हं वत्धूहं १० वि-सद-पाहुडाणं २०० तेरस-कोिंड-पदेहि १३०००००० कायचिकित्साद्यष्टांङ्गमायुर्वेदं भूतिकर्म जाङ्गुलिप्रक्रमं प्राणा-पानविभागं चिक्तिरेण कथयति । किरियाविक्तालं णाम पुन्वं दसण्हं वत्धूणं १० वि-सद-पाहुडाणं २०० णव-कोिंड-पदेहि ९००००००० लेखादिकाः द्वासप्तिकलाः स्त्रैणाँ श्रतुः-पष्टिगुणान् शिल्गानि काञ्यगुणदोषिक्तयां छन्दोविचितिकियां च कथयति । लोक-विंदुसारं णाम पुन्वं दसण्हं वत्धुणं १० वि-सय-पाहुडाणं वारह-कोिंड-पण्णाम-लक्ख-पदेहि १२५००००० अष्टी व्यवहारान् चत्वारि चीजािन मोक्षगमनिक्रयाः मोक्षसुखं च कथयति । सयल-वत्थु-समासो पंचाणउदि-सदं १९५ सयल-पाहुड-समासो तिण्णि-सहस्सा णवय-सया ३९००।

वतार आदि महाकल्याणकोंका वर्णन करता है। प्राणावायपूर्व दश वस्तुगत दोसो प्राभ्तोंके तरह करोड़ पदोंडारा शरीरचिकित्सा आदि अप्रांग आयुर्वेद, भृतिकर्म, अर्थात् शरीर आदिकी रक्षाके लिये किये गये भस्सलेपन स्त्रबंधनादि कर्म, जांगुलिपक्रम (विषविद्या) और प्राणायामके भेद-प्रभेदोंका विस्तारसे वर्णन करता है। कियाविशालपूर्व दश वस्तुगत दोसो प्राभृतोंके नौ करोड़ पदोंडारा लेखनकला आदि बहत्तर कलाओंका, स्त्रीसंबन्धी चौस्तर गुणोंका, शिल्पकलाका काल्यसंबन्धी गुण-दोपाविधिका और लन्दिनर्माणकलाका वर्णन करता है। लोकविन्दु-सारपूर्व दश वस्तुगत दोसो प्राभृतोंक वारह करोड़ पचास लाच पदोंडारा आठ प्रकारके व्यवहारोंका, चार प्रकारके बीकोंका, मोक्षको ले जानेवाली कियाका और मोक्षसुखका वर्णन करता है। इन चौदह प्वोंमें संपूर्ण वस्तुओंका जोड़ एकसो पद्यानवे हे, और संपूर्ण प्राभृतोंका जोड़ तिन हजार नौसों है।

१ वर्गसभाण्डकरक्षार्थ भस्मस्त्रादिना य परिवेष्टनकरण तर भृतिकर्म । उक्त च १ मईए मिट्टयार व मुत्तेण व होइ मुहकरम त् । वसहीमरीरमञ्जयसम्बा अभिभोगमाईआ । प्रन्साः एन पूर्व १८१

२ प्रत्यानां आत्रादः प्रत्यागमारेभाविति प्राणावाद द्वादश पूर्वम् । तच कायचिकित्सायष्टागमायुवेद मूनिकर्म जोगुलिकप्रकर्म इलाधिगलानुपुमादिग्हुपकः(प्राणापानविमाग दश्याणानां उपकारकापकारकद्रव्याणि गलायनुमारण वर्णयति । गो जीः, जीः प्रत्यो ६६६.

३ कियादिमि न यादिमि विकाल विर्मार्ण श्रोममानं वा कियाविशालं वयोदश पूर्वम् । तच सर्गात-शास्त्र इंटोलंकारादिद्वासभिति रुठाः च नु-षिर्धागुणान् शिल्यादिविज्ञानानि चतुरशातिगर्भाधानीदकाः अष्टीचरशतं सम्य-प्दर्शनादिकाः पंचवित्राति देवपदेनादिकाः नियमितिकाः कियाध वर्णयति । गोः जो , जो , प्र., दाः ३६०.

४ त्रिडोकिविन्दुमारं इति पाठः । त्रिङोकानां बिन्द्यः अत्रयत्राः सारं च वर्ण्यन्तेऽस्मिचिति त्रिङोकिबिन्दुमार। तम त्रिङोकस्वरूपं पर्वतिकार्षाकियाः मोक्षमुख-स्वरूपं च वर्णयति ॥ गोर जीर, जीर प्राप्त देश ३१६ यत्राष्टी व्यवहाराश्रन्वारि वीजीनि परिकर्मराशिकियात्रिमागश्च सर्वश्चतस्यदुपदिष्टा तन्खनु लोकविनदुसारम् । तर रार वार पुर ५३.

एत्थ किमुप्पायपुन्तादो, किमग्गेणियादो ? एवं पुन्छा सन्वेसि । णो उप्पाय-पुन्तादो, एवं वारणा सन्वेसि । अग्गेणियादो । तस्स अग्गेणियस्स पंचित्रहो उवक्रमो, आणुपुन्त्री णामं पमाणं वत्तन्त्रदा अत्थाहियारो चेदि । आणुपुन्त्री तिविहा, पुन्त्राणुपुन्त्री पन्छाणुपुन्त्री जत्थतत्थाणुपुन्त्री चेदि । एत्थ पुन्त्राणुपुन्त्रीए गणिज्जमाणे विदियादो, पन्छाणुपुन्त्रीए गणिज्जमाणे तेरसमादो, जत्थतत्थाणुपुन्त्रीए गणिज्जमाणे अग्गेणियादो । अगाणमग्ग-पदं वण्णेदि ति अग्गेणियं गुणणामं । अक्खर-पद-संघाद-पिडवित्त-अणि-योगहारेहि संखेज्जमत्थदो अणंतं । वत्तन्त्र । ससमयवत्तन्त्रदा ।

अत्थाधियारो चोइसविहो। तं जहा, पुच्वंते अवरंते धुवे अद्भुवे चयणलद्धा अद्भुवमं पणिधिकप्पे अट्टे भोम्मावयादीए सच्बद्धे कप्पणिज्जाणे तीदे अणागय-काले सिज्झए वज्झए ति चोइम बत्थूणि । एत्थ किं पुच्वत्तादो, किं अवरत्तादो १ एवं पुच्छा सच्वेसिं कायच्वा । णो पुच्वत्तादो णो अवरत्तादो, एवं वारणा सच्वेसिं कायच्वा । चयणलद्धीदो ।

इस जीवस्थान शास्त्रमें क्या उत्पादपूर्वसे प्रयोजन है, क्या अग्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन है? इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर न तो उत्पादपूर्वसे प्रयोजन है, और न दूसरे पूर्वोंसे प्रयोजन है इसतरह सबका निषेध करके यहां पर अग्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन है, इसतरहका उत्तर देना चाहिये।

उस अग्रायणीय एवं के पांच उपक्रम हैं, आनु एवं, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार । पूर्वानु पूर्वी, पश्चादानु पूर्वी और यथातथानु पूर्वी के भेदसे आनु पूर्वी तीन प्रकारकी है। यहां पर पूर्वानु पूर्वीसे गिनती करने पर दूसरेसे, पश्चादानु पूर्वीसे गिनती करने पर तेरहवेंसे और यथातथानु पूर्वीसे गिनती करने पर अग्रायणीय पूर्वसे प्रयोजन है। अंगोंके अग्र अर्थात् प्रधानभूत पदार्थीका वर्णन करने वाला होने के कारण 'अग्रायणीय ' यह गौण्यनाम है। असर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग कर हारोंकी अपेक्षा संख्यात और अर्थकी अपेक्षा अनन्त कर है। इसमें स्वसमयका ही कथन किया गया है, इसलिये स्वसमयक क्याता है।

अग्रायणीयपूर्वके अर्थाधिकार चाँदह प्रकारके हैं। वे इसप्रकार हैं, पूर्वान्त अपरान्त ध्रुव, अध्रव, चयनलिंध, अर्धाप्रम, प्रणधिकत्प, अर्थ, भौम, व्रतादिक, सर्वार्थ, कत्पिनयीण, अतीतकालमें सिद्ध और बद्ध, अनागतकालमें सिद्ध और बद्ध। इनमेंसे यहां पर क्या पूर्वान्तसे प्रयोजन है, क्या अपरान्तसे प्रयोजन हैं? इसतरह सबके विषयमें एच्छा करनी चाहिये। यहां पर पूर्वान्तसे प्रयोजन नहीं, अपरान्तसे प्रयोजन नहीं, इत्यादि रूपसे सबका निषेध कर देना चाहिये। किन्तु चयनलिंधसे यहां पर प्रयोजन है इसप्रकार उत्तर देना चाहिये। चयनलिधका

१ पृष्ठीन्तं ह्मपरान्तं ध्रुवमधृवस्यवनलिधनामानि । अधुव सप्रणिधि चाप्यर्थ मामावयाय (१) च ॥ सर्वार्थकन्यनीय ज्ञानमतीतं त्वनागत कालम् । सिद्धिमुपाःयं च तथा चतुर्वश ब्रस्तृनि द्वितीयस्य ॥ द. स. पृ. ८-९.

तस्स उवक्कमो पंचिवहो, आणुपुच्यी णामं पमाणं वत्तव्यदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुच्यी तिविहा, पुट्याणुपुच्यी पच्छाणुपुच्यी जत्थतत्थाणुपुच्यी चेदि । एत्थ पुट्याणुपुच्यीए गणिज्जमाणे पंचमादो, पच्छाणुपुच्यीए गणिज्जमाणे दसमादो, जत्थन तत्थाणुपुच्यीए गणिज्जमाणे चयणलद्धीदो । णामं चयण-विहिं लिद्धि-विहिं च वण्णेदि तेण चयणलद्धि ति गुणणामं । पमाणमक्त्यर-पद-संघाद-पिडवित्त-अणियोगद्दारेहि संखेज्जमत्थदो अणंतं । वत्तव्यदा सममयवत्तव्यदा । अत्थाधियारो वीमिदिविहो । एत्थ किं पदम-पाहुडादो, किं विदिय-पाहुडादो ? एवं पुच्छा मच्चेसिं णयच्या । णो पदम-पाहुडादो णो विदिय-पाहुडादो, एवं वारणा मच्चेसिं णयच्या । चउत्थ-पाहुडादो । तस्स उवक्कमो पंचिवहो, आणुपुच्यी णामं पमाणं वत्तव्यदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुच्यी तिविहा, पुच्चाणुपुच्यीए गणिजमाणे सत्तारसमादो, जत्थतत्थाणुपुच्यीए गणिजमाणे कम्मपयिदिपाहुडादो । णामं कम्माणं पयिदि-सम्वं वण्णेदि तेण कम्म-पयिदिपाहुडे ति गुणणामं । वेयणकिसिणपाहुडे ति वि तम्स विदियं णाममिन्थ ।

उपक्रम पांच प्रकारका हं, आजुपूर्वी, नाम, प्रमाण, यक्तव्यता और अर्थाधिकार। प्र्वानुपूर्वी, परस्वात्तानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। उन तीनोंमेंसे, यहां-पर पूर्वानुपूर्वीसे गिनती करने पर पांचवें अर्थाधिकारसे, परचादानुपूर्वीसे गिनती करने पर दशकें अर्थाधिकारसे और यथातथानुपूर्वीसे गिनती करने पर चयनलिय नामके अर्थाधिकारसे प्रयोजन है। यह अर्थाधिकार चयनविधि और लियाविधिका वर्णन करता है, इसलिये चयनिय यह गोण्यनाम है। अक्षर, पर्, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगम्प द्वारोंकी अपेक्षा संख्यात तथा अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है। स्वसमयका कथन करनेवाला होनेके कारण यहां पर स्वसमयवक्तव्यता है। चयनलिधिके अर्थाधिकार वीस प्रकारके हैं। उनमेंसे यहां क्या प्रथम प्राभृतसे प्रयोजन है, क्या दूसरे प्राभृतसे प्रयोजन है? इसतरह सबके विषयम प्रश्न करनी चाहिये। यहां पर प्रथम प्राभृतसे प्रयोजन नहीं है, इसप्रकार सबका निपेध कर देना चाहिये। किन्तु यहां पर चीथे प्राभृतसे प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिये।

उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुप्वीं, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अथीधिकार। उनमेंसे, प्रवीनुप्वीं, पश्चादानुप्वीं और यथानथानुप्वींके भेदसे आनुप्वीं तीन प्रकारकी है। यहां पर प्रवीनुप्वींसे गिनती करने पर चौथे प्राभृतसे, पश्चादानुप्वींसे गिनती करने पर सत्रहवें प्राभृतसे और यथातथानुप्वींसे गिनती करने पर कर्मशकी प्रश्वात्यानुप्वींसे गिनती करने पर कर्मप्रकृतिप्राभृतसे प्रयोजन है। यह कर्मोंकी प्रकृतियोंके खरूपका वर्णन करता है, इसलिये कर्मप्रकृतिप्राभृत यह गौण्यनाम है। इसका , वेदनाकृत्स्वप्राभृत ' यह दूसरा नाम भी है। कर्मोंके उदयको वेदना कहते हैं। उसका यह

वेयणा कम्माणमुद्यो तं किसणं णिरवसेसं वण्नेदि, अदो वेयणकिसणपाहुडिमिदि एदमिव गुणणाममेव । पमाणमक्खर-पय-संघाय-पिडिवित्त-अणियोगद्दारेहि संखेज-मत्थदो अणंतं । वत्तव्वं ससमयो । अत्थाहियारो चउनीसिदिविहो । तं जहा, कदी वेदणाए फासे कम्मे पयडी सुबंधणे णिबंधणे पक्षमे उनक्षमे उद्यूष्ट मोक्खे संक्षमे लेस्सा लेस्सायम्मे लेस्सापरिणामे सादमसादे दीहे रहस्से भनधारणीए पोग्गलत्ता णिधत्त-मिणिधत्तं णिकाचिदमिणकाचिदं कम्मिद्विदी पिच्छिमक्खंधे ति । अप्पाबहुगं च सन्वत्थ, जेण चउनीसण्हमिणयोगद्दाराणं साहारणो तेण पुह अहियारो ण होदि ति । एतथ किं कदीदो, किं वेयणादो ? एवं पुच्छा सन्वत्थ कायन्त्रा । णो कदीदो णो वेयणादो, एवं वारणा सन्वति जेयन्त्रा । वंधणादो । तस्स उनक्षमो पंचिवहो, आणुपुन्त्री णामं पमाणं वत्तन्त्रदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुन्त्री तिविहा, पुन्वाणुपुन्त्री पच्छाणुपुन्त्री जत्थतत्थाणुपुन्त्री चेदि । तत्थ पुन्वाणुपुन्त्रीए गिणक्रमाणे छट्टादो, पच्छाणुपुन्त्रीए

निरवदोयह्रपसे वर्णन करता है, इसालिये वेदनाइत्स्नप्रभृत यह भी गौण्यनाम है। यह अक्षर, पद, संघान, प्रतिपत्ति और अनुयोगह्रप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है। स्वसमयका ही कथन करनेवाला होनेके कारण इसमें स्वसमयवक्तव्यता है।

कर्मप्रकृतिप्राभृतके अर्थाधिकार चौवीस प्रकारके हैं वे इसप्रकार हैं। कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, सुबन्धन, निबन्धन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, छेदया, छेदयाकर्म छेदयापरिणाम, सातअसात, दीर्घहस्य, भवधारणीय, पुद्रछत्व, निधन्त-अनिधन्त, निकाचित अनिकाचित, कर्मस्थिति और पश्चिमस्कंय। इन चौवीस अधिकारोंमें अल्पबहुत्व छगा छेन। चाहिथे, क्योंकि, चौवीस ही अधिकारोंमें अल्पबहुत्व साधारण अर्थान् समानक्रपसे है। इसिछिये अल्पबहुत्वनामका पृथक् अधिकार नहीं हो सकता है।

यहां पर क्या कृतिसे प्रयोजन है, क्या वेदनासे प्रयोजन हे? इसतरह सब अधिकारों विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर न तो कृतिसे प्रयोजन है, न वेदनासे ही प्रयोजन है, इसतरह सबका निषेध कर देना चाहिये। किंतु बन्धन अधिकारसे प्रयोजन है, इसतरह सबका निषेध कर देना चाहिये। किंतु बन्धन अधिकारसे प्रयोजन है, इसतरह उत्तर देना चाहिये। उस बन्धन नामके अधिकारका उपक्रम पांच प्रकारका है, आनु-पूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता अंतर अधीधिकार। उनमेंसे, पूर्वीनुपूर्वी, पञ्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। उन तीनोंमेंसे, पूर्वीनुपूर्वीसे गिननेपर

१ प्रचमवस्तुचतुर्भशास्त्वकस्यात्योगनामानि । ऋतिवेदने तथेव स्पर्शनकर्म प्रऋतिमेव ॥ संधननिवधन-प्रक्रमानुषक्रममथा-युदयमोक्षो । संक्रमलेक्यं च तथा छेदयायाः कर्मपरिणामो ॥ सातमसातं दार्घ न्हस्य भवधारणाय-संझं च । पुरुषुद्रछात्मनाम च निधत्तमनिधत्तमभिनोभि ॥ सनिकाचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिकपश्चिमस्कंधो । अन्यबहुत्व च यजे तदद्वाराणां चतुर्विक्षम् ॥ द. भ. पृ. ९

गणिज्ञमाणे एगूणवीसदिमादो, जत्थतत्थाणुपुच्चीए गणिज्ञमाणे बंधणादो । णामं वंध-वण्णणादो वंधणो ति गुणणामं । पमाणमक्खर-पय-संघाद-पिडवित्त-अणियो-गद्दोहि संखेजमन्थदो अणंतं । वत्तव्यदा ससमयवत्तव्यदा । अत्थाधियारो चउव्यिहो । तं लहा, वंधो वंथणो वंधणिज्ञं बंधविधाणं चेदि । एत्थ किं बंधादो १ एवं पुच्छा सव्येसि कायव्या । णो वंधादो णो वंधणिज्ञादो । वंधगादो वंधविधाणादो च । एत्थ बंधगे ति अहियारस्स एक्कारम अणियोगद्दाराणि । तं जहा, एगजीवेण सामित्तं एगजीवेण कालो एगजीवेण अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचयो द्व्यपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो णाणाजीवेहि कालाणुगमो णाणाजीवेहि अंतराणुगमो भागाभागाणुगमो अप्पावदुगाणुगमो चेदि । एत्थ किं एगजीवेण मामित्तादो १ एवं पुच्छा सव्येसि । णो एगजीवेण सामित्तादो, एवं वारणा मव्येमि । पंचमादो । द्व्यपमाणादो द्व्यपमाणा-णुगमो णिग्गदो ।

छटे अधिकारसे, परचादातुपूर्वासे गिननेपर उर्जासवें अधिकारसे और यथातथातुपूर्वीसे गिननेपर बन्धन नामके अधिकारसे प्रयोजन है। यह बन्धन नामका अधिकार बन्धका वर्णन करता है, इसिलिथे इसका 'बन्धन 'यह गीण्यनाम है। यह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगक्ष हारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है। स्वसमयका वर्णन करनेवाला होनेसे इसमें स्वसमयक्तव्यता है।

रमकं अर्थाधिकार चार प्रकारके हैं, बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धिवधान। यहांपर क्या बन्धसे प्रयोजन है ? इत्यादि रूपसे चारों अधिकारोंके विषयमें १५छा करनी चाहिये। यहांपर बन्धसे प्रयोजन नहीं है और बन्धनीयसे भी प्रयोजन नहीं है, किन्तु बन्धक और बन्धविधानसे यहांपर प्रयोजन है।

इन बन्ध आदि चार अधिकारोंमेंसे बन्धक इस अधिकारके ग्यारह अनुयोगहार है। वे इसप्रकार हैं, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगम, एक जीवकी अपेक्षा कालानुगम, एक जीवकी अपेक्षा कालानुगम, एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा अंगविचयानुगम, इन्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरानुगम, आंगाआगानुगम और अन्पबहुत्वानुगम। यहांपर क्या एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगमसे प्रयोजन हैं? इत्यादि कपसे ग्यारह अनुयोगहारोंके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहांपर एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगमसे प्रयोजन नहीं है, इत्यादि कपसे सबका निषेध भी कर देना चाहिये। किन्तु यहां पांचवे द्रव्यप्रमाणानुगमसे प्रयोजन है, इसप्रकार उत्तर देना चाहिये।

इस जीवस्थान शास्त्रमें जो द्रव्यश्माणानुगम नामका अधिकार है, वह इस बन्धक नामके अधिकारके द्रव्यश्माणानुगम नामके पांत्रवे अधिकारसे निकला है। बंधविहाणं चडिवहं। तं जहा, पयि वंधो द्विदंधो अणुभागवंधो पदेसवंधो चेदि। तत्थ जो सो पयि वंधो सो दुविहो, मूलपयि वंधो उत्तरपयि वंधो चेदि। तत्थ जो सो मूलपयि वंधो सो थपो। जो सो उत्तरपयि वंधो सो दुविहो, एगेगुत्तरपयि वंधो अव्योगाद उत्तरपयि वंधो चेदि। तत्थ जो सो एगेगुत्तरपयि वंधो तस्स चउवित अणियोगदाराणि णाद व्याणि भवंति। तं जहा, समुक्तिणा सव्ववंधो णोमव्ववंधो अकृत्ववंधो अणुक्तस्य वंधो जहण्णवंधो अजहण्णवंधो मादिय वंधो अणादिय वंधो धुववंधो अखुववंधो वंधसामित्तवि चयो वंधकालो वंधतरं वंधसिण्णयासो णाणा-जिविहि मंगवि चयो भागाभागाणुगमो परिमाणाणुगमो खेताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्यावहुगाणुगमो चेदि। एदेसु समुक्तिलादो पयि हिसमुक्तिला हाणममुक्तिला तिण्णि महादं हया णिग्गया। तेवीसिदिमादो भावो णिग्गदो। जो सो अव्योगाहुत्तरपयि वंधो सो दुविहो, मुजगारवंधो पयि हिहाणवंधो चेदि। जो सो मुजगारवंधो तस्म अह अणियोगदाराणि मो थपो। जो सो पयि हिहाणवंधो तत्थ इमाणि अह अणियोगदाराणि। तं जहा, संतपस्वणा द्वपमाणाणुगमो खेताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्यावहुगाणुगमो चेदि। एदेसु अह अणियोगदारि छ अणियोगदाराणि। तं जहा, संतपस्वणा । तं जहा, संतपस्वणा

बन्धविधान चार प्रकारका है, प्रकृतिबन्ध, स्थितबन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रदेशबन्ध। उन चार प्रकारके बन्धमेंसे मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबन्धके भेदेंसे प्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है। उनमेंसे, मूलप्रकृतिबन्धका वर्णन स्थिगत करके उत्तरप्रकृतिबन्धके भेदेंका वर्णन करने हैं। वह उत्तरप्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध और अव्वोगाह उत्तरप्रकृतिबन्ध है उसके चौद्याम अनुयोगहार होते हैं। वे इसप्रकार है, समुत्कीर्तन, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्यबन्ध, अनुत्कृष्यबन्ध, जघन्यबन्ध, अज्ञघन्यबन्ध, सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ध्रुवबन्ध, अध्रुवबन्ध, बन्धसामित्विवचय, बन्धकाल, बन्धान्तर, वन्धसान्निकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा रांगविचय, भागाभागानुगम, पिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम, और अल्पबहुत्वानुगम। इन चौवीस अधिकारोंमें जो समुत्कीर्तन नामका अधिकार है उसमेंसे प्रकृतिसमुन्कीर्तना, स्थानसमुत्कीर्तना और तीन महादण्डक निकले हैं और तेवीसवें भावानुगमसे भावानगम निकला है।

जो अव्योगाद उत्तरप्रहातिबन्ध है वह दो प्रकारका है, मुजगारबन्ध और प्रकातिस्थान-बन्ध । उनमेंसे, मुजगारबन्धके आठ अनुयोगद्वारोंके वर्णनको स्थगित करके प्रकातिस्थानबन्धमं जो आठ अनुयोगद्वार होते हैं उनका वर्णन करते हैं। वे इसप्रकार हैं, सत्प्रक्रपणा, इच्यप्रमाणा-नुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, काळानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुन्वानुगम। इन आठ अनुयोगद्वारोंमेंसे छह अनुयोगद्वार निकले हैं।वे इसप्रकार हैं, सत्प्रक्रपणा, क्षेत्रप्रक्रपणा, खेत्तपरूवणा पे।सणपरूवणा कालपरूवणा अंतरपरूवणा अप्पावहुगपरूवणा चेदि। एदाणि छ पुविल्लाणि दोण्णि एकदो मेलिदे जीवट्ठाणस्त अट्ठ अणियोगद्दाराणि हवंति । पयिष्ठिटाणबंधे वृत्त संतादि-छ-अणियोगद्दाराणि पयिष्ठिटाणबंधस्स वृत्ताणि । पुणो जीवट्ठाणस्स संतादि-छ-अणियोगद्दाराणि चोद्दसण्हं गुणद्वाणाणं वृत्ताणि । कथं तेहितो एदाण-मवदारो ति १ ण एस दोसो, एदस्स पयिष्ठिटाणस्स बंधया मिच्छाइट्ठी अतिथ । एदस्स पयिष्ठिटाणस्स बंधया मिच्छाइट्ठी एवदि खेते । एदस्स पयिष्ठिटाणस्स बंधया मिच्छाइट्ठी मिच्छाइट्ठीहि एवदियं खेत्तं पोसिदं । एदस्स पयिष्ठिट्ठाणस्स बंधया मिच्छाइट्ठीतं मिच्छत्त-गुणमछदंता जहण्णेण एत्तियं कालमुक्कस्सेण एतियं कालमच्छंति । ताणमंतर-कालो जहण्णुकस्सेण एतिओ होदि । एवं सेसगुणटाणं च मणिऊण पुणो ताणम-प्पाबहुगं उत्तं। तेण तेहि पयिष्ठिटाणम्हि उत्त-छि अणियोगदारेहि सह एगत्तं ण विरुद्धदे।

स्पर्शनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा और अल्पबहुत्वप्ररूपणा। ये छह और बन्धक अधिकार के ग्यारह अधिकार हैं, उनमेंके द्रव्यप्रमाणानुगममेंसे निकला हुआ द्रव्यप्रमाणानुगम तथा एकोत्तरप्रकृतिबन्धके जो चौवीस अधिकार हैं उनमेंके तेवीसवें भावानुगममेंसे निकला हुआ भावप्रमाणानुगम, इसतरह इन सबको एक जगह मिला देने पर जीवस्थानके आठ अनुयोगद्वार हो जाते हैं।

रंका-प्रकृतिस्थानबन्धमें जो छह अनुयोगद्वार कहे गये हैं, वे प्रकृतिस्थानबन्ध-संबन्धी कहे गये हैं। और जीवस्थानके जो सत्प्रकृपणा आदि छह अनुयोगद्वार हैं वे गुण-स्थानसंबन्धी कहे गये हैं। ऐसी हाछतमें प्रकृतिस्थानबन्धसंबन्धी छह अनुयोगद्वारोंमेंसे जीव-स्थानसंबन्धी छह अनुयोगद्वारोंका अवतार कैसे हो सकता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस प्रश्नितस्थानके बन्धक मिथ्याद्दाप्रि जीव हैं। मिथ्याद्दाप्रि जीव इतने क्षेत्रमें इस प्रश्नितस्थानके बन्धक होते हैं। इस प्रश्नितस्थानके बन्धक मिथ्याद्दाप्रि जीवोंने इतना क्षेत्र स्पर्श किया है। इस प्रश्नितस्थानके बन्धक मिथ्याद्य जीव उस मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं छोड़ते हुए जघन्यकी अपेक्षा इतने कालतक और उत्श्रप्टकी अपेक्षा इतने कालतक मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहते हैं। इस प्रश्नितस्थानके बन्धक मिथ्याद्दि जीवोंका जघन्य अन्तरकाल इतना और उत्श्रप्ट अन्तरकाल इतना होता है। इसीतरह शेष गुणस्थानोंका कथन करके फिर उनका अल्पबहुत्व कहा गया है। इसिलिये उस प्रश्नितस्थानमें कहे गये छह अनुयोगद्वारोंको एकत्व अर्थात् समानत। विरोधको प्राप्त नहीं होती है।

विशेषार्थ — प्रकृतिस्थानबन्धमं सदादि छह अनुयोगोंका प्रकृतिस्थानकी अपेक्षा कथन है और इस जीवस्थानमें प्रकृतिस्थानके बन्धक मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा सदादि छह अनुयोगोंका कथन है। इसिलिये प्रकृतिस्थानके छह अनुयोगोंमेंसे जीवस्थानके छह अनुयोगोंकी उत्पत्ति विरोधको प्राप्त नहीं होती है।

एत्थतण-द्व्याणियोगस्स वि किं ण गहणं कीरिद त्ति उत्ते ण, मिन्छाइिटआदि-गुणदाणेहि विणा एयस्स बंधद्वाणस्स बंधया जीवा एत्तिया इदि सामण्णेण बुत्तचादो । बंधगे उत्त-द्व्याणियोगस्स गहणं कीरिद, तत्थ बंधगा मिन्छाइद्वी एत्तिया
सासणादिया एत्तिया इदि उत्तत्तादो । कधमजोगि-गुणद्वाणस्स अबंधगस्स द्व्य-संखा
पर्कविज्ञदि ति ण एस दोमो, भूद-पुव्य-गइमस्सिऊण तस्स भणण-संभवादो । जीवपयि संत-बंधमस्सिऊण उत्तमिदि वा । एवं भावस्स वि वत्तव्वं । एवं जीवद्वाणस्स
अद्य-अणियोगदार-पर्क्वणं कदं ।

प्रहातिस्थान अधिकारमें कहे गये द्रव्यानुयोगका प्रहण इस जीवस्थानमें क्यों नहीं किया है। अर्थान् प्रहातिस्थान अधिकारके सदादि छह अनुयोगोंमेंसे जिसप्रकार जीवस्थानके सदादि छह अनुयोगद्वारोंकी उत्पत्ति बतलाई है, उसीप्रकार प्रकृतिस्थानाधिकारके द्रव्यानुयोगमेंसे जीवस्थानके द्रव्यानुयोगकी उत्पत्तिका कथन क्यों नहीं किया गया है। इसप्रकार की शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी शंका करना ठींक नहीं है, क्योंकि, प्रकृतिस्थानके द्रव्यानुयोग अधिकारमें मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षाके विना 'इस बन्धस्थानके बन्धक जीव इतने हैं' ऐसा केवल सामान्यक्रपसे कथन किया गया है। और बन्धक अधिकारके द्रव्यानुयोग प्रकरणमें इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टि जीव इतने हैं, सासादन सम्यग्दृष्टि जीव इतने हैं ऐसा विशेषक्रपसे कथन किया गया है। इसलिये बन्धक अधिकारमें कहे गये द्रव्यानुयोगका प्रहण इस जीवस्थानमें किया है। अर्थात् बन्धक अधिकारके द्रव्यानुयोगका प्रहण इस जीवस्थानमें किया है। अर्थात् बन्धक अधिकारके द्रव्यानुयोगका द्रव्यानुयानम प्रकरण निकला है।

ग्रंका — अयोगी गुणम्थानमें कर्मप्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है, इसिलये उनके कर्म-प्रकृतिबन्धकी अपेक्षा द्रव्यसंख्या कैसे कही जावेगी?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, भूतपूर्व न्यायका आश्रय लेकर अयोगी
गुणस्थानमें भी द्रव्यसंख्याका कथन संभव है। अर्थात् जो जीव पहले मिथ्यादृष्टि आदि
गुणस्थानोंमें प्रकृतिस्थानोंके बन्धक थे वे ही अयोगी हैं। इसल्यि अयोगी गुणस्थानमें भी
द्रव्यसंख्याका प्रतिपादन किया जा सकता है। अथवा, जीवके सत्वरूप प्रकृतिबन्धका आश्रय
लेकर अयोगी गुणस्थानमें द्रव्यसंख्याका प्रहृपण किया गया है।

भावानुगमका कथन भी इसी(प्रकार समझ छेना चाहिये।

विशेषार्थ — जीवस्थानकी भावप्ररूपणा प्रकातिस्थानके भावानुगममेंसे न निकल कर एकैकोत्तरप्रकृतिबन्धके जो चौवीस अधिकार है उनके तेवीसवें भावानुगममेंसे निकली है। इसका कारण यह है कि प्रकृतिस्थानके भावानुगममें भावोंका सामान्यरूपसे कथन है और एकैकोत्तरप्रकृतिस्थानके भावानुगममें भावोंका विशेषरूपसे कथन है। इसतरह जीवस्थानके आठ अनुयोगद्वारोंका निरूपण किया।

तदो द्विदिवंधो दुविहां, म्लपया दिदिवंधो उत्तरपय दिदिवंधो चेदि। तत्थ जो सो म्लपया दिदिवंधो सो थपो। जो सो उत्तरपय दिदिवंधो तस्य चउवीस अणियोगदा-राणि। तं जहा, अद्वाछेदो सन्ववंधो णोमन्ववंधो उक्तस्मवंधो अणुक्तस्मवंधो जहण्णवंधो अजहण्णवंधो सादियवंधो अणादियंबंधो धुववंधो अद्वुववंधो वंधमामित्तविचयो वंधकालो वंधंतरं वंधमण्णियासो णाणाजीवेहि भंगविचयो भागाभागाणुगमो परिमाणाणुगमो खेताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्यावहुगाणुगमो चेदि। तत्थ अद्वाछेदो दुविहो, जहण्णहिदिअद्वाछेदो उक्तस्महिदिअद्वाछेदो चेदि। जहण्णहिदिअद्वाछेदो वृविहो, जहण्णहिदिअद्वाछेदो उक्तस्महिदि । जहण्णहिदिअद्वाछेदो जहण्णहिदी णिग्गदा। उक्तस्महिदिअद्वाछेदो उक्तस्महिदी णिग्गदा। एणो सुत्तादो सम्मनुष्यत्ती णिग्गदा। वियाहपण्णत्तीदो गदिरागदी णिग्गदा। संपहि पुन्वं उत्तरपदिसमुक्तिला हाणसमुक्तिला तिण्णि महादंखया एदाणं पंचण्ह-स्विरि मंपिह पुन्वं चलियाए णव अहियारा भवंति। एदं सन्वमिव मणेण अवहारिय रागदिं च पिक्खले चलियाए णव अहियारा भवंति। एदं सन्वमिव मणेण अवहारिय रागदिं च पिक्खले चलियाए णव अहियारा भवंति। एदं सन्वमिव मणेण अवहारिय रागिते । इदि उत्तं भयवदा पुष्फयंतेण।

स्थितिबन्ध दे। प्रकारका है, मूलप्रकृतिम्थितिबन्ध और उत्तरप्रकृतिम्थितिबन्ध। उनमेंसे मूलप्रकृतिम्थितिबन्धका वर्णन म्थिगित करके जो उत्तरप्रकृतिम्थितिबन्धके चौवीस अनुयोगद्वार हैं उनका कथन करते हैं। वे इसप्रकार हैं, अर्थच्छेद, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुरकृष्टबन्ध, अध्वयन्ध, अज्ञचन्यवन्ध, सादिबन्ध, अनादिबन्ध, धृययन्ध, अध्ययन्ध, अध्ययन्ध, बन्धम्बामित्विचय, बन्धकाल, बन्धान्तर, बन्धमित्वक्षि, नाना जीवोंकी अपक्षा भंगविचय, भागा-भागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्धनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अन्यबहुत्वानुगम। इनमें, अर्धच्छेद दें। प्रकारका है, जधन्यम्थिति-अर्धच्छेद और उत्कृष्टम्थिति-अर्धच्छेद । इनमें जधन्यस्थिति-अर्धच्छेद जेवस्थिति निकली है। रह्मसे सम्यक्त्वोत्पित्त नामका अधिकार निकला है और व्याख्याप्रक्षिसे गति आगति नामका अधिकार निकला है।

अब ने चूलिकाओंका उत्पत्तिकम बताते हैं, पहले जो एकैके। त्रप्रकृति अधिकारके समुत्कीर्तना नामके प्रथम अधिकारसे प्रकृतिसमुत्कीर्तना, स्थानसमृत्कीर्तना और तीन महा-दण्डकोंके निकलनेका उल्लेख कर आये हैं, उन पाचोंमें अभी कहे गये जघन्यस्थिति अर्धच्छेद, उत्कृष्टिश्यति अर्धच्छेद, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गित-आगति इन चार अधिकारोंके मिला देने पर चूलिकाके नो अधिकार हो जाते हैं। इस समस्त कथनको मनमें निश्चय करके भगवान पुष्पक्तिने 'एत्तो ' इत्यादि सूत्र कहा।

'इमेसिं' एतेपाम् । न च प्रत्यक्षिनिर्देशोऽनुपपन्नः आगमाहितसंस्कारस्याचार्य-स्यापरोक्षचतुर्दशमावजीवसमामस्य तद्विरोधात् । जीवाः समस्यन्ते एष्विति जीव-समासाः । चतुर्दश च ते जीवसमासाथ चतुर्दशजीवसमासाः । तेषां चतुर्दशानां जीवसमामानां चतुर्दशाणस्थानानामित्यर्थः । तेषां मार्गणा गवेषणमन्वेषणमित्यर्थः । मार्गणा एवार्थः प्रयोजनं मार्गणार्थस्तस्य भावा मार्गणार्थता तस्यां मार्गणार्थतायाम् । तस्यामिति तत्र । 'इमानि 'इन्यनेन भावमार्गणास्थानानि प्रत्यक्षीभृतानि निर्दिश्यन्ते । नार्थमार्गणस्थानानि तेषां देशकालस्यभावविष्रक्रष्टानां प्रत्यक्षतानुषपत्तेः । तानि च मार्गणस्थानानि चतुर्दशेव भवन्ति, मार्गणस्थानमंख्याया न्यूनाधिकभावप्रतिषेधफल एवकारः । किं मार्गणं नाम १ चतुर्दश जीवसमानाः सदादिविशिष्टाः मार्ग्यन्तेऽस्मिन्नने वेति मार्गणम् । उत्तं च —

'एतो ' इत्यादि स्त्रमें जो ' इमेसि ' पद आया है उससे जो प्रत्यक्षीभृत पदार्थका निर्देश होता है वह अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि, जिनकी आत्मा आगमाभ्याससे संस्कृत है ऐसे आचार्यके भाव रूप चौदह जीवसमास प्रत्यक्षीभृत हैं। अत्यव ' इमेसि ' इस पदके प्रयोग करनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अनल्तानन्त जीव और उनके भेद-प्रभेदोंका जिनमें संप्रह किया जाय उन्हें जीवसमास कहते हैं। वे जीवसमास चौदह होते हैं। उन चौदह जीवसमासोंसे यहां पर चौदह गुणस्थान विवक्षित हैं। अर्थान् जीवसमासका अर्थ यहां पर गुणस्थान लेना चाहिथे। मार्गणा, गवेषणा और अर्थान् मार्गणारूप प्रयोजनको भाव अर्थात् विशेषताको मार्गणार्थ कहते हैं। मार्गणार्थ अर्थान् मार्गणारूप प्रयोजनको निवक्षा होने पर, यहां पर इसी अर्थमें ' तत्थ ' यह पद आया है। ' इमानि ' इस पदसे प्रत्यक्षीभृत भावमार्गणाम्थानोंका प्रहण करना चाहिथे। इन्यमार्गणाओंका प्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि, इन्यमार्गणाएं देश, काल और स्वभावकी अपेक्षा दुरवर्ती हैं। अत्यव अन्यक्षानियोंको उनका प्रत्यक्ष क्षान नहीं है। सकता है। वे मार्गणास्थान भी चौदह ही होते हैं। यहां स्त्रमें जो 'एव' पद दिया है उसका फल या प्रयोजन मार्गणास्थानकी संख्याके न्यृनाधिकभावका निषेध करना है।

शंका -- मार्गणा किसे कहते हैं ?

समाधान — सत्, संख्या आदि अनुयोगद्वारोंसे युक्त चौदह जीवसमास जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं। कहा भी है—

१ कथमिय ' जीवसमास ' इति सज्ञा गुणस्थानस्य जाता १ इति चंःजीवाः समस्यन्ते सक्षिप्यन्ते पृत्विति जीवसमासाः । अथवा जीवाः सस्यगासते पित्विति जीवसमासा इत्या प्रकरणसामन्येन गणस्थानान्येव जीवसमास-शब्देनीत्यन्ते । गोर् जार्, जीर् प्रक् जाहि व जासु व जीवा मग्गिःजंते जहा तहा दिहा । ताओ चोइस जाण सुदणाण मग्गणा होति ॥ ८३ ॥

## तं जहा ॥ ३॥

'तच्छब्दः पूर्वप्रक्रान्तपरामर्शा' इति न्यायान् 'तन' मार्गणविधानं । 'जहा' यथेति यावन् । एवं पृष्टवतः शिष्यस्य सन्देहापोहनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

## गइ इंदिए काए जोगे वेदे कमाए णाणे संजभे दंसणे लेस्सा भविय सम्मत्त सण्णि आहारए चेदि ॥ ४ ॥

गताविन्द्रिये काये योग वेदे कपाये ज्ञाने संयमे दर्शने लेक्यायां भव्ये सम्यक्तवे मंज्ञिनि आहारे च जीवनमानाः मृग्यन्ते । 'च' शब्दः प्रत्ये हं पिनमाप्यते समुचयार्थः । 'इति' शब्दः समाप्तो वर्तते । सप्तमीनिदेशः किमर्थः ? तेपामन्विकम्णन्वप्रतिपादनार्थः ।

श्रुतज्ञान अर्थात् द्रव्यश्रुतहत् परमागममं जीव पदार्थ जिस्त्रकार देखं गये हैं उसी-प्रकारसे वे जिन नारकत्वादि पर्यायों के द्वारा अयवा जिन नारकत्वादिहत् पर्यायों मं खे जे जाने हैं उन्हें मार्गणा कहने हैं। और वे चौदह होती है ऐसा जाने। ॥ ८३॥

वे चौदह मार्गणाम्यान कानसे हैं ?॥३॥

'तत् शब्द पूर्व प्रकरणमं आये हुए अर्थक। परामर्शक है।ता है 'इस स्यायके अनुसार 'तत् ' इस शब्दसे मार्गणाओं के भेदोंका प्रहण करना चाहिये। 'जहां 'इस पदका अर्थ 'जैसे 'होता है। वे जैसे शहमतरह पृंछनेवाले शिष्यके सन्देहको दृर करनेके लिये आगेका सुत्र कहते हैं।

गति, इन्द्रिय, काय, येाग, वेद, कवाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, छेड्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार ये चेंदिह मार्गणाएं हैं और इनमें जीव खोजे जाते हैं ॥४॥

गितमें, इन्द्रियमें, कायमें, योगमें, वेदमें, कपायमें, झानमें, संयमेंमें, दर्शनमें, लेदयामें, भव्यत्वमें, सम्यक्त्वमें, संक्ष्में और आहारमें जीवसमासीका अन्वेषण किया जाता है। इस सूत्रमें 'च' शब्द समुख्यार्थक है, इसल्ये प्रत्येक पदके साथ उसका संबन्ध कर लेना चाहिये। और 'इति ' शब्द समाप्तिकप अर्थमें है। जिससे यह तात्पर्थ निकलता है कि मार्गणाएं चीदह ही होती हैं।

१ गा. जी १४१. ग यादिमांगणा यदा एउ तापस्य नारक वादिषयायस्यरूपा विविध्यत दिया १ यामि. १ इतिस्थम्तल्स् नृतीया विभिन्तः । यदा एउ उप पति पर्यायाणामिविष्णाता विविध्यत तदा १ याम १ इत्यक्षिकरणे सप्तमा विभानि., विवस्तवशा कारक्ष्यप्रति पायस्य सङ्कावाः। जा. प्र रा श्रृत ज्ञायतःनेनित श्रुतज्ञान, वर्णपदवास्यरूप दृष्यश्रुत गुरुशिष्यप्रशि यपस्पर्या द्र यसमस्य अवि उन्यवादेण प्रवर्तमान वातः। तत । यथा द्रष्टास्तथा जानीहि १ इति वचनेन सासकारस्य कालदापा प्रमादादा य स्पालित तन्माना प्रमागमानगारण द्यास्यातारः अ येतारे। वाविष्वद्वमत वस्तुस्यरूप गृह्ण-तीान पद्यातमानायेः। म प्र टी.

तृतीयानिर्देशोऽप्यविरुद्धः स कथं लभ्यते १ न, देशामर्शकत्यानिर्देशस्य । यत्र च गत्यादौ विभक्तिर्न श्रृयते तत्रापि ' आइ-मज्झंत-बण्ण-सर-लेवो ' इति लुप्ता विभक्तिरित्यभ्यूद्धम् । अहवा 'लम्सा-भविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारए' चेदि एकपदत्वानावयवविभक्तयः श्रृयन्ते ।

अर्थं स्याजगित चतुर्भिर्मार्गणा निष्पाद्यमानोपलभ्यते । तद्यथा, मृगयिता मृग्यं मार्गणं मार्गणोपाय इति । नात्र ते सन्ति, ततो मार्गणमनुपपन्नमिति । नैप दोपः, तपामप्यत्रोपलम्मात् । तद्यथा, मृगयिता भव्यपुण्डरीकः तत्त्रार्थश्रद्धालुर्जीवः, चतुर्दशगुण-

ग्रंका मुत्रमें गीत आदि प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विभक्तिका निर्देश क्यों किया गया है?

सामधान — उन गीत आदि मार्गणाओं की जीवेंका आधार बनानेके लिये सप्तमी विभक्तिका निर्देश किया है।

इसीतरह स्त्रमें प्रत्येक पदके साथ तृतीया विभक्तिका निर्देश भी हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका — जब कि प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विभक्ति पाई जाती है तो फिर तृतीया विभक्ति केसे संभव है ?

समाथान — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इस सत्रमें प्रत्येक पदके साथ जो सप्तमी विभक्तिका निर्देश किया है वह देशामर्शक है, इसलिये तृतीया विभक्तिका भी प्रहण हो जाता है।

म्त्रोक्त गति आदि जिन पदों विभक्ति नहीं पायी जाती है, वहां पर भी 'आइमज्झेन्तवण्णस्रहोतों ' अर्थान् आदि, मध्य और अन्तर्क वर्ण और खरका होप हो जाता है। इस प्राप्ततव्याकरणके मृत्रके नियमानुसार विभक्तिका होप हो गया है ऐसा समझना चाहिये। अथवां 'हेस्ताभवियसम्मनसण्णिआहारण्'यह एक पद समझना चाहिये। इसहिये हेस्या आदि प्रत्येक पदमें विभक्तियां देखनेमें नहीं आती हैं।

शंका — लेकमं अर्थान् व्यावहारिक पदार्थोंका विचार करते समय भी चार प्रकारसे अन्वेपण देखा जाता है। वे चार प्रकार ये हैं, मृगयिता, मृग्य, मार्गण और मार्गणोपाय। परंतु यहां लेकित्तर पदार्थके विचारमें वे चारें। प्रकार तो पाये नहीं जाते हैं, इसल्ये मार्गणाका कथन करना नहीं बन सकता है?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, इस प्रकरणमें भी वे चारों प्रकार पाये जाते हैं। वे इसप्रकार हैं, जीवादि पदार्थीका श्रद्धान करनेवाला भव्यपुण्डरीक सृगयिता

१ नतु लोक ब्यावहारिकपदार्थस्य विचारे कश्चित्मगियता किचिन् मृग्यं कापि मार्गणा कश्चित्मार्गणोपाय ६ति चतुष्यमित । अत्र लोकोचरेऽपि तर वक्तव्यमिति चेद्रूचते, मृगयिता भव्यवरपुंडरीकः गृरुः शिष्यो वा । मृग्याः वणस्थानादिविशिष्टाः जीवाः, मार्गणा गर्काशत्ययोजावनत्वविचारणा । मार्गणोपायाः गर्तान्द्रियादयः पच भावविशेषाः करणाधिकरणस्थाः सन्तिति लोकव्यवहारानसारण लोकोत्तर्व्यवहाराऽपि वर्तते । गाः जी , मंः प्रः, दीः ६४९ः विशिष्टजीवा मृग्यं, मृग्यस्थाधारतामास्कंद्नित मृगयितुः करणतामाद्धानानि वा गत्यादीनि मार्गणम्, विनेयोषाध्यायाद्यो मार्गणोषाय इति । सृत्रे श्रेषत्रितयं परिहृतमिति मार्गण-मेवोक्तमिति चेन्न, तस्य देशामर्शकत्वात्, तन्नान्तरीयकत्वाद्वा ।

गम्यत इति गतिः । नातिच्याप्तिदोषः सिद्धैः प्राप्यगुणाभावात् । न केवल-ज्ञानादयः प्राप्यान्तथात्मकैकस्मिन् प्राप्यप्रापकभावविरोधात् । कपायादयो हि प्राप्याः औषाधिकत्वात् । गम्यत इति गतिरित्युच्यमाने गमनकियापिग्णितजीवप्राप्यद्रव्यादी-

अर्थान् होकोत्तर पदार्थोंका अन्वेषण करनेवाहा है। चौदह गुणस्थानींसे युक्त जीव मृग्य अर्थान् अन्वेषण करने योग्य हैं। जो मृग्य अर्थान् चौदह गुणस्थानिविद्याए जीवोंके आधारभूत हैं, अथवा अन्वेषण करनेवाहे भव्य जीवको अन्वेषण करनेमें अत्यन्त सहायक कारण हैं ऐसी गति आदिक मार्गणा हैं। शिष्य और उपाध्याय आदिक मार्गणाके उपाय हैं।

शंका-इस मुत्रमें मुगयिता, मृग्य और मार्गणोपाय इन तीनको छोड़कर केवल मार्गणाका ही उपवेश क्यों दिया गया है?

समाधान — यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, गीन आदि मार्गण(बाचक पद देशा-मर्शक हैं, इसलिये इस सुत्रमें कहीं गई मार्गणाओं से तत्संबन्धी दोप तीनेंका ग्रहण हो जाता है। अथवा मार्गणा पद दोप तीनेंका अविनाभावी है, इसलिये भी केवल मार्गणाका कथन करनेसे दोप तीनेंका ग्रहण हो जाता है।

जो प्राप्त की जाय उसे गित कहते हैं। गितिका ऐसा लक्षण करनेसे सिद्धोंके साथ अतिव्याप्ति देश भी नहीं आता है, क्योंकि, सिद्धोंके द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणोंका अमाव है। यदि केवलक्षानादि गुणोंको प्राप्त करने योग्य कहा जाये, सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि, केवलक्षानस्वरूप एक आत्मामें प्राप्य-प्रापकभावका विरोध है। उपाधिजन्य होनेसे कपायादिक भावोंको ही प्राप्त करने योग्य कहा जा सकता है। परंतु वे सिद्धोंमें पाये नहीं जाते हैं, इसलिये सिद्धोंके साथ ते अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है।

शंका — जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं। गतिका ऐसा लक्षण करने पर गमनरूप कियामें परिणत जीवके द्वारा प्राप्त होने योग्य ट्रव्यादिकको भी गति यह संज्ञा प्राप्त हो जावेगी, क्योंकि, गमनकियापरिणत जीवके द्वारा ट्रव्यादिक ही प्राप्त किथे जाने हैं?

र 'गम्यत इति गति ' एवम्च्यमाने गमनि ह्यापरिणत्जीवशायद्रव्यादीन।माप गतिव्यपदेश. स्यात् १ तद्य, गितिवामकमोद्योत्पन्नजीवपयीयस्येत्र गितिवाम्यप्पमातः । गमन वा गितिः । एव सति न्नामारामादिगमनस्यापि गिति व प्रसाव्यते । तन्न, भवाद भवसकातरेव विवक्षितःवातः । गमनहेतुर्वा गतिरियोप भण्यमाने शकटादेरापि गतिःव न्नाभोति । तन्न, भवातरगमनहेतोगितिनामकर्मणे। गतिःवाम्यपगमातः । जीः प्रः, दाः अत्र मार्गणाः । प्रकरणे गतिनामकर्मे न गृह्यते, वय्यमाणनारकादिगतियपनस्य नारकादिपयीये वेत्र समवातः । गोः जीः, मंः प्र, टीः १४६ः

नामिष गतिन्यपदेशः स्यादिति चेन्न, गतिकर्मणः समुत्पन्नस्यात्मपर्यायस्य ततः कथित्रद्भेदाद्विरुद्धप्राप्तितः प्राप्तकर्मभावस्य गतित्वाभ्युपगमे पूर्वोक्तदोषानुपपत्तः। भवाद्भवसंक्रान्तिर्वो गतिः। सिद्धगतिस्तद्विपर्यासात्। उक्तं च—

गइ-कम्म-विणिब्बता जा चेट्टा सा गई मुणेयव्वा । जीवा हु चाउगंगं गच्छंति ति य गई होह<sup>2</sup> ।। ८**४** ॥

प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । अक्षाणीन्द्रियाणि । अक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षं विषयोऽक्षजो बोधो वा । तत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि । शब्दस्पर्शरसरूपगन्ध-ज्ञानावरणकर्मणां क्षयोपश्रमाद् द्रव्येन्द्रियनिवन्धनादिन्द्रियाणीति यावत् । भावेन्द्रिय-कार्यत्वाद् द्रव्यस्येन्द्रियव्यपदेशः । नेयमदृष्टपरिकल्पना कार्यकारणोपचारस्य जगित

समाधान — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, गति नामकर्मके उद्यसे जे। आत्माके पर्याय उत्पन्न होती है वह आत्मांभ कथंचिन् भिन्न है अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है। और इसीलिये प्राप्तिरूप क्रियाके कर्मपनेको प्राप्त नारकादि आत्मपर्यायके गतिपना माननेमें एवीक दोप नहीं आता है।

अथवा, एक भवसे दुसरे भवमें जानेको गति कहते हैं। ऊपर जो गतिनामा नामकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाली पर्यायविशेषको अथवा एक भवसे दूसरे भवमें जानेको गति कह आये हैं, ठीक इससे विपरीतस्वभाववाली सिडगीत होती है। कहा भी है—

गतिनामा नामकर्मके उदयसे जो जीवकी चेष्टाविशेष उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। अथवा, जिसके निमित्तसे जीव चतुर्गतिमें जाते हैं उसे गति कहते हैं॥ ८४॥

जो प्रत्यक्षमें व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। जिसका खुलासा इसप्रकार है, अक्ष इन्द्रियके कहते हैं, और जो अभ्र अक्षके प्रति अर्थान् प्रत्येक इन्द्रियके प्रति रहता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो कि इन्द्रियोंका विषय अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञानक्ष्य पड़ता है। उस इन्द्रियविषय अथवा इन्द्रिय-ज्ञानक्ष्य प्रत्यक्षमें जो व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। वे इन्द्रियां राज्द, स्पर्श, रस, क्ष्य और गन्ध नामके ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपरामसे और द्रव्येन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न होती हैं। क्षयोपरामक्ष्य भावेन्द्रियोंके होने पर ही द्रव्येन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिये भावेन्द्रियों कारण हैं और द्रव्येन्द्रियोंको भी इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है। अथवा, उपयोगक्ष्य भावेन्द्रियोंकी उत्पत्ति द्रव्येन्द्रियोंके निमित्तसे होती है, इसलिये भावेन्द्रियों कार्य हैं और द्रव्येन्द्रियोंको इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है। यह कोई अद्यक्षस्पना नहीं है, क्योंकि, कार्यगत धर्मका कारणमें और कारणगत धर्मका कार्यमें उपचार जगन्में प्रसिद्धक्षि पाया जाना है।

१ गइउदयज्ञव जाया चउगइममणस्स हेउ त्रा हु गई। णारयित्रिक्खमाणुसदेवगइ ति य हवे चदुशा ॥ गी. जी. १४६०

सुप्रतिद्धस्योपलम्भात् । इन्द्रियवैकल्यमनोऽनवस्थानानध्यवसायालंकाद्यभावावस्थायां क्षयोपश्चमस्य प्रत्यक्षविषयव्यापाराभावात्तत्रात्मनोऽनिन्द्रियत्वं स्यादिति चेन्न, गच्छतीति गौरिति व्युत्पादितस्य गोशब्दस्यागच्छद्गोपदार्थेऽपि प्रवृत्त्युषलम्भात् । भवतु तत्र रूढिवललाभादिति चेदत्रापि तल्लाभादेवास्तु, न कश्चिद्दोषः । विश्रेषाभावतस्तेषां सङ्कर्म्यतिकरंक्षयेण व्यापृतिः व्यामोतीति चेन्न, प्रत्यक्षे नीतिनियमिते रतानीति प्रतिपाद्मात् । मङ्कर्व्यतिकराभ्यां व्यापृतिनिराकरणाय स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि इति वा वक्तव्यम् । स्वेषेषां विषयः स्वविषयस्तत्र निश्रयेन निणयेन रतानीन्द्रियाणि । संश्रयविषयः

शंका — इन्द्रियोंकी विकलता, मनकी चंचलता, और अनध्यवसायके सद्भावमें तथा प्रकाशादिकके अभावरूप अवस्थामें क्षयोपशमका प्रत्यक्ष विषयमें व्यापार नहीं हो सकता है, इसलिये उस अवस्थामें आत्माके अनिन्द्रियपना प्राप्त हो जायगा?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो गमन करती है उसे में। कहते हैं। इसतरह 'मो ' बाब्दकी ब्युत्पत्ति हो। जाने पर भी। नहीं। गमन करनेवाले में। पदार्थमें भी उस शब्दकी प्रकृति पाई जाती है।

शंका — भले ही गांपदार्थमं सिंदिके बलसे गमन नहीं करती हुई अवस्थामं भी गी-शब्दकी प्रवृत्ति होओ। किंतु इन्द्रियवेकस्यादिस्य अवस्थामं आत्माके इन्द्रियपना प्राप्त नहीं हो। सकता है?

समाधान —यदि ऐसा है तो आत्मामें भी इन्द्रियोंकी विकलता आदि कारणोंके गहने पर रूढ़िके बलसे इन्द्रिय शब्दका व्यवहार मान लेना चाहिये। ऐसा मान लेनेमें कोई दोप नहीं आता है।

शंका - इन्द्रियोंके नियामक विशेष कारणोंका अभाव होनेसे उनका संकर और व्यतिकररूपसे!व्यापार होने लगेगा। अर्थात् या तो वे इन्द्रियां एक दूसरी इन्द्रियके विषयको श्रहण करेंगी या समस्त इन्द्रियोंका एक ही साथ व्यापार होगा?

समाधान — ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि, इन्द्रियां अपने नियमित विषयमें ही रत हैं, अर्थात् व्यापार करती हैं, ऐसा पहले ही कथन कर आये हैं। इसलिय संकर और व्यतिकर देख नहीं आता है।

अथवा, संकर और व्यतिकरद्वारा विषयमें व्यापारक्षप दोषके निराकरण करनेके लिये इन्द्रियां अपने अपने विषयमें रत हैं, ऐसा रुक्षण कहना चाहिये। अपने अपने विषयकों स्वविषय कहते हैं। उसमें जो निश्चयसे अर्थात् अन्य इन्द्रियके विषयमें प्रवृत्ति न करके केवरु अपने विषयमें ही रत हैं उन्हें इन्द्रिय कहते हैं।

१ इत आरम्य 'इन्द्रिय 'शब्दम्य व्याख्यान्तं यात्रसमप्रपाठः गो जातकाटस्य 'मदि आवर्ण ' इस्यादि १६५ तमगाथायाः जीवतन्वप्रदीपिकार्टाकया प्रायेण समानः ।

२ संवेषां युगपत्प्राप्तिः सङ्गरः । परस्परिवेषयगमन व्यतिकरः । न्याः कुः चः पृः ३६०.

३ ' नीति ' इति पाठो नाम्नि । गोन्जी , जीन्यन, टीन् १६५०

यात्रस्थायां निर्णयात्मकरनेरभावात्तत्रात्मनोऽनिन्द्रियत्वं स्यादिति चेन्न, रूढिबललाभादुभयत्र प्रवृत्त्यविरोधात् । अथवा स्ववृत्तिरतानीन्द्रियाणि । संश्चयविषययनिर्णयादौ वर्तनं
वृत्तिः, तस्यां स्ववृत्तौ रतानीन्द्रियाणि । निर्व्यापारात्रस्थायां नेन्द्रियन्यपदेशः स्यादिति
चेन्न, उक्तोत्तरत्वात् । अथवा स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि। अर्थत इत्यर्थः, स्वेऽर्थे च निरतानीनिद्रयाणि, निरवद्यत्वानात्र वक्तन्यमस्ति। अथवा इन्द्रनादाधिपत्यादिन्द्रियाणि । उक्तं च-

अहमिदा जह देवा अविसेसं अहमह ति मण्णंता । ईसंति एकमेक्कं इंदा इव इंदिए जाण<sup>े</sup> ॥ ८५ ॥

रंगुका—संशय ओर विपर्ययरूप ज्ञानकी अवस्थामें निर्णयात्मक राति अर्थात् प्रवृत्तिका अमाय होनेसे उस अवस्थामें आत्माको अनिन्द्रियपनेकी प्राप्ति हो जावेगी ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, रुढ़िके बलसे निर्णयात्मक और अनिर्णयात्मक इन देनों अबस्थाओंमें इन्डिय शब्दकी प्रवृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अथवा, अपनी अपनी वृत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। इसका खुलासा इसप्रकार है। संदाय और विपर्ययज्ञानके निर्णय आदिके करनेमें जो प्रवृत्ति होती है उसे वृत्ति कहते हैं। उस अपनी अपनी वृत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं।

र्शका – जब इन्द्रियां अपने विषयमें व्यापार नहीं करती हैं तब उन्हें व्यापाररिहत अवस्थामें इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी ?

ममाधान—ऐसा नहीं कहना, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं कि रूढ़िके वलसे ऐसी अवस्थामें भी इन्टिय-व्यवहार होता है।

अथया, जो अपने अर्थमें निरत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। 'अर्थते ' अर्थात् जो निश्चित किया जाय उसे अर्थ कहते हैं। उस अपने विषयक्षप अर्थमें जो व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। इन्द्रियोंका यह लक्षण निर्दाप होनेके कारण इस विषयमें अधिक वक्तव्य कुछ भी नहीं है। अर्थान् इन्द्रियोंका यह लक्षण इतना स्पष्ट है कि पूर्वोक्त दोपोंको यहां अवकाश ही नहीं है।

अथवा, अपने अपने विषयका स्वतन्त्र आधिपत्य करनेसे इन्द्रियां कहलाती हैं। कहा भी है—

जिसप्रकार ग्रेवेयकादिमें उत्पन्न इस अहमिन्द्र देव में सेवक हूं अथवा स्वामी हूं इत्यादि

र यदिन्द्रस्या मना िलग याद वर्गण कर्मणा । उप जर तथा र ट दत्त विति तदिन्द्रियम् ॥
चीर जा , जार्यः, टा १६४ इदा जावा म त्रावरुद्धिमागपरमेमरत्तणआ । मात्ताद्दमेयमिदियमिह तिल्लिगाइ मावाओ ॥
मा ३०२० 'इदि 'प्रभारत्य 'दादता नम ' इन्द्रनादिन्द्र आमा (जाव ) सर्वविषयोपलिध्य (ज्ञान )
चीरालक्षणपरमञ्जयंयोगात् तस्य । लङ्ग । चर्मानानामाविलिङ्गमत्तामचन्तात् प्रदर्शनादुपलम्भनाद् -य जनाच जीवस्य । ठम्मिन्द्रियम । अभि सारकोर (इदिय )

२ गी. जी ७६४ यथा प्रवयकारिजाता अहामिन्द्रदेवा अत्महामिति स्वामिन्स्यादिविशेषणन्य नन्यमाना

चीयत इति कायः । नेष्टकािच्येन व्यभिचारः पृथिव्यादिकमभिरिति विशेष-णान् । औदािकािदकमभिः पुद्रलियिपिकिभिश्चीयत इति चेन्न, पृथिव्यादिकमणां सहकारिणामभावे ततश्चयनानुषपत्तः । कामणश्चरीरम्थानां जीवानां पृथिव्यादिकमभिश्चित-नोकमेपुद्रलाभावादकायत्वं स्यादिति चेन्न, तचयनहेतुकमणस्तत्रापि सन्यतस्तद्व्यपदेशस्य न्याय्यत्वात् । अथवा आत्मप्रश्चन्यपचितपुद्रलिण्टः कायः । अत्रापि स दोषा न निर्वायत

विशेषभावमे गहित अपनेको मानेत हुए एक एक होका अर्थात् कोई किमीकी आज्ञा आदिके पराधीन न होते हुए स्वयं स्वामीपनेको प्राप्त होते हैं. उसीप्रकार इन्द्रियों भी अपने अपने स्पर्शादिक विषयका ज्ञान उत्पन्न करनेम समर्थ हैं और दूसर्ग इन्द्रियोंकी अपेक्षाने गहित हैं, अत्रुच अहमिन्टोंकी तरह इन्द्रियों जावना चाहिये।

जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं। यहां पर जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं ऐसी व्याप्ति वना लेने पर कायकों। लोएकर ईंट आदिके संचयरूप विषक्षमें भी यह व्याप्ति यदित है। जाती है, अतुएव व्याप्तचार देए आता है।ऐसी शंका मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसत्तरह ईंट आदिके संचयके साथ व्याप्तचार देए भी नहीं। आता है, क्योंकि, पृथिवी आदि कमेंकि उद्यस्त इतना विशेषण जोएकर हैं। 'जो संवित्त किया जाता है ' उसे काय कहते हैं ऐसी व्यारचा की गई है।

द्याका - पुरुष्ठियाका औदारिक आदि कमेंकि उद्यस्य के संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं, कायकी ऐसी ध्यारया क्यों नहीं की गई है ?

समाधान — एसा नहीं है, क्योंकि, सहकारीरूप पृथियो आदि नामकर्मके असाय रहने पर केवल औरारिक आदि नामकर्मके उद्ग्रेस नोकर्मवर्गणाओंका संचय नहीं है। सकता है।

द्यंका-- कार्मणकाययेशमं स्थित जीवके पृथिवी आदिके द्वारा संचित हुए नोकर्म-पद्रस्टका अभाव होनेसे अकायपना प्राप्त है। जायगा ?

समाधान—ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्वोंकि, ने(कमेरूप पृह्टोंके संचयका कारण पृथिबी आदि कमेसहकृत औदारिकादि नामकर्मका उदय कामणकाययोगरूप अवस्थामें भी पाया जाता है, इसालिये उस अवस्थामें भी कायपनेका व्यवहार बन जाता है।

अथवा, योगरूप आन्माकी प्रवृत्तिमें संचित हुए औदारिकादिरूप पृह्ळीपण्डको काय कहते हैं)

र्युका — कायका इसप्रकारका लक्षण करने पर भी पहले जो देख दे आये हैं, वह दूर नहीं होता है। अर्थात् इसतरह भी जीवके कार्मणकाययोगरूप अवस्थामें अकायपनेकी प्राप्ति होती है।

एकेके मन्त्रा आज्ञाद्यामस्परतन्त्राः सन्तः ईशतः प्रमासन्त स्यामिमातः ययस्ति, तथा स्पर्शनादान्द्रियाण्यपि स्पर्शादि स्वस्वविषयेषु ज्ञानम् पाद्यियतमाशते, परानपक्षया पमयस्ति, ततः कारणादहमि हा इव इस्टियाणि इति । जीस्पर्राटीः इति चेन्न, आत्मप्रवृत्त्युपचितकर्मपुद्रलिपण्डस्य तत्र सत्त्वात् । आत्मप्रवृत्त्युपचितनोकर्म-पुद्रलिपण्डस्य तत्रासत्त्वान्न तस्य कायव्यपदेश इति चेन्न, तचयनहेतुकर्मणस्तत्रास्तित्व-तम्मस्य तद्व्यपदेशसिद्धेः । उक्तं च—

अप्पष्पबुत्ति-संचिद-पोग्गल-पिंडं त्रियाण कायो ति । सा जिणमदम्हि मणिओ पुरुविकायादयो सो दो ॥ ८६ ॥ जह भारवहो पुरिसो वहद मरं गेण्हिजण कायोछि । एमेव वहद जीवे। कम्म-मरं काय-कायोछि ॥ ८७ ॥

युज्यत इति योगः । न युज्यमानवटादिना व्यभिचारम्तम्यानात्मधर्मत्वात् । न

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, योगसप आत्माकी प्रवृत्तिसे मंचित हुए कमेंसप पृद्दरुपिण्डका कामेणकाययोगस्प अवस्थामें सद्भाव पाया जाता है। अर्थान् जिससमय आत्मा कामेणकाययोगकी अवस्थामें होता है उस समय उसके बानावरणादि आठों कमोंका सद्भाव रहता ही है, इसिटिये इस अयेकासे उसके कायपना वन जाता है।

शंका — कामणकाययोगस्य अवस्थामें ये।गरूप आत्मार्का प्रवृत्तिने संचयको प्राप्त हुए ने(कर्म एइल्)पण्डका असस्य है।नेके कारण कामणकाययोगमें स्थित जीवके 'काय 'यह व्यपदेश नहीं बन सकता है?

सम्धान — नं(कर्म पहल्दिएण्डेक सञ्चयक कारणभूत कर्मका कार्मणकायये।गरूप अव-स्थाम सङ्गाय होनेसे कार्मणकायये।गर्मे स्थित जीवके 'काय' यह संज्ञा वन जाती है। कहा भी है—

योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसे संचयकी प्राप्त हुए ओद्दिरकार्दरूप पढ़लपिण्डकी काय समझना चाहिये। वह काय जिनमतमें पृथिचीकाय आदिके भदमे छह प्रकारका कहा गया है। और वे पृथिची आदि छह काय जसकाय और स्थावरकायके भेदसे दो प्रकारके होते हैं॥ ८६॥

जिसप्रकार भारको ढोनेवाला एरुप कावड़को लेकर भारको ढोना है, उसीप्रकार यह जीव शर्रारह्मपी कावड़को लेकर कमेरुपी भारको ढोना है। ८७॥

जो संयोगकी प्राप्त है। उसे योग कहते हैं। यहां पर जो जो संयोगकी प्राप्त है। उसे योग कहते हैं ऐसी व्याप्ति करने पर संयोगकी प्राप्त है। नेवाले वन्त्रादिकसे व्याभचार है। जायगा। इसप्रकारकी शंकाकी मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह संयोगकी प्राप्त है।ने-वाले वस्त्रादिकसे व्यभिचार दोप भी नहीं आता है, क्योंकि, संयोगको प्राप्त है।नेवाले वस्त्रादिक आत्माके धूम नहीं हैं। जो जो संयोगकी प्राप्त है। उसे योग कहते हैं इसप्रकारकी व्याप्तिमें

१ जाई अविणासावी तसथा। १ उदयजा उने काओ । सी जिल्माकी रह सीण जा पृथ्वीकायादि उन्सेओ ॥ सी. जी १८१०

२ गी. जी. २०२. ह्यांके यथा सारवह, पुरुष, कार्बाटक सारं गृही वा विश्वीक्षतस्थान वटनि नर्यात पापयनि पत्री समगरिजीतः औद्योरकादिनोक्तिक्कश्रिकामजानावरणादिक सकर्मगारं गृही वा नामयोनिर पानानि वटित ! नाः ४०, सः कषायेण व्यभिचारम्तस्य कर्मादानहेतुत्वाभावात् । अथवात्मप्रवृत्तेः कर्मादानिवन्धनवीयों-त्यादो योगः । अथवात्मप्रदेशानां सङ्कोचिवकोचो योगः । उक्तं च—

> मणसा वचसा काण्ण चात्रि जुत्तस्स त्रिरिय-परिणामो । जीवस्स प्याणियोजो जोगो ति जिणोहि णिहिटो ॥ ८८ ॥

वेद्यत इति वेदः । अष्टकर्मीद्यस्य वेद्व्यपदेशः प्रामीति वेद्यन्वं प्रत्यविशेषादिति चेत्र, 'सामान्यचोदनाश्र विशेषण्यवतिष्ठन्तं ' इति विशेषावर्गतः 'रुटितन्त्रा व्युत्पत्तिः ' इति वा । अथवात्मप्रवृत्तेः सम्मोहोत्पादी वेदः । अत्रापि मोहोद्यस्य सकलस्य वेद्व्यप-

आत्मधर्मकी मुख्यता होनेसे यद्यपि संयोगके। प्राप्त होनेवाले वस्त्रादिकका निराकरण है। जायगा फिर भी कपायका निराकरण नहीं है। सकता है, क्योंकि, कपाय आत्माका धर्म है और संयोगको भी प्राप्त होता है। इसल्छिये जो जो संयोगको प्राप्त है। उसे योग कहते हैं यह व्याप्ति कपायमें भी घटित होती है, अत्रुप्त कपायक साथ व्याभिचार देए आ जाता है। ऐसी शंकाको मनमें धारण करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह कपायके साथ भी व्याभिचार देए नहीं आता है, क्योंकि, कपाय कमीं अबहुण करनेमें कारण नहीं। पड़ती है। अथवा, प्रदेश-परिस्पन्दरूप आत्माकी प्रवृत्तिके निमित्तने कमींके ग्रहण करनेमें कारण नहीं। पड़ती है। अथवा, प्रदेश-परिस्पन्दरूप आत्माकी प्रवृत्तिके निमित्तने कमींके ग्रहण करनेमें कारण नहीं। क्योंको उत्पत्तिको योग कहते हैं। अथवा, आत्माके प्रदेशोंके संकोच और विस्ताररूप होनेको योग कहते हैं। कहा भी है—

मन, वचन और कार्यक निमित्तसं होनेवाली कियांस युक्त आत्माके जो विधिविशेष उत्पन्न होता है उसे योग कहते हैं। अथवा, जीवके प्रीणयोग अर्थान् परिरूपःद्रूप कियाको योग कहते हैं। ऐसा जिनेन्द्रदेवने कथन किया है॥ ८८॥

जो बेदा जाय, अनुभव किया जाय उसे बेद कहते हैं।

शंका— वेदका इसप्रकारका रुक्षण करने पर आठ कर्मों उदयका भी वेद संज्ञा प्राप्त हो जायगी, क्योंकि, वेदनकी अपेक्षा वेद और आठ कर्म देनों ही समान हैं। जिसतरह वेद वेदनक्रप है, उसीतरह ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका उदय भी वेदनरूप है?

समाधान — ऐसा नई। समझना चाहिये, क्योंकि सामान्यरूपमें की गई कोई भी प्रक्रपणा अपने विशेषोंमें पाई जाती है, इसिलये विशेषका ज्ञान है। जाता है। अथवा, गीड़िक शब्दोंकी ब्युत्पत्ति सिंड्के आधीन होती है, इसिलये वेद शब्द पुरुपवेदादिमें रूढ़ होनेके कारण 'वेद्यते ' अर्थात् जो वेदा जाय इस द्युत्पत्तिमें वेदका ही ग्रहण होता है, ज्ञानावरणादि आठ कमौंके उदयका नहीं।

१ पुरम्ळविवाइदेहाद्दण्ण मणत्रयणकाय जत्तरम । जावरम जा हु सत्ता कस्मागमकारण जीगो । गी जी ६१६. मणसा वयमा काण्ण वावि जत्तरम विरियपिणामी । जीवरम जपणा-जी म जीगगणी जिलकराओं ॥ ते और जीगण जहा रत्तताई घडस्म परिणामी । जीवकरणप्रजीए विरियमिव तहप्रपारणामी ॥ जीगा विरिय थामी जिल प्रकामी तहा चेठा । सत्ती सामन्य ति य जीगस्म इवति प-जाया ॥ स्था मृ. १०१०

देशः स्यादिति चेन्न, अत्रापि रूढिवशाहेदनाम्नां कर्मणामुदयस्यव वेदव्यपदेशात् । अथवा-त्मप्रवृत्तेर्मेथुनसम्मोहोत्पादो वेदंः । उक्तं च---

> वेदस्सुदीरणाए वाळतं पुण णियच्छदे बहुसो । थी-पुं-णयुंसए वि य वेए ति तओ हवड वेओ ॥ ८९ ॥

मुखदुःग्वबहुश्चस्यकर्मक्षेत्रं कृपन्तीति कपायाः । 'कपन्तीति कपायाः ' इति किमिति न च्युत्पादितः कपायश्चदक्षेत्र, ततः संशयोत्पनेः प्रतिपत्तिगौरवभयाच । उक्तं च—

अथवा, आत्मप्रवृत्ति अर्थान् आत्माकी चेतन्यरूप पर्यायमें सम्मोह अर्थान् राग हेपहर्प चित्तविक्षेपके उत्पन्न होनेके। मोह कहते हैं। यहांपर मोह शब्द वेदका पर्यायवाची है।

शंका — इसप्रकारके लक्षणके करने पर भी संदूर्ण मोहके उदयको वेद संज्ञा प्राप्त हो जावेगी, क्योंकि, वेदकी तरह देख मोट भी व्यामोहको उत्पन्न करता है ?

ममाधान—ऐर्सा दांका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि कहिके बलसे वेद नामके कमेके उदयको ही वेद संज्ञा प्राप्त है।

अथवा, आत्मप्रवृत्ति अर्थान् अत्माकी चेनन्यरूप पर्शयमें मेथुनरूप चित्तविक्षेपके उत्पन्न होनेको वेद कहते हैं। कहा भी है—

वेदकर्मकी उदीरणांसे यह जीव नाना प्रकारके बालभाव अधीन वांचल्यको प्राप्त होता है और स्त्रीमाव, पुरुषभाव तथा नपुंसकभावका वेदन करता है, इसलिये उस वेदकर्मके उदयस प्राप्त होनेवाल भावको वेद कहते हैं॥ ८९.॥

मुख, दुःस्वरूपी नाना प्रकारके धान्यकी उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी क्षेत्रको जो कर्पण करनी हैं, अर्थान् फल उत्पन्न करनेके योग्य करनी हैं, उन्हें क्लाय कहने हैं।

शंका — यहां पर कपाय शब्दकी, 'कपःनीति कपाया ' अर्थान् जो कमें उन्हें कपाय कहने हैं, इसप्रकारकी ब्युन्यिन क्यों नहीं की ?

समाधान—'जो कसं उन्हें कपाय कहते हैं कपाय शब्दकी इसप्रकारकी ब्युत्पत्ति करने पर कपनेवाले किसी भी पदार्थको कपाय माना जायगा। अनः कपायों के स्वरूप समझने में संशय उत्पन्न हो सकता है, इसल्थि जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं इसप्रकारकी ब्युत्पत्ति नहीं की गई। तथा, उक्त ब्युत्पत्तिसे कपायों के स्वरूपके समझने में किठनता जायगी, इस भीतिसे भी 'जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं' कपाय शब्दकी इसप्रकारकी ब्युत्पत्ति नहीं की गई। कहा भी है—

१ पुरिमिच्छिसदवेदोदयण पुरिमिच्छिमटओ साथै। णामोद्येण द वे पाण्ण समा कीट विसमा॥ वेदरमुदीर-भाष परिणामस्य य हेवेडज समोती। समोतेण ण जाणदि जीतो टि गुण व दोस सा स्थित जी २०१, २०२.

र प्रतिप्र 'सेओं 'इति पाठः ।

#### मुद्द-दुक्व-सुबद्द-सस्सं कम्म-क्वेत्तं कसेदि जीवस्स । संसार-दूर मेरं तेण कसायो चि णं बेति ॥ ९०॥

भ्तार्थप्रकाशकं ज्ञानम् । मिथ्यादृष्टीनां कथं भृतार्थप्रकाशकिमिति चेन्न, सम्यङ्-मिथ्यादृष्टीनां प्रकाशम्य समानतोपलम्भात् । कथं पुनम्नेऽज्ञानिन इति चेन्न, मिथ्या-त्वोद्यात्प्रतिभामितेऽपि वस्तुनि संशयविपययानध्यवसायानिवृत्तितस्तेपामज्ञानितोक्तेः । एवं सति दर्शनावस्थायां ज्ञानाभावः स्यादिति चेन्नप दोपः, इष्टत्वात् । कालस्त्रेणं सह

मुख, दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाल तथा जिसकी संसारकप मर्यादा अत्यन्त दुर है ऐसे कर्महपी क्षेत्रको जो कर्पण करती हैं उन्हें कपाय कहते हैं ॥ ९० ॥ सत्यार्थका प्रकाश करनेवाली शक्तिविशेषको ज्ञान कहते हैं ।

शंका-भिध्यादिष्योंका ज्ञान भूतार्थका प्रकाशक केसे है। सकता है ?

समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि, सम्यग्दिष्ट और मिथ्यादिष्टियोंके प्रकाशमें समानता पाई जाती है।

यंद्रा—यदि दोनोंके प्रकाशमें समानता पाई जाति है. ते किर मिथ्याहाँप्रजीव अज्ञानी किसे हो सकते हैं ?

समाधान — यह दांका ठीक नहीं है, क्योंकि, मिथ्यात्वकर्मके उदयंस वस्तुके प्रात-भासित होनेपर भी संदाय, विपर्यय और अनध्यवसायकी निवृत्ति नहीं। टेलिसे सिथ्यादिष्टियोंकी अक्कानी कहा है।

श्रंका -- इसतरह मिथ्यार्दाष्ट्रयेको अज्ञानी मानने पर दर्शनोपयोगकी अवस्थामे ज्ञानका अभाव प्राप्त हो जायगा ?

समायान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, दशीनोपयोगकी अवस्थामें झाने।पयोगका अभाव इप्र ही है।

शंका - यदि ऐसा मान लिया जांच तो इस कथनका कालानुयोगमें आये हुए 'एगजीवं

१ सा. जा. २८२. अत्र सि यादश्चादिजायम अपिरणासक्य बाज प्रभीतिस्य यनसारपदंशसद्धसंक्यान- छक्षणे क्षेत्रे उ वा क्रीधादिकपायमामा जीवस्य नत्य पुनरिष मालादिसामश्रीत्रीत्व्यमण प्रमुख्द राठक्षणबहुविष्ठधा यानि अनाधनिधनसमारदस्मीमानि यथा स्थितिन सर्वति । बा उपर्युपि जपति इति । चि विलेखन । इ यस्य धानीविछेखनार्थ ग्रहात्वा निर्मतिष्ठ्येक कपायश दस्यार्थनिरूपण आचायण जनामिन । जी प्रस्ता, क यतेऽस्मिन प्राणी पुनः पुनराहित्मावमनुभवित कपापल समाणकन्य गिरित । कपा समारः तिस्मानमन्तादयन्ते माजन्यस्मित्र समान्त इति कपायाः । यदा कपायाः इय कपाया, यथा ति नुविरकादिकपायक प्राप्ते वासमि मि जणादिरागः शिष्यिति निर्मत्वातिष्टितं तिथेत्वक श्रिते आत्मानि कर्म सवत्यतं शि स्थितिक च जायते, तदाय वातस्थितः । अभि रास्को

(कसाय)

२ फारुपदेनाम भारतस्य मंद्रियः । त । असंसर्भायापुर्वा सामादिभार्यणानां भारतः यतिपादिकः ।

विरोधः किन्न भवेदिति चेन्न, तत्र क्षयोपशमस्य प्राधान्यात् । विषय्यः कथं भूतार्थप्रकाशक इति चेन्न, चन्द्रमस्युपलभ्यमानिहत्वस्यान्यत्र सन्वतम्तस्य भूतत्वोषपत्तेः ।
अथवा सद्भावविनिश्रयोपलम्भकं ज्ञानम् । एतेन मंश्चयविषययानध्यवसायावस्थास्
ज्ञानाभावः प्रतिपादितः स्यान्, ग्रुद्धनयविवक्षायां तन्त्वाथोपलम्भकं ज्ञानम् । ततो
मिण्यादृष्टयो न ज्ञानिन इति सिद्धं द्रव्यगुणपर्यायाननेन जानानीति ज्ञानम् । अभिन्नस्य
कथं करणत्विमिति चेन्न, सर्वथा भेदाभेदे च स्वरूपहानिप्रमङ्गादनेकान्ते स्वरूपोपलब्धेन तस्य

पर्च अणादिओं अपञ्जर्वासदों 'इत्यादि सृत्रके साथ विरोध क्यों नहीं प्राप्त हो जायमा ? अर्थात् कालानुयोगमें ज्ञानका काल एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त आदि आया है। और यहां पर द्र्यानोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानका अभाव बनलाया है, इसलिय यह कथन परस्पर विरुद्ध है। अतः द्र्यानोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानका अभाव केसे माना जा सकता है, क्योंकि, इस कथनका कालानुयोगके सुत्रसे विरोध आता है?

समाधान — ऐसी दांका करना टीक नहीं है, क्योंकि, कालानुयोगमें जो ज्ञानकी अपेक्षा कालका कथन किया है, वहां क्षये।पदामकी प्रधानना है ।

शंका - विपर्ययज्ञान (मिथ्याज्ञान) मन्यार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

समाधान —ऐसी दांका ठीक नहीं, क्योंकि, चन्द्रमामें पाये जानेवाले द्वित्वका दुसरे पदार्थीम सत्त्व पाया जाता है, इसल्लिय उस ज्ञानमें भृतार्थता बन जाती है।

अथवा, सङ्गाव अर्थात् वस्तु-स्वस्पका निश्चय करानेवाले धर्मको ज्ञान कहते हैं। ज्ञानका इसप्रकारका लक्षण करानेसे संदाय, विषयिय और अनध्यवसायस्प अवस्थामें ज्ञानका (सम्यग्ञानका) अभाव प्रतिपादित हो जाता है। कारण कि, शुद्ध-निश्चयनयकी विवक्षामें वस्तु-स्वरूपका उपलम्भ करानेवाले धर्मको ही ज्ञान कहा है। इसलिये मिथ्यादृष्टी जीव ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। इसप्रकार जिसके द्वारा दृष्य, गुण और पर्यायोंको जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं यह बात सिद्ध हो जाती है।

शंका — ज्ञान तो आत्मास अभिन्न है, इसलिये वह पदार्थीके जाननेके प्रति साधकतम कारण कैसे हो सकता है?

समाधान — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, साधकतम कारणरूप झानको आत्मासे सर्वथा भिन्न अथवा अभिन्न मान लेने पर आत्माके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आता है, और कथंचित् भिन्न अथवा अभिन्नस्वरूप अनेकान्त्रके मान लेने पर वस्तुस्वरूपकी उपलिध होती हैं। इसलिये आत्मासे कथंचित् भेदरूप झानको जाननेरूप कियाके प्रति साधकतम कारण मान

ता प्रतिपादितानि च स्त्राणि काळस्त्राणि वेयानि । प्रकृते च 'णाणाण्यादेण मदिअण्णाणिसदशण्णाणिस् भिष्णिदिही ओष (काळानः स्. २६६.) ओषण भिष्णिदिही केविचर काळादा होति 'णाणाजीव पट्ट सब्बद्धा राळानः स् २१०.) एग्रजीव पट्टच अणादिओ अपज्ञयसिदी, अणादिओ सपज्ञयसिदी, सादिओ सपज्ञवसिदी। (काळानः स्. ३.) छ जीः ाः स्. करणत्वविरोध इति । उक्तं च--

जाणइ तिकाल-सीटण द्व्य-गुणे पज्रण य बर्ने मेणू । पचक्खं च परोक्यं अणेण णाणे कि णं बेति ॥ ९१ ॥

संयमनं संयमः। न द्रव्ययमः संयमम्तस्य 'सं' शब्देनापादितत्वात् । यमन समितयः सन्ति, तास्त्रसतीषु संयमोऽनुपपन्न इति चन्न, 'सं' शब्देनात्मसात्कृताशेषसमिति-त्वात् । अथवा व्रतसमितिकपायदण्डेन्द्रियाणां धारणानुपालनिग्रहत्यागजयाः संयमः । उक्तं च—

लेनेमं कोई विरोध नहीं आता है।

विशेषार्थ — यदि धर्मको धर्मासे सर्वथा भिन्न माना जावे तो दोनोंकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो जानेके कारण यह धर्म हे और यह धर्मा है अथवा यह धर्म इस भर्माका है, इसप्रकारका व्यवहार ही नहीं बन सकता है। इसिलेये निहिन्नत धर्मके अभावमें वस्तुके विनाशका प्रसंग आता है। और यदि धर्मके: धर्मीसे सर्वथा अभिन्न माना जावे तो धर्म और धर्मी इसप्रकारका भेदरूप व्यवहार नहीं वन सकता है, क्योंकि, सर्वथा अभेद मानने पर इन दोमेंसे किसी एकका ही अस्तित्व सिद्ध होगा। उनमेंसे यदि केवल धर्मका ही अस्तित्व मान लिया जावे, तो उसके लिये आधार नाहिये, क्योंकि, कोई भी धर्म आधारके विना नहीं रह सकता है। और यदि केवल धर्मीका अस्तित्व मान लिया जावे तो धर्मके विना उसकी स्वतन्त्र मत्ता नहीं सिद्ध हो सकती है। इसलिये धर्मके धर्मीसे कथेचिन् भिन्न और कथेचित् अभिन्न ही मानना चाहिये। इसतरह अनेकान्तके मानने पर ही धर्म-धर्मी व्यवस्था बन सकती है और धर्म-धर्मी व्यवस्था के सिद्ध हो जाने पर जानके। साधकतम कारण माननेमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं आता है। कहा भी है—

जिसके द्वारा जीव त्रिकालविष्यक समस्त द्रव्य उनके गुण ओर उनकी अनेक प्रकारकी पर्यायोंको प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे जीन उसकी जीन कहते हैं ॥ ११॥

संयमन करनेको संयम कहते हैं। संयमका इसप्रकारका लक्षण करने पर द्रव्य-यम अर्थान् भावचारित्रशृत्य द्रव्यचारित्र संयम नहीं हो सकता है, क्योंकि, सथम शब्दमें ग्रहण किये गये 'सं शब्दसे उसका निराकरण कर दिया है।

जदा— यहां पर यमसे समितियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, समितियोंके नहीं होने पर संयम नहीं बन सकता है ?

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं हैं. क्योंकि, संयममें दिये गये 'संं शब्दसे संपूर्ण समितियोंका ग्रहण हो जाता है।

अथवा, पांच व्रतोंका धारण करना, पांच समितियोंका पालन करना, कोधादि कषायोंका निग्रह करना, मन, वचन और कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना और पांच इन्द्रियोंके विषयोंका जीतना संयम है। कहा भी है— वय-सिमइ-कसायाणं दंडाण तहिदियाण पंचण्हं । धारण-पालण-णिग्गह-चाग-जया संजमेः भणिओं ॥ ९२ ॥

दृश्यते इनेनेति द्रश्चनम् । नाक्ष्णालोकेन चातिष्रसङ्गम्तयोरनात्मधर्मत्वात् । दृश्यते इायते इनेनेति दर्शनमित्युच्यमाने ज्ञानदर्शनयोरिवशेषः स्यादिति चेन्न, अन्तर्बिहर्भुखयो-श्वित्प्रकाशयोर्दर्शनज्ञानव्यपदेशमाजोरेकत्वविरोधात् । कि तचैतन्यमिति चेन्निकालगोच-रानन्तपर्यायात्मकस्य जीवस्वरूपस्य स्वक्षयोपशमवशेन संवेदनं चैतन्यम्। स्वतो व्यतिरिक्त-

अहिंसा, सत्य, अचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिश्रह इन पांच महावतांका धारण करनाः ईयो, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेप, उत्सर्ग इन पांच समितियांका पाळनाः क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चार कपायोंका निग्रह करनाः मन, वचन और कायक्रप तीन दण्डोंका त्याग करना और पांच इन्द्रियोंका जयः इसको संयम कहते हैं ॥ ९२ ॥

जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात् अवलोकन किया जाय उसे दर्शन कहते हैं। दर्शनका इसप्रकारका लक्षण करने पर चक्ष इन्द्रिय और आलोक भी देखनेमें सहकारी होनेसे उनमें दर्शनका लक्षण चला जाता है, इसालिये अनिप्रसङ्ग दोष आता है। शङ्काकारकी इसप्रकारकी शङ्काको मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह चक्ष इन्द्रिय और आलोकके साथ अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, चक्ष इन्द्रिय और आलोक आत्माके धर्म नहीं हैं। यहां चक्षुसे द्रव्य चक्षुका ही ग्रहण करना चाहिये।

शंका — जिसके द्वारा देखा जाय, जाना जाय उसे दर्शन कहते हैं। दर्शनका इसप्रकार लक्षण करने पर बान और दर्शनमें कोई विशेषना नहीं रह जानी है, अर्थात् दोनों एक हो जाते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अन्तर्मुख चित्प्रकाशको दर्शन और बहिर्मुख चित्प्रकाशको ज्ञाम माना है, इसिल्ये इन दोनोंके एक होनेमें विरोध आता है।

रांका--वह चैतन्य क्या वस्तु है?

समाधान—त्रिकालविषयक अनन्तपर्यायरूप जीवके स्वरूपका अपने अपने क्षयोप-शमके अनुसार जो संवेदन होता है उसे चेतन्य कहते हैं।

शंका-अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोंके ज्ञानको प्रकाश कहते हैं, इसलिये अन्तर्मुख

१ गो. जी. ४६५.

२ उत्तरक्षानात्पत्तिनिमित्तः यत्त्रयन्त तृष्ट्य यत्स्वस्यात्मनः परिश्कंदनमवलंकन तहर्शन भण्यते । तदनःतरं यद बहिविषयं विकत्परूपेण पदार्थप्रहणः तःक्षानमिति वातिकम् । यथा कोर्याप पुरुषो घटविषयविकत्यं पृवेशास्ति, पंजन्यपरिक्षानार्थं चित्ते जाते सति घटविकत्पाद स्याहत्य यत्म्बरूपं प्रथममवलंकन परिश्कंदनं करोति तहर्शनमिति ॥ तदनन्तर पटोटयमिति निश्रय यद बिह्विषयरूपेण पदार्थग्रहणविकत्प करोति तद् ज्ञान भण्यते। हु. इ. स. पृ ८१-८२.

बाह्यार्थावगितः प्रकाश इत्यन्तर्विहमुन्ययोश्वित्प्रकाशयोजीनात्यनेनात्मानं बाह्यमर्थमिति च ज्ञानमिति सिद्धत्वादेकत्वम्, ततो न ज्ञानदर्शनयोभंद इति चेन्न, ज्ञानादिव दर्शनात् प्रतिकर्मव्यवस्थाभावात् । तह्यस्त्वन्तर्वाद्यमामान्यग्रहणं दर्शनम्, विशेषग्रहणं ज्ञानमिति चेन्न, सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनो विक्रमेणोषलम्भात् । सोऽप्यस्तु न कश्विद्धिरोध इति चेन्न, 'हंदि दुवे णित्थ उवज्ञोगा' इत्यनेन सह विरोधात् । अपि च न ज्ञानं प्रमाणं सामान्यव्यतिरिक्तिविशेषस्यार्थिकियाकतृत्व प्रत्यसमर्थत्वतोऽवस्तुनो ग्रहणात् । न तस्य ग्रहणमि सामान्यव्यतिरिक्ते विशेष द्यवन्तिन कर्तृकर्मम्पाभावात्। तत एव न दर्शनमिष

चैतन्य और बहिर्मुस प्रकाशके होने पर जिसके हारा यह जीव अपने स्वरूपको और पर पदार्थोंको जानता है उसे बान कहते हैं। इसप्रकारकी व्यास्थाके सिद्ध हो जानेसे बान और दर्शनमें एकता आ जाती है, इसल्यि उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता है?

सामधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, जिसतरह ज्ञानके द्वारा यह घट है, यह पट है, इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिनियत कर्मकी व्यवस्था होती है उसतरह दर्शनके द्वारा नहीं होती है, इसलिये इन दोनोंसे भेद है।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्तरंग सामान्य और बहिरंग सामान्यको ग्रहण करनेवाला दर्शन है तथा अन्तर्वाद्य विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, ऐसा मान लेना चाहिये ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, सामान्य और विशेषात्मक वस्तुका क्रमके विना ही ग्रहण होता है !

शंका—यदि मामान्यविशेषात्मक वस्तुका क्रमके विना ही ग्रहण होता है ते वह भी रहा आओ, ऐसा मान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, ' छक्षस्थोंके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं ' इस कथनके साथ पूर्वोक्त कथनका विगेध आता है !

दूसरी बात यह हैं, कि सामान्यको छोड़कर केवल विशेष अर्थिकया करनेमें असमर्थ है। और जो अर्थिकया करनेमें असमर्थ होता है वह अवस्तुरूप पड़ता है, अतण्य उसका ग्रहण करनेवाला होनेके कारण बान प्रमाण नहीं हो सकता है। तथा केवल विशेषका ग्रहण भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि, सामान्यरहित, अवस्तुरूप केवल विशेषमें कर्ताकर्मरूप व्यवहार नहीं बन सकता है। इसतरह केवल विशेषको ग्रहण करनेवाले बानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं होनेसे केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाले दर्शनको भी प्रमाण नहीं मान सकते हैं। अर्थान, जब कि सामान्यरहित विशेष और विशेषर्यहत सामान्य वस्तुरूपसे सिद्ध ही नहीं होते हैं तो केवल विशेषको ग्रहण करनेवाला बान और केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाला दर्शन प्रमाण कैसे माने जा सकते हैं?

प्रमाणम् । अस्तु प्रमाणाभाव इति चेन्न, प्रमाणाभाव मवस्याभावप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात् । ततः सामान्यविशेषात्मकवाह्यार्थप्रहणं ज्ञानं, तदात्मकम्बद्धप्रहणं द्रश्नभिति सिद्धम् । तथा च ' जं मामण्णं गहणं तं दंमणं ' इति वचनेन विरोधः स्थादिति
चेन्न, तत्रात्मनः सकलवाद्यार्थमाधारणत्वतः सामान्यव्यपदेशभाजो प्रहणात् । तदपि
कथमवसीयत इति चेन्न, 'भावाणं णेव कहु आयारं ' इति वचनात् । तद्यथा, भावानां
वाद्यार्थनामाकारं प्रतिकर्मव्यवस्थामकृत्वा यद् ग्रहणं तद्दर्शनम् । अस्यैवार्थस्य पुनर्षि

शंका-यदि ऐसा है, ते। प्रमाणका अभाव ही क्यें। नहीं मान छिया जाय ?

समाधान — यह ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रमाणका अभाव मान छेने पर प्रमेय, प्रमाता आदि सभीका अभाव मानना पट्रेगा।

शंका - यदि प्रमेयादि सभीका है। अभाव होता है ना होओ?

समाधान - यर भी ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रमेयादिका अभाव देखनेमें नहीं आता है, किन्तु उनका सद्भाव ही दृष्टिगीत्वर होता है। अतः सामार्थ्यविशेषात्मक बाह्य पदार्थको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है और सामार्थ्यविशेषात्मक आत्मरूपको ग्रहण करनेवाला दर्शन है, यह सिद्ध हो जाता है।

शंका — उक्त प्रकारसे दर्शन और झानका स्वरूप मान लेन पर 'वस्तुका जो सामान्य यहण होता है उसको दर्शन कहते हैं 'परमागमके इस वजनके साथ विरोध आता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, आत्मा संपूर्ण बाद्य पदार्थोंमें साधारणरूपसे पाया जाता है, इसलिये उक्त बचनमें सामान्य संज्ञको शक्त आत्माका ही सामान्य पदसे ग्रहण किया गया है।

शंका - यह कैसे जाना जाय कि यहां पर सामान्य पदसे आत्माका ही ग्रहण किया है ?

समाधान — ऐसी शहा करना टांक नहीं है, क्योंकि, 'पदार्थोंके आकार अर्थान् मेर्को नहीं करके दम वचनमें उक्त कथनकी पुष्टि हो जाती है। इसीको स्पष्ट करने हैं, भावोंके, अर्थान् बाह्य पदार्थोंके, आकाररूप प्रतिकर्मव्यवस्थाको नहीं करके, अर्थान् भेदरूपसे प्रत्येक पदार्थको ग्रहण नहीं करके, जो (सामान्य) ग्रहण होता है उसको द्शीन कहते हैं। फिर भी इसी अर्थको हद करनेकं लिये कहते हैं कि 'यह अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ

१ यद्या मम्राहक दर्शन मण्यते तां? ' ई सामण्णं गरण मात्राण तदसण ' इति गाथार्थः कथ घटते ? ते पत्तरं, सामान्यमहणमा मम्रहण तदर्शनम् । रस्मादिति चित्र, आ मा तस्तुपरित्रित्तं कुर्वविद् जानामीद् न जानामीति विषयपश्चात न करोति, किरत् सामान्यन तस्तु परित्रिनाच, तेन कारणेन सामान्यगदेना मा मण्यते ।

त्रु. इ. म पुटर•ा३•

दृढीकरणार्थमाह, 'अविसेसिऊण अहे ' इति, अधीनिविशेष्य यद् ग्रहणं तद्दर्शनिमिति'। न च बाह्यार्थगतसामान्यग्रहणं दृश्निमित्याशङ्कनीयं तम्यावम्तुनः कमित्वाभावात्। न च तद्न्तरेण विशेषो ग्राह्यत्वमास्कन्द्तीत्यितिप्रमङ्गात्। सत्येवमनध्यवसायो दर्शनं स्थादिति चेन्न, स्वाध्यवसायस्थानध्यवासितवाद्यार्थस्य दर्शनत्वात्। दृश्ननं प्रमाणमेव अविसंवादित्वात्, प्रतिभासः ग्रमाणश्चाप्रमाणश्च विमंवादाविसंवादोभयरूपस्य तत्रोपलम्भात्। आलोकन-वृत्तिर्वाद् अलोकत इत्यालोकनमान्मा, वर्षनं वृत्तिः, आलोन

है 'इत्यादि रुपसे पदार्थींकी विशेषता न करके जो प्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। इस कथनसे यिद कोई ऐसी आशाद्धा करे कि बाह्य पदार्थीमें रहनेवाले सामान्यको प्रहण करना दर्शन है, तो उसकी ऐसी आशाद्धा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, विशेषकी अपेक्षा-रहित केवल सामान्य अवस्तुम्बरूप है, इसिल्ये वह दर्शनके विषयभावको (कर्मपनको ) नहीं प्राप्त हो सकता है। उसीप्रकार सामान्यके विना केवल विशेष भी ज्ञानके हारा ग्राह्य नहीं हो सकता है, क्योंकि, अवस्तुरूप केवल विशेष अथवा केवल सामान्यका ग्रहण मान लिया जावे तो अतिग्रसङ्ग दोष आता है।

शंका — दर्शनके लक्षणको इसप्रकारका मान लेने पर अनध्यवसायको दर्शन मानना पहेगा ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, बाह्यार्थका निश्चय न करते हुए भी स्वरूपका निश्चय करने चाला दर्शन है, इसलिय वह अनध्यवसायरूप नहीं है। ऐसा दर्शन अविसंवादी होनेके कारण प्रमाण ही है। और अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास है वह प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, क्योंकि, उसमें विसंवाद और अविसंवाद ये दोनों रूप पाये जाते हैं। (जैसे, मार्गमें चलते हुए नृणस्पर्शके होने पर 'कुछ है' यह ब्रान निश्चयात्मक है, और 'क्या है यह ब्रान अनिश्चयात्मक है, और 'क्या है यह ब्रान अनिश्चयात्मक हैं।

अथवा, आलोकन अर्थात् आत्माके व्यापारको दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है, कि जो अवलोकन करता है उसे आले।कन या आत्मा कहते हैं। और वर्तन अर्थात् व्यापारको वृत्ति कहते हैं। तथा आलोकन अर्थात् आत्माकी वृत्ति अर्थात् वेदनरूप व्यापारको

१ यदा कोष्पि परसमर्था पृश्कांत जेनागम दर्शन ज्ञान चीति गणदर्य जावस्य कर्यते त कथं पटत इति । तदा तेषामान्मप्राहक दर्शनिमिति कथितं सिति ते न जानित । पश्चादाचायम्तेषां प्रतीलर्थ स्थलः याग्यानेन बिशिवप्य यस्सामान्यपरिच्छेदन तस्य सत्तावलाकनदर्शनसज्ञा स्थापिता, यच ग्रहमिद्मि यादिविध्यपि उदेन तस्य ज्ञानसज्ञा स्थापितीते दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः स्वयमयव्याग्यान मृग्यवृत्या। तत्र स्-मत्याग्याने नियमाणे मलाचायेग् मन् भाहकं दर्शनं व्याख्यातिमस्रवापि दोषो नास्ति । बृ ४ स पृः ८३.

कनस्य वृत्तिरालोकनवृत्तिः स्वसंवेदनं, तद्दर्शनिमिति लक्ष्यिनिर्देशः । प्रकाशवृत्तिर्वा दर्शनम् । अस्य गमनिका, प्रकाशो ज्ञानम्, तदर्थमात्मनो वृत्तिः प्रकाशवृत्तिस्तद्दर्शनम् । विषयविषयि-संपातात् पृत्रीवस्था दर्शनिमत्यर्थः । उक्तं च —

> जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कर्ट्टु आयारं । अविसेसिकण अत्थे दंसणमिदि भण्णेट समर्गे ॥ ९३ ॥

लिम्पतीति लेक्या । न भूमिलेपिकयाऽतिच्याप्तिदोपः कर्मभिरात्मानिमत्यध्या-हारापेक्षित्वात् । अथवात्मप्रवृत्तिसंश्लेपणकरी लेक्या । नात्रातिप्रसङ्गदोपः प्रवृत्तिदाब्दस्य कर्मपर्यायन्वात् । अथवा कपायानुरञ्जिता कायवाङ्मनोयोगप्रवृत्तिर्लेक्या । ततो न केवलः

आलोकनवृत्ति या स्वसंवेदन कहते हैं, और उसीको दर्शन कहते हैं। यहां पर दर्शन इस राष्ट्रिसे लक्ष्यका निर्देश किया है। अथवा, प्रकाश-वृत्तिको दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ इसप्रकार है कि प्रकाश ज्ञानको कहते हैं और उस ज्ञानको लिथे जो आत्माका व्यापार होता है उसे प्रकाशवृत्ति कहते हैं, और वहीं दर्शन है। अर्थान् विषय और विषयीके योग्य देशमें हैं। नेकी पूर्वावम्थाको दर्शन कहते हैं। कहा भी है—

सामान्यविशेषात्मक बाह्य पदार्थोंको अलग अलग भेदरूपसे ग्रहण नहीं करके जो सामान्य ग्रहण अर्थात् स्वरूपमात्रका अवभासन होता है उसको परमागममें दर्शन कहा है ॥९३॥

जो लिम्पन करती है उसे लेश्या कहते हैं। यहां पर जो लिम्पन करती है यह लक्षण भृमिलेपिका (जिसके द्वारा जमीन लीपी जाती है) में चला जाता है, इसलिये लक्ष्यभूत लेश्याको छोड़कर लक्षणके अलक्ष्यमें चले जानेके कारण अतिव्याप्ति दोप आता है। पेसी शंकाको मनमें उठाकर आचार्य कहते हैं कि इसप्रकार लेश्याका लक्षण करने पर भी अतिव्याप्ति दोप नहीं आता है, क्योंकि, इस लक्षणमें 'कमोंने आत्माको ' इतने अध्याह। रकी अपेक्षा है। इसका यह तात्पर्य है, कि जो कमोंसे आत्माको लिप्त करती है उसको लेश्या कहते हैं। अथवा, जो आत्मा और प्रवृत्ति अर्थात् कर्मका संबन्ध करनेवाली है उसको लेश्या कहते हैं। इसप्रकार लेश्याका लक्षण करने पर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर प्रवृत्ति शब्द कर्मका पर्यायवाची ग्रहण किया है। अथवा, क्षायसे अनुरंजित काययोग, वचन-योग और मनोयोगकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। इसप्रकार लेश्याका लक्षण करने पर केवल

१ गो. जो ४८२. भावानां सामा-यविशेषाः मकनाद्यपदार्थामां आकार भदप्रहणमकः वा यत्मामान्यप्रहण स्वरूपमात्रात्रभासन तद्दर्शनमिति परमागमं भण्यते । वस्तुस्वरूपमात्रप्रहण कथ १ अर्थात् बाद्यपदार्थात अविशेष्य-ज्ञातिकियाग्रहणविकारेरविकल्प्य स्वप्रसत्तावभासनं दर्शनमित्यर्थः । जी. प्र. टी. भावाण सामण्णविसेसयाण सस्वमेस जे । वण्णणहीणस्महण जीवेण य दंसणं होदि ॥ गी. जी. ४८३.

२ कषायोदयर्जिता योगप्रवृत्तिलेज्या । स. सि., २, ६.

कपायो लेक्या, नापि योगः, अपि तु कपायानुविद्धा योगप्रवृत्तिर्लेक्येति सिद्धम् । ततो न वीतरागाणां योगो लेक्येति न प्रत्यवस्थेयं तन्त्रत्वाद्योगस्य, न कपायम्तन्त्रं विशेषण-त्वतम्तस्य प्राधान्याभावात् । उक्तं च —

िल्पिट अप्रोकीरिट एदाए णियय-पुण्ण-पावं च । जीवो त्ति होद् लेस्सा लेस्सा-गुण जाणय-क्वाडां ॥ ९४ ॥

निर्वाणपुरस्कृतो भव्यः। उक्तं च ---

सिंद्धत्तणम्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भवसिहा । ण उ मछ विगमे णियमो ताणं कणगोवराणमिव ॥ ९५ ॥

कपाय और केवल ये।गको लेइया नहीं कह सकते हैं किन्तु कपायानुविद्ध योगप्रवृत्तिको ही लेइया कहते हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती वीतरागियोंके केवल योगको लेड्या नहीं कह सकते हैं ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिये, क्योंकि, लेड्यामें योगकी प्रधानता है। कपाय प्रधान नहीं है, क्योंकि, वह योगप्रवृत्तिका विद्यागण है। अनेएव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है। कहा भी है—

जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापस अपनेको लिज्न करता है, उनके आधीन करता है उसको लेह्या कहते हैं, ऐसा लेह्याके स्वरूपके। जाननेवाल गणधरदेव आदिने कहा है ॥९८॥

जिसने निर्वाणको पुरस्कृत किया है, अर्थात जे। सिडिपद प्राप्त करनेके योग्य है। उसको भव्य कहते हैं। कहा सी है—

जो जीव सिद्धत्व, अर्थात सर्व कर्मने रहित मुक्तिरूप अवस्था पानेके योग्य हैं उन्हें भव्यसिद्ध कहते हैं। किंतु उनके कनके।पल अर्थात् स्वर्णपापाणके समान मलका नाश होनेमें नियम नहीं है।

विशेषार्थ — सिद्धत्वकी योग्यता रखते हुए भी केहि जीव सिद्ध अवस्थाकी प्राप्त कर होते हैं और केहि जीव सिद्ध अवस्थाकी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो भव्य होते हुए भी सिद्ध अवस्थाकी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिये यह कारण बतलाया है कि जिसप्रकार स्वर्णपाषाणमें सीना रहते हुए भी उसका अलग किया जाना निश्चित नहीं है, उमीप्रकार सिद्ध-अवस्थाकी योग्यता रखते हुए भी तद्मुकृल सामग्रीके नहीं मिलनेसे सिद्ध-पद्की प्राप्ति नहीं होती है।

१ गी जा-४८९ । कितु ' णिययपुण्णपात्र न ' इया ' णियअपुण्णपुण्ण च ' पाटः ।

२ गी. जी. ५५८ किंतु 'सिद्धत्तणस्य 'इति स्थानं 'स बन्नणस्य ' इति पाठ. ।

३ भण्णद भावो जांग्गो न य जोगत्तंण मि झई मन्ता। जह जांगस्मि वि टळिए मात्र थ न कांरए पटिमा॥ जह बा स एव पासाणकणगर्जांगा विश्रोगजांगाऽवि । न वि जत्रद नायोधिय स विज्ञद जस्म सपना ॥ कि पुण जा सपनी मा जांग्गरंगर न ३ वजोग्गरंग । तर तो मारता नियता मा भावाण न इयरेकि ॥

ति सा २३/५,-२५८५.

तद्विपरीतोऽभव्यः । सुगममेतत् ।

प्रश्नमसंवेगानुकम्पान्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सम्यक्त्वम् । सत्येवससंयतसम्यग्रहष्टिगुणस्याभावः स्यादिति चेत्मत्यमेतत् गुद्धनये समाश्रीयमाणे । अथवा तत्वार्थश्रद्धानं
सम्यग्दर्शनम् । अस्य गमनिकोच्यते, आप्तागमपद्ार्थम्तत्वार्थम्तेषु श्रद्धानमनुरक्तता सम्यग्रदर्शनमिति लक्ष्यनिर्देशः । कथं पौरमत्येन लक्षणेनास्य लक्षणम्य न विरोधश्रेक्षप दापः,
ग्रद्धागुद्धनयसमाश्रयणात् । अथवा तत्वरुचिः सम्यक्त्वं अग्रद्धतग्नयसमाश्रयणात् ।
उक्तं च

जिन्होंने निर्वाणको पुरस्कृत नहीं किया है उन्हें अभव्य कहते हैं। इसका अर्थ सरल है।

प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यकी प्रगटना ही जिसका लक्षण है उसकी सम्यक्त कहने हैं।

यंदा—इसप्रकार सम्यक्त्वका लक्षण मान लेने पर असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानका अभाव हो जायगा ?

समाधान—यह कहना गुड़ निश्चयनयके आश्चय करने पर ही सत्य कहा जा सकता है। अथवा, तन्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप्त आगम और पदार्थको तत्वार्थ कहते हैं। और उनके विषयमें श्रद्धान अर्थान् अनुगक्त करनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं। यहां पर सम्यग्दर्शन ठक्षण है।

ग्रंका—पहले कहे हुए सम्यक्त्वके लक्षणके साथ इस लक्षणका विरोध क्यों न माना जाय ? अर्थान् पहले लक्षणमें प्रश्नमादि गुणोंकी अभिर्व्याक्तको सम्यक्त्व कह अये हैं और इस लक्षणमें आप्त आदिके विषयमें श्रद्धाको सम्यक्त्व कहा है। इसलिये ये दोनों लक्षण भिन्न भिन्न अर्थको प्रगट करते हैं, इन दोनोंमें अविरोध कैसे हो सकता है?

समाधान— यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, गुड़ और अगुड़ नयकी अपेक्षांस ये दोनों लक्षण कहे गये हैं। अर्थात पूर्वोक्त लक्षण गुड़नय की अपेक्षांसे है और तत्वार्थश्रड़ान रूप लक्षण अगुड़नयकी अपेक्षांसे है, इसलिये इन दोनों लक्षणोंके कथनमें दिष्टभेद होनेके कारण कोई विरोध नहीं आता है।

अथवा तत्वरुचिको सम्यक्त्व कहते हैं। यह लक्षण अद्युद्धतर नयकी अपेक्षा जानना चाहिये। कहा भी है—

१ प्रशासमवेगानुकपास्तिक्याभिज्यक्तलक्षण प्रथम ॥ रागादीनामनुदेक प्रश्नमः । समाराद्वीस्ता सवेगः । सर्पप्राणिपु मेर्रा अनकपा । जीवादयोऽर्था ययास्त्रमावेः सन्तीति मित्रास्तिक्यम् । एतरीमञ्यक्तलक्षण प्रथम सरागन् सन्यक्तविमत्युच्यते । तः सः वा १,२,३०ः

२ प्रतिपु ' श्रद्धानमक्ता ' इति पाठः ।

छ पंच-णव-विहाणं अत्याणं जिणवरीवइहाण । आणाए हिममेण व सदहणं होइ सम्मत्तं ॥ ९६ ॥

सम्यक् जानातीति संज्ञं मनः, तदस्याम्तीति संज्ञी । नेकेन्द्रियादिनातिप्रसङ्गः तस्य मनसोऽभावात् । अथवा शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राहीं संज्ञी । उक्तं च—

> सिक्खा-किश्यिवदेसालावम्माही मणोवलंबेण । जो जीवो सो सण्णी तन्विवरीदो असण्णी दुँ ॥ ९७ ॥

शरीरप्रायोग्यपुद्रलपिण्डग्रहणमाहारः । सुगममेतत् । उक्तं च —

आहरदि सरीराणं तिण्हं एगदर-वम्मणाओ जं । भासा-मणस्स णियदं तम्हा आहारओ भणिओ ॥ ९८॥

जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदेश दिये गये छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नच पदा-थोंका आज्ञा अर्थात् आप्तवचनके आश्रयसे अथवा अधिगम अर्थात् प्रमाण, नय, निक्षेप और निरुक्तिरूप अनुयोगद्वारोंसे श्रद्धान करनेको सम्यक्त्व कहते हैं॥ ९६॥

जो भलीप्रकार जानता है उसको संज्ञ अर्थात् मन कहते हैं। वह मन जिसके पाया जाता है उसको संज्ञी कहते हैं। यह लक्षण एकेन्द्रियादिकमें चला जायगा, इसलिये अतिप्रंसग दोप आजायगा यह बात भी नहीं है, क्योंकि, एकेन्द्रियादिकके मन नहीं पाया जाता है। अथवा, जो शिक्षा, किया, उपदेश और आलापको प्रहण करता है उसको संज्ञी कहते हैं। कहा भी है—

जो जीव मनके अवलम्बनसं शिक्षा, किया, उपदेश और आलापको ग्रहण करता है उसे संक्षी कहते हैं। और जो इन शिक्षा आदिको ग्रहण नहीं कर सकता है उसको असंक्षी कहते हैं। ९७॥

औदारिकादि शरीरके योग्य पुटलपिण्डके ग्रहण करनेको आहार कहते हैं। इसका अर्थ सरल है। कहा भी है—

औदारिक, वैक्रियक आंग आहारक इन तीन शरीरोंमेंसे उदयको प्राप्त हुए किसी

- १ गो जो ५६१. आणाण आजया प्रमाणादिभिविना ईषित्रिणेयळक्षणया । अहिगमेण अधिगमेण प्रमाणनयआ'तत्रचना ययेण निक्षपनियवसनयोगदारः विशेषानिणेयळक्षणेन । जी प्र. टी
- २ हिताहितविधिनिषेधात्मिका शिक्षा । करचरणचाळनादिरूपा किया ! चर्मपुत्रिकादिनोपदिब्यमानवध-विधानादिरुपदेशः। श्लोकादिपाठ आळाप । तत्याहा मनोऽवळबेन ये। मनृत्य उक्षगजराजकीरादिजीवः स सर्ज्ञा नाम । गोः जीः, जीः प्रार्टाः ६६२.
- ३ गो. जी. ६६९ मीमसदि जो पुत्र कःजमकन्ज च तच्चमिदर च । सिक्खदि णामेणेदि य समणी असणीय विवरीदो ॥ गोर्जा ६६१
- ४ गो. जी. ६६५. तत्र च ' भासामणस्य ' स्थाने ' भासामणाण ' इति पाठः । उदयावण्णसर्गरोदण्ण तदेहवयणचित्राण । णोकस्मवस्मणाण सहण आहास्य णाम ॥ गो. जी. ६६४.

#### तद्विपरीतोऽनाहारः । उक्तं च-

विगंगह-गइमावण्णा केविलिणो समुहदा अवोगी य । सिद्धा य अणाहारा नेसा आहारया जीवा ॥ ९९ ॥

अन्विप्यमाणगुणस्थानानामनुयोगद्वारप्ररूपणार्थमुत्तरसूत्रमाहः—

## एदेसिं चेव चोद्दसण्हं जीवसमासाणं परूवणहुदाए तत्थ इमाणि अट्ट अणियोगदाराणि णायव्वाणि भवंति ॥ ५॥

' तत्थ इमाणि अट्ट अणियोगदागणि ' एतदेवालं श्रेपस्य नान्तरीयकत्वादिति चंत्रंप दोपः, मन्दवृद्धिसत्वानुग्रहार्थत्वात । अनुयोगो नियोगो भाषा विभाषा वार्त्तिकेन्त्र्यर्थः । उक्तं च —

एक दारीरके योग्य तथा भाषा ओर मनके योग्य पुरुलवर्गणाओंको जो नियमसे प्रहण करता है उसको आहारक कहते हैं ॥९८॥

र्अंदारिक आदि दारीरके योग्य पुटलपिण्डके ग्रहण नहीं करनेको अनाहार कहते हैं। कहा भी हैं---

विश्रहगतिको श्राप्त होनेवाले चारों गतिके जीव, प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको श्राप्त हुए सयोगिकेवली तथा अयोगिकेवली और सिद्ध ये नियमसे अनाहारक होते हैं । **रोप जीवींको** आहारक समझना चाहिये ॥ ९९ ॥

अन्वेषण किये जानेवाल गुणस्थानोंके आठ अनुयोगद्वारोंके प्ररूपण करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं—

इन ही चौद्दह जीवसमासींके (गुणस्थानींके) निरूपण करने रूप प्रयोजनके होनेपर वहां अमे कहे जानेवाले ये आठ अनुयोगहार समझना चाहिये॥ ५॥

रंका — 'तत्थ इमाणि अहु अणियोगदाराणि ' इतना मृत्र बनाना ही पर्याप्त था, क्योंकि, सृत्रका रोप भाग इसका अविनाभावी है। अत्वय उसका स्वयं प्रहण हो जाता है। उस सृत्रमें निहित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थीं?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मन्दवुङि प्राणियोंके अनुप्रहेके ििये शेष भागको मुत्रमें प्रहण किया गया है।

अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वार्तिक ये पांचों पर्यायवाची नाम हैं। कहा भी है—

१ प्रतरलांकप्ररणसमुद्धानपरिणतसयागिजिना । गा जा, जा, प्र, टी ६०६.

र गांजा ६०६.

३ तत्राचयाजनमनयोगः, कित ता १ श्रत निजाभिष्यमस्यत्वन, अथवा याग इति ज्यापार उच्यते, वत्रशानुरूषोऽनुकूलोवा योगी, यथा बदश देन प्रदा मण्यत, अणना वा योगी अणयोग इत्येवसादि। तथा निश्रिती योगी

अणियोगे य णियोगे भास-विभासा य रिष्या चेय ।

गेद अणिओअस्स द णामा ण्यहआ पंच ॥ १०० ॥

सूई मुद्दा पटिहो समवदल-बिहुया चेय ।
अणियोग-णिरुत्तीण दिहंता होति पचेय ॥ १०१ ॥

एते अष्टाविधकाराः अवश्यं ज्ञातच्याः भवन्त्यन्यथा जीवसमासावरामानुषपत्ते-

अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा ओर वार्त्तिक ये पांच अनुयोगके एकार्थवाची नाम जानना चाहिये॥ १००॥

अनुयोगकी निरुक्तिमें मची, मुद्रा, प्रतिष्ठ, संभवद्रल और वर्क्तिका ये पांच दणकत होते हैं ॥ १०१ ॥

विशेषार्थ — अनुयोगकी निर्मात्तमे जो पांच दण्यान दिये हें वे ठकड़ी आदिके कामको छथ्यमें रखकर दिये गये प्रतीन होते हैं। जैसे, ठकड़ीसे किसी वस्तुको तयार करनेके छिये पहछे ठकड़ीके निरूपयोगी भागको निकालनेके छिये उसके ऊपर एक रेखामे टेरर टाला जाता है, इसे मुचीकर्म कहते हैं। अनन्तर उस टेरामे ठकड़ीके ऊपर चिन्ह कर दिया जाता है, इसे प्रतिव या प्रतिवानकर्म कहते हैं। फिर उस ठकड़ीके कामके छिये उपयोगी जितने भागोंकी आवश्यकता होती है उतने भाग कर छिये जाते हैं इसे संभवदलकर्म कहते हैं। और अन्तमें वस्तु तैयार करके उसके ऊपर ब्रश्न आदिसे पालिश कर दिया जाता है, यही वर्त्तिका-कर्म है। इसतरह इन पांच कर्मोंसे जैसे विवक्षित वस्तु तैयार हो जाती है, उसीप्रकार अनुयोग शब्दसे भी आगमानुकल संपूर्ण अर्थका प्रहण होता है। नियोग, भाषा, विभाषा ओर वार्तिक य चारों अनुयोग कादके हारा प्रगट होनेवाले अर्थको ही उत्तरोत्तर विश्व करते हैं, अत्रण्य वे अनुयोगके ही पर्यायवार्चा नाम हैं। १०१॥

ये आठ अधिकार अवस्य ही जानने शेरव हैं, क्योंकि, इनके परिज्ञानके विना जीव-

नियोगो यथा घट प्रान्ता घट एका पेत साक्ष्य समादि । सावण सावा चिकाकरणीस यर्थः, तद्यया, घटनाः घट , चेष्टावानि यर्थः । विविद्याः सावा प्रिसाया, यका घट उत्तरस्य स्थानादि । 'बात्ति ' उत्तरं सव ब्रात्तिक, अशेषपर्यायकथनीस यर्थः । अनुयोगस्य पनुरसान एका।यकानि प्राति । वि. सा., को प्रार्थः २०००.

१ आः नि १२५., ६६८ • 🕺 🕜

२ कहे पो ब चित्ते मिरिपरिण या -दोमण चव । मामगावमामण वा तिर्नाकरण य जान्यणा (नि. १२९) पढमा स्वागार बुळावयवीपदमण बोआ। तहता स जार्यक नियम सावता रणह ॥ उद्दममाण सत्त तद्दश्यस्वग्रमासण भामा । बुळ थाण विभाषा स वेश्य जिल्ला निया । ।। भा १४२२ १४२५ पथ्य आह स्वनार स्वमा विभावयित, 'त लह ' ति भणिय ताह । तजा विभावका स्वश्रावयवीपदर्शन, 'वेंद ' ति भणिय होह । तृतीयस्तु सर्वथा सर्वानवयवाणदावान् करोति, चारयता यक्षमाणक नवताति त्यान्तरावार्थ । कि. भा , को. ह १४२४.

रितिश्रुतवतः शिप्यस्य तिन्नेर्देशविषयमंशयः ममुन्पद्यत इति जातनिश्रयः पृच्छास्त्रमाह्-

#### तं जहा ॥ ६ ॥

अव्यक्तत्वात्तदिति नषुंसकलिङ्गनिर्देशः । 'तद्' अष्टानामनुयोगद्वाराणां निर्देशः । यथेति पुन्छा । एवं पृष्ठवतः शिष्यस्य संदेहापोहनार्थमुत्तस्यत्रमाह--

## संतपरूषणा दव्यपमाणाणुगमो खेत्राणुगमो कोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अव्यावहुगाणुगमो चेदि ॥॥

अद्वण्णमणियागहाराणमाङ्ग्मि किमिदि संतपस्त्रणा चेय उच्चेद ? ण, संताणि-योगो समाणियोगहाराणं जेण जोणीभृदो तेण पढमं संताणियोगो चेत्र भण्णदे ।

समासीका ज्ञान नहीं है। सकता है। ऐसा खुनलेबाले शिष्पके। उन आठ अनुयेण**हारीके नामके** विषयमें संशय उत्पद्म १। सकता है। इसप्रकारका निश्य होने पर आचार्य पुच्छासूत्रके। कहते डैं—

वे आठ अधिकार कीनमें हैं॥६॥

कहा जानेवाला विषय अध्यक्त हैं।नेस 'सामाध्ये नपुंसकम' इस नियमकी ध्यानमें रमकर आचार्यन 'तर्' यह नपुसंकलिंग चिटिंग किया है. जो कि आगे कहे जानेवाले उन आर्टें(टी अनुयोगडारोंका निर्देश करता है। 'उथा 'यट पर पृच्छाकी मगट करता है। अर्थात् वे आठ अनुयोगडार कालमे हैं ? इसप्रकार पृछ्वेवाल शिष्यके संदेठका दूर करनेके लिये आगका सूत्र कहते हैं—

सत्यस्पणाः, द्रव्यप्रमाणानुगमः क्षेत्रानुगमः, स्पर्शनानुगमः, कालानुगमः, अन्तरानुगमः, भावानुगमे और अल्पबहुत्वानुगम् ये धाट अनुयागद्वारः होते हैं ॥ ७ ॥

शंका - आठ अनुवेशनद्वारोंके आदिमें सत्यरूपणा ही करें। कही गई है ?

समाधान—ऐसा नरी कहनी, क्योंकि, सत्युम्पण्रामुप अनुयोगद्वार जिस कारणमे रोप अनुयोगद्वारोंका योनिस्त (सृलकारण) है, उसीकारण सबसे पहले सहप्रक्रप-णाका ही निरूपण किया है।

संतपस्वणाणंतरं किमिदि द्व्वपमाणाणुगमा उच्चदे ? ण, णिय-संखा-गुणिद्रागाहणखेत्तं खेतं उच्चदे दि । एदं चेव अदीद-फुमणेण मह फोमणं उच्चदे । तदी दो वि अहियारा संखा-जोणिणो। णाणेग-जीव अस्सिऊण उच्चमाण-कालंतर-प्रवणा वि संखा-जोणी।
इदं थोविमिदं च बहुविमिदि भण्णमाण-अप्पावहुगं पि संखा-जोणी। तेण एदाणमाइम्हि
द्व्वपमाणाणुगमो भणण-जोग्गो। एत्थ भावो किमिदि ण उच्चदे ? ण, तस्म बहुवण्णणादो । कथं भावो वहु-वण्णणीयो ? ण. कम्म कम्मोद्य-प्रवणाहि विणा
तस्म प्रवणाभावादो । छ-विहु-हाणि-द्विय-भाव-संख्यमंतरेण भाव-वण्णणाणुववत्तीदो वा।
वहुमाण-फासं वण्णेदि खेत्तं । फोमणं पुण अदीदं वहुमाणं च वण्णेदि। अवगय-वहुमाणफासो सुहेण दो वि पच्छा जाणदु ति पामणप्रवणादो होद् णाम पृत्वं खेत्तम्य

शंका-सत्प्रहरणांके बाद द्रव्यप्रमाणानुगमका कथन क्यों किया गया है?

समाधान—यह शैका भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि, अपनी अपनी संख्यासे गुणित अवगाहनारूप क्षेत्रको ही क्षेत्रानुमम कहते हैं। और अपनी अपनी संख्यासे गुणित अवगाहनारूप क्षेत्र ही भृतकालीन स्पर्शनके साथ स्पर्शनानुगम कहा जाता है। इसलिये इन देनों ही अधिकारोंका संख्याधिकार (इव्यप्रमाणानुगम) योनिमृत है। उमीप्रकार नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा वर्णन की जानवाली कालप्ररूपणा और अन्तरप्ररूपणाका भी संख्याधिकार योनिभृत है। तथा यह अल्प है, यह बहुत है, इसप्रकार कहे जानेवाले अल्पबहुत्वानुयोगद्वारका भी संख्याधिकार योनिभृत है। इसलिये इन सबके आदिमें इव्य-प्रमाणानुगमका ही कथन करना योग्य है।

शुंका - यहां भावप्ररूपणाका वर्णन क्यों नहीं किया गया है?

समाधान—उसका वर्णन करने योग्य विषय बहुत है, इसल्यि यहां भावप्रक्रपणाका वर्णन नहीं किया गया है।

शका - यह केसे जाना जावे कि भावप्ररूपणा बहुवर्णनीय है ?

समाधान—ऐसी होका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, कर्म और कमोद्द्यके निरूपणके विना भावानुयागद्वारका निरूपण नहीं है। सकता है, इसलिय भाव बहुवर्णनीय है यह समझना चाहिये। अथवा, पड्गुणी हानि और पट्गुणी बुद्धिमें स्थित भावकी संख्याके विना भावप्रस्त्रणणका वर्णन नहीं है। सकता है, इसलिये भी यहां भावप्रस्त्रणणका वर्णन नहीं किया गया है।

शंका— क्षेत्रानुयं। यर्तमानकालीन स्पर्शका वर्णन करता है। और स्पर्शनानुयं। अतीत और वर्तमानकालीन स्पर्शका वर्णन करता है। जिसने वर्तमानकालीन स्पर्शको जान लिया है वह अनन्तर सरलत।पूर्वक अनीत और वर्तमानकालीन स्पर्शको जान लेये, इसलियं

१ प्रतिपु ' खंच ' शति पाटः नास्ति ।

पस्त्वणा, ण पुण कालंतरेहिंतो ? इदि ण, अणवगय-वेत्त-फोसणस्स तकालंतर-जाणणुवाया-भावादो । ण च संतमत्थमागमो ण पस्त्वेइ तस्म अत्थावयत्तप्पसंगादो । णदाणि तकालंतरं पिडविज्ञदीदि चेण्ण, तप्पढणे विरोहाभावादो । तहा भावप्पाबहुगाणं पि पस्त्वणा खेत्त-फोसणाणुगममंतरेण ण तिब्बसया होति ति पुन्वमेव खेत्त-फोसण-पस्त्वणा कायव्वा । सेसाहियारेसु संतेसु ते मोत्तण किमद्वं कालो पुन्वमेव उच्चदे ? ण ताव अंतरपस्त्वणा एत्थ भणण-जोग्गा काल-जोणित्तादो । ण भावो वि तस्म तदो होहिम-अहियार-जोणित्तादो । ण अप्याबहुगं पि तस्म वि सेमाणियोग-जोणित्तादो । परिसेमादो कालो चेव तत्थ पस्त्वणा-जोगो ति । भावप्यावहुगाणं जोणित्तादो पुन्वमेवंतरपस्त्वणा

स्पर्शन प्ररूपणाके पहले क्षेत्रप्ररूपणाका वर्णन रहा आवे इसमें केई आपात्ति नहीं, परंतु काल और अन्तरप्ररूपणाके पहले क्षेत्रप्ररूपणाका वर्णन संभव नहीं है ?

ममाधान — नहीं, क्योंकि, जिसने क्षेत्र और स्पर्शनको नहीं जाना है उसे तत्संबन्धी काल और अन्तरके जाननेका कोई भी उपाय नहीं प्राप्त हो सकता है। और आगम, जिस प्रकारसे बस्तु-व्यवस्था है, उसीप्रकारसे प्रक्रपण नहीं करे यह हो नहीं सकता है। यदि ऐसा नहीं माना जावे ते। उस आगमको अर्थापदत्व अर्थात् अनर्थकपदत्वका प्रसंग प्राप्त हो जायगा।

र्शका — तो भी क्षेत्र और स्पर्शनप्रमपणांक पश्चात् काल और अन्तरप्रमपणांका कथन प्राप्त नहीं होता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, क्षेत्र और स्पर्शनेक बाद काल और अन्तर-प्रमुपणाके कथन करनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

उसीप्रकार भाव और अल्पबहुत्वकी भी प्ररूपणा क्षेत्र और स्पर्शनानुगमके विना क्षेत्र और स्पर्शनको विषय करनेवाली नहीं हो सकती है, इसलिय इन सबके पहले ही क्षेत्र और स्पर्शनानुगमका कथन करना चाहिये।

शंका—अन्तरादि शेष अधिकारोंके रहते हुए भी उन्हें छोड़कर कालाधिकारका कथन पहले क्यों किया गया है?

समाधान—यहांपर (स्पर्शनप्रस्पणाके पश्चात्) अन्तरप्रस्पणाका कथन तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि, अन्तरप्रस्पणाका मृत्र-आधार (योति) कालप्रस्पणा ही है। स्पर्शनप्रस्पणाके बाद् भावप्रस्पणाका भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि, कालप्रस्पणासे नीचेका अधिकार (अन्तराधिकार) भावप्रस्पणाका योनिस्प है। उसीप्रकार स्पर्शनप्रस्पणाके बाद अन्पबहुत्वप्रस्पणाका भी कथन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, शेषानुयोग (भावानुयोग) अन्पबहुत्वप्रस्पणाका योनिस्प है। इसप्रकार जब स्पर्शनप्रस्पणाके पश्चात अन्तर, भाव और अन्पबहुत्व इनमेंसे किसीका भी प्रस्पण नहीं हो सकता था तब परिशेष-न्यायसे वहां पर काल ही प्रस्पणाके योग्य है यह बात सिद्ध हो जानी है।

उत्ता । अप्पावहुग-जोणित्तादो पुठ्वमेव भावपस्वणा उच्चदे । सुत्ते तहा पस्वणा किमिदि ण दिस्मदे ? ण, सुत्तस्मत्थ-स्यणमेत्त-वावारादो । तहाइरिया किमिदि ण वक्क्षाणेति ? ण, अवधारणसमत्थाणं सिस्साणं संपित अभावादो तहोवएमामावादो वा । अत्थितं भणिदि संताणियोगो । संताणियोगि । इक्ष्मित्यं उत्तं तम्म पमाणं पस्वेदि द्व्वाणियोगो । तेहिंतो अवगय-मंत-पमाणाणं वट्टमाणोगाहणं पस्वेदि खेत्ताणियोगो । पुणो तेहिंतो-वलद्ध-संत-पमाण-खेत्ताणं अदीद-काल-विभिद्ध-फामं पस्वेदि फोमगाणुगमो । तेहिंतो अवगय-संत-पमाण-खेत्त-फोमणाणं द्विदिं पस्वेदि कालाणियोगो । तेभि चेव विरहं पस्वेदि अंतराणियोगो । तेभि चेव विरहं पस्वेदि अंतराणियोगो । तेभि चेव भावं पस्वेदि भावाणियोगो । तेभि चेव थाव-वहनं वर्णादि अप्यावहगमिदि । उत्तं च—

अत्यित्त पुण संतं अथितस्म य तहेव परिमाणं । पन्चुपण्ण खेत्तं अदीद-पद्यण्णण फुमण ॥ १०२ ॥

भावप्ररूपणा और अस्पबहुत्वप्ररूपणार्का योनि होनेस इन देनिक पहेले ही अन्तरप्ररूपणाका उन्लेख किया है। तथा अस्पबहुत्वकी योनि होनेस इसके पहेले ही भावप्ररूपणाका कथन किया है।

शंका - मुत्रमें प्ररूपणाओंका वर्णन इसप्रकार क्यों नहीं दिखाई देता है ?

समाधान— यह कोई बात नहीं, क्योंकि सत्रका कार्य अर्थकी सन्यना करना मात्र है।

शंका — यदि ऐसा है ने। दुमरे आचार्य उक्त प्रकारने प्रस्पणाओका व्याग्यान क्यों नहीं करने हैं ?

समाधान — ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, एक ते। आजकल विस्तृत व्याख्यानरूप तत्वार्थके अवधारण करनेमें समर्थ शिष्योंका अभाव है, और दुसरे उसप्रकारके उपदेशका अभाव है। इसलिये आचार्योंने उक्त प्रकारने प्रस्तुणाओंका व्याख्यान नहीं किया।

सत्प्रस्पणा पदार्थें के अस्तित्वका कथन करनी है। सत्प्रस्पणामें जो पदार्थोंका अस्तित्व कहा गया है उनके प्रमाणका वर्णन इव्यानुयोग करता है। इन दानें। अनुयोगोंके हारा जाने हुए अस्तित्व और संख्या-प्रमाणस्य इव्योंकी वर्तमान अवगाहनाका निरूपण क्षेत्रानुयोग करता है। उक्त तीनों अनुयोगोंके हारा जाने हुए सन्, संख्या और क्षेत्ररूप द्रव्योंके अतीत-कालांविशिष्ट वर्तमान स्पर्शका स्पर्शनानुयोग वर्णन करता है। पूर्वोक्त वारों अनुयोगोंके हारा जाने गये सत्, संख्या, क्षेत्र और स्पर्शास्त्रप द्रव्योंकी स्थितिका वर्णन कालानुयोग करता है। जिन पदार्थोंके अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श और स्थितिका बान हो गया है उनके अन्तरकालका वर्णन अन्तरानुयोग करता है, उन्होंके भावोंका वर्णन भावानुयोग करता है और उन्होंके अल्पबहुत्वका वर्णन अल्पबहुत्वानुयोग करता है। कहा भी है—

अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाली प्रमूपणाको सत्प्रमूपणा कहते हैं। जिन पदार्थीके

कालो हिदि-अवधरणं अंतरं विरहो य सुण्ण-कालो य । भावो खलु परिणाभी स-णाम-सिद्धं खु अपवहं ॥ १०३ ॥

प्रथमानुयोगस्बरूपनिरूपणार्थं सत्रमाह--

## संतपरूवणदाएं दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य ॥ ८॥

चतुर्दशजीवसमासानामित्यनुवर्तने, तेनैवमभिसम्बन्धः क्रियते चतुर्दशजीव-समासानां सत्प्ररूपणायामिति। सन्मत्विमित्यर्थः। कथम् १ अन्तर्भावितभावत्वात्। प्ररूपणा निरूपणा प्रज्ञापनेति यावत्। चतुर्दशजीवसमाससत्वप्ररूपणायामित्यर्थः। सच्छव्दोऽस्ति शोभनवाचकः, यथा सद्भिधानं सत्यमित्यादि। अस्ति अस्तित्ववाचकः, सति सत्ये

अस्तित्वका ज्ञ(न हो। गया है। ऐसे पदार्थीके परिमाणका कथन करनेवाठी संख्याप्ररूपणा है। वर्तमान क्षेत्रका वर्णन करनेवाठी क्षेत्रप्ररूपणा है। अतीतस्पर्धा और वर्तमानस्पर्धका वर्णन करनेवाठी स्पर्धानप्ररूपणा है। जिसमें पदार्थीकी ज्ञवाय और उत्हाए स्थितिका वर्णन हो। उसे कालप्ररूपणा कहते हैं। जिसमें विरहकाल अथवा शृत्यकालका कथन हो। उसे अन्तर-प्ररूपणा कहते हैं। जो पदार्थीके परिणामोंका वर्णन करे वह भावप्ररूपणा है। तथा अल्प- वहुत्वप्ररूपणा अपने नामसे ही। सिद्ध है। १०२-१०३॥

अब पहले सदनुयोगके स्वरूपका निरूपण करनेके लिथ सूत्र कहते हैं।

सत्प्ररूपणामें ओघ अर्थात् सामान्यकी अंपक्षांस और आदेश अर्थात् विशेषकी अंपक्षांसे इसतरह देरे प्रकारका कथन है ॥ ८ ॥

इस सत्रमें 'चतुर्दशजीवसमासानाम् ' इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसिलये उस पदके साथ ऐसा संबन्ध कर लेना चाहिये कि 'चौदह जीवसमासोंकी सत्प्ररूपणामें '। यहां पर सन्का अर्थ सत्य है।

शंका - यहां सनका अर्थ सत्व करनेका क्या कारण है ?

समाधान -- क्योंकि, सत्में भावरूप अर्थ अन्तर्भृत है, इसलिये यहां पर सत्का अर्थ सन्व लिया गया है।

प्ररूपणा, निरूपणा और प्रजापना ये सब पर्यायवाची नाम हैं। इसलिये 'संतपरूवण-दाए ' इसपदका अर्थ यह हुआ कि चौदह जीवसमासोंके सत्वके निरूपण करनेमें। 'सन् ' राष्ट्र शोभन अर्थात् मुन्दर अर्थका भी वाचक है। जैसे, सदिभिधान अर्थात् शोभनरूप कथनको

९ संतति विज्ञमाण प्यस्म पयस्म जा परविषया । गइयाइएम व ४म् सतप्यपस्त्रणा सा उ । जीवस्म ं ज सत जम्हा त तेहि तेम वा पयति । तो सतस्य पयाइ तोइ तेमु पस्त्रणया ॥ वि. सा. ४०७ ४०८.

२ सम्बंजी आधी ति य गणसण्णा सा च मीहजीगभवा । विधागटेमा नि य ममाणसण्णा सवस्मभवा ॥ गी. जा. ३. त्रतीत्यादि । अत्राम्तित्ववाचको ग्राद्यः । निर्देशः प्ररूपणं विवरणं व्याग्व्यानमिति यावत् । स विविधो विष्रकारः, ओधन आदेशेन च । ओधेन सामान्येनाभेदेन प्ररूपण- मेकः। अपरः आदेशेन भेदेन विशेषेण प्ररूपणमिति। न च प्ररूपणायास्तृतीयः प्रकारोऽस्ति सामान्यविशेषव्यतिरिक्तम्यानुपलम्भात् । विशेषव्यतिरिक्तमामान्याभावादादेशप्ररूपणाया एव ओघावगतिः स्यादिति न विविधं व्याग्व्यानमिति चेन्न, संक्षेपविम्तरस्चिद्रव्य-पर्यायार्थिकमत्वानुग्रहार्थत्वात् । जीवसमास इति किम् ? जीवाः सम्यगासतेऽस्मिनिति जीवसमासः। कासते ? गुणेषु । के गुणाः ? औद्यिकाष्यभिकक्षायिकक्षायोपशिमक-

सत्य कहते हैं। कहीं पर 'सन् ' शब्द अस्तित्ववाचक मी पाया जाता है। जैसे, यह सत्यके अस्तित्व अर्थात् सद्भावमें वती है। इनमेंसे यहां पर 'सन् ' शब्द अस्तित्ववाचक ही लेना चाहिये।

निर्देश, प्ररूपण, विवरण और व्याख्यान ये सब पर्यायवाची नाम है। वह निर्देश औष और आदेशकी अपेक्षा दें। अकारका है। ओघ, सामान्य या अभेदमे निरूपण करना पहली ओघप्ररूपणा है, और आदेश, भेद या विशेषरूपमे निरूपण करना दूसरी आदेश-प्ररूपणा है। इन दें। प्रकारकी प्ररूपणाओं को छोड़कर वस्तुके विवेचनका और कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि, वस्तुमें सामान्य और विशेष धर्मकी छोड़कर और कोई तीसरा धर्म नहीं पाया जाता है।

र्शका — विशेषके। छे(इकर सामान्य स्वतन्त्र नर्हा पाया जाता है, इसिलये आंद्राप्रस-पणांके कथनसे ही सामान्यप्ररूपणांका ज्ञान हो जायगा। अतुएव दे। प्रकारका व्यान्यान करना आवश्यक नर्हा है ?

समाधान—यह अशंका ठीक नहीं है, क्योंकि, जो संक्षेप-रुचिवाले शिष्य होते हैं व दृत्यार्थिक अर्थात् सामान्यप्र रूपणांसे ही तत्वकी जानना चाहंत हैं। ऑए जो विस्तार-रुचिवाले होते हैं व पर्यायार्थिक अर्थात् विशेषप्ररूपणांके द्वारा तत्वकी समझना चाहते हैं, इसल्ये इन दोनों प्रकारकी प्राणियोंक अनुब्रहके लिये यहां पर दोनों प्रकारकी प्ररूपणाओंका कथन किया है।

शंका-जीवसमास किसे कहते हैं?

समाधान — जिसमें जीव भलेप्रकार रहते हैं अर्थात पाये जाते हैं उसे जीवसमास कहते हैं ?

शंका - जीव कहां रहते हैं?

समाधान — गुणोंमें जीव रहते हैं।

शंका - व गुण कानसे हैं ?

समाधान -- औदयिक, अपिशमिक, आयिक क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये पांच

पारिणामिका इति गुणाः । अस्य गमनिका, कर्मणामुद्यादृत्वको गुणः औद्यिकः, तेपामुप्यमादौपशमिकः, क्षयात्क्षायिकः, तत्क्षयादुपशमाचीत्वको गुणः क्षायोपशमिकः । कर्मीद्योपशमक्षयक्षयोपशममन्तरेणोत्पन्नः पारिणामिकः । गुणमहचरितत्वाद्।त्मापि गुणसंज्ञां प्रतिलभते । उक्तं च—

जेहि दु लिखजते उदयादिसु सभवेहि भावेहि । जीवा ते गुण-सण्णा णिहिंद्दा सन्पर्दारसीहि'॥ १०४॥ ओवनिर्देशार्थम्रत्तरसूत्रमाह—

# ओघेण अत्थि मिन्छाइट्टीं ॥ ९ ॥

यथोदेशस्तथा निर्देश इति न्यायात् ओघाभिधानमन्तरंणापि ओघोऽवगम्यते

प्रकारके गुण अर्थात् भाव है। इनका खुलासा इस प्रकार है। जो कमींके उदयसे उत्पन्न होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। जो कमींके उपन्न सोता है उसे आपायिक भाव कहते हैं। जो कमींके अयसे उत्पन्न होता है उसे आपिक भाव कहते हैं। जो कमींके अयसे उत्पन्न होता है उसे आपिक भाव कहते हैं। जो वर्तमान समयमें सर्वधानी स्पर्धकोंके उदयाभावी अयसे और अनागत कालमे उदयमें आनेवाले सर्वधानी स्पर्धकोंके सद्वस्थारूप उपश्मसे उत्पन्न होता है उसे आयापशामिक भाव कहते हैं। जो कमींके उदय, उपशम, अय और अयोपशामकी अपेक्षाके विना जीवक स्वभावमात्रसे उत्पन्न होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इन गुणोंके साहचार्यसे आत्मा भी गुणसंक्षाको प्राप्त होता है। कहा भी है—

दर्शनमोहनीय आदि कर्माके उदय, उपशम आदि अवस्थाओंके होने पर उत्पन्न हुए जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सर्वन्नदेवने उसी गुणसंज्ञावाला कहा है॥ १०४॥

अब ओघ अर्थात् गुणस्थान प्ररूपणाका कथन करनेकं लिये आगेका सत्र कहते हैं— सामान्यसे गुणस्थानकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव हैं ॥ ९ ॥

रंका — ' उद्देशके अनुसार ही निर्देश होता है ' इस न्यायके अनुसार 'ओघ ' इस राष्ट्रके कहे विना भी 'ओघ ' का ज्ञान हो ही जाता है, इसीलये उसका सुत्रमें फिरसे

<sup>ं</sup> भा जा ८ अनेन गणर दानर्शन प्रवानसाण भिर्या बाद्याऽयागिकवाळ वष्य ता जीवपरिणामविश्वा. व भव गणस्थानानाति प्रतिपादित्व । जा पार्च

र नव यदि मित्या र्राण्मत तय तस्य गणस्यानसम्बर्धाः णा हि ज्ञानादिरूपाम्तत्कय त दृष्टा विषयस्तायां प्रायिशित १ उत्यत, इह यद्यपि मर्वयातिप्रवल्हिमित्या वमाहनायादयाद्दे प्रणातज्ञात्राज्ञावादिवस्तुप्रतिपत्तित्रपा त्रष्टिरसमना विषयस्ता भवति, तथापि कान्ति मन यपन्वादिपतिपत्तिषयस्ता, तता निगादावस्थायामपि तथागान्यनरप्थमावप्रतिपत्तिरविषयंस्ता भवति अन्यथाऽजाव वप्रसगात् । अभिग्राः संग्रे (मिन्छाइद्विण्णहाण )

तस्येह पुनरुच्चारणमनर्थकमिति न, तस्य दुमेंथे।जनानुग्रहार्थत्वात् । सर्वेतन्वानुग्रह-कारिणो हि जिनाः नीरागन्वात् । सन्ति मिथ्यादृष्टयः । मिथ्या वितथा व्यलीका अमत्या दृष्टिद्र्शनं विपरीतेकान्तविनयसंशयाज्ञानस्पिन्यान्यकर्षोद्यजनिता येषां ते मिथ्या-दृष्टयः ।

जाविदया वयण वहा ताविदया चेव होति णय-वादा । जाविदया णय-वादा ताविदया चेव पर समया ॥ १०५॥

इति वचनात्र मिथ्याँत्वपञ्चक्रनियमोशिन किन्तुपलक्षणमात्रमेतद्भिहितं पञ्चविधं मिथ्यात्विमिति । अथवा मिथ्या वितथं, तत्र दृष्टिः रुचिः श्रद्धा प्रत्ययो येषां ते मिथ्या- दृष्ट्यः । उक्तं च —

भिन्छत्तं वेयते। जीवो विवसीय-दंसणो होड । ण य वस्में रोचेदि ह महारं स्व रसं जहा जीरदे। ॥ १०६ ॥

#### उद्यारण करना (नण्ययं(जन हे ?

ममाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि, अल्प्युटिया मृहजनीके अनुप्रह-के लिये सृत्रमें 'ओघ' शब्दका उल्लेख किया है । जिनदेव संपूर्ण प्राणियोंका अनुप्रह करनेवाले होते हैं, क्योंकि, वे वीतराग हैं।

'मिथ्यादृष्टि जीव हैं 'यहां पर मिथ्या, वितथ, व्यतीक और असत्य ये एकार्थ-वाची नाम हैं। दृष्टि दाव्दका अर्थ दृद्दीन या श्रद्धान है। इससे यह तात्पर्य हुआ कि जिन जीवोंके विपरीत, एकान्त, विनय, संदाय और अज्ञानरूप मिथ्यात्व कर्मके उद्दयसे उत्पन्न हुई मिथ्यारूप दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव कहते हैं।

' जितने भी वचन-मार्ग हैं उतने ही नय-वाद अर्थान् नय के भेद होते हैं और जितने नय वाद हैं उतने ही पर-समय ( अनेकान्त-बाह्य मत ) होते हैं ॥ १०५ ॥

इस वचनके अनुसार मिध्यात्वेक पांच ही भेद हैं यह कोई नियम नहीं समझना चाहिये, किंतु मिध्यात्व पांच प्रकारका है यह कहना उपलक्षणमात्र है। अथवा, मिध्या शब्दका अर्थ वितथ और दृष्टि शब्दका अर्थ रुचि, श्रद्धा या प्रत्यय है। इसलिय जिन जीवोंकी रुचि असल्यमें होती है उन्हें मिध्यादृष्टि कहते हैं। कहा भी है—

मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवार्छ मिथ्यात्वभावका अनुभव करनेवाल। जीव विपरीत श्रद्धावाला होता है। जिसप्रकार पित्तज्वरसे युक्त जीवको मधुर रस भी अच्छा मालम

१ गाथेय पूर्वमपि ६० गाथा हुन आगता ।

२ एव स्युळाशाश्रयेण भिया तस्य पर्वावध्य कथित सु-माशा त्यणासः यातळोकमात्रविकत्पसम्बात तत्र व्यवहारान्पपत्तेः । गोन्जी , जी अन् रीन् पन

३ गो. जी. १७.

तं मिन्छत्तं जहमसद्हणं तचाण होट अयाण । संसहदमभिग्गहियं अणभिगहिदं ति तं तिभिदं॥ १८७॥

इदानीं डितीयगुणस्थाननिरूपणार्थ सत्रमाह —

### सासणसम्माइद्वी ॥ १०॥

आमादनं सम्यक्त्वविराधनम्, ६ ह आमादनेन वर्तत इति मासादनो विनाशित-सम्यग्दर्शनोऽप्राप्तिमिध्यात्वकमोदयज्ञिनतपरिणामो सिध्यात्वाभिमुखः सामादनं इति भण्यते । अथ म्यान मिध्यादृष्टिरयं मिध्यात्वकमेण उद्याभावात्, न सम्यग्दृष्टिः सम्यग्-रुचरभावात्, न सम्यग्मिध्यादृष्टिरभयविषयरुचरभावात् । न च चतुर्था दृष्टिरिन

नहीं होता है उसीप्रकार उसे यथार्थ धर्म अच्छा मालम नहीं होता है ॥ १७६॥

जो मिथ्यात्व कर्मके उद्यमे तत्वार्थके विषयमें अश्रद्धान उत्पन्न होता है, अथवा विषयीत श्रद्धान होता है, उसके मिथ्यात्व करते हैं। उसके संशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत इसप्रकार तीन भेद हैं॥१००॥

अब दुसरे गुणस्थानके कथात करनेके लिप भन्न कहते हैं— सामान्यसे सासादनसम्बन्धि जीव है ॥ १०॥

सम्यक्त्वकी विराधनाको आसादन कहते हैं। जो इस आसादनसे युक्त है उसे भासादन कहते हैं। अन्तानुबाधी किसी एक कपायके उद्यसे जिसका सम्यक्दीन नए हो गया है, कितु जो मिध्यात्व कर्मके उद्यसे उत्पन्न हुए मिध्यात्वरूप परिणामोंको नहीं भाष्त हुआ है फिर भी मिध्यात्व गुणस्थानके अभिमुख है उसे मासादन कहते हैं।

र्यका — सामादन गुणस्थानवाला जीव मिध्यात्वकर्मका उदय नहीं होनेसे मिध्या-टाँप्र नहीं है, समीर्चान हिवका अभाव होनेसे सम्बग्हींप्र भी नहीं है, तथा इन दोनोंकी विषय करनेवाली सम्बग्मिथ्यात्वरूप हिचका अभाव होनेसे सम्बग्मिथ्यादींप्र भी नहीं हैं। इनके

१ असन क्षेपण सम्याप्यांवराधन । तन सह वर्तत् यः राभागन अतः परनया सामन इ याख्या यम्यायां कामनास्य । गा जी , मन्या , टी १००

२ आय ओपशाभिकसम्यक्त्वत्वासलक्षण साहयति अपनयता यागादन्य अनन्तानविन्वकृषायवेदन्छ । पृषी-दगाद वादाश दृशोषः, कदबहुल्मिति कर्तर्यनः । सति व्यस्मित परमानन्दर पानन्तन्तन्ति कर्त्वयस्तर्व्वाजन्तः अपश्मिकसम्यक् वल्लामां ज्ञवन्यतः समयमात्रणः उ वर्षतः पःभिरापिलकासिर्पयः व्यक्ति, ततः सर् आसादनेन वर्ततः इति ।।
साद्यनः । XXX साम्बादनामिति वा पाठः । ततः सर सम्यद वल्ल्लास्मान्द्रादनेन वर्ततः इति साम्बादनः । यथा हि, न्त्रश्लास्विषयव्यल्लाकित्वाः पुरुपस्तदमनकाल आग्नस्समास्त्राद्यति तथेषादि ।।
सन्य नाम्यानया सम्यन्त्रयादावन नदममान्यादयति । ततः सः वासी सम्यन्यापि । तस्य गणभ्यान साम्बादनसन्यग्पिः ।
सन्यन्याप्ति । सिनः सः कीः (सामणसन्यादिति । सन्यन्यापः ) सम्येगसम्यगुभयदृष्टचालम्बनबस्तुच्यतिरिक्तवस्त्वनुपलम्भात् । ततांऽसन् एप गुण इति न, विपरीताभिनिवेशतोऽसदृष्टित्वात् । तिर्ह मिथ्यादृष्टिभवत्वयं नास्य सासादन्वयपदेश इति चेन्न, सम्यंग्दर्शनचारित्रप्रतिबन्ध्यनन्तानुबन्ध्युद्योत्पादितविपरीताभिनिवेशम्य तत्र सन्त्वाद्भवति मिथ्यादृष्टिरिप तु मिथ्यात्वकमोद्यजनितविपरीताभिनिवेशाभावात् न तस्य मिथ्यादृष्टिच्यपदेशः, किन्तु सासादन इति व्यपदिश्यते । किमिति मिथ्यादृष्टिरिति

अतिरिक्त और कोई चौथी दृष्टि है नहीं, क्योंकि, समीचीन, असमीचीन और उभयरूप दृष्टिके आलम्बनभून वस्तुके अतिरिक्त दृसरी कोई वस्तु पाई नहीं जाती है। इसिलिये सामादन गुणस्थान असत्स्वरूप ही है। अर्थान् सासादन नामका केंद्रि स्वतन्त्र गुणस्थान नहीं मानना चाहिये?

समाधान—पंसा नहीं है, क्योंकि सामादन गुणस्यानमें विपरीत अभिष्राय रहता है, इसिंछथे उसे असहार्ष्ट ही समझना चाहिये।

र्युका—चिद्व ऐसा है ते। इसे मिथ्याट(१८ टी कहना चार्हिये, सासादन संझा देना उचित नहीं है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यन्दर्शन और रवस्पाचरण चारित्रका प्रतिवन्ध कर-नेवाली अनन्तानुबन्धी कपायके उदयसे उत्पन्न हुआ विष्णाताक्षिनिवेश इसरे गुणस्थानमें पाया जाता है, इसलिये द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यात्रिष्टि है। किंतु मिथ्यात्वकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ विष्णाताभिनिवेश वहां नहीं पाया जाता है, इसलिये उस मिथ्यादिष्ट नहीं कहते हैं, केवल सासादनसम्यग्दिष्ट कहते हैं।

विशेषार्थ—विषयीताभिनिवेश दे। प्रकारका होता है, अनन्तानुबन्धीजनित और मिथ्या त्वजनित । उनमेंसे दुसरे गुणस्थानमें अनन्तानुबर्धार्जानत विषयीताभिनिवेश ही पाया जाता है, इसिलिय इसे मिथ्यात्वगुणस्थानसे स्वतन्त्र गुणस्थान माना है।

- १ यदि तंत्रकचिस्तदा सभ्यम्पंप्रवासो, यात तर्मातस्तदा मायाण्यसार्गः, यामयसांवस्तदा सभ्यामि-व्याहण्रिंतामो, यदानस्यर्भिस्तदा आमासाव स्थात् । या आजमा प्राप्त १९०
- २ नेन गरयख्र्यन्यात्तक्रियानतानुत्रविनः १४ त्रानसाह वासात्रः इति चत् न, तस्य चारितपातकर्ताततमानुभागम्हिं चारितमात्र वस्येय एन वान । तर्श्विमानु सम्यन्दर्शनिविन्। १ इति चत्र, अन्त्वानवन्यृद्धये सित
  पडाविरूपस्तोककाल यवधानेऽपि भित्या वव माद्याभगर ये सत्येव सम्यन्दर्शनिवनाशमभवात् । अतात्र भित्या वोद्ययनिर्पेक्षत्या सासादनत्व भवनाति पारिणाभिकनाव वगनम्। पण्णाम स्वभावः तस्माद्वतः पारिणाभिक इति च्युत्पत्तः ।
  नन्वेव कथमनन्तानुतन्यत्यतमोदयान्नाशितसभ्यत्र व द्यन्यतः इति चत् न, भित्या वोद्याभिमम्ब्यसिविहितस्य
  अनन्तानुबन्ध्यद्वयस्य सम्यन्दर्शनिवनाशसभवन तदुव्यानिजनात्र इति वचनाविरोधातः । कि बहुना अनन्तानुबन्धिन
  मम्यक्तविनाशसामर्थशितसभवःपि भित्या वोद्याभिमुन्यः सत्येव त सामर्थन्यनिरिति सिद्धां नः भिद्धानः । गोः
  निर्माः प्रति प्रति १९०

न व्यपदिश्यते चेन्न, अनन्तानुबन्धिनां हिम्बभावन्वप्रतिपादनफलत्वात् । न च दर्शन-मोहनीयस्योदयादुषशमात्क्षयात्क्षयोषशमाद्वा मासादनपरिणामः प्राणिनाम्रुपजायते येन मिथ्यादृष्टिः सम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिथ्यादृष्टिरिति चोच्येत । यस्माच विपरीताभिनि-वेशोऽभूदनन्तानुबन्धिनो, न तद्दर्शनमोहनीयं तस्य चारित्रावरणत्वात् । तस्योभयप्रतिबन्ध-कत्वादुभयव्यपदेशो न्याय्य इति चेन्न, इष्टत्वात् । स्त्रे तथाऽनुपदेशोऽप्यपितनयापेक्षः । विवक्षितदर्शनमोहोदयोपशमक्षयक्षयोपशममन्तरेणात्पन्नत्वान्पारिणामिकः सासादनगुणः ।

शंका--ऊपरके कथनानुसार जब वह मिध्यादृष्टि हो है तो फिर उसे मिध्यादृष्टि संज्ञा क्यों नहीं दी गई है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानको स्वतःत्र कहनेसे अनन्ता-नुबन्धी प्रकृतियोंकी हिस्यभावनाका कथन भिद्ध हो जाता है।

विशेषार्थ — सामादन गुणस्थानको स्वतन्त्र माननेका फल जो अनन्तानुबन्धीकी हिस्बभावता बतलाई गई है, वह दिस्वभावता दो प्रकारसे हो सकती है। एक तो अनन्तानुबन्धी कपाय सम्यवन्त्र और चारित्र इन दोनोंकी प्रतिबन्धक मानी गई है, और यही उसकी हिस्बभावता है। इसी कथनकी पृष्टि यहां पर सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र मानकर की गई है। दूसरे, अन्तानुबन्धी जिसप्रकार सम्यवन्त्रके विधानमें मिथ्यात्वप्रकृतिका काम करनी है, उसप्रकार वह मिथ्यात्वके उत्पादमें मिथ्यात्वप्रकृतिका काम नहीं करती है। इसप्रकारकी हिस्बभावताको सिद्ध करनेके लिये सासादन गुणस्थानके स्वतन्त्र माना है।

द्रशनमे।हनीयके उदय, उपशाम, अय और क्षयोपशमसे जीवोंके सासादनरूप परिणाम तो उत्पन्न होता नहीं हैं जिससे कि सासादन गुणस्थानको मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहा जाता। तथा जिस अनन्तानुबन्धीके उदयसे दूसरे गुणस्थानमें जो विपरीताभिनिवेश होता है, वह अनन्तानुबन्धी द्रशनमोहनीयका भेद न होकर चारित्रका आवरण करनेवाला होनेसे चारित्रमं।हनीयका भेद है। इसल्थि दुसरे गुणस्थानको मिथ्यादृष्टि न कहकर सासादनसम्यग्दृष्टि कहा है।

र्याका — अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्य और चारित्र इन दोनीका प्रतिबन्धक होनेसे उसे उभयक्रप (सम्यक्त्यचारित्रमोहनीय) संज्ञा देना न्यायसंगत है?

समाधान— यह अरोप ठीक नहीं, क्योंकि, यह तो हमें इष्ट ही है, अर्थात् अनन्तानु-वन्धीको सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनोंका प्रतिबन्धक माना ही है। फिर भी परमागममें मुख्य नयकी अपेक्षा इसतरहका उपदेश नहीं दिया है।

सासादन गुणस्थान विवक्षित कर्मके अर्थात् दर्शनमोहनीयके उदयः उपशम, क्षय भार क्षयोपशमके विना उत्पन्न होता है, इसलिय वह पारिणामिक है। और आसादनासहित मामादनश्रासं मम्यग्दिश्व सामादनशम्यग्दिष्टः । विषरीताभिनिवेशदृषितस्य तस्य कथं सम्यग्दिष्टन्विमिति चेन्न, भृतपूर्वगत्या तस्य तद्वचषदेशोषपंचिरिति । उक्तं च —

> सम्भत्त स्थण-पञ्चय सिहरादो मिन्छ-मूमि समिमिमुहो । णासिय-सम्मत्तो सो सामण-णागे। मुणेय ये। ॥ १०८ ॥

व्यामिश्रहचिगुणप्रतिपादनार्थं सत्रमाह —

### सम्मामिच्छाइट्टी ॥ ११ ॥

दृष्टिः श्रद्धा रुचिः प्रत्यय इति यावत् । सर्माचीना च मिश्या च दृष्टिर्यस्यासी सम्यग्निश्यादृष्टिः । अथ स्यादेकीम्मन जीवे नाक्रमेण समीचीनासमीचीनदृश्चीरिन्त संभवे। विरोधात् । न क्रमणापि सम्यग्निश्यादृष्टिगुणयोरवान्तर्भावादृति । अक्रमेण

सम्यग्द्रि होनेक कारण उसे मामादनसम्यग्द्रि कहते हैं।

ग्रंका—सामादन गुणस्थान विषरीत अभिप्रायसे द्रापत है, इसलिये उसके सम्यग्द्रांष्ट-पना केसे यन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पहले यह सम्यग्हाँछ था, इसलिय भृतवृर्व न्यायकी अपेक्षा उसके सम्यग्हाँछ संक्षा बन जाती है। कहा भी है—

सम्यादरीनसपी रत्नागिरिके शिखरमे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूपी भूमिके आमिष्ठव है, अतुण्य जिसका सम्यादरीन नए हो चुका है परंतु मिथ्यादरीनकी आप्ति नहीं हुई है, उसे सासन या सामादनगुणस्थानवनी समझना चाहिये॥ १०८॥

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते हें— सामान्यसे सम्यग्मिथ्यादाष्ट्र जीव हैं ॥ ११ ॥

र्दाष्ट, श्रद्धा, रुचि और प्रत्यय ये पर्यायवाची नाम हैं । जिस जीवंक समीचीन और मिथ्या दोनों प्रकारकी दृष्टि होती है उसको सम्यग्मिथ्यादीष्ट कहने हैं ।

शंका— एक जीवमें एकसाथ सम्यक और मिथ्यारूपर्रीष्ट संभव नहीं है, क्योंकि, इन देनों दृष्योंका एक जीवमें एकसाथ रहनेमें विरोध आता है। यदि कहा जावे कि ये दोनों दृष्यों कमसे एक जीवमें रहती हैं तो उनका सम्यग्दिष्ट और मिथ्यादिष्ट नामक स्वतन्त्र

९ गांजा. २०.

र छन्वेनीपश्कामित्रमभ्यत्रवेन वाषावार्यज्ञपत्तपन्न मद्भताह्वस्थानायं कियावमीपनाय त्रमं जावयिया त्रिशा करोति, शक्कमधेशक्कमथिशक चेति । ता त्याणां ५ जाना मय्यवार्यविष्ट ५ त उटात नदा नट्टयात्ताय-स्थार्यविशक्क जिनपणिततस्वयद्वान भागिति तेन तदाय सम्याधियाणस्थानम् तम् तसात्र स्थार्थविशक्क जिनपणिततस्वयद्वान भागिति तेन तदाय सम्याधियाणस्थानम् तम् तसात्र स्थार्थविशक्क जिनपणिततस्वयद्वान भागिति तेन तदाय सम्याधियाणस्थानम् तम् तसात्र स्थार्थविशक्क जिनपणिततस्वयद्वान भागिति तेन तदाय सम्याधियाणस्थानम् तम् तस्य तस्य सम्याधिक स्थार्थविष्ट स्थार्थिति स्थार्थविष्ट स्थार्थिति स्थार्थिति स्थार्थविष्ट स्थार्थिति स्थार्य स्थार्थिति स्थार्य स्थाय्य स्थार्य स्थाय्य स्थार्य स्थाय्य स्थाय्य स्थाय्य स्थाय्य स्थार्य स्थाय्य

मम्यिष्मध्यारुध्यात्मको जीवः सम्यिष्मध्यादृष्टिरिति प्रतिजानीमहे । न विरोधोऽप्यनेकान्ते आत्मिन भ्रयसां धर्माणां महानवस्थानलक्षणिवरोधासिद्धेः । नात्मनोऽनेकान्तत्वमसिद्धमनेकान्तमन्तरेण तस्यार्थिकयाकर्तृत्वानुषपत्तेः । अस्त्वेकिम्मिन्नात्मिन भ्र्यसां
सहावस्थानं प्रत्यविरुद्धानां संभवे नाशेषाणामिति चेत्क एवमाह समन्तानामप्यवस्थितिरिति चेतन्याचेतन्यभव्याभव्यादिधर्माणामप्यक्रमेणकात्मन्यवस्थितिप्रसङ्गात् । किन्तु येषां
धर्माणां नात्यन्ताभावा यस्मिन्नात्मिन तत्र कदाचित्कचिद्क्रमेण तेषामिन्तत्वं प्रतिजानीमहे ।
अन्ति चानयोः श्रद्धयोः क्रमेणकिमिन्नात्मिन संभवस्ततोऽक्रमेण तत्र कदाचित्तयोः
संभवेन भवितव्यमिति । न चेतत्काल्पनिकं पूर्वस्वीकृतदेवतापरित्यागेनार्हन्निप देव
इत्यिभिष्रायवतः पुरुपस्योपलम्भात् । पंचमु गुणेषु कोऽयं गुण इति चेत्क्षायोपशिमिकः ।

गुणस्थानोंमें ही अन्तर्भाव मानना चाहिये। इसलिये सम्योग्मध्यादृष्टि नामका तसिरा गुण-स्थान नहीं बनता है?

समाधान — गुगपन् समीचीन और असमीचीन श्रद्धावाला जीव सम्यागिध्यादाष्ट हैं ऐसा मानते हैं। और ऐसा माननेमें विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, आत्मा अनेक धर्मात्मक है, इसलिय उसमें अनेक धर्मोंका सहानवस्थानलक्षण विरोध असिद्ध है। अर्थात् एक साथ अनेक धर्मोंके रहनेमें कोई बाधा नहीं आती है। यदि कहा जाय कि आत्मा अनेक धर्मात्मक है यह बात ही असिद्ध है। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, अनेकान्तके विना उसके अर्थाकिया-कारीपना नहीं बन सकता है।

शंका — जिन धर्मोका एक आत्मामें एकसाथ रहनेमें विरोध नहीं है, वे रहें, परंतु संपूर्ण धर्म तो एकसाथ एक आत्मामें रह नहीं सकते हैं ?

समाधान — कोन ऐसा कहता है कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त धर्मोंका एकसाथ एक आत्मामें रहना संभव है? यदि संपूर्ण धर्मोंका एकसाथ रहना मान लिया जांच तो। परस्पर विकद्ध चेतन्य-अचेतन्य, भव्यत्व-अभव्यत्व आदि धर्मोंका एकसाथ एक आत्मामें रहनेका प्रसंग आ जायगा। इसलिये संपूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मामें रहने हैं, अनेकान्तका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये। किंतु अनेकान्तका यह अर्थ समझना चाहिये कि जिन धर्मोंका जिस आत्मामें अत्यन्त अभाव नहीं है वे धर्म उस आत्मामें किसी काल और किसी क्षेत्रकी अपेक्षा युगपत् भी पाये जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। इसप्रकार जब कि समीचीन और असमीचीनरूप इन दोनों श्रद्धाओंका क्रमसे एक आत्मामें रहना संभव है, ते। कदाचित् किसी आत्मामें एकसाथ भी उन दोनोंका रहना बन सकता है। यह सब कथन काल्पनिक नहीं है, क्योंकि, पूर्व स्वीकृत अन्य देवताके अपरित्यागके साथ साथ अरिहंत भी देव है ऐसी सम्यग्मिथ्याक्षप श्रद्धावाला पुरुप पाया जाता है।

शंका-पांच प्रकारके भावोंमंसे तीसरे गुणस्थानमें कीनसा भाव है ?

१ यया कस्यचित् मित्र प्रति मित्रवर चेत्र प्रसमित्र विमे युमया मक्यमात्रिश्द्वः छाके दश्यते। तथा कस्य-

कथं मिश्यादृष्टेः सम्यग्निध्यात्वगुणं प्रतिपद्यमानस्य तावदृच्यते । तद्यथा, मिश्यात्व-कर्मणः मर्वघातिस्पर्धकानामुद्यक्षयात्तस्यव मत उद्याभावलक्षणोपगमात्सस्यग्निध्यात्व-कर्मणः सर्वघातिस्पर्धकोद्याचोत्पद्यत इति सम्यग्निध्यात्वगुणः क्षायोपशामिकः । सतापि सम्यग्निध्यात्वाद्येन औद्यिक इति किमिति न व्यपदिञ्यत इति चेन्न, मिथ्या-त्वोद्यादिवातःसम्यक्त्वस्य निरन्वयविनाशानुपलम्भान् । सम्यग्द्यप्टेनिरन्वयविनाशाकारिणः सम्यग्निध्यात्वस्य कथं मर्वघातित्वमिति चेन्न, सम्यग्द्येः माकल्यप्रतिवन्धितामपेक्ष्य तस्य तथोपदेशान् । मिथ्यात्वक्षयोपशमादित्रानन्तानुवन्धिनामपि सर्वघातिस्पर्धकक्षयो-पशमाजातिमिति सम्यग्निध्यात्वं किमिति नोच्यत इति चेन्न, तस्य चारित्रप्रतिवन्धक-

समाधान-तीसरे गुणस्थानमं क्षायोपशामिक भाव है।

शंका—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्राप्त होनेवाले जीवके आयोपरामिक भाव केसे संभव है ?

समाधान — वह इसप्रकार है, कि वर्तमान समयमें मिथ्यात्वकर्मके सर्वधाती स्पर्धकीं-का उदयाभावी क्षय होनेसे, सत्तामें रहनेवाले उसी मिथ्यात्व कर्मके सर्वधाती स्पर्धकींका उदयाभावलक्षण उपशाम हेतिसे और सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सर्वधाती स्पर्धकींके उदय होनेसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान पदा होता है, इसलिये वह क्षायीपश्मिक है।

शंका — तीसरे गुणस्थानमें सम्योग्मध्यात्व प्रकृतिके उदय होनेसे वहां औद्यिक भाव क्यों नहीं कहा है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, मिश्यात्वप्रकृतिके उद्यसे जिसप्रकार सम्यक्त्वका निरन्वय नाश होता है, उसप्रकार सम्यग्मिश्यात्वप्रकृतिके उद्यसे सम्यक्त्वका निरन्वय नाश नहीं पाया जाता है, इसिछिथे तीसरे गुणस्थानमें औद्ियक भाव न कहकर क्षायापशिमकभाव कहा है।

शंका - सम्योगमध्यात्वका उदय सम्यग्दरीनका निरन्वय विनाश ते। करता नहीं है, फिर उसे सर्वेषाती क्यों कहा ?

समाधान – ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, वह सम्यग्दर्शनकी पूर्णताका प्रतिबन्ध करता है, इस अपेक्षासे सम्यग्मिध्यात्वको सर्वधानी कहा है।

शंका — जिसतरह भिध्यात्वके क्षयोपरामसे सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानकी उत्पीत्त बतलाई हे उसीप्रकार वह अनन्तानुबन्धी कर्मके सर्वधाती स्पर्धकींके क्षयोपरामसे होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा ?

चित्पुक्षस्य अईदादि यद्धानापेक्षयाः सम्यक्त्व, अना तादिश्रद्धानापेक्षयाः मित्या व च युगपदत निपयभेदेन समवतीति सम्यम्मित्यारीष्टलमतिरुद्धमेत त्रयते । गी. जी. म. प., भी. २२.

१ पतिष ' विवत ' इति पाट ।

त्वात् । ये त्वनन्तानुबन्धिश्चयोपश्चमादृत्पत्तं प्रतिज्ञानते तेषां सासादनगुण औदियकः स्यात्, न चैवमनभ्युपगमात् । अथवा, सम्यक्त्वकर्मणो देशधातिस्पर्धकानामुद्यक्षयेण तेपामेव सतामुद्यभावलक्षणोपश्चमेन च सम्यग्मिथ्यात्वकर्मण सर्वधातिस्पर्धकोदयेन च सम्यग्मिथ्यात्वन् सायोपश्चमिकत्व- मवमुच्यते बालजनन्युत्पादनार्थम् । वस्तुतस्तु सम्यग्मिथ्यात्वकर्मणो निरन्वयेनाप्तागम- पदार्थविषयरुचिहननं प्रत्यसमर्थस्योदयात्सदसिद्धषयश्रद्धोत्पद्यत इति क्षायोपश्चमिकः सम्यग्मिथ्यात्वगुणः । अन्यथोपश्चमसम्यग्दष्टौ सम्यग्मिथ्यात्वगुणं प्रतिपन्ने सति सम्यग्मिथ्यात्वगुणः । अन्यथोपश्चमतम्यग्दष्टौ सम्यग्मिथ्यात्वगुणं प्रतिपन्ने सति सम्यग्मिथ्यात्वस्य क्षायोपश्मिकत्वमनुषपन्नं तत्र सम्यक्त्वमिथ्यात्वानन्तानुबन्धिना- मृद्यक्षयाभावात् । तत्रोदयाभावलक्षण उपश्चमोऽम्तीति चेन्न, तस्यौपश्मिकत्वप्रसङ्गात् ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, अनन्तानुबन्धी कपाय चारित्रका प्रतिबन्ध करती है, इस-लिये यहां उसके क्षयोपशमसे तृतीय गुणस्थान नहीं कहा गया है।

जो आचार्य अनन्तानुबन्धी कर्मके क्षयोपशमसे तीसरे गुणस्थानकी उत्पत्ति मानते हैं, उनके मतसे सासादन गुणस्थानको औद्यिक मानना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि, दूसरे गुणस्थानको औद्यिक नहीं माना गया है।

अथवा, सम्यक्ष्रकृतिकर्मके देशधानी म्पर्धकाँका उद्यक्षय होनेसे, सत्तामें स्थित उन्हीं देशधानी स्पर्धकाँका उद्याभावलक्षण उपशम होनेसे और सम्यग्मिध्यात्व कर्मके सर्वधानी स्पर्धकाँके उद्य होनेसे सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थान उत्पन्न होना है, इसलिये वह क्षायोपशमिक है। यहां इसतरह जो सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको क्षायोपशमिक कहा है वह केवल सिद्धान्त के पाठका प्रारम्भ करनेवालोंके परिश्चान करानेके लिये ही कहा है। वास्तवमें तो सम्यग्मिध्यात्व कर्म निरन्वयक्ष्यसे आप्त, आगम और पदार्थ-विषयक श्रद्धके नाश करनेके प्रति असमर्थ है, किंनु उसके उद्यसे सन् समीचीन और असन्-असमीचीन पदार्थको युगपत् विषय करनेवाली श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसलिये सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थान क्षायोपशमिक कहा जाना है। यदि इस गुणस्थानमें सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिके उद्यसे सन् और असन् पदार्थको विषय करनेवाली मिश्र रुविकष्य क्षयोपशमता न मानी जावे तो उपशमसम्यग्दिके सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होने पर उस सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें क्षयोपशमपना नहीं वन सकता है, क्योंकि, उपशम सम्यक्त्वसे तृतीय गुणस्थानमें आये हुए जीवके ऐसी अवस्थामें सम्यक्षश्कृति, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन तीनाँका उद्याभावी क्षय नहीं पाया जाता है।

शंका — उपराम सम्यक्त्वसे आये हुए जीवके तृतीय गुणस्थानमें सम्यक्षकृति, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन तीनोंका उदयाभावक्रप उपराम तो पाया जाता है?

समाधान — नर्दा, क्योंकि, इस्तरद्द तो तीसरे गुणस्थानमें औषशमिक भाव मानना पड़ेगा। अस्तु चेन्न, तथाप्रतिपाद्कस्यापिस्याभावात् । अपि च यद्येतं क्षयोपद्यम इप्येत, मिथ्यात्वमपि क्षायोपद्यमिकं सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वयोरुद्यप्राप्तस्पर्धकानां क्षयात्सता- मुद्दयाभावस्रक्षणोपद्यमान्मिथ्यात्वकर्मणः सर्वेवातिम्पर्यकोद्याच मिथ्यात्वगुणस्य प्रादु- भावोपस्रमादिति । उक्तं च—

दहि-गुडमित्र वाभिस्मं पुहमात्रं णेत्र कारितुं सक्कं । एवं मिस्सयमात्रं सम्माभिक्के नि णायन्त्रं ॥ १०९ ॥

सम्यग्दृष्टिगुणनिस्पणार्थमुत्तग्सूत्रमाह—

### असंजदसम्भाइट्टी ॥ १२ ॥

शंका — तो तीसरे गुणस्थानमें औपशामिक भाव भी मान लिया जावे ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, तीसर गुणस्थानमें औपश्चामिक भावका प्रतिपादन करने-वाला कोई आर्षवाक्य नहीं है। अर्थात् आगममें तीसरे गुणस्थानमें औपश्चिक भाव नहीं बताया है।

दूसरे, यदि तींसरे गुणस्थानमें मिध्यात्व आदि कमें के क्षये। प्रशास क्षये। प्रशास भाव की उत्पत्ति मान ली जावे तो मिध्यात्व गुणस्थानको भी क्षाये। प्रशासिक मानना पड़ेगा, क्यों कि, सादि मिध्यादिष्टिकी अपेक्षा मिध्यात्व गुणस्थानमें भी सम्यक्प्रकृति और सम्यिग-ध्यात्व कमें के उद्य अवस्थाको प्राप्त हुए स्पर्धिकों का अप होने से, सन्तामें स्थित उन्हीं का उद्याभाव लक्षण उपराम होने से तथा मिध्यात्व कमें के सर्वधाती स्पर्धकों के उद्य होने से मिध्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति पाई जाती है। इतने कथनसे यह तात्पर्य समझना चाहिये कि तीं सरे गुणस्थानमें मिध्यात्व सम्यक्प्रकृति और अनन्ता गुबन्धि के क्षयोयपरामसे क्षायो। प्रशासिक भाव न हो कर के वल मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रभाव होता है। कहा भी है—

जिसप्रकार दहीं और गुड़कों मिला देने पर उनके अलग अलग नहीं किया जा सकता है, किंतु मिले हुए उन दोनोंका रस मिश्रभावको प्राप्त है। जाता है, उसीप्रकार एक ही कालमें सम्पक्त और मिथ्यात्वरूप मिले हुए परिणामोंको मिश्र गुणस्थान कहते हैं, ऐसा समझना चाहिये॥ १०९.॥

अब सम्यग्दिष्टि गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सृत्र कहते हैं— सामान्यसे असंयतसम्यग्दिष्ट जीव होते हैं॥ १२॥

१ गो जी २२ यथा नाल्किरशिषवामिन श्रवादिनस्यापीहागतस्योदनादिके नेकिति दोकित तस्योपीर न रुचिः नापि निन्दा, यतस्तेन स ओदनादिक आराग न कदाचित दृष्टी नापि अत , एव सम्यग्मिश्याद्यस्पि जीवादिपदार्थानामुपरि न च रुचिनापि निन्दोते । न सृ पृ १८६

२ बंध अविरहरेड जाणतो रागदोसद्वास्य च । तिरहमह इत्कतो विरह काउ च असमन्यो ॥ एस असंजय-

ममीची दृष्टिः श्रद्धा यस्यासौ सम्यग्हिष्टः, अभयतश्रामौ सम्यग्हिष्टश्च, असंयतसम्यग्हिष्टः । सो वि सम्माइही तिविहो, खइयसम्माइही वेद्यसम्माइही उवसमसम्माइही चेदि । दंसण-चरण-गुण-घाइ चत्तारि अणंताणुवंधि-पयडीओ, मिच्छत्त-सम्मत्तसम्मामिच्छत्तमिदि तिण्णि दंसणमोह-पयडीओ च एदासिं सत्तण्हं णिरवसेस-कखएण
खइयसम्माइही उच्च । एदासिं मत्तण्हं पयडीणमुवसमेण उवसमसम्माइही होइ ।
सम्मत-प्रिण्णद-दंसणमोहणीय-भेय-कम्मस्स उद्गण वेद्यसम्माइही णाम । तत्थ खइयसम्माइही ण कयाइ वि मिच्छतं गच्छइ, ण कुणइ संदेहं पि, मिच्छतुवभवं दृष्टृण णो
विम्हयं जायदि । एरिसो चेय उवसमसम्माइही, किंतु परिणाम-पच्चणा मिच्छत्तं
गच्छइ, सामणगुणं पि पडिवज्ञइ, सम्मामिच्छत्तगुणं पि दुक्कइ, बेदगसम्मत्तं पि सामिल्छियइ । जो पुण वेदयसम्माइही सो सिथिल-सद्दिणो थेरस्स लिहि-ग्गहणं व सिथिलग्गाहो

जिमकी दृष्टि अर्थान् श्रद्धा ममीर्चान होती है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं, र्थांग संयमगहित सम्यग्दिष्टको असंयतसम्यग्दिष्टि कहते हैं । वे सम्यग्दिष्ट जीव तीन प्रकारके हें, आधिकसम्यग्दिए, वेदकसम्यग्दिए और औप<mark>शमिकसम्यग्दिए।</mark> सम्ययदर्शन और सभ्यक्तारित्र गुणका शात करनेवाळी चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियां, और मिथ्यान्त्र, सम्यग्मियात्त्र तथा सम्यकप्रकृतिमिथ्यान्त्र थे तीन दर्शनमे।हनीयकी प्रद्वतियां, इसप्रकार इन सात प्रद्वतियोंके सर्वेधा विनाशमे जीव क्षाधिकसम्यग्दिष्ट कहा जाता है। तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उपशमसे जीव उपशमसम्बग्दिए होता है। तथा जिसकी सम्पक्त संज्ञा है एसी दर्शनमोहनीय कर्मकी भेदरूप प्रकृतिके उदयसे यह जीव वेदकसम्पर्दाए कहलाता है। उनमें आधिकसम्पर्दाए जीव कभी भी मिध्यात्वकी प्राप्त नहीं होता है, किसी प्रकारके संदेहको भी नहीं करता है और मिध्यान्यजन्य अतिहा योंको देखकर विस्मयके। भी प्राप्त नहीं होता है। उपशम सम्यग्हीए जीव भी इसीप्रकारका होता है, कित परिणामीके निमित्तसे उपशम सम्पक्तको छोड़का मिथ्यात्वको जाता है, कर्मा सासादन गणस्थानको भी प्राप्त करना है, कमी सम्परिमध्यास्य गणस्थानको भी पहुंच जाता है और कभी वेदकसम्यक्त्वसे मेळ कर छेता है। तथा जो वेदकसम्यग्दाप्ट जीव है वह शिथिलश्रद्धानी होता है, इसलिये वृद्ध पुरुष जिसप्रकार अपने हाथमें लकड़ीको शिथिलतापूर्वक पकड्ता है, उमीप्रकार वह भी तत्वार्थके विषयमें शिथिलग्राही होता है.

समां निवनां पावकम्भकरण च । अहिस्यर्जावाजांवां जवलियदिदी विलयमादी । अभि सम्की (अविरयसमादिद्वि)

१ वयणहि वि हेटरि वि इदियमयजाणणी कवेटि । वोभाष्ठ उग-छानिय तेलेकेण वि ण चारका ॥ ॥ मी. ६८७.

८ इसणभोहूनमादो अपन्द ज प्रयूचम अस्तर्मण । उचसमसम्मान्तिणं वसण्णमळवंकतोयसम्। गाः चाः चार्यकः

कुहेउ-कुदिहुंतेहि झडिदि विराहओं । पंचसु गुणेसु के गुणे अस्सिऊण असंजदसम्माइिटगुणस्सुप्पत्ती जांदाति पुन्छिदे उच्चदे, सत्त-पयिड-क्खएणुप्पण्ण-सम्मत्तं खइयं । तेसिं
चेव सत्तण्हं पयडीणुवसमेणुप्पण्ण-सम्मत्तमुवसिमयं । सम्मत्त-देसघाइ-वेदयसम्मनुदएणुप्पण्ण-वेदयसम्मतं खओवसिमयं । मिच्छत्ताणंताणुवंधीणं सन्वधाइ-फह्याणं उदय-क्खएण
तेसिं चेव संतोवसमेण अहवा सम्मामिच्छत्त-सन्वधाइ-फह्याणं उदय-क्खएण तेमिं चेव
संतोवसमेण उहयत्थ सम्मत्त-देमधाइ फह्याणमुद्रएणुष्पज्ञ जदा तदो वेदयमम्मत्तं
खओवसिमयमिदि केसिंचि आइरियाणं वक्खाणं तं किमिदि णोच्छिजदि, इदि चेत्तण्ण,
पुन्वं उत्तुत्तरादो । 'अमंजद ' इदि जं सम्मादिष्टिस्स विसेमण-वयणं तमंतदीवयत्तादो

भतः कहेत और कृष्टणुन्तसे उसे सम्यक्तवर्का विराधना करनेमें देर नहीं लगती है।

पांच प्रकारके भावों में से किन किन भावों के आश्रयसे असंयतसम्यग्दिए गुणम्थानकी उत्पत्ति होती है। इसप्रकार पृद्धने पर आचार्य उत्तर देते हैं, कि सात प्रकृतियों के क्षयसे जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है वह क्षायिक है, उन्हीं सात प्रकृतियों के उपश्ममे उत्पन्न हुआ सम्यक्त्व उपश्ममसम्यग्दर्शन होता है और सम्यक्त्वका एकदेश धातम्पसे वेदन कराने- वाली सम्यक्त्वकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला वेदकसम्यक्त्व क्षायंपरामिक है।

ग्रंका—मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीके उद्यमं आनेवाले सर्वधाती स्पर्डकोंके उद्याभावी क्षयसे तथा आगामी कालमें उद्यमं आनेवाले उन्हींके सर्वधाती स्पर्डकोंके सद्वस्थारूप उपरामसे अथवा सम्याग्मिध्यात्वके उद्यमं आने वाले सर्वधाती स्पर्डकोंके उद्याभावी क्षयसे, आगामी कालमें उद्यमं आनेवाले उन्हींके सद्वस्थारूप उपरामसे तथा इन दोनों ही अवस्थाओंमें सम्यक्ष्मकृतिमिध्यात्वके देशधाती स्पर्धकोंके उद्यमं जब अयोपशमरूप सम्यक्व उत्पन्न होता है तब उसे वेदक सम्यक्ष्य किते हैं। ऐसा कितेन ही आचार्याका मत है उसे यहां पर क्यों नहीं स्वीकार किया है?

समाधान - यह कहना ठाक नहीं है, क्यांकि. इसका उत्तर पहले दे चुके हैं।

विशेषार्थ — जिसप्रकार मिश्र गुणम्शान की उत्पत्ति सम्यग्मिश्यान्व प्रकृतिके उद्यकी मुख्यतासे बतला आये हैं, उसीप्रकार यहां पर भी सम्यक्षप्रकृतिके उद्यकी मुख्यता समझना चाहिये। यदि इस सम्यक्ष्यमें सम्यक्ष्पकृतिके उद्यकी मुख्यता न मान कर केवल मिश्यात्यादिके क्ष्योपरामसे ही इसकी उत्पत्ति मानी जावे तो सादि मिश्यादिको अपेक्षा सम्यक्षप्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वप्रकृतिके उद्याभाव क्षय और सद्वस्थाम्य उपरामस तथा मिश्यात्वप्रकृतिके उद्यक्षे मिश्यात्व गुणस्थानको भी क्षायोपरामिक मानना पड़ेगा। क्योंकि, वहां पर भी क्षयोपरामका लक्षण घटित होता है। इसलिथे इस सम्यक्ष्यकी उत्पत्ति क्षयोपरामकी प्रधानतासे न मानकर सम्यक्ष्यकृतिके उद्यकी प्रधानतासे समझना चाहिये।

सत्रमें सम्यग्रहिक लिये जो असंयत विशोषण दिया गया है, वह अन्तदीपक है, इस-

१ दसणमोहुदयादां उप्पञ्जइ ज पयन्थसइहण । चलमलिणमगार त वेदयसम्मनामिदि जाणे ॥ गो जी ६४५०

हेट्टिल्लाणं सयल-गुणहाणाणमसंजदत्तं परूवेदि । उविर असंजमभावं किण्ण परूवेदि ति उत्ते ण परूवेदि, उविर सञ्बत्थ संजमासंजम-संजम-विमेमणोवलंभादो ति । उत्तं च---

> सम्माइद्दी जीवो उवइद्दं पवयणं तु सद्दृदि । सदृदृदि असम्भावं अजाणमाणो गुरु-णियोगां ॥ ११०॥ णो इंटिएसु विरदो णो जीवे यावरे तसे चावि । जो सदृदृदि जिणुत्तं सम्मादृद्दी अविरदो सो ॥ १११॥

एदं सम्माइहि वयणं उवरिम-सच्व-गुणहाणेसु अणुवङ्ग् गंगा-णई-पवाहो च्व । देसविरङ्-गुणहाण-परूचणद्वमुत्तर-सुत्तमाह—

### संजदासंजदा ॥ १३ ॥

संयताश्च ते असंयताश्च संयतासंयताः। यदि संयतः, नासावसंयतः। अथासंयतः,

छिय वह अपनेसे नीचेक भी समस्त गुणस्थानोंके असंयतपनेका निरूपण करता है।

वह असंयत पद ऊपर अर्थात पांचवें आदि गुणस्थानोंमें असंयमभावका प्ररूपण क्यों नहीं करता है इसप्रकारकी दांकाके होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि पांचवें आदि गुणस्थानोंमें वह असंयत पद अस्यमभावका प्ररूपण नहीं करता है, क्योंकि, ऊपर सब जगह संयमासंयम और संयम विदोषण ही पाया जाता है। कहा भी है—

सम्यग्दाष्टि जीव जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपिद्षष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान करता ही है, कितु किसी तत्वको नहीं जानता हुआ गुरुके उपदेशसे विपरीत अर्थका भी श्रद्धान कर लेता है। ११०॥

जो इन्द्रियोंके विषयोंसे तथा त्रम और स्थावर जीवेंकी हिसासे विरक्त नहीं है, किन् जिनेन्द्रेदेवद्वारा कथिन प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यग्द्राष्ट्र है ॥ १११॥

इस मुत्रमें जो सम्यग्दाप्ट पद है, वह गंगा नदीके प्रवाहके समान ऊपरके समस्त गुणस्थानोंमें अनुवृत्तिको प्राप्त होता है । अर्थात् पांचवें आदि समस्त गुणस्थानोंमें सम्यग्दर्शन पाया जाता है ।

अब देशांचरित गुणस्थामके प्ररूपण करनेके लिये आंगका सूत्र कहते हैं— मामान्यसे संयतासंयत जीव होते हैं ॥ १३ ॥ जो संयत होते हुए भी असंयत होते हैं उन्हें संयतासंयत कहते हैं । शंका — जो संयत होता है वह असंयत नहीं हो सकता है, और जो असंयत

१ मोः जीः २७

९ गो. जी १९. (जापे'श देनानुकस्पादिगणसद्भावाक्षित्पराधित्यां न कराताति स्त्यते। म. प्र, टा

नासी संयत इति विरोधासायं गुणो घटत इति चेद्रतु गुणानां परस्परपरिहारलक्षणो विरोधः इष्टत्वात्, अन्यथा तेषां स्वरूपहानिप्रसङ्गात्। न गुणानां सहानवस्थानलक्षणो विरोधः सम्भवति, सम्भवेद्वा न वस्त्वस्ति तस्यानकान्तिनवन्धनत्वात् । यद्धिक्रयाकारि तद्वस्तु । मा च नैकान्ते एकानेकाभ्यां प्राप्तिनस्पितानवस्थाभ्यामधिक्रयाविरोधात्। न चतन्याचितन्याभ्यामनेकान्तमत्योगुणत्वाभावात् । सहभुवे हि गुणाः, न चानयोः सहभूतिरस्ति असति विवन्धर्यनुपलम्भात् । भवति च विरोधः समाननिवन्धनत्वं सति। न चात्र विरोधः संयमासंयमयोरेकद्रव्यवर्तिनोस्त्रस्थावरनिवन्धनत्वात् । ऑद्यिकादिषु पंचसु गुणेषु कं गुणमाश्रित्य संयमासंयमगुणः समृत्यत्र इति चेत्क्षायोपश्मिकोऽयं गुणः अप्रत्यान्व्याना-

होता है वह संयत नहीं हो सकता है, क्योंकि, संयमभाव और असंयमभावका परस्पर विरोध है। इसलिये यह गणस्थान नहीं बनता है।

समाधान — विरोध दो प्रकारका है, परस्परपरिहारलक्षण विरोध और सहानवस्थालक्षण विरोध । इनमेंसे एक द्रव्यके अनन्त गुणोंमें परन्परपरिहारलक्षण विरोध इप्र ही है, क्योंकि, यदि गुणोंका एक दूसरेका परिहार करके अस्तिन्त्र नहीं माना जाये तो उनके स्थकंपकी हानिका प्रसंग आता है। परंतु इतने मात्रमे गुणोंमें सहानवस्थालक्षण विरोध संभव नहीं है। यदि नाना गुणोंका एकसाथ रहना ही विरोधस्वरूप मान लिया जाये तो वस्तुका अस्तिन्त्र ही नहीं बन सकता है, क्योंकि, वस्तुका सद्भाव अनेकान्त-निमित्तक ही होता है। जो अर्थिक्षया करनेमें समर्थ है वह वस्तु है। परंतु वह अर्थिक्षया एकान्तपक्षमें नहीं बन सकती है, क्योंकि, अर्थिक्षयाको यदि एकक्षप माना जावे तो पुनः पुनः उसी अर्थिकि याकी प्राप्ति होनेमें, और यदि अनेकस्प माना जावे तो अनवस्था दोप आनेसे एकान्तपक्षमें अर्थिक्षयाके होनेमें विरोध आता है।

उपरके कथनसे चैनन्य ऑर अचेतन्यके साथ भी अनेकान्त दोष नहीं आता है, क्योंिक, चैनन्य और अचेतन्य ये दोनों गुण नहीं हैं। जो सहभावी होते हैं उन्हें गुण कहते हैं। परंतु ये दोनों सहभावी नहीं है, क्योंिक बंधरूप अवस्थाके नहा रहने पर चेतन्य और अचेतन्य ये दोनों एकसाथ नहीं पाये जाते हैं। दूसरे विरुद्ध दो धर्मोंकी उत्पत्तिका कारण यदि समान अर्थात् एक मान लिया जावे ते विरोध आता है, परंतु संयममाव और असंयमभाव इन दोनोंकी एक आत्मामें स्वीकार कर लेने पर भी केई विरोध नहीं आता है, क्योंिक, उन दोनोंकी उत्पत्तिके कारण भिन्न भिन्न हैं। संयमभावकी उत्पत्तिका कारण त्रसिक्सासे विरित्तिभाव है और असंयमभावकी उत्पत्तिका कारण स्थावरहिंसांसे अविरित्तिभाव है। इसलिये संयनासंयन नामका पांचवां गणस्थान बन जाता है।

र्शका — शैदयिक आदि पांच भावोंमेंसे किस भावेक आश्रयसे संयमासंयम भाव पैदा

समाधान - संयमासंयम भाव क्षायोपश्चमिक है, क्योंकि, अप्रत्याच्यान।वरणाय

वरणीयस्य सर्वधातिस्पर्द्धकानामुद्यक्षयात् सतां चोपशमात् प्रत्याख्यानावरणीयोदया-द्रप्रत्याख्यानोत्पत्तेः । संयमासंयमधाराधिकृतसम्यक्त्वानि कियन्तीति चेत्क्षायिकक्षायोप-श्रामिकापशिमकानि त्रीण्यपि भवन्ति पर्यायेण नान्यन्तरणाप्रत्याख्यानस्योत्पत्तिविरोधात् । सम्यक्त्वमन्तरेणापि देशयतयां दृश्यन्त इति चेत्र, निर्णतमुक्तिकाङ्गस्यानिष्ट्वतिवपयपिपा-मस्याप्रत्याख्यानानुपपत्तेः । उक्तं च

> जो तस-बहाउ विरञ्जो अविरञ्जो तह य यावर-बहाओ । एक-समयम्हि जीवो विरयाविरञो जिणेकमई ।। ११२॥

संयतानामादिगुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह —

### पमत्तसंजदा ॥ १४ ॥

प्रकर्षेण मत्ताः प्रमनाः, सं सम्यम् यताः विरताः संयताः । प्रमत्ताश्च ते संयताश्च

कपायके वर्तमान कालिक सर्वघाती स्पर्डकोंके उदयाभावी क्षय होनेसे, ऑर आगामी कालमें उदयमें आने योग्य उन्होंके सद्वस्थारूप उपशम होनेसे तथा प्रत्याच्यानावरणीय कवा-यके उदयसे संयमासंयमरूप अप्रत्याख्यान-चारित्र उत्पन्न होता है।

र्यका—संयमासंयमरूप देशचारित्रकी धारासे संबन्ध रखनेवाले कितंन सम्यग्-दर्शन होते हें ?

समाधान – क्षायिक, क्षायोपदाप्तिक और औपदामिक ये तीनोंमेंसे कोई एक सम्यग्दर्शन विकल्पसे होता है, क्योंकि, उनमेंसे किमी एकके विना अप्रत्याच्यान चारित्रका प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता है।

शंका - सम्यग्दरीनके विना भी देशसंयमी देखनेमें अते हैं?

समिथि।न—नहीं, क्योंकि, जो जीव मोक्षकी आकांक्षामे रहित हैं और जिनकी विषय-पिषासा दूर नहीं हुई है, उनके अप्रत्याख्यानसंयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कहा भी हैं—

जे। जीव जिनेन्द्रदेवमें अद्वितीय श्रद्धाके। रखता हुआ एक ही समयमें क्रसजीवें[की हिमासे विरत और स्थावर जीवोंकी हिमासे अविरत होता है, उसके विरताविरत कहते हैं॥ ११२॥

अब संयतींके प्रथम गुणस्थानक निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— सामान्यसे प्रमत्तसंयत जीव होते हैं॥ १४॥

प्रकर्पसे मत्त जीवोंको प्रमत्त कहते हैं, और अच्छी तरहसे विरत या संयमको प्राप्त जीवोंको संयत कहते हैं । जो प्रमत्त होने हुए भी संयत होते हैं उन्हें प्रमत्तसंयत कहते हैं।

१ गो जो ३९. ६च १ शजेन प्रयाजन विना स्थावस्वधमाप न कराताति त्यारयेया भवति । जी. प्र. टी. प्रमत्ताः । यदि प्रमत्ताः न संयताः स्वरूपासंवदनात् । अथ संयताः न प्रमत्ताः संयमस्य प्रमादपिरहाररूपत्वादिति नेप दोपः, संयमे। नाम हिंमानृतस्तेयात्रक्षपरिग्रहेभ्यो विरतिः गुप्तिसमित्यनुरिक्षतः, नासा प्रमादेन विनाज्यते तत्र तस्मान्मलोत्पत्तेः । संयमस्य मलोत्पादक एवात्र प्रमादो विविधतो न तिष्ठिनाशक इति कृतोऽवसीयत इति चेत् संयमाविनाशान्यथानुपपत्तेः । न हि मन्दतमः प्रमादः क्षणक्षयी संयमविनाशकोऽसिति विबन्धयनुपल्व्धेः । प्रमत्तवचनमन्तदीपकत्वाच्छेपातीतसर्वगुणेषु प्रमादान्तित्वं स्चयति । पश्चसु गुणेषु कं गुणमाश्रित्यायं प्रमत्तमंयत गुण उत्पन्नश्चेत्संयमापक्षया क्षायोपशमिकः । कथम् ? प्रत्याच्यानावरणसर्वधातिस्पर्धकोदयक्षयात्तेपामेव सतामुद्धाभावलक्षणोपशमान्

शंका — यदि छटवें गुणस्थानवर्ता जीव प्रमत्त हैं तो संयत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, प्रमत्त जीवोंको अपने स्वरूपका संवेदन नहीं हो सकता है। यदि वे संयत हैं तो प्रमत्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, संयमभाव प्रमादके पिग्हारस्वरूप होता है।

समाधान — यह कोई देाप नहीं है, क्योंकि, हिसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म और पिरव्रह इन पांच पापोंसे विरित्भावको संयम कहते हैं जो कि तीन गुप्ति और पांच सार्मित्योंसे अनुरक्षित हैं। वह संयम वास्तवमें प्रमादसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, संयममें प्रमादसे केवल मलकी ही उत्पत्ति होती है।

रंका— छटवें गुणस्थानमें सयममें मल उत्पन्न करनेवाला ही प्रमाद विवक्षित है. संयमका नाश करनेवाला प्रमाद विवक्षित नहीं है, यह बात केमे निक्चय की जाय?

समाधान— छटवें गुणस्थानमें प्रमाद्के रहते हुए संयमका सद्भाव अन्यथा बन नहीं सकता है, इसलिये निश्चय होता है कि यहां पर मलका उत्पन्न करनेवाला प्रमाद ही अभीष्ट हैं। दूसरे छटवें गुणस्थानमें होनेवाला स्वल्पकालवर्ती मन्दतम प्रमाद संयमका नाश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि, सकलमंयमका उत्कटरूपमें प्रतिबन्ध करनेवाले प्रत्याच्यानावरणके अभावमें संयमका नाश नहीं पाया जाता।

यहां पर प्रमत्त शब्द अन्तदीपक है, इसिलये वह छटवें गुणस्थानसे पहलेके संपूर्ण गुणस्थानोंमें प्रमादके अस्तित्वको सृचित करता है।

शंका — पांच भावोंमेंसे किस भावका आश्रय लेकर यह प्रयत्तमंयत गुणस्थान उत्पन्न होता है ?

समाधान —संयमकी अपेक्षा यह गुणस्थान क्षायोपशमिक है। शंका—प्रमत्तमंयत गुणस्थान क्षायोपशमिक किस प्रकार है?

समाधान — क्योंकि, चर्नमानमें प्रत्याख्यानावरणके सर्वधानी स्पर्धकींके उद्यक्षय होनेसे और आगामी कालमें उदयमें आनेवाले सत्तामें स्थित उन्हींके उदयमें न आने रूप उप-रामसे तथा संज्वलन कपायके उदयसे प्रत्याख्यान (संयम) उत्पन्न होता है, इसलिये मं ज्वलनोदयाच प्रत्याख्यानसमुत्पत्तेः । संज्वलनोदयात्संयमों भवतीत्यौदियिक व्यपदेशोऽस्य किं न स्यादिति चेन्न, ततः संयमस्योत्पत्तेरभावात् । क तद् व्याप्रियत इति
चेत्प्रत्याख्यानावरणसर्वधातिस्पर्द्वकोदयक्ष्यसमुत्पन्नसंयममलोत्पादने तस्य व्यापारः ।
संयमितवन्धनमम्यक्त्वापेक्षया क्षायिकक्षायोपश्चमिकौपश्चमिकगुणनिबन्धनः । सम्यक्त्वमन्तरंणापि संयमोपलम्भनार्थ सम्यक्त्वानुवर्तनेनेति चेन्न, आप्तागमपदार्थेष्वनुत्पन्नश्रद्धस्य
त्रिम्हालीहचेतसः संयमानुपपत्तेः । द्रव्यसंयमस्य नात्रोपादानमिति कृतोऽवगम्यत
इति चेत्रसम्यक् ज्ञात्वा श्रद्धाय यतः संयत इति व्युत्पात्तितस्तद्वगतः । उक्तं च —

#### क्षायोपशामिक है।

ग्रंका — संड्यलन कपायके उदयसे संयम होता है, इसलिये उसे औदयिक नामसे क्यों नहीं कहा जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संज्वलन कपायके उद्यक्ते संयमकी उत्पत्ति नहीं होती हैं।

शंका —तो मंज्वलनका व्यापार कहां पर होता है ?

समाधान-- प्रत्याख्यानावरण कषायके सर्वघानी स्पर्झकोंके उदयाभावी क्षयसे (और सद्यस्थारूप उपरामसे ) उत्पन्न हुए संयममें मलके उत्पन्न करनेमें संज्वलनका व्यापार होता है।

संयमके कारणभूत सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा तो यह गुणस्थान आयिक, आयोपशमिक और औपशमिक भावनिमित्तक हैं।

यंका — यहां पर सम्यग्दर्शनपद की जो अनुतृत्ति बतलाई है उससे क्या यह तात्पर्य निकलता है कि सम्यग्दर्शनके बिना भी संयमकी उपलब्धि होती है ?

ममाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि आप्त, आगम और पदार्थोंमें जिस जीवके अद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तथा जिसका चित्त तीन मूढ़नाओंसे ब्याप्त है, उसके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है।

शंका - यहां पर द्रव्यसंयमका ग्रहण नहीं किया है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान — क्योंकि,भलेप्रकार जानकर और श्रद्धान कर जो यमसहित है उसे संयत कहते हैं। संयत शब्दकी इसप्रकार ब्युत्पत्ति करनेसे यह जाना जाता है कि यहां पर द्रव्य-सयमका ग्रहण नहीं किया है। कहा भी है—

१ विविक्षियदस्य सजमस्य स्वओवसमित्तपद्रापायणमेत्तफळतादा कथ सजळणणोकसायाण चारित्तविरोहीण गोरित्तकारयत्तः ? देसवादिनीण सर्पाटवक्षवणणिविणम्मळणसित्तिविरहियाणमृदयी विश्वमाणी वि ण स कञ्चकारत्री ति सजमहेद्त्तेण विविक्षियत्तादी, कथुदी दु कञ्च पटापापुदि मळजणणपमादी वि य । गी. जी., जी. प्र , टा. ३२.

वत्तावत-पमाण जे। वसट पमत्तसंजदे। होट । सयल-गुण-सील-कलिओ महत्वर्ट चित्तलायरणे। ॥ ११३ ॥ विकहा तहा कसाया इंदिय-णिदा तेह्व पणयो य । चदु-चदु-पणेरेरेसं होति पमाटा य पण्णरसा ॥ ११४॥

क्षायोपशमिकसंयमेषु शुद्धसंयमेष्यलक्षितगुणस्थाननिस्पणार्थमुत्तरस्त्रमाह—

## अपमत्तसंजदा ॥ १५॥

प्रमत्तमंयताः प्रवेक्तिलक्षणाः, न प्रमत्तयंयताः अप्रमत्तमंयताः प<u>श्चदशप्रमादः</u> रहितसंयता इति यावत् । श्रेपाशेषयंयतानामत्रेवान्तर्भावाच्छेपयंयतगुणस्थानानामभावः स्यादिति चेन्न, संयतानामुपश्छित्वतिषद्यमानविशेषणाविशिष्टानामस्त्रमादानाभिह

जो व्यक्त अर्थात् स्वसवेद्य और अव्यक्त अर्थात् प्रश्वक्षज्ञानियोंके ज्ञानहारा जानने योग्य प्रमादमें वास करता है, जे। सम्यक्ष्य, ज्ञानादि संपूर्ण गुणोंसे और वर्तोंके रक्षण करनेमें समर्थ ऐसे शिल्लांसे युक्त है, जे। (देशसंयतकी अपेक्षा) महावती है और जिसका आवरण प्रमादमिश्चित है, अथवा चित्रल सारंगको कहते हैं, इसलिये जिसका आवरण सारंगके समान शविलत अर्थात् अनेक प्रकारका है, अथवा, अवित्तमें प्रमादको उत्पन्न करनेवाला जिसका आवरण है उसे प्रमत्तमंपत कहते हैं॥ ११३॥

स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रकथा और अवनिपालकथा ये चार विकथाएं:क्रांध, मान, माया और लोभ ये चार कपायें. स्पर्शन, रूपना, त्राण, चक्षु और श्रीत्र ये पांच इन्द्रियां: निद्रा और प्रणय इसप्रकार प्रमाद पन्द्रह प्रकारका होता है॥ १९७॥

अब क्षायोपरामिक संयमें।में ब्रुद्ध संयमसे उपलक्षित गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगका सुत्र कहते हैं---

सामान्यसे अप्रमत्तसंयत जीव होते हैं॥ १५॥

प्रमत्तसंयतींका स्वरूप पहले कह आये हैं, जिनका संयम प्रमाद सहित नहीं हैं।ता हैं उन्हें अप्रमत्तसंयत कहते हैं, अर्थात् संयत होते हुए जिन जीवोंके पन्टह प्रकारका प्रमाद नहीं पाया जाता है, उन्हें अप्रमत्तसंयत समझना चाहिये।

शंका — बाकीके संपूर्ण संयतिका इसी अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्भीव ही जाता है, इसलिये शेव संयतगुणस्थानीका अभाव ही जायगा ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो आगे चलकर प्राप्त होनेवाले अवूर्वकरणादि

१ गो. जी. ३३. चित्र प्रमादमित ठाताति नित्रह, चित्रल भानरण यस्यासी चित्रलाचरण । अथवा चित्रल: सारगः, तद्दत् शवालित आचरण यस्यामा चित्रलाचरण । अथवा चित्र लाताति चित्रल, चित्रलं आचरण यस्यासी चित्रलाचरणः। जान्य टा

२ गोः जी ३४०

ग्रहणात् । तत्कथमवगम्यत इति चेन्न, उपरिष्टात्तनमंयतगुणस्थाननिरूपणान्यथानुपपत्तितस्तद्वगतेः । एपोऽपि गुगः आयोपशिमकः प्रत्याख्यानावरणीयकर्मणः सर्वेघातिस्पर्द्वकोदयक्षयात्तेपामेव सतां पूर्ववदुपशमात् संज्वलनेदियाच
प्रत्याख्यानोत्पत्तः । संयमनिबन्धनमम्यक्त्वापेक्षया सम्यक्त्वप्रतिबन्धककर्मणां क्षयअयोपश्यमोपश्याज्ञगुणनिबन्धनः । उक्तं च—

णहासेस-पमाओ वय-गुण-सीळोळि-भटिओ णाणी । अणुवसमओ अक्लवओ झाण णिळीणो ह अपमत्ता ॥ ११५ ॥

चास्त्रिमेहोपशमकक्षपकेषु प्रथमगुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तरस्वत्रमाह —

# अपुब्वकरण-पविद्व-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा ॥ १६ ॥

विशेषणोंसे विशेषतः अर्थात् भेदके। प्राप्त नहा होते हें ओर जिनका प्रमाद नष्ट हैं। गया है ऐसे सथतोंका ही यहां पर प्रहण किया है। इसिन्धिय आगेके समस्त संयतगुणस्थानींका इसमें अन्तर्भाव नहीं होता है।

रांका — यह कैसे जाना जाय कि यहां पर आंग प्राप्त होनेवाले अपूर्वकरणादि विशेष-णोंसे भेदकी प्राप्त होनेवाले संयत्रोंका प्रहण नहीं किया गया है ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, यदि यह न माना जाय, तो आगेके संयत-गुणस्थानीका निरूपण बन नहीं, सकता है, इसलिये यह मालम पड़ता है कि यहां पर अपूर्वकरणादि विशेषणींसे रहित केवल अप्रमत्त संयत-गुण-यानका ही ग्रहण किया गया है।

वर्तमान समयमें प्रत्याच्यानावरणीय कर्मकं सर्वधारी स्पर्धकेंकि उद्यक्षय होनेसे और आगामी कालमें उद्यक्ष आनेवाल उर्द्धाके उद्यक्षण उपराम होनेसे तथा संज्यलन कपायके मन्द उद्दय होनेसे प्रत्याच्यानकी उत्पत्ति होती है, इसलिये यह गुणस्थान भी क्षायी-परामिक है। संयमके कारणभूत सम्यक्तवर्का अवेक्षा, सम्यक्तवके प्रतिबन्धक कर्माके क्षय, क्षयोपराम और उपरामसे यह गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसलिय झायिक, झायोपरामिक और आपरामिक भी है। कहा भी है—

जिसके व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकारके प्रमाद नष्ट हो गये हैं, जो बत , गुण और शीलोंसे मण्डित है, जो निरातर आत्मा और शरीकों भेद विद्वानसे युक्त है, जो उप-राम और क्षपक श्रेणीपर आकढ़ नहीं हुआ है और जो ध्यानमें लवलीन हैं, उसे अप्रमत्तसंयत कहते हैं ॥ ११५॥

अब आगे चारित्रमोहनीयका उपराम करनेवाले या क्षपण करनेवाले गुणस्थानीमेंसे प्रथम गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं।

अपूर्वकरण-प्रविष्ट-राहित संयतोंमें सामान्यसे उपशमक और क्षपक ये दोनों प्रकारके

र गांजी ४६.

करणाः परिणामाः, न पूर्वाः अपूर्वाः । नानाजीवापेक्षया प्रतिसमयमादितः कमप्रबुद्धासंच्येयलोकपरिणामस्यास्य गुणस्यान्तिविविश्वतसमयवितिप्राणिनो व्यतिरिच्यान्य-समयवितिप्राणिनिरप्राप्या अपूर्वा अत्रतनपरिणामरतमाना इति यावत् । अपूर्वाश्च ते करणाश्चापूर्वकरणाः । एतेनापूर्वविशेषणेन अयःप्रवृत्तपरिणामव्युद्धासः कृत इति दृष्ट्यः, तत्रतनपरिणामानामपूर्वत्वाभावात् । अपूर्वश्चदः प्रागप्रतिपन्नार्थवाचको नासमानार्थ-वाचक इति चेन्न, पूर्वसमानशब्दयोरकार्थत्वात् । तेपु प्रविष्टा शुद्धिपेषां ते अपूर्वकरण-प्रविष्टशुद्धाः । के ते १ संयताः । तेपु संयतेपु 'अत्थि ' सन्ति । नदीस्रोतोन्यायेन

#### जीव होते हैं ॥ १६॥

करण शब्दका अर्थ परिणाम है, और जो पूर्व अर्थान् पहले नहीं हुए उन्हें अपूर्व कहते हैं। इसका तारपर्य यह है, कि नाना जीवोंकी अपक्षा अदिसे लेकर प्रत्येक समयमें क्रमसे बढ़ते हुए असंख्यात लेक-प्रमाण परिणामवाले इस गुणस्थानके अन्तर्गत विवक्षित समयवर्ती जीवोंको छोड़कर अन्य समयवर्ती जीवोंके हारा अप्राप्य परिणाम अपूर्व कहलाते हैं। अर्थात् विवक्षित समयवर्ती जीवोंके परिणामोंसे भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम अस्मान अर्थात् विलक्षण होते हैं। इसतरह प्रत्येक समयमें होनेवाले अपूर्व परिणामोंको अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें दिये गये अपूर्व विशेषणसे अधःप्रवृत्त-परिणामोंका निराकरण किया गया है ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि, जहां पर उपरित्तन समयवर्ती जीवोंके परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवोंके परिणामोंको स्वयं सहत होते हैं और विसहश भी होते हैं ऐसे अधःप्रवृत्तमें होनेवाले परिणामोंमें अपूर्वता नहीं पाई जाती है।

शंका—-अपूर्व शब्द पहले कभी नहीं प्राप्त हुए अर्थका वास्त्रक है, असमान अर्थका बाचक नहीं है, इसलिये यहां पर अपूर्व शब्दका अर्थ असमान या विसटश नहीं हो सकता है?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व और समान ये दोनें। राष्ट्र एकार्थवाची हैं, इसिलिये अपूर्व और असमान इन दोनों राष्ट्रोंका अर्थ भी एक ही समझना चाहिये। ऐसे अपूर्व परिणामों में जिन जीवोंकी गुडि प्रविष्ट हो गई है, उन्हें अपूर्वकरण प्रविष्ट गुडि जीव कहते हैं।

शंका—चे अपूर्वकरणरूप परिणामें।में त्रिशुद्धिको प्राप्त करनेवाले कें।न होते हैं?

समाधान—वे संयत ही होते हैं, अर्थात् संयत्तीमें ही अर्बकरण गुणस्थानवाले जीवींका सङ्गाव होता है। और उन संयतीमें उपशमक और क्षपक जीव होते हैं।

शंका-नदीस्रोत-त्यायसे 'सन्ति 'इस पदकी अनुवृत्ति चली आती है, इसलिये

१ अपूर्वामपूर्वा कियाँ गञ्जनीत्य हर्वकरणम् । ततः च प्रथमसमय एवः स्थिति गतः(सघातन्णश्रीणगणसक्षमाः अन्यक्ष स्थितिकस्यः इत्येते प नाःयधिकार। योगपयेन पूर्वमयहनाः पवर्तते इत्यपूर्वकरणम् । असि राजोः (अप्त्य स्ण)

सन्तीत्यनुवर्तमाने पुनरिह तदुचारणमनर्थकिमिति चेन्न, अस्यान्यार्थत्वात् । कथम् ? स गुणस्थानमत्वप्रतिपादकः, अयं तु संयतेषु क्षपकोपश्चमकभावयोर्भेयधिकरण्यप्रतिपादनार्थे इति । अपूर्वकरणानामन्तः प्रविष्टशुद्धयः क्षपकोपश्चमकमंयताः, सर्वे संभूय एको गुणः 'अपूर्वकरणं' इति । किभिति नामनिदेशो न कृतश्चेत्र, मामर्थ्यलभ्यत्वात् । अक्षपकानु-पश्चमकानां कथं तद्व्यपदेशश्चेत्र, भाविनि भूतवदुषचारतम्तिसद्धेः । सत्येवमतिप्रसङ्गः

उसका फिरसे इस एउमें ग्रहण करना निरर्थक है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर 'सांन्त 'पदका दुसरा ही अर्थ लिया गया है।

शंका - वह दूसरा अर्थ किसप्रकारका है ?

समाधान—पहले जो 'सन्ति 'पद आया है वह गुणस्थानोंके अस्तित्नका प्रति-पादक है, और यह संयतेंमें क्षपक और उपरामक भावके भिन्न भिन्न अधिकरणपनेके बतानेके लिये हैं।

जिन्होंने अपूर्वकरणरूप परिणामोंमें विद्युद्धिकी प्रक्षि कर लिया है ऐसे क्षपक और उपशमक संयमी जीव होते हैं, और ये सब मिळकर एक अपूर्व रूगण गुणस्थान बनता है।

शंका - तो फिर यहां पर इसप्रकार नामनिर्देश क्यों नहीं किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यह बात ते। सामर्थ्यमं ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात् अपूर्व-करण को प्राप्त हुए उन सब क्षपक और उपशामक जीवोंके परिणामोंमें अपूर्वपनेकी अपक्षा समानता पाई जाती हैं, इसालिये वे सब मिलकर एक अपूर्वकरण गुणस्थान होता है यह अपने आप सिद्ध है।

श्रंका — आटवें गुणस्थानमें न तो कमेंका क्षय ही होता है और न उपश्रम ही, फिर इस गुणस्थानवर्ती जीवोंको क्षपक और उपशमक कैसे कहा जा सकता है?

सम्।ध्रान् — नहीं, क्योंकि, भावी अर्थमें भृतकालीन अर्थके समान उपचार कर लेनेसे आठवें गुणस्थानमें क्षपक और उपशासक व्यवहारकी सिद्धि हो जाती है

शंका-इसप्रकार मानन पर तो अतिप्रसंग देश प्राप्त हो जायगा ?

स्यादिति चंन्न, असति प्रतिनन्धिर मरणे नियमेन चारित्रमे। हक्षपणे। पश्चमकारिणां तदुन्मुखानामुण्नारभाजामुण्लम्भात् । क्षपणोपश्चमनिनन्धनत्वाद् भिन्नपरिणामानां कथमेकत्विमिति चंन्न, क्षपकोपश्चमकपरिणामानामपूर्वत्वं प्रति माम्यातदेकत्वोपपत्तेः । पश्चसु गुणेषु कोऽत्रतनगुणश्चेत्क्षपकस्य क्षायिकः, उपश्चमकस्यापश्चमिकः । कर्मणां क्षयोपश्चमाभ्यामभावे कथं तयोग्नत्र सन्वमिति चंन्नप दोपः, तयोस्तत्र सन्वस्योपचार-निवन्धनत्वात् । मम्यकत्वापेक्षया तु क्षपकस्य क्षायिको भावः दर्शनमोहनीयस्यमविधाय क्षपकश्चेण्यारोहणानुवपत्तेः । उपश्चमकस्यापश्चमिकः क्षायिको वा भावः, दर्शनमोहोपश्चम-

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रतिबन्धक मरणके अभावमें नियमसे चारित्रमोहकी उपराम करनेवाले तथा चारित्रमोहका अप करनेवाले अतरव उपरामत और आगणके सन्मुख हुए और उपचारसे क्षपक या उपरामक संझाकी प्राप्त होनेवाले जीवोंके आठवें गुणस्थानमें भी क्षपक या उपरामक संझा बन जाती है।

विशेषार्थ — क्षयकश्रेणीमं तो मरण होता ही नहीं है, इसिल्ये वहां प्रतिबन्यक मरणका सर्वथा अनाव होनेसे क्षयकश्रेणीके आठवें गुणस्यानवाला आगे चलकर नियमसे चारित्रमोहनीयका क्षय करनेवाला है। अतः आक्रेणीके आठवें गुणस्यानवर्ती जीवके क्षयक संज्ञा बन जाती है। तथा उपशमश्रेणीक्थ आठवें गुणस्थानके पहले आगमें तो मरण नहीं होता है। परंतु द्वितीयादिक भागोंमें मरण संभव है, इसिल्ये यदि ऐसे जीवके द्वितीयादिक भागोंमें मरण न हो तो वह भी नियमसे चारित्रमोहनीयका उपशम करता है। अतः इसके भी उपशमक संज्ञा बन जाती है।

शंका — पांच प्रकारके भावों में ले इस गुणस्थानमें कौनमा भाव पाया जाता है ? समाधान – अपकके क्षायिक और उपशमकके औपशामिक भाव पाया जाता है ।

र्शका--रस गुणम्थानमें न तो कर्मोंका अय ही होता है और न उपशम ही होता है, पेसी अवस्थामें यहां पर क्षायिक या औपशमिक भावका सद्भाव कैसे हो सकता है ?

समाधान — यह कोई दोष नही, क्योंकि, इस गुणस्थानमें आधिक और औपशमिक भावका सञ्जाब उपचारसे माना गया है।

सम्यग्दर्शनकी अवेश्वा तो श्रवकके श्वायिकभाव होता है, क्वोंकि, जिस्नेन दर्शन-मोहर्नीयका क्षय नहीं किया है वह अवक श्रेणीवर नहीं चढ़ सकता है। और उपशमकके भौषदामिक या क्षायिकभाव होता है, क्योंकि, जिसने दर्शनमोहर्नीयका उपशम अथवा क्षय

१ उनशम येण्यारोहका हुवंकरणस्य प्रथमनागे मरण नान्तीति आगमः । जी. यः मरणणस्मि णियहीषहमे णिहा तहेत्र पयश्च यः गो कः ९९० अनी नियमेन अभ्रियनाणा प्रथमनागत्रतिनाः पूर्वकरणाः, दितीयादिमागे र व आयुषि सति जी न्तो-पर्वकरणा अवशम येण्या चारितमाह उनशमयित अत्तर्भोषशमका इच्युच्यन्ते । गो जीन, म प्र, दी ५५

#### क्षयाभ्यां विनोपश्रमश्रेण्यारोहणानुपलम्भात् । उक्तं च--

भिण्ण-समय-हिण्हि दु जीवेहि ण होइ सञ्वदा सिरसो । करणेहि एक-समय-हिण्हि सिरसो विसिरसो यं ॥ ११६ ॥ ण्दिन्हि गुणहाणे विसिरस-समय-हिण्हि जीवेहि । पुज्वमयता जम्हा होति अपुज्वा हु परिणामौ ॥ ११७ ॥ तारिस-परिणाम-हिय-जीवा हु जिणेहि गिळिय-तिमिरेहि । मोहरस पुज्वकरणा खवणुवसमणुज्जया भिणयो ॥ ११८ ॥

इदानीं बादरकपायेषु चरमगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह —

# अणियट्टि-बादर-सांपराइय-पविट्ट-मुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा स्रवा ॥ १७ ॥

ममानसमयावस्थितजीवपरिणामानां निर्भेदेन वृक्तिः निवृत्तिः । अथवा निवृत्तिः-

नहीं किया है, वह उपशमश्रेणीपर नहीं चट् सकता है। कहा भी है-

अपूर्वकरण गुणस्थानमें भिन्न-समयवर्ता जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा कभी भी सह-राता नहीं पाई जाती है, किंतु एक-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा सदशता और विसदशता दे(नों ही पाई जाती हैं॥ ११६॥

इस गुणस्थानमें विसदश अर्थात् भिन्न भिन्न समयमें रहनेवालं जीव, जो पूर्वमें कभी भी नहीं प्राप्त हुए थे ऐसे अपूर्व परिणामींकी ही धारण करते हैं, (इसलिये इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण है।)॥ ११७॥

पूर्वोक्त अपूर्व परिणामोंको धारण करनेवाले जीव मोहनीय कर्मको रोप प्रकृतियोंके अपण अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं, ऐसा अञ्चानक्षपी अन्धकारसे सर्वधा रहित जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ११८ ॥

अब बादर-कपायवाले गुणस्थानोंमें अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सृत्र कहते हैं—

अनिवृत्ति-बादर-सांपरायिक-प्रविष्ट-शुद्धि संयतोंमें उपरामक भी होते हैं और क्षपक भी होते हैं ॥ १७ ॥

समान-समयवर्ती जीवोंके परिणामींकी भेदरहित बृत्तिको निवृत्ति कहते हैं। अथवा

१ गो. जी. ५२.

२ गो जां. ५१.

ર ગો. ઝી. ૫૪.

४ निवृत्तिर्व्यावृत्ति परिणामानां विसदशभावन परिणानिरि यनवीन्तरम् । जयवः अ. पृ. ९०७४

व्याद्यक्तिः, न विद्यते निद्यत्तियेषां तेऽनिद्यत्तयः । अपूर्वकरणाश्च तादक्षाः केचित्मन्तीति तेपामण्ययं व्यपदेशः प्राप्तातिति चेन्न, तेषां नियमाभावात् । समानसमयस्थितजीव-परिणामानामिति कथमधिगम्यत इति चेन्न, 'अपूर्वकरण ' इत्यनुवर्तनादेव द्वितीयादि-समयवित्रजीवः सह परिणामापेक्षया भेदिसिद्धः । साम्परायाः कपायाः, वादराः स्थूलाः, वादराश्च ते साम्परायाश्च बाद्रसाम्परायाः । अनिद्यत्तयश्च ते वाद्रसामपरायाश्च अनिद्वत्ति-वादरसामपरायाश्च अपिद्वति वादरसामपरायाः । तेषु प्रविष्टा शुद्धिपेषां संयतानां तेऽनिद्वनिवादरसामपरायप्रविष्ट-शुद्धिसंयताः । तेषु प्रवित् उपशमकाः क्षपकाश्च । ते सर्वे एको गुणोऽनिद्वतिरितिः । यावन्तः परिणामान्तवन्त एव गुणाः किन्न भवन्तीति चेन्न, तथा व्यवहारानुपपत्तिते।

निवृत्ति शब्दका अर्थ व्यावृत्ति भी है । अनव्य जिन परिवामोंकी निवृत्ति अर्थात् व्यावृत्ति नहीं होनी है उन्हें ही अनिवृत्ति कहते हैं ।

अंका — अपूर्वकरण गुणस्थानमें भी तो कितन ही परिणाम इसप्रकारके होते हैं, अतुप्त उन परिणामोंको भी अतिवृत्ति संक्षा प्राप्त होती चाहिये ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, उनके नियुक्तिरहित होनेका केहि नियम नहीं है।

यंका — इस गुणस्थानमें जो जीवेंकि परिणामीकी भेदरहित वृत्ति बतलाई है, यह समान समयवर्ता जीवेंकि परिणामीकी ही विविधित है यह कैसे जाना ?

समाधान—' अपूर्वेकरण 'पदकी अनुवृत्तिसं ही यह सिद्ध होता है, कि इस गुण-स्थानमें अथमादि समयवर्ती जीवोंका द्वितीयादि समयवर्ती जीवोंके साथ परिणामेंकी अपेक्षा भेद है। ( अतएव इससे यह तात्पर्य निकल आता है कि ' अनिवृत्ति ' पदका सम्बन्ध एकसमयवर्ती परिणामोंके साथ ही है।)

सांपराय शब्दका अर्थ कपाय है, और बादर स्वृत्तको कहते हैं, इसिलिथ स्थृतिकपायोंको बादर-सांपराय कहते हैं। और अनिवृत्तिरूप बादर सांपरायके। अनिवृत्तिबादरसांपराय कहते हैं। उन अनिवृत्तिबादरसांपरायक्रप पीरणामोंमें जिन संयतोंकी विशुद्धि प्रविष्ट है। गई है उन्हें अनिवृत्तिबादरसांपरायप्रविष्टशुद्धिसंयत कहते हैं। ऐसे संयतोंमें उपशासक और क्षपक देनों प्रकारके जीव होते हैं। और उन सब संयतोंका मिलकर एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान होता है।

शंका — जितने परिणाम होते हैं, उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं होते हैं?

समाधान - नहीं, क्योंकि, जितने परिणाम होते हैं, उतने ही गुणस्थान यदि माने

१ यगपदतः गणस्यानकः प्रतिकानाः कानानां काकान मन्योग्यमः यवमायस्थानस्य । याद्विनांस् यस्येति अनिप्रतिः । समकालमेतः गणस्यानकमारूरस्यापस्य यद यत्रमायस्थानः त्रिवक्षितोऽन्योऽपि कश्चित्तद्वस्येवस्य । स्वर्षति पर्यदित स्यारमनेनेति सप्तराय क्यायोद्यः । र × तक्कान्तर्वते यावन्तः समयास्तरप्रविष्टाना तावस्येन्वा यत्रसायस्थानानि भवति । एकसमयक्षांकर्यनामकस्यवा (प्रयायस्थानस्थानुवर्तनादिति । अनि राक्कोः (आणस्यिवादरसप्ररायमण्डाणः)

द्रव्यार्थिकनयसमाश्रयणात् । बादरग्रहणमन्तदीपकत्वाद् गताशेषगुणस्थानानि बादरकपायाणीति प्रज्ञापनार्थम्, 'सित संभवे व्यभिचारे च विशेषणमर्थवद्भवति हिते न्यायात् । संयतग्रहणमनर्थकिमिति चेन्नेप दोपः, संयमस्य पश्चस्विप गुणेषु सम्भव एव न व्यभिचार इत्यस्यान्यस्याधिगमोपायस्याभावतस्तदुक्तः । आद्यं संयतग्रहणमनुवर्तते, ततम्तद्वसीयत इति चेन्तर्द्यस्तु जडजनानुग्रहार्थिमिति । यद्यवग्रुपशान्तकषायादिष्विप संयतग्रहणमस्त्वित चेन्न, सकषायत्वेन संयतानामसंयतैः साधर्म्यमस्तीति मन्दिधयामधः संश्रयोत्पत्तिसम्भवात् । नोपशान्तकपायादिषु मन्दिधयामप्यारेकोत्पद्यते । क्षीणोपशान्तकपायाः संयताः, भावतोऽपंयतसंयतानां साधर्म्याभावात् । काश्चित्पकृतीरुपशमयति,

जांय तो व्यवहार ही नहीं चल सकता है, इसिलिये दृष्यार्थिक नयकी अपेक्षा नियत-संख्यावाले ही गुणस्थान कहे गये हैं।

मृत्रमें जो 'बादर' पहका ग्रहण किया है, यह अन्तद्गिपक होनेसे पूर्ववर्ती समस्त गुणस्थान बादरकपाय हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि, जहां पर विशेषण संभव है। अर्थात् लाग्र पड़ता हो और न देने पर व्यक्ति-चार आता है।, ऐसी जगह दिया गया विशेषण सार्थक होता है, ऐसा न्याय है।

शंका -- इस मुत्रमें संयत पदका ग्रहण करना व्यर्थ है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, संयम पांची ही गुणस्थानोंमें संभय है, इसमें कोई व्यभिचार दोप नहीं आता है, इसमकार जाननेका दुसरा कोई उपाय नहीं होनेसे यहां संयम पदका बहुण किया है।

गंका—' पमत्तमंजदा' इस स्त्रमं ग्रहण किये गये संयत पदकी यहां अनुवृत्ति है। ती है, और उसमें ही उक्त अर्थका ज्ञान भी है। जाता है, इसिलये फिरसे इस पदका ग्रहण करना व्यर्थ है ?

समाधान — यदि ऐसा है, तो संयत पदका यहां पुनः प्रयोग मन्द्रबुद्धि जनोंके अनुप्रहके लिये समझना चाहिये।

रीका—यदि ऐसा है, ते। उपशान्तकपाय आदि गुणस्थानोंमें भी संयत पदका यहण करना चाहिये ?

समाधान—नहां, क्योंकि, दशवें गुणस्थानतक सभी जीव कपायसिंहत होनेके कारण, कपायकी अपेक्षा संयतेंकी अस्यानोंके साथ सदशता पाई जाती है, इसिलिये नीनेके दशवें गुणस्थानतक मन्दवृद्धि-जनोंको संशय उत्पन्न होनेकी संभावना है। अतः संशयके निवारणके लिये संयत विशेषण देना आवश्यक है। किंतु ऊपरके उपशान्तकपाय आदि गुणस्थानोंमें मन्दवृद्धि-जनोंको भी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि, वहां पर संयत भीणक्याय अथवा उपशान्तकपायही होते हैं, इसिलिये भावोंकी अपेक्षा भी संयतींकी असंयतींसे सदशता नहीं पाई जाती है। अनएव वहां पर संयत विशेषण देना आवश्यक नहीं है।

काश्चिदुपरिष्टादुपश्चमियप्यतीति अपश्चिमकोऽयं गुणः । काश्चित् प्रकृतीः' श्वपयित काश्चिदुपरिष्टात् क्षपियप्यतीति क्षायिकश्च । मम्यक्त्वापेक्षया चारित्रमोहक्षपकस्य क्षायिक एव गुणम्तत्रान्यस्यासम्भवात् । उपशमकस्यापश्चिमकः क्षायिकश्चोभयारिष तत्राविरोधात् । श्वपकोपश्चमकयोद्धिन्वं किमिति नेष्यत इति चेन्न, गुणनिवन्धनानिवृत्तिपरिणामानां साम्यप्रदर्शनार्थं तदेकत्वोपपत्तेः । उक्तं च —

ण्कस्मि काल-समण सठाणाडीहि जह णियहेति । ण णियहित तह चिय परिणामेहि मिहे। जे हु ॥१४९ ॥ होति अणियहिणो ते पटिसमये जेस्सिमेक्फपरिणामा । विमल्यस्-झाण-ह्यबह-सिहाहि णिदत-क्षम-वणा॥ १२०॥

इस गुणस्थानमें जीव मोहकी कितनी ही प्रज्ञातियोंका उपरामन करता है, और कितनी ही प्रज्ञातियोंका आगे उपराम करेगा, इस अपेक्षासे यह गुणस्थान औपरामिक है। और कितनी ही प्रज्ञातियोंका क्षय करता है, तथा कितनी ही प्रज्ञातियोंका आगे क्षय करेगा, इस हिंगुंस क्षाथिक भी है। सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा चारित्रमोहका क्षय करनेवालेके यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप ही है, क्योंकि, क्षयकश्रेणीमें दृष्मग भाव संभव ही नहीं है। तथा चारित्रमोहनीयका उपराम करनेवालेके यह गुणस्थान औपरामिक और क्षायिक देनों भावरूप है, क्योंकि, उपरामश्रेणीकी अपेक्षा वहां पर देनों भाव संभव हैं।

शंका — क्षपकका स्वतःत्र गुणस्थान और उपशमकका स्वतन्त्र गुणस्थान, इसतरह अळग अलग दो गुणस्थान वयों नहीं कहे गंथ हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इस गुणस्थानके कारणभूत अनिवृत्तिरूप परिणामीकी समानता दिखानके लिये उन देनिंमें एकता बन जाती है। अर्थान् उपशमक और अपक इन देनिंके अनिवृत्तिरूप परिणामीकी अपेक्षा समानता है। कहा भी है—

अन्तर्मुहर्तमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे किसी एक समयमें रहनेवाले अनेक जीव जिसप्रकार दारीरके आकार, वर्ण आदि बाहारू पसे, और ज्ञानोपयोग आदि अन्तरंग रूपसे परस्पर भेदको प्राप्त होते हैं, उसप्रकार जिन परिणामोंके द्वारा उनमें भेद नहीं पाया जाना है उनके। अनिवृत्तिकरण परिणामवाले कहने हैं। और उनके प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिसे बढ़ते हुए एकसे ही (समान विशुद्धिको लिये हुए) परिणाम पाये जाते हैं।

१ नरकिंक तिर्वेष्टिकं विकलत्य र यानगद्धित्यमुद्यातः आत्रपः एकंन्द्रिय साथारण सःम स्थावर चेति बोटका अप्रत्यानयानव याम्यानक्षाया अणा क्षेण परवद सावदा नक्षिपायपपु, प्रवदः सञ्वलनकोष्ठः सञ्वलन-मानः सञ्बलनभाया एता २४ले अनिविधिकरणः सन्तरा यो छता भवन्ति । गोरकः, जीर्यः, टीर ३३८ ३३९.

२ सस्थानवर्णावगाहनालगादिभिवीहरगर्जानदर्शनादि।मणान्तरगे । गो जा, म. प्र, या ५६. इ.गो. जा ५७, इदानीं कुञ्जीलेषु पाश्चात्यगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

# सुहुम-सांपर।इय-पविट्ट-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा।।१८॥

सूक्ष्मश्चामौ साम्परायश्च सूक्ष्मसाम्परायः । तं प्रतिष्टा शुद्धिर्थेपां संयतानां तं सृद्ध्मसाम्परायप्रतिष्टशुद्धिसंयताः । तेषु सन्ति उपशमकाः क्षषकाश्च । सर्वे त एको गुणः सूक्ष्मसाम्परायत्वं प्रत्यभेदान् । अपूर्व इत्यनुवर्तते अनिवृत्तिरिति च । ततस्ताभ्यां सृद्धमसाम्परायां विशेषायेत्वयः । अन्ययातीतगुणेभ्यस्तस्याधिक्षयानुपपत्तेः । प्रकृतीः

तथा वे अत्यन्त निर्मेळ ध्यानसप अग्निकी शिखाओंसे कर्म-वनकी भरम करनेवाले होते हैं॥११९,१२०॥

अब क्शील जातिके मुनियोंके अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं—

स्क्ष्म-सांपराय-प्रविष्ट-शुद्धि-संयतोंमें उपशमक और अपक दोनों होते हैं॥ १८॥

मृक्ष्म कपायकी सक्ष्मसांपराय कहते हैं। उसमें जिन संयतेंकी शुद्धिने प्रवेश किया है उन्हें सक्ष्म-सांपराय-प्रविध-शुद्धि-संयत कहते हैं। उनमें उपशमक और क्षपक दोनों होते हैं। और स्वश्मसांपरायकी अपेक्षा उनमें मेद नहीं होने से उपशमक और क्षपक इन दोनोंका एक ही गुणस्थान होता है। इस खुणस्थानमें अपूर्व और अनिवृत्ति इन दोनों विशेषणोंकी अनुवृत्ति होती है। इसिलिये थे दोनों विशेषणां भी सन्म-सांपराय-शृद्धि-संयतेक साथ जोड़ लेना चाहिये। अन्यथा पूर्ववर्ती गुणस्थानोंसे इस गुणस्थानकी कोई भी विशेषणा नहीं बन सकती है।

विशेषार्थ — यदि दश्यं गुणस्थानमं अपूर्व विशेषणकी अनुवृत्ति नहीं होगी तो उसमें प्रांतसमय अपूर्व अपूर्व परिणामोंकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। और अनिवृत्ति विशेषणकी अनुवृत्ति नहीं मानने पर एक समयवर्ती जीवेंकि परिणामोंमें समानता और कमोंके क्षपण और उपरामनकी योग्यता सिद्ध नहीं होगी। इसलिये पूर्व गुणस्थानोंसे इसमें सर्वथा भिन्न ज्ञानिके ही परिणाम होते हैं इस बातके सिद्ध करनेके लिये अपूर्व और अनिवृत्ति इन दें। विशेषणोंकी अनुवृत्ति कर लेना चाहिये। इसप्रकार इस गुणस्थानमें अपूर्वता, अनिवृत्तिपना और म्हमसांपरायपनास्य विशेषणा सिद्ध हो जाती है।

१ सञ्चलनलांसस्य अगनसम्बेयतमस्य त्यण्डणायम्वंयानि स्वण्डाति बद्यमानंदिनस्वत उपशक्ताः श्रपकं सा मवति । सान्तमुर्वतं काल यात्र उपस्परायं स्वयत । १८० सहमत्यराज्य ज्ञा प्रभात सा सहमस्परायां । महम नाम थाव । कद् थाव १ आउयमीताण त्रव जाजा ज कम्मप्यजाला मित्रिक्ववणप्रदालां अपप्रालितिकालां मराण-भावालां अपपदेसगालां महमस्परागस्य व-जाति । एव थाव स्वराज्य कन्त त य व-जाति । महम् सपरागां या जम्स या सहमस्परागं, सो य असस्य जयमह में अतान्ति । पित्र व्यागवित्यामा वा पाँउयत्तमाणपरिणामा ॥ सर्मति । अभि रा को [ सहमस्पराय ]

काश्चित्क्षपयित क्षपियप्यति क्षपिताश्चिति क्षायिकगुणः। काश्चिदुपशमयित उपशमियप्यति उपशमिताश्चित्यापशमिकगुणः । सम्यग्दर्शनापेक्षया क्षपकः श्वायिकगुणः, उपशमकः जीपशमिकगुणः श्वायिकगुणो वा द्वाभ्यामित सम्यक्त्वाभ्यामुपशमश्रेण्यारोहणसम्भवात् । संयतग्रहणस्य पूर्ववत्याफल्यमुपदेशपृष्टयम् । उक्तं च —

पुन्त्रापुन्त्रय-फदय-अण्मागादो अणंत-गुण-हीणे । लोहाणुम्हि द्वियओ हंद सुदृम-सापराओ सो ।। १२१ ॥

साम्प्रतसुपञ्चमश्रेण्यन्तगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरसत्रमाह—

# उवसंत-कसाय वीय<u>राय</u>-छदुमस्था ॥ १९ ॥

उपज्ञान्तः कपायो येषां त उपज्ञान्तकपायाः । बीतो विनष्टो रागो येषां ते वीतरागाः । छत्र ज्ञानदगावरणे, तत्र तिष्टन्तीति छत्रस्थाः । बीतरागाश्च त छत्रस्थाश्च वीतरागछत्रस्थाः । एतेन सगमछत्रस्थिनिराकृतिरवमन्तव्या । उपज्ञान्तकपायाश्च ते बीत-

इस गुणस्थानमें जीव कितनी ही प्रकृतियोंका क्षय करता है, आग क्षय करेगा और पूर्वमें क्षय कर चुका, इसिलयें इसमें आयिकमाव है। तथा कितनी ही प्रकृतियोंका उपशम करता है, आगे उपशम करेगा और पहले उपशम कर चुका, इसिलयें इसमें आपश्चिमक भाव है। सम्यव्हर्शनकी अपेक्षा क्षपक श्रेणीवाला आयिकमावमीहत है। और उपशमश्चिमीयाला औपश्चिमक तथा आयिक इन दोनों भाषोंसे युक्त है, क्योंकि, दोनों ही सम्यवन्धोंसे उपशमश्चिणीका चढ़ना संभव है। इस स्वत्रमें प्रहण किये गवे संयत पदकी पूर्ववत् अयीन् अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें बतलाई गई संयत पदकी सकलताके समान सफलता समझ लना चाहिये। कहा भी है—

पूर्वस्पर्दक और अपूर्वस्पर्दकके अनुभागमं अनन्तगुण हान अनुभागवाले मुक्ष्म स्रोभमें जो स्थित है उसे सुक्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ता जीव समझना चाहिये ॥ १२१ ॥

> अब उपशामश्रेणीके अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादनार्थ आगेका सूत्र कहते हें— सामान्यसे उपशान्त-कपाय-बीतराग-छग्नस्थ जीव होते हैं ॥ १९ ॥

जिनकी कषाय उपशान्त हो गई है उन्हें उपशान्तकपाय कहते हैं। जिनका राग नष्ट हो गया है उन्हें बीतराग कहते हैं। छग्न झानावरण और दर्शनावरणको कहते हैं, उनमें जो रहते हैं उन्हें छग्नस्थ कहते हैं। जो बीतराग होते हुए भी छग्नस्थ होते हैं उन्हें बीतगागछग्नस्थ कहते हैं। इसमें आये हुए बीतराग विशेषणसे दशम गुणस्थान तकके सरागछग्नस्थीका निराकरण समझना चाहिये। जो उपशान्तकपाय होते हुए भी बीतरागछग्नस्थ होते हैं उन्हें

१ सूक्ष्मसाम्पराये मृक्ष्मसञ्जलनलोभः गा कः, जाः त्रः, टी. २२९.

२ पुष्वापुत्वपितृत्वपादरमहुमगयिकिदिअणुभागा । हाणकमाणतगणेणवसाद तर च नेतृत्व ॥ सी जी. ५९०

रागछद्मस्याश्च उपशान्तकपायवीतरागछद्मस्याः । एतेनोपिन्तनगुणव्युदामोऽवगन्तव्यः । एतस्योपशमिताशेपकपायत्यादापशमिकः, मम्यक्त्वापेश्चया श्वायिकः औपशमिको वा गुणः । उक्तं च —

सकया-हर्छ जलं वा मरण् सरवाणियं व णिग्मलय । सयले।वसंत-मोहो उवसत-कसायओ होई ॥ **१**२२ ॥

निप्रेन्थगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरसत्रमाह -

# खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ।। २० ॥

क्षीणः कपायो येषां ने क्षीणकपायाः। क्षीणकपायाश्च ने वीतरागाश्च श्वीणकपाय-

उपञ्चान्त कपाय-वितराग-छद्मस्थ कहते हैं । इससे ( उपश्चान्तकपाय विशेषणसे ) आगेके गुण-स्थानींका निराकरण समञ्जना चाहिये ।

इस गुणस्थानमें संपूर्ण कपार्थे उपशास्त हो। जाती हैं, इसलिय इसमें औपशिमक भाव है। तथा सम्यक्शीनकी अपेक्षा औपशिमक और क्षायिक देलों भाव हैं। कहा भी है—

निर्मेटं। फलमे युक्त निर्मेट जलकी तरह, अथवा शरद् ऋतुमें हेनिवा<mark>टं सरोवरके</mark> , निर्मेट जटकी तरह, संपूर्ण मेहनीय कर्मके उपश्ममं उत्पन्न हेनिवाटं निर्मेट परिणामीको उपशन्तकपाय गुणस्थान कहते हैं ॥ १२२॥

> अब निर्याधगुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं— सामान्यसे आणि-कपायां-बीतराग-छग्रस्थ जीव होते हैं ॥२०॥ जिनकी कपाय आणि हो गई है उन्हें आणकपाय कहते हैं । जो आणकपाय होते हुए

२ गो जा ६८ पर च त्र प्रथमनरणे ( कटक पल जट जल वा 'इति पाट ।

वीतरागाः । छत्रनि आवरणे निष्ठन्तीति छत्रम्थाः । क्षीणकपायवीनरागाश्च ते छत्रम्थाश्च क्षीणकपायवीनरागछत्रम्थाः । छत्रस्थग्रहणमन्तदीपकत्वाद्नीताशेषगुणानां सावरणस्यस्च स्चकिमत्यवगन्तव्यम् । श्वीणकपाया हि वितरागा एव व्यभिचाराभावाद्वीतरागग्रहण-मन्थकिमिति चेन्न, नामादिक्षीणकपायविनिवृत्तिकरत्वात् । पश्चसु गुणेषु कम्मादस्य प्रादुभीव इति चेद् द्रव्यमावद्वविध्याद्वभयात्मकमोहनीयस्य निरन्वयविनाशात्कायिकगुण-निवन्थनः । उक्तं च —

णिस्मेम-म्बाण-मोहा फालियामल भायणुदय-समिचतो । म्बाण-कसायो भण्णइ णिमंथा बीयगण्हि ॥ १२३ ॥

स्नातकगुणप्रतिपाद्नार्थमुत्तरसत्तमाह —

### सजोगकेवली ।। २१॥

वीतमाम होते हैं उन्हें श्रीणकपाथवीतमाम कहते हैं। जो छन्न अधीत् ज्ञानावरण और दर्शना-वरणमें रहते हैं उन्हें छन्नस्थ कहते हैं। जो श्रीणकपाय वीतमाम होते हुए छन्नस्थ होते हैं। उन्हें श्रीण-कपाय-वीतराम-छन्नस्थ कहते हैं। इस सत्रमें आया हुआ छन्नस्थ पद अन्तदीपक है, इसिलिये उसे पूर्ववर्ती समस्त गुणस्थानीके सावगणपनेका मुन्नक समझना चाहिये।

शंका — श्लीणकपाय जीव वीतराग ही होते हैं, इसमें किसी प्रकारका भी व्यक्तिचार नहीं आता, इसलिये सुत्रमें वीतराग पदका ग्रहण करना निष्कल हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, नाम, स्थापना आदि रूप आणिकवायकी निवृत्ति करना यही इस सूत्रमें बीतरांग पदके प्रहण करनेका फल है। अर्थात् इस गुणस्थानमें नाम, स्थापना और द्रव्यरूप क्षीणकवायका प्रहण नहीं है, कितु भावरूप क्षीणकवायका ही प्रहण है, इस बातके प्रगट करनेके लिये सूत्रमें बीतरांग पद दिया है।

शंका-पांच प्रकारके भावोंमेंसे किस भावसे इस गुणज्यानकी उत्पान होती है ?

समाधान — मोहनीय कर्मके दें। भेद हैं, द्रव्यमोहनीय और भावमोहतीय। इस गुणस्थानके पहले दोनों प्रकारके मोहनीय कर्मीका निरन्वय (सर्वथा) नाहा हो जाता है, अत्रणव इस गुणस्थानकी उत्पत्ति क्षायिक गुणसे हैं। कहा भी हैं—

जिसने संपूर्ण अर्थात् प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश बन्यद्भप मोहनीय कर्मकी नए कर दिया है, अत्यव जिसका चित्त स्फटिकमणिके निर्मेल भाजनमें रक्षे हुए जलके समान निर्मेल है, ऐसे निर्मेन्थको वीनरागदेवने क्षीणकवायगुणस्थानवर्ती कहा है ॥ १२३॥

अब स्नातकोंके गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका मुत्र कहते हैं— सामान्यसे सयोगकेवली जीव होते हैं ॥ २१ ॥

१ मझान्त रचयन्ति ससारकारण कर्मजन्धामिति झन्धा-परिश्रहा मिन्या विवेदादय अन्तरगालनुर्देश, बिर्-रगाश्र क्षेत्रादयो दश, तेन्यो नि'कान्त यार्गिना निप्रचा निर्ये व इति । गोन्जा , गान्ति, यार्ग्स, केवलं केवलज्ञानम् । कथं नामैकदेशात्सकलनाम्ना प्रतिपद्यमानस्यार्थस्यावगम इति
चन्न, बलदेवशब्दवाच्यस्यार्थस्य तदेकदेशदेवशब्दादिष प्रतीयमानस्योपलम्भात् । न
च दृष्टेऽनुपपन्नता अव्यवस्थापत्तेः । केवलमसहायमिन्द्रियालोकमनस्कारिनरपेक्षम्,
तद्पामस्तीति केवलिनः । मनोवाक्षायप्रवृत्तिर्योगः, योगेन सह वर्तन्त इति सयोगाः ।
मयोगाश्च ते केवलिनश्च सयोगकेवलिनः । सयोगग्रहणमधम्तनसकलगुणानां सयोगत्वप्रतिपादकमन्तदीपकत्वात् । क्षपिताशेपघातिकर्मत्वान्निःशक्तीकृतवेदनीयत्वान्नष्टाष्टकर्मावयवपष्टिकर्मन्वाद्वा आयिकगुणः । उक्तं च—

केवळणाण-दिवायर-किरण-कलाव-पणासि-अण्णाणो'। णव-केवल-लदुरणम-सुजणिय-परमप्प-ववपसो ॥ १२४॥

कंचल पद्से यहां पर केचलक्षानका ग्रहण किया है।

शंका — नामके एकदेशके कथन करनेसे संपूर्ण नामके द्वारा कहे जानेवाल अर्थका बांध केसे संभव हें ?

ममाधान — नहीं, क्योंकि, बलदेव शब्दके वाच्यभृत अर्थका, उसके एकदेशरूप 'देव' शब्दसे भी बोध होना पाया जाता है। और इसतरह प्रतीति-सिद्ध बातमें, 'यह नहीं वन सकता है' इसप्रकार कहना निष्कल है, अन्यया सब जगह अव्यवस्था हो जायगी।

जिसमें इन्द्रिय, आलोक और मनकी अपेक्षा नहीं होती है उसे केवल अथवा असहाय कहते हैं। वह केवल अथवा असहाय ज्ञान जिनके होता है, उन्हें केवली कहते हैं। मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिका येगा कहते हैं। जो येगाके साथ रहते हैं उन्हें सयोग कहते हैं। इसतरह जो सयोग होते हुए केवली हैं उन्हें सयोगकेवली कहते हैं। इस सूत्रमं जा सयोग पदका प्रहण किया है वह अन्तदीपक होनेसे नीचेके संपूर्ण गुणस्थानोंके स्योगपनेका प्रतिपादक है। चारों घातिया कमींके क्षय कर देनेसे, वेदनीय कमीके निःशक्त कर देनेसे, अथवा आठों ही कमींके अवयवह्नप साठ उत्तर-कम-प्रकृतियोंके नण्ड कर देनेसे इस गणस्थानमें क्षायिक भाव होता है।

विशेषार्थ — यद्यपि अरहंत परमेष्टीके चारों घातिया कर्मोकी सेतालीस, नामकर्मकी तेग्ह और आयुकर्मकी तीन, इसतग्ह जेसड प्रकृतियोंका अभाव होता है। फिर भी यहां साड कर्मप्रकृतियोंका अभाव बतलाया है। इसका ऐसा अभिप्राय समझना चाहिये कि आयुकी तीन प्रकृतियोंके नाशके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। मुक्तिको प्राप्त होनेवाल जीवके एक मनुष्यायुकी छोड़कर अन्य आयुकी सत्ता ही नहीं पिर्ड जाती है, इसलिये यहां पर आयुक्रीकी तीन प्रकृतियोंकी अविवक्षा करके साड प्रकृतियोंका नाश बतलाया गया है। कहा भी है—

जिसका केवलक्कानरूपी मूर्यकी किरणेंकि समृद्दसे अक्कानरूपी अन्धकार सर्वधा नष्ट

१ अनेन सर्योगभट्टारकस्य भव्यळाकोपकारकत्त्रत्रक्षणपरार्थसप प्रणाता । गाः जी , जाः प्रः, टीः २३०

२ [अनेन पदेन ] भगवदर्शवरमेष्टिनोऽनन्तज्ञानादिरुक्षणस्त्रार्थसपत प्रदक्षिता। गो जी, जी, प्र., टा ६३.

असहाय-णाण-दंसण-सहिओ इदि केवर्टा हु जोण्ण । जुत्तो ति सजोगो इदि अणाइ-णिहणारिमे उत्तो<sup>र</sup> ॥ **१२५** ॥

साम्प्रतमन्त्यस्य गुणम्य म्बरूपनिरूपणार्थमहेन्मुखोइनार्थं गणधरेदवग्रथित-शब्दसन्दर्भं प्रवाहरूपनयानिधनतामापन्तमश्रपदोपव्यतिरिक्तत्वादकलङ्कमुत्तरस्त्रं पुष्पदन्त-भद्वारकः प्राह —

### अजोगकेवली ॥ २२ ॥

न विद्यते योगो यस्य स भवत्ययोगैः । केवलमस्याम्तीति केवली । अयोगद्रचासाँ केवली च अयोगकेवली । केवलीत्यनुवर्तमाने पुनः केवलिग्रहणं न कर्तव्यमिति चेन्नेप दोपः, समनस्केषु ज्ञानं सर्वत्र मर्वेदा मनोनिवन्धनत्वेन प्रतिपन्नं प्रतीयते च । सित चेवं नायोगिनां केवलज्ञानमन्ति तत्र मनसोऽमन्वादिति विग्रतिपन्नस्यशिष्यस्य ददन्तित्व-

हो गया है, और जिसने नव केवल-लिध्योंकं प्रगट होनेसे 'परमात्मा' इस संक्षको प्राप्त कर लिया है, वह इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न रम्बेनेवाले ऐसे अमहाय क्षान और दर्शनेसे युक्त होनेके कारण केवली, तीनों योगोंसे युक्त होनेके कारण सर्यागी और घाति-कर्मोंसे रहित होनेके कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिधन आपेमें कहा है। ॥ १२४, १२५ ॥

अब पुष्पदन्त भट्टारक अन्तिम गुणस्थानके रबरूपके निरूपण करनेके लिये, अर्थ-रूपसे अरहंत-परमेष्ठीके मुख्यसे निकले हुए, गणधरदेवंक द्वारा पृथे गये शब्द-रचनावाले, प्रवाहरूपसे कभी भी नाशको नहीं प्राप्त होनेवाले और संपूर्ण दें।पोंसे रहित होनेके कारण निर्दोष, ऐसे आगेके सबको कहते हैं—

सामान्यसे अयोगकेवली जवि होते हैं॥ २२॥

जिसके योग विद्यमान नहीं है उसे अयोग कहते हैं। जिसके केवलक्कान पाया जाता है उसे केवली कहते हैं। जो योग रहित होते हुए केवली होता है उसे अयोगकेवली कहते हैं।

शंका— पूर्वसृत्रसे केवली पदकी अनुवृत्ति होने पर इस सृत्रमें फिरसे केवली पदका ब्रहण नहीं करना चाहिये ?

ममाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, समनस्क जीवेंकि सर्व-देश और सर्व-कालमें मनके निमित्तसे उत्पन्न होता हुआ ज्ञान प्रतीत है(ता है, इसप्रकारके नियमके मान लेने पर, अयोगियोंके केवलज्ञान नहीं होता है, क्योंकि, वहां पर मन नहीं पाया जाता है। इसप्रकार विवादस्रस्त शिष्यकों अयोगियोंमें केवलज्ञानके अस्तित्वके प्रतिपादनके लिये

१ गा जा ६४.

२ योगः अस्यान्तीति योगाः, न यागा अयोगाः, अयेगा कवालिजिन इत्यनवर्तनात अयोगां नामे। केवलिजिनस्च अयोगिकेवलिजिनः । गोः जाः, जाः प्र , शे १०.

प्रित्मादनफल्त्वात् । कथं वचनात्तद्दितत्वमवगम्यत इति चेचक्षुपा स्तम्भादेरस्तित्वं कथमवगम्यते ? तत्प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेश्चक्षुपा समुपलन्थमस्तीति चेत्तर्धत्रापि वचनस्य प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः समस्ति वचने वाच्यमिति समानमेतत् । वचनस्य प्रामाण्यमितिद्धं तस्य कचिद् विसंवादद्श्वनादिति चेन्न, चक्षुपोऽपि प्रामाण्यमितिद्धं तस्य कचिद्विमंवादद्श्वनत्वं प्रति ततोऽविशेषात् । यदिवसंवादि चक्षुस्तत्प्रमाणमिति चेन्न, मवेषामिप चक्षुपां मवत्र मर्वदा अविमंवादस्यानुपलम्भात्। यत्र यदाविसंवादः समुपलभ्यते चक्षुपन्तत्र तदा तस्य प्रामाण्यमिति चेद्यदि कचित्कदाचिद्विसंवादिनश्चक्षुपोऽपि प्रामाण्यमिति चेद्यदि कचित्कदाचिद्विसंवादिनश्चक्षुपोऽपि प्रामाण्य-मिष्यते दृश्वद्विपये मवत्र सवदाविसंवादिनो वचनस्य प्रामाण्यं किमिति नेष्यते ?

इस स्वमं फिरस केवली पदका ब्रहण किया।

शंका-- इस सत्रमें केवली इस वचनके प्रहण करनेमात्रसे अयोगी-जिनके केवल जानका अस्तित्व केसे जाना जाता है?

ममाधान - यदि यह पृछते हो तो हम भी पृछते हैं कि चक्षुसे स्तभ आदिके अस्तित्वका ज्ञान केसे होता है? यदि कहा जाय, कि चक्षु-ज्ञानमें अन्यथा प्रमाणता नहीं आ सकती, इसिलिये चक्षुहारा गृहीत स्तम्भादिकका अस्तित्व है, ऐसा मान लेते हैं। ते। हम भी कह सकते हैं, कि अन्यथा वचनमें प्रमाणता नहीं आ सकती है, इसिलिये वचनके रहने पर उसका वाच्य भी विद्यमान है, ऐसा भी क्यों नहीं मान लेते हो, क्योंकि, दोने बातें समान हैं।

शुंका--वचनकी प्रमाणता असिद्ध है, क्योंकि, कही पर वचनमें विसंवाद देखा जाता है ?

ममाधान — नहीं, क्योंकि, इस पर तो हम भी ऐसा कह सकते हैं, कि चश्चर्का प्रमाणता असिड है, क्योंकि, बचनके समान चश्चमें भी कही पर विसंवाद प्रतीत होता है।

शंका - जो चश्च अधिसंवादी होता है उसे ही हम प्रमाण मानते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, किसी भी चछुका सर्व देश और सर्व-कालमें अविसंवादी-पना नहीं पाया जाना है।

र्शका — जिस देश और जिस कालमें चश्चके अविसंवाद उपलब्ध होता है, उस देश और उस कालमें उस चश्चमें प्रमाणता रहती है ?

समाधान—यदि किसी देश और किसी कालमें अविसंवादी चश्चके प्रमाणता मानंत हो तो प्रत्यक्ष और परोक्ष विषयमें सर्व-देश और सर्व-कालमें अविसंवादी ऐसे विवक्षित वचनको प्रमाण क्यों नहीं मानेते हो।

१ तन्वर्पातपादनमितनवादः अ. श. ७५.

अदृष्टविषये किचिडियंवादापलम्भान्न तम्य सर्वत्र सर्वदा प्रामाण्यामिति चेन्न, तत्र वचनस्या-पराधाभावात्तत्स्वरूपानवगन्तुः पुरुषस्य तत्रापराधोपलम्भात् । न ह्यन्यदेषिरन्यः परिगृद्यते अव्यवस्थापत्तेः । वक्तरेव तत्रापराधा न वचनस्यति कथमवगम्यत इति चेत्र, तस्यान्यस्य वा तत एव प्रवृत्तस्य पश्चाद्र्यप्राप्त्यपुरुम्मात् । अप्रतिपन्नविसंवादा-विसंवादस्यास्य वचनस्य प्रामाण्यं कथमवमीयत इति चेक्नप देषाः, आपीवयवेन प्रतिपन्ना-विसंवादेन सहापीवयवस्यावयविद्वारेणापक्रकत्वतम्नन्मत्यत्वावगतेः । इक्षुदण्डवन्नानारमः

शंका - किसी परोक्ष-विषयमें विसंवाद पाया जाता है, इसलिये सर्व-देश और सर्व-कालमें वचनमें प्रमाणता नहीं आ सकती है ?

समाधान-यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उसमें वचनका अपराध नहीं हैं, किंतु परोक्ष-विषयके स्वरूपको नहीं समझनेवाले पुरुपका ही उसमें अपराध पाया जाता हैं। कुछ दूसरेके दोषसे दूसरा ते। पकड़ा नहीं जा सकता है, अन्यथा अब्यवस्था प्राप्त हो जायगी।

शंका - परोक्ष-विषयमें जो विसंवाद उत्पन्न होता है, इसमें वक्ताका ही देख है वन-नका नहीं, यह कैसे जाना ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, उसी वचनसे पुनः अर्थके निर्णयमें प्रवृत्ति करनेवाले उसी अथवा किसी इसरे पुरुषके दूसरी बार अर्थकी प्राप्ति बराबर देखी जाती है। इससे शात होता है कि जहां पर तत्व-निर्णयमें विसंवाद उत्पन्न होता है वहां पर वक्ताका ही दीप है, वसनका नहीं।

शंका - जिस वचनको विसंवादिता या अविसंवादिताका निर्णय नहीं हुआ उसकी प्रमाणताका निरुचय कैसे किया जाय?

ममाधान - यह काई दोप नहीं है, क्योंकि, जिसकी अविसंवादिताका निश्चय हो गया है ऐसे आर्थके अवयवरूप वचनके साथ विवक्षित आर्थके अवयवरूप वचनके भी अवयवीकी अपेक्षा एकपना बन जाता है, इमलिये विवक्षित अवयवरूप वचनकी सत्यताका बान ही जाता है।

विशेषार्थ - जितने भी आर्प-वचन हैं वे सब आर्पके अवयव हैं, इसलिये आर्पमें प्रमाणता होनेसे उसके अवयवरूप सभी वचनीमें प्रमाणता आ जाती है।

शंका - जिसप्रकार गन्ना नाना रसवाला होता है, उसके ऊपरके भागमें भिन्न प्रकारका रस पाया जाता है, मध्यके भागमें भिन्न प्रकारका और नीचेके भागमें भिन्न प्रका-रका रस पाया जाता है, उसीप्रकार अवयवरूप आर्य-वचनको भी अनेक प्रकारका मान किन्न स्यादिति चेन्न, वाच्यवाचकभेदेन तस्य नानात्वाभ्युपगमात् । तद्वतसत्यासत्यकृत-भदोऽपि तस्यास्त्विति चेन्न, अवयविद्वारेणैकस्य प्रवाहरूपेणापौरुपेयस्यागमस्यासत्यत्व-विरोधात् । अथवा न तावद्यं वेदः स्वम्यार्थ स्वयमाचष्ट सर्वेषामपि तद्वगमप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न चैवं, तथानुपलम्भात् ।

अथान्ये व्याचिक्षते, तेषां तदर्थविषयपरिज्ञानमस्ति वा नेति विकल्पद्वयावतारः ? न द्वितीयविकल्पम्तदर्थावगमरहितस्य व्याग्व्यातृत्विदिशेधात् । अविरोधे वा सर्वः सर्वस्य व्याग्व्यातास्त्वज्ञत्वं प्रत्यविशेषात् । प्रथमविकल्पेऽमी सर्वज्ञो वा स्यादसर्वज्ञो वा ? न द्वितीयविकल्पः, ज्ञानविज्ञानविरहादप्राप्तप्रामाण्यस्य व्याग्व्यातुर्वचनस्य प्रामाण्याभावात् ।

#### लेना चाहिये ?

ममाधान - नहीं, क्योंकि, वाच्य वाचकके भेदसे उसमें नानापना माना ही गया है।

शंका – जिसप्रकार वाच्य-वाचकके भेदसे आर्प-वचनोंमें भेद माना जाता है, उसी-प्रकार वचनोंमें सत्य-असत्यकृत भी भेद मान लेना चाहिये ?

समाधान—नर्हा, क्योंकि, अवयवीरूपसे प्रवाह-क्रमसे आये हुए अपीरुपेय एक आगममें असन्यपना स्वीकार करनेमें विरोध आता है।

अथवा, यह वेद ( आगम ) अपने व।च्यभृत अर्थको स्घयं नहीं कहता है। यदि वह स्वयं कहने उसे तो सभीको उसका ज्ञान हो जानेका प्रसंग आ जायगा, इसलिये भी वक्ताके दे।पम वचनमें दोष मानना चाहिये।

शंका — यदि सभीको वेदका झान स्वयं हो जाय तो इसमें क्या हानि है?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, इसप्रकारकी उपलब्धि नहीं होती है।

कोई लोग ऐसा ज्याण्यान करते हैं कि वक्ताओंको वेदके वाच्यभृत विषयका परि-श्रान है या नहीं? इसतरह दे। विकल्प उत्पन्न होते हैं। इनमेंसे दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता है, क्योंकि जो वेदके अर्थ-श्रानसे रहित है, उसको वेदका व्याख्याता माननेमें विरोध आता है। यदि कहा कि इसमें कोई विरोध नहीं है, तो सबको संपूर्ण शास्त्रोंका व्याख्याता हो जाना चाहिये, क्योंकि, अश्रपना सभीके बराबर है। यदि प्रथम विकल्प लेते हैं। कि वक्ताको वेदके अर्थका ज्ञान है, तो वह वक्ता सर्वश्न है कि असर्वश्न ? इनमेंसे दूसरा विकल्प तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि, श्रान-विश्वानसे रहित होनेके कारण जिसने स्वयं प्रमाणताको प्राप्त नहीं किया ऐसे व्याख्याताके वचन प्रमाणरूप नहीं हो सकते हैं।

१ अरित्रमान्नायो न स्वयं स्वार्य प्रकाशियतुर्भाशस्त्रदर्शक्षिप्रतिपत्यसावानुषगादिति तद्ध्याच्यातानुमन्तत्यः। 
स च यद्वि सर्वज्ञो वीतागश्र स्यात्तदान्नायस्य तपरतत्रतया प्रश्नतेः किमक्रियमन्वकारण पीन्यते । तद्ध्यान्यातरसर्वज्ञ वे गणिन्वे वाश्रीयमाणे तस्मकस्य स्त्रस्य नेव प्रमाणता सुक्ता तस्य विश्वक्षमनात् । तः श्रीः वाः पृः ७.

६ स प्रदेषोऽसर्वज्ञा । रागादिमात्र यदि तदा तद्व्याप्त्यानादर्वनिध्यानुप्पत्तिरयथार्थानिधानकक्रनात । नर्वज्ञा तीत्रगण्य न सोटोडानीमिष्टो यतस्तदर्थनिथ्य स्यादिति । तः श्रो वाः पृत्यः भवतु तस्य तहचनस्य चाष्ठामाण्यम्, नागमस्य पुरुषच्यापारिनरपेक्षत्वादिति चेन्न, व्याच्यातारमन्तरेण स्वार्थाप्रतिपादकस्य तस्य व्याच्यात्रधीनवाच्यवाचकभावस्य पुरुषच्यापारिनरपेक्षत्विवरोधात्। तस्माटागमः पुरुषच्छाते। ऽर्थप्रतिपादक इति प्रतिपत्तच्यम्। तथा च वक्तप्रामाण्याद्वचनप्रामाण्यम् इति न्यायाद्वप्रमाणपुरुषच्याच्यातार्थं आगमो ऽप्रमाण्यां कथं नास्कन्देत् ? तस्माद् विगताशेषदोषावरणत्वात प्राप्ताशेषयस्तुविषयवे। धन्मस्य च्याच्यातेति प्रतिपत्तच्यम्, अन्यथास्यापार्वे। प्रयुव्यवस्यापि वे। स्वयवद्रप्रामाण्यप्रसङ्गात् । असर्वज्ञानां च्याच्यातृत्वाभावे आपमन्तते विच्छेद्रस्यार्थश्चन्याया वचनपद्रते रापत्वा मावादिति चेन्न, इष्टत्वात् । नाष्यापमन्तते विच्छेद्रो विगतदे । पावरणाद्वे द्वयाच्यातार्थस्य चतुरमु वुद्वयाच्यातार्थस्य प्रस्य चतुरमु वुद्वयात्वयाच्यात् स्यापिनस्य ज्ञानिविचानसम्यन्तगु स्यवक्रमेणायातस्याविनष्ठ । ज्ञानिविचानसम्यन्तगु स्यवक्षस्य स्यविनष्ठ । विगतदे । प्रस्यविचानसम्यन्तगु स्यवक्षस्य । विगतदे । प्रस्यविचानसम्यन्तग्व स्यवक्षस्य विगतदे । विगतदे

द्रौका—असर्वज्ञ वेका और असके वचनका अप्रमाणता भरे हा मान ही जाय परंतु आगममें अप्रमाणता नहीं मानी जा पकती क्योकि, आगम पुष्टके व्यापारकी अपेक्षांने रहित है ?

समाधान – नहीं, क्यांकि. व्यांक्याताके विना वद व्यं अपन विषयका प्रतिपादक नहीं है, इसिटिंग उसका वाच्य वानकभाव व्यांग्याताके आर्थन है। अतुप्य वेदमें पुरूप व्यापारकी निर्पेक्षता नहीं वन सकती है। इसिटिंग अस्पा पुरुषकी इच्छाने अर्थका प्रतिपादक है, ऐसा समझना नाहिया। इसेरे वक्तार्क प्रमाणताके वच्चनमें प्रमाणता आती है इस न्यायके अनुसार अप्रमाणकृत पुरुषके हारा व्यास्थान किया गया आगम अप्रमाणताकों केंस प्राप्त नहीं होगा, अर्थात् अवस्य प्राप्त होगा है इसिटिंग जिसके, सपूर्ण भावकमें और द्रव्यकमिको दूर कर देनेस संपूर्ण वस्तु विषयक जानके। याम कर दिया है, वर्टा आगमका व्यास्थाता है। सकता है, ऐसा समझना चाहिया। अन्यथा पै। संप्यत्व-रहित उस आगमकी भी पै। होप्य आगमके समान अप्रमाणताका प्रसंग आ जायगा।

शंका---असर्वक्षका व्याण्याता नहीं मानने पर मी आर्य-परपराके (बच्छेदकी या अर्थ-इान्य बचन-रचनाके। आर्यपना प्राप्त नहीं हो सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वैसा तें हम मानते ही हैं । अर्थान् आर्य-पर्पराके विच्छेदको या अर्थशस्य वचन-रचनाको हमोर यहां आगमरूपसे प्रमाण नहीं माना है।

दूसँग हमोग यहां आप-प्रंपराका (उच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, जिसका देश और आवरणसे रहित अग्हेंत प्रंमष्टीन अथेरूपसे त्यारणान किया है, जिसकी चार निर्मल बुद्धिरूप अतिदायसे युक्त और निर्दाप गणधगदेवने धारण किया है, जो बान-विवान संपन्न गुरुपरंपरासे चला आ रहा है, जिसका पहलेका वाच्य-वाचकभाव अभीतक नष्ट नहीं हुआ है और जो देशियरणसे रहित तथा निष्मतिपक्ष सत्य-स्वभाववाले एक्षके हारा व्यारणात होनेस अलाके

त्वेन श्रद्धाण्यमानम्योपलम्भात् । अश्रमाणिमदानीन्तन आगमः आरातीयपुरुषव्याख्यान्तार्थन्विति चेन्न, ऐदंयुगीनज्ञानिनिज्ञानिन्नात्वित्रानम्पन्नत्या प्राप्तप्रमाण्यराचार्यव्याख्यात्र्यन्त्रात् । कथं छन्नस्थानां सत्यवादित्विमिति चेन्न, यथाश्रुतव्याख्यातृष्ट्णां तदिविरोधात् । प्रमाणीभृतगुरुपवेन्नमेणायातोऽयमथे इति कथमवसीयत इति चेन्न. दृष्टिवपये सर्वत्राविसंवाद्मित् अदृष्टिवपयेऽप्यविसंवादिनागमभावेनैकत्वे मिति सुनिश्चिताममभवद्धाधकप्रमाणत्वात्, ऐदंयुगीनज्ञानिविज्ञानमम्पन्नभूयसामाचार्याणामुपदेशाद्वा तद्वगतेः । न च भूयांसः माधवो विसंवदन्ते तथान्यत्रानुपलम्भात् । प्रमाणपुरुषव्याख्यातार्थन्वात् स्थितं वचनस्य प्रामाण्यम् । तता मनसोऽभावेऽप्यस्ति केवलङ्गानिति सिद्धम् । अथवा न केवलङ्गानं

योग्य है एसे आगमकी आज भी उपलब्धि होती है।

ग्रंका—-आधुनिक आगम अप्रमाण है, क्योंकि, अवीचीन पुरुषोने इसके अर्थका

समाधान — यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इस कालसंबन्धी ज्ञान-विज्ञानसे साहत होनेके कारण प्रमाणताको प्राप्त आचार्योके द्वारा इसके अर्थका व्याच्यान किया गया है. इसिल्ये आधुनिक आगम भी प्रमाण है।

र्शका-- छग्रम्थेकि सत्यवादीपना केस माना जा सकता है ?

स्माधान—नदी, क्योंकि, श्रुतके अनुसार व्याख्यान करनेवाले अत्वायीके प्रमाणता मानेनमें कोई विरोध नदी है।

र्यका— आगमका यह विवाधित अर्थ प्रामाणिक गुरुपरंपराके क्रमंस आया हुआ है, यह कैस निश्चय किया जाय ?

ममाधान—नहां, क्योंकि, प्रत्यक्षभृत विषयमें तो सब जगह विसंवाद उत्पन्न नहीं हानेसे निश्चय किया जा सकता है। और पराश्च विषयमें भी, जिसमें पराश्च-विषयका वर्णन क्या गया है वह भाग अविसंवादी आगमके दुसर भागोंके साथ आगमकी अपेक्षा एकताको प्राप्त होने पर, अनुमानादि प्रमाणोंके हारा बाधक प्रमाणोंका अभाव मुनिश्चित होनेसे उसका निश्चय किया जा सकता है। अथवा, आधुनिक बान-विद्यानसे युक्त अनेक आचार्योंके उपदेशसे उसकी प्रमाणता जानना चाहिये। और बहुतसे साधु इस विषयमें विसंवाद नहीं करते हैं, क्योंकि, इसनरहका विसंवाद कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। अनण्य आगमके अथेके प्राप्याता प्रासाणिक पृष्ठ हैं इस बातके निश्चित हो जानेसे आर्य-व्यवनकी प्रमाणता भी सिद्ध है। जाती है। और अर्थ-व्यवनकी प्रमाणता के सिद्ध हो जाती है। और अर्थ-व्यवनकी प्रमाणताके सिद्ध हो जाती है। और अर्थ-व्यवनकी प्रमाणताके सिद्ध हो जाती है।

अथवा, केवलक्षान मनमे उत्पन्न होता हुआ न ते। किसीने उपलब्ध किया और न

१ वया १। मृत्य वास्मद्दादांनः पलक्षादिति ने तदयाश्राः तथान्यम् यदान्येषः च तिर्थणामामार्गिः सिद्धैः एक्षिभागमभवनाशस्य मृत्यस्य मृत्यस्य साम्पति । तन् श्रोन्योः पुरुष्ट

मनसः समुत्वद्यभानमुपलव्यं श्रुतं वा, येनेपारेकोत्पद्येत । क्षायोपश्चामिको हि बोधः कचित्तमनस उत्पद्यते । मनसोऽभावाद्भवतु तस्येवामावः, न केवलस्य तस्मात्तस्योत्पत्ते-रभावात् । सयोगस्य केवलिनः केवलं मनसः समुत्पद्यमानं समुपलभ्यत इति चेत्न, स्वावरणक्षयादृत्पत्नस्याकमस्य पुनस्त्पत्तिविरोधात् । ज्ञानत्वात्मत्यादिज्ञानवत्कारक-मपेक्षते केवलमिति चेत्न, क्षायिकक्षायोपश्चिमकयोः त्यावस्याभावात् । प्रतिक्षणं विवर्तनमानम्थीनपरिणामि केवलं कथं परिक्षिनत्तीति चेत्न, ज्ञेयसमविपरिवर्तिनः केवलस्य तद्विरोधात् । ज्ञेयपरतन्त्रतया विपरिवर्तमानस्य केवलस्य कथं पुनर्नेवोत्पत्तिरिति चेत्न, केवलोपयोगसामान्यापेक्षया तस्योत्पत्तरमावात् । विशेषापेक्षया च नेत्द्रियालोक-मनोभ्यस्तदुत्पत्तिविरात्वरणस्य तद्विरोधात् । केवलमसहायत्वान्न तत्सहायमपेक्षते

किसीने सुना ही, जिससे कि यट इंका उत्पन्न ही सके। आयोपशमिक ज्ञान अवस्य ही कही पर ( संज्ञी पंचेल्द्रियोंमें ) मनसे उत्पन्न होता है। इसलिये अयोगकेवलीके मनका अभाव है।नेसे आयोपशमिक ज्ञानका ही अभाव सिड होगा, न कि केवलज्ञानका, क्योंकि, अयोगकेवलियोंके मनसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है।

शंका - सयोगंकवर्शक तो केवलबान मनसे उत्पन्न होता हुआ उपलब्ध होता है ?

समाधान — यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जो बान **ज्ञानावरण कर्मके** श्रम्यां उत्पन्न है और जो अकमवर्ता है, उसकी मनसे पुनः उत्पत्ति मानना विरुद्ध है।

र्युका - जिस्प्रकार मित आदि ज्ञान, स्वयं ज्ञान होनेसे अपनी उत्पत्तिमें कारककी अपेक्षा करते हैं, उसीप्रकार केवलज्ञान भी ज्ञान है. अतएव उसे भी अपनी उत्पत्तिमें कारककी अपेक्षा करनी चाहिये।

समाधान—नहीं, क्योंकि, आधिक और आयोपशमिक ज्ञानमें साधर्म्य नहीं पाया जात(है।

द्यंका अपांग्वर्ननर्शाल केवलकान प्रत्येक समयमें परिवर्तनर्शाल पदार्थोंको केसे जानता है ?

ममाधान — ऐसी दांका ठीक नहीं है, क्योंकि, बेय पदार्थोंकी जाननेके लिये तदनुकुल धरिवर्तन करनेबाले केवलक्षानके ऐसे परिवर्तनके मान लेनमें कोई विरोध नहीं धाता है।

शंका— क्षेत्रको परतन्त्रतांस परिवर्तन करनेवाले केवलकानकी फिरसे उत्पत्ति क्यों नद्यां मानी जाय?

समाधान— नहीं, क्योंकि, केवलजानस्य उपयोग-सामान्यकी अपेक्षा केवलज्ञानकी एनः उत्पत्ति नहीं होती है। विशेषकी अपेक्षा उसकी उत्पत्ति होते हुए भी वह (उपयोग) इन्द्रिय, मन और आलोकसे उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, जिसके ज्ञानावरणादि कमें नष्ट हो गये हैं ऐसे केवलज्ञानमें इन्द्रियादिककी सहायता माननेमें विशेष आता है।

दूसरी बात यह है कि केवलबान स्वयं असहाय है, इसलिये वह इन्द्रियादिकोंकी

म्बस्पहानिष्रसङ्गान् । प्रमेयमपि मैवमंक्षिष्टां महायत्वादिति चेन्न, तस्य तत्स्वभावन्वात् । न हि स्वभावाः परपर्यनुयोगार्हाः अध्यवस्थापत्तेगिति । पश्चमु गुणेषु कोऽत्र गुण इति चत्क्षीणाश्चेषघातिकमन्वान्निरस्यमानाघातिकमन्वाच क्षायिको गुणः । उक्तं च—

> संखेसिं संपत्ता णिरुद्ध-णिरसेस-आसर्वा जीवा । कम्म-रय-विष्पमुको गय-जोगो केवली होई ॥ १२६॥

मोक्षम्य सोपानीभृतानि चतुर्दश गुगस्थानानि प्रतिपाद्य संमारातीतगुणप्रति-पादनार्थमाह—

महायताकी अपेक्षा नहीं करता है, अनाथा ज्ञानेक स्वरूपकी हानिका प्रसंग आ जायगा। शंका —यदि केवलज्ञान अमहाय है तो वह प्रमेयको भी मत जाने?

समिधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, पदार्थोंकी जानना उसका स्वभाव है। और वस्तुके स्वभाव दूसरोंके प्रदनोंके योग्य नहीं हुआ करने हैं। यदि स्वभावमें भी प्रदन होने लगें तो फिर वस्तुओंकी व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी।

र्शका - पांच प्रकारके भावें(मेंसे इस गुणस्थातमें कीनसा भाव है ?

समाधान—संपूर्ण घातिया कमेंकि झीण हो जानेमे और थेरिड ही समयमें अर्घातया कमेंकि नाराको प्राप्त होनेवाले होनेसे इस गुणस्थानमें झायिक भाव है। कहा भी है—

जिन्होंने अठारह हजार शीलके स्थामीपनेकी प्राप्त कर लिया है, अथवा जो मेरुके समान निष्करण अवस्थाकी प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने संपूर्ण आश्रवका निरोध कर दिया है, जो नृतन बंधनेवाले कर्म-रजसे रहित हैं, और जो मन, वचन तथा काय योगसे रहित हैंने हुए केवलक्कानसे विस्थित हैं उर्हें अयोगकेवली परमात्मा कहते हैं। १२६॥

मोक्षके सोपानीसृत चौदह गुणम्थानीका प्रतिपादन करके अब संसारसे अतीत गुण-स्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सृत्र कहते हैं—

- १ विशेषजिज्ञासीम अष्टमत्या पु २६०-२२७ प्रोत्यकतन्त्रमात्वस पु. ११२-११६ तपुत्र्य ।
- २ प्रतिपु भाक्षिए ' इति पाठ ।
- ३ शिलामिनिर्रत शिलाना वाऽयामिति शैलक्षेषामांश केलेशो मेर शिलशस्यय, स्थिरतान्त्राम्यात परमशुक्त याने वर्तमान. शैलशोमानिर्मायाते, असेदोपचारा। स एव शेलशी, मेर्कारवापकरपी क्यामवस्थाया सा शेल्ड्यवस्था । अथवा एवंमिन्यरतयाऽशेलशो न वा प्रधानियरतयेक यन्यामवस्थाया शैलेङ्यवस्था । अथवा एवंमिन्यरतयाऽशेलशो न वा प्रधानियरतयेक यन्यामवस्थाया शैलेङ्यानकार्य नवित्त स सा । अथवा मेलेमी होई ८४ मोऽतियिक्ताए मेलेख्य इसीति र कांप नियरत्या शेले इव मवति । अथवा रिल्मी मण्ड मेलेमी होई मागधदेशीमायया स-मो अलेमीनवित तन्यामवस्थाया, अकारकोषाः। । अथवा रिल्मी मण्ड मेलेमी होई मागधदेशीमायया स-मो अलेमीनवित तन्यामवस्थाया, अकारकोषाः। । अथवा रिल्मी निवास कांपियते शिल समाधान, स च सर्वसेवरस्तस्येश , तस्य शिलशस्य याज्यस्था मा अल्झा जवस्थाच्यते । वि. सा कांपि प्रवृद्ध इसिंयर्थे । वि. सा कांपियर्थे । वि. सा

४ मो जो ६५. तत्र १ मीर्लास १ दोत पाटः । श्रीलाना अपाटशमारनमञ्चाना पेट्य ईश्वर व स्वामित्व सपाप्त । म. प्र. हो.

# सिद्धा चंदि ॥ २३ ॥

सिद्धाः निष्ठिताः निष्यन्ताः कृतकृत्याः सिद्धमाध्या इति यावत् । निराकृताशेष-कर्माणो वाद्यार्थनिर्पक्षानन्तानुषममहजाप्रतिपक्षमुखाः निरुपलेषाः अविचलितम्बरूषाः सकलावगुणातीताः निःशेषगुणनिधानाः चरमदेहान्किश्चिन्न्यूनम्बदेहाः केश्वविनिर्पत-सायकोषमाः लोकशिखरनिवासिनः सिद्धाः । उक्तं च —

अद्यविह-कम्म-विजुदा सीदीसूद्र<sup>1</sup> णिरंजणा णिचा । अद्य-गुणा किदकिचा छोयग्य-णिवासिणो सिदा ॥ १२७ ॥

सञ्जन्थ अत्थि त्ति संबंधो कायच्यो । 'च' सहै। समुचयद्वो । 'इदि' सहै। एतिया-णि चेव गुणहाणाणि ति गुणहाणाणं समत्ति-वाचओ ।

सामान्यसं सिद्ध जीव होते हैं॥ २३॥

सिद्ध, निष्ठित, निष्पन्न, कृतकृत्य और सिद्धसाध्य ये एकार्थवार्चा नाम है। जिन्होंने समस्त कमाँका निराकरण कर दिया है, जिन्होंने बाह्य पदार्थोंका अपेक्षा रहित, अनन्त, अनुपम, स्वाभाविक और प्रतिपक्षरित सुखके। प्राप्त कर लिया है, जो निलंप हैं, अचल स्वरूपको प्राप्त हैं, संपूर्ण अवगुणोंसे रहित हैं, सर्व गुणोंके निधान हैं, जिनका स्वदेह अर्थात् आत्माका आकार चरम शरीरसे कुछ न्युन है, जो कोशसे निकले हुए बाणके समान बिनिःसंग हैं और लेकके अग्रभागमें निवास करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। कहा भी है—

जो ज्ञानावरणादि आठ कमेंसि सर्वथा मुक्त हैं, सुनिर्वृत (सब प्रकारकी शीतलतासे युक्त ) हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, ज्ञान, दर्शन, सृख, बीर्य, अव्याबाध, अवगाहन, सृक्ष्मत्व और अगुक्तलच् इन आठ गुणोंसे युक्त हैं, कृतकृत्य हैं और लेकिक अग्रभागमें निवास करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं ॥ १२७ ॥

'अस्थि मिच्छाइही ' इस स्त्रमे लेकर 'सिडा चेदि ' इस स्त्र पर्यन्त सब जगह 'अस्ति ' पदका संबन्ध कर लेना चाहिये । 'सिडा चेदि ' इस स्त्रमें आया हुआ 'च ' राष्ट्र समुद्ययरूप अर्थका वाचक हे और 'इति ' राष्ट्र, गुणस्थान इतने ही होते हैं इससे कम या अधिक नहीं, इसप्रकार गुणस्थानेंकि समाप्तिका वाचक है ।

१ सा जा ६ : ' महुविह्यस्मिविच्या ' अनन समारिजीवस्य मनिनेप्नीति यानिकात, सबदा स्मेमहरस्सपुण्तेन सदा मन पुत्र सदवेऽपर इति सदाशिवात च अपास्त । ' सावानदा ' अनन मनी आमन सुस्वाभाव तद्त् सन्धिननपार । ' णिर्जा ' अनन मनामन पन कर्नाजनसम्बण समारो रतीत यदन मन्ध्रभीयर्थन प्रयान्यात । ' णिर्जा ' अनन प्रातक्षण विन्ज्यर्शन प्रयोग एक पुक्रमतानवात्व प्रमार्थती नित्यः य नित वदनीति बौद्धप्रवास्या पतिव्यस्त । ' क्रिय्ति वदनेपार्थि क्ष्यांच प्रतिव्यस्त । ' क्रिय्ति । ' क्रिय्ति वदनेपार्थि क्ष्यांच व्यवस्थाःच क्ष्यांच क्ष्यांच क्ष्यांच क्ष्यांच व्यवस्थाःच उपर्यप्रार्थि समामित वद्यस्थांच क्ष्यांच क्ष्यांच विक्रमान्य प्रत्यस्त । जी प्रति व्यवस्थाःच क्ष्यांच क्ष्यांच क्ष्यांच विक्रमान्य क्ष्यांच क्ष्यांच विक्रमान्य । जी प्रति व्यवस्थाःच विक्रमान्य । जी प्रति विक्रमान्य । जी प्रति विक्षयाःच । जी प्रति विक्ययाःच । जी प्रति विक्षयाःच । जी प्रति विक्षयाः

चोद्मण्हं गुणद्वाणाणं ओघ-पह्नवणं काऊण आदेस-पह्नवणहं सुत्तमाह---

# आदेसेण गदियाणुवादेण अत्थि णिरयगदी तिरिक्खगदी मणुरसगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ॥ २४ ॥

आदेशग्रहणं सामध्येलभ्यमिति न वाच्यमिति चेन्न, स्पष्टीकरणार्थत्वात् । गति-हक्तलक्षणा, तस्याः वदनं वादः । प्रतिद्वस्याचार्यपरम्परागतस्यार्थस्य अनु पश्चाद् वादोऽनु-वादः । गतेरनुवादो गत्यनुवादः, तेन गत्यनुवादेन । हिंसादिष्वसदनुष्टानेषु व्याष्टताः निरतास्तेषां गतिर्निरतगतिः । अथवा नरान प्राणिनः कायति पानयति खलीकरोति इति नरकः कमं, तस्य नरकस्यापत्यानि नारकास्तेषां गतिनीरकगतिः । अथवा यस्या उदयः सकलागुमकर्मणामुद्यस्य सहकारिकारणं भवति सा नरकगतिः । अथवा द्रव्यक्षेत्रकाल-

र्चादह गुणस्थानीका सामान्य प्ररूपण करके अब विदोष प्ररूपणके लिये आगेका सुत्र कहते हैं—

आंद्श-प्ररूपणाकी अपेक्षा गत्यनुवाद्से नरकर्गात, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, देवगति और सिद्धगति है ॥ २४ ॥

शंका — आंदेश पदका ब्रहण सामर्थ्य-लभ्य है, इसलिये इस सृत्रमें उसका फिरसे ब्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, स्पष्टीकरण करनेके लिये आदेश पदका सूत्रमें प्रहण

गितका लक्षण पहले कह आये हैं। उसके कथन करनेको बाद कहते हैं। आचार्य-पर-परासे आये हुए प्रसिद्ध अर्थका तदनुसार कथन करना अनुवाद है। इसतरह गितका आचार्य-परंपराके अनुसार कथन करना गत्यनुवाद है, उससे अर्थात् गत्यनुवादसे नरकगित आदि गितयां होती हैं। जो हिंसादिक असमीचीन कार्योमें व्यापृत हैं उन्हें निरत कहते हैं, और उनकी गितको निरतगित कहते हैं। अथवा, जो नर अर्थात् प्राणियोंको काता है अर्थात् गिराता है, पीसता है उसे नरक कहते हैं। नरक यह एक कम है। इससे जिनकी उत्पत्ति होती है उनको नारक कहते हैं, और उनकी गितको नारकगित कहते हैं। अथवा, जिस गितका उदय संपूर्ण अद्युभ कमोंक उदयका सहकारी-कारण है उसे नरकगित कहते हैं। अथवा, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें तथा परस्परमें रत नहीं हैं, अर्थात्

अधस्तनसन्दर्भण गाः जात्रकाण-स्य गाः ४४७ तमस्य जाः प्रः टाका प्रायेण समाना।
 अपत्य ' इति पाटः ।

भावेष्वन्योन्येषु च विरताः नरताः, तेषां गतिन्रतगतिः । उक्तं च —

ण रमंति जदो णिच दत्वे खते य काळ-नोव य ।

अण्णोल्लेहि य जम्हा तम्हा ते णारया मणिया ॥ १२८॥

सकलियंक्पयायात्विनिमित्ता निर्यग्गितिः । अथवा निर्यग्गितिकमोदयापादिन-तिर्यक्पर्यायकलापास्तिर्यग्गितिः । अथवा निरो वक्रं कृटिलिमित्यर्थः, नद्श्रान्ति वजन्तीनि तिर्यश्राः । निर्देशं गनिः निर्यग्गितिः । उक्तं च

> तिरियति कृष्टिल मात्र सुन्यित सण्या णिकित्मण्याणा । अचेत-पात्र-बहुला तम्हा तेरिक्तिया णाम ॥ १२९॥

अश्रेषमनुष्यपर्यायनिष्पादिका मनुष्यगितः । अथवा मनुष्यगितकमेदियापादित-मनुष्यपर्यायकलापः कार्ये कारणापचारान्मनुष्यगितः । अथवा मनसा निपुणाः मनसा

प्रीति नहीं रखते है उन्हें नरत कहते है, और उनकी गीतको नरतर्गति कहते हैं। कहा भी है—

जिस कारणसे द्रव्य,क्षेत्र, काल और भावमें जो स्वयं तथा परस्परमें कभी भी प्रीतिको प्राप्त नहीं होते, इसलिये उनके। नारत कहते हैं ॥ १२८॥

समस्त ज्ञानिक तिर्यचोंमें उत्पत्तिका जो कारण है उसे निर्यचगित कहते हैं। अथवा, तिर्यगाति कर्मके उद्यसे प्राप्त हुए निर्यच पर्यायोंक समृहको निर्यगानि कहते हैं। अथवा, तिरस्, वक्र और कृटिल ये एकार्थवाची नाम हैं, इस्मिल्ये यह अर्थ हुआ कि जो कृटिलमावको प्राप्त होते हैं उन्हें तिर्थच कहते हैं, और उनकी गतिको निर्यचगित कहते हैं। कहा भी है—

जो मन, बचन और कायकी कुटिलताके। प्राप्त हैं, जिनकी आहागादि संझाएं सुव्यक्त हैं, जो निरुष्ट अझानी हैं और जिनके अत्यधिक पापकी बहुलता पाई जावे उनकी तिर्थच कहते हैं॥ १२९॥

जो मनुष्यकी संपूर्ण पर्यायोंमें उत्पन्न कराती है उसे मनुष्यगित कहते हैं। अथवा, मनुष्यगित नामकर्मके उदयस प्राप्त हुए मनुष्य-पर्यायोंके समृहकी मनुष्यगित कहते हैं। यह लक्षण कार्यमें कारणके उपचारसे किया गया है। अथवा, जो मनसे निषुण हैं, या मनसे

१ नराज्यातिसम्बर्ध्ययानावि । ५ त<sup>ा रा</sup>ष्ट्रस्यस्य समयादिस्यायस्यमानकाल चित्रपर्यायस्यमात्र। गाः जी , जी। प्रा, टी-१४७

२ अप्रवा निर्मतोऽयः पुण्य एन्यम्ले निर्या तेणा गीत निर्यंशीत । मो ती, जा प्रा, टी. १४७. इ.मो. जा १४७.

४ गा जा १४ - यस्मा राग्णाः य जीया न्यावात्माजाः अय्वाहागद्विप्रस्यकानुनाः, प्रभावसम्बद्धतिः करयाविशुद्धश्रादिभिर पायसविभि रणाः, रेयापादयज्ञानार्थिसम्बत्यान्यवाद्यां नाः, निर्यानगदिविवक्षया ज यन्तपापबहुका तस्मातं कारणारो जीवा विस्तिमव पुटिकसाव मायापस्यितम् अन्यति गम्कृति इति विर्युनी मणिता सविति। जाः यः र्या

५ प्रतिपु ' कार्यकारण ' इति पाठ ।

उत्कटा इति वा मनुष्याः, तेषां गतिः मनुष्यगतिः । उक्तं च -

मण्णंति जरो णिन्यं मणेण णिउणा मणुकदा जम्हा ।

मणु-उप्भवा य सब्ये तम्हा ते माणुसा मणिया ॥ १३०॥

अणिमाद्यष्टंगुणावष्टमभवलेन दीच्यन्ति ऋडिन्तीति देवाः । देवानां गतिर्देवगतिः । अथवा देवगतिनामकमीदयोऽिणमादिदेवाभिधानप्रत्ययच्यवहारनिवन्धनपर्यायोत्पादको देवगतिः । देवगतिनामकमीदयजनितपर्यायो वा देवगतिः कार्ये कारणोपचारात् । उक्त च -

दिन्वंति जरो णिन्च गुणेहि अहि य दव्य-भोर्वाह । मासंत-दिय-फाया तम्हा ते विणया देवा ॥ १६१ ॥

सिद्धिः म्बर्स्योपल्डियः सकलगुणैः म्बर्स्यनिष्ठा सा एव गतिः सिद्धिगतिः ।

उत्कर अर्थात् स्थ्म-विचार आदि सातिशय उपयोगसे युक्त हैं उन्हें मनुष्य कहते हैं, और उनकी गतिको मनुष्यगति कहते हैं। कहा भी है —

जिसकारण जो सदा हेय उपादेय आदिका विचार करते हैं, अथवा, जो मनसे
गुण-देश्यादिकका विचार करनेमें निषुण हैं, अथवा, जो मनसे उत्कट अर्थान् दुरदर्शन, सुक्ष्मविचार, चिरकाल धारण आदि रूप उपयोगसे युक्त हैं, अथवा, जो मनुकी सल्तान हैं, इसलिये
उन्हें मनुष्य कहते हैं ॥ १३० ॥

जो अणिमा आदि आठ किंद्रयोंकी प्राप्तिके वससे कीड़ा करते हैं उन्हें देव कहते हैं, तेर देवोंकी गितिको देवगाति कहते हैं। अथवा, जो अणिमादि ऋद्वियोंसे युक्त 'देव ' इस- प्रकारके शब्द, ज्ञान और व्यवहारमें कारणभृत पर्यायका उत्पादक है ऐसे देवगित नामकर्मके उद्यक्ती देवगित कहते हैं। अथवा, देवगित नामकर्मके उद्यक्ती देवगित कहते हैं। अथवा, देवगित नामकर्मके उद्यक्त हैं। यहां कार्यमें कारणके उपचारसे यह सक्षण किया गया है। कहा भी है—

क्योंकि वे द्रव्य और भावरूप अणिमादि आठ दिव्य गुणोंके छ।रा निरन्तर न्नीड़ा करते हैं, और उनका द्यारीर प्रकाशमान तथा दिव्य है, इसलिये उन्हें देव कहते हैं ॥ १३१॥

आत्म-स्वरूपकी प्राप्त अर्थात् अपने संपूर्ण गुणोंसे आत्म-स्वरूपमें स्थित होनेको सिद्धि कहते हैं। ऐसी सिद्धिस्वरूप गतिको सिद्धिगति कहते हैं। (यद्यपि सूत्रमें सिद्धगति पाठ है

१ भी जी १४६ । तिथि यस्मा उद्याज्नर्थक ठन्यव्यक्तिकमन्याणा प्रवेकिमनव्यकक्षणामावेऽपि • १ वर्गतिनामायुःकमोद्रयजीनत् वसारणव सन्त्रय बमालार्यस्येषु बाष्यति । अन्येकमन् बचनानि किचिटिषु बाय-यानार्यस्य इति न्यायात् । स प्र टाः

२ अणिमा माहमा चेत्र गरिमा ठाँवमा तथा । ए।ति आकाम्यमाशन्य क्रांच व नाष्ट्र सिद्धयः ॥

२ प्रतिपु 'कार्यकारण ' इति पाठः ।

इ.सी. जी. १५१ तत्त 'इ.जसारेहि' इति स्थाने 'दित्यसावेहि' इति पाठ ।

उक्तं च--

जाइ-जरा-मरण-भया संजोय-वियोय-दुक्ख-सण्णाओं । रोगादिया य जिस्से ण संति सा होड सिछर्गई ॥ १३२ ॥

सर्वत्राम्तीत्यभिमम्बन्धः कर्नव्यः । प्रतिज्ञावाक्यत्वाद्धेतुप्रयोगः कर्नव्यः, प्रतिज्ञामात्रतः साध्यसिद्धचनुपपत्तेरिति चेन्नेदं प्रतिज्ञावाक्यं प्रमाणत्वान्, न हि प्रमाणं प्रमाणान्तरमपेक्षतेऽनवस्थापत्तेः। नास्य प्रामाण्यमसिद्धमुक्तोत्तरन्वान्।

साम्यतं मार्गणैकदेशगतेरिनत्वमभिधाय तत्र जीवसमासान्वेपणाय सत्रमाह —

# णेरइया चउ-ट्ठाणेसु अत्थि मिच्छाइट्ठी सामणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टि ति ॥ २५ ॥

फिर भी टीकाकारने सिद्धिगाति पाठको लेकर निरुक्ति की है।) कहा भी है-

जिसमें जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख, आहारादि संज्ञाएं और रोगा दिक नहीं पाये जाते हैं उसे सिद्धगति कहते हैं ॥ १३२॥

मुत्रमें आये हुए अस्ति पदका प्रत्येक गार्तके साथ संबन्ध कर लेना चाहिये।

यंका—'नरकगित है, निर्यंचगाति हैं 'इत्यादि प्रितज्ञा याक्य होनेस इनके अस्ति-त्वकी सिद्धिके लिये हेनुका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि, केवल प्रतिज्ञा-वाक्यसे साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, 'नरकर्गात हैं ' इत्यादि वचन प्रतिश्रावाक्य न होकर प्रमाणवाक्य (आगमप्रमाण) हैं। जो स्वयं प्रमाणस्वरूप होते हैं वे दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करते हैं। यदि स्वयं प्रमाण होते हुए भी दसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा की जांव ते। अनवस्थादोष आ जाता हैं। और इन वचनोंकी स्वयं प्रमाणता भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि, इस विषयमें पहले ही उत्तर दिया जा चुका है कि यह उपदेश सर्वश्रके मुख-कमलसे प्रगट होकर आचार्यपरंपरासे चला आ रहा है, इसलिये प्रमाण ही है।

मार्गणाके एकदेशरूप गतिका सङ्गाय बताकर अब उसमें जीवसमानोंके अन्वेपणकें लिये सब कहते हैं-

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि इन चार गुणस्थानोंमें नारकी होते हैं ॥ २५॥

१ कर्मवशाःजीवस्य भव भव स्वयस्ययीयो पत्तिज्ञातः । जातस्य तथाविधवराग्ययीयस्य वयोद्वात्या विशरण जरा । स्वायुःक्षयात्तथाविधशरीरपर्याययाण यागी भरण । अनर्थाशक्या अपकारकेस्य पळायने अभय । हेशकारणानिष्टब्व्यसगमः सयोग । सम्बकारणेश्यत्यापायी वियोगः । एतेस्य समुप्रशानि आभनी निम्नवस्याणि दुःस्वानि । शेषास्तियः आहारादिविध्यात्याः सञ्चा । गा जीः, मन्यः, टी. १५२.

२ गो. जी. १५२.

नारकप्रहणं मनुष्यादिनिराकरणार्थम् । चतुर्प्रहणं पश्चादिसंख्यापोहनार्थम् । अस्तिप्रहणं प्रतिपत्तिगोरवनिरामार्थम् । नारकाश्चतुर्पं स्थानेषु सन्तीत्यस्मात्सामान्यवचनान्यं मा जनीति तदुत्पत्तिनिराकरणार्थं मिथ्यादृष्ट्यादिगुणानां नामनिदंशः । अस्तु मिथ्यादृष्टिगुणे तेषां सत्त्वं मिथ्यादृष्टिषु तत्रोत्पत्तिनिमित्तमिथ्यात्वस्य सत्त्वात् । नेतरेषु गुणेषु तेषां मत्त्वं तत्रोत्पत्तिमित्तस्य मिथ्यात्वस्यामत्त्वादिति चेन्न, आयुषो बन्धमन्तरेण मिथ्यात्वाविरितकपायाणां तत्रोत्पादनसामथ्याभावात् । न च बद्धस्यायुषः सम्यक्त्वान्त्रियन्वयविनाशः आपिवरोधात् । न हि बद्धायुषः सम्यक्त्वं संयममित्र न प्रतिपद्यन्ते स्वविगंधात् । सम्यग्दृष्टीनां बद्धायुषां तत्रोत्पत्तिरस्तीति मन्ति तत्रासंयत्तसम्यग्दृष्यः, न मामादनगुणवतां तत्रोत्पत्तिस्मदृणस्य तत्रोत्पत्त्या सह विगंधात् । तिर्हं कथं तद्वतां

मनुष्यादिक निराकरण करनेके लिय सत्रमें नारक पदका ग्रहण किया है। पांच आदि सरमाओं के निराकरण करनेके लिये 'चतुर' पदका ग्रहण किया है। जाननेमें किटनाई न पड़े इसलिये 'अक्ति' पदका ग्रहण किया है। नारकी चार गुणस्थानों में होते हैं, इस सामान्य यचनसे संदाय न हैं। जाय कि ये चार गुणस्थान कीन कीनसे हैं, इसलिये इस संदायकी दूर करनेके लिये मिथ्यादाए आदि गुणस्थानोंका नाम-निर्देश किया है।

यंका — मिथ्याद्दाप्ट गुणस्थानमें नारिकयोंका सत्त्व रहा आवे, क्योंकि, वहां पर नार-कियोंमें उत्पानिका निमित्त कारण मिथ्याद्दीन पाया जाता है। कितु दूसरे गुणस्थानोंमें नार-कियोंका सत्त्व नहीं पाया जाना चाहिये, क्योंकि, अन्य गुणस्थानसहित नारिकयोंमें उत्पत्तिका निमित्त कारण मिथ्यात्व नहीं माना गया है?

मम्। धान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, नरकायुके बन्ध विना मिथ्याद्द्रीन, अधिरीत अंग कपायकी नरकमें उत्पन्न करोनकी सामध्ये नहीं है। और पहले बंधी हुई आयुका पीछेसे उत्पन्न हुए सम्यग्द्रीनसे निरन्यय नाश भी नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर आपसे विरोध आता है। जिन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है ऐसे जीव जिसप्रकार संयमको प्राप्त नहीं है। सकते हैं उसीप्रकार सम्यक्त्यको प्राप्त नहीं होते हैं, यह बात भी नहीं है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर भी सुत्रसे विरोध आता है।

शंका— जिन जीवोंने पहले नरकायुका बन्ध किया और जिन्हें पीछेसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ ऐसे बड़ायुष्क सम्यग्दिण्योंकी नरकमें उत्पत्ति होती है, इसिलये नरकमें असंयत्तसम्यग्दिण भले ही पांथ जायें, परंतु सासादन गुणस्थानवालोंकी (मरकर) नरकमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सासादन गुणस्थानका नरकमें उत्पत्तिके साथ विरोध है। इसिलये सासादन गुणस्थानवालोंका नरकमें सद्भाव कैसे पाया जा सकता है?

१ ननारि वि संनाइ आ अवधण यह मन्मर्स । अण्यदमध्यदाद ण ठहर दवाउन मीनु । गी. य १३४

र ण सामणी णाक्यापूर्ण । भा अं। १२८० णिस्य सामणसम्मी ण गन्छदि नि । भी क २०५०

तत्र सत्त्रमिति चेन्न, पर्याप्तनरकगत्या महापर्याप्तया इत् तस्य विरोधानावात् । किमित्यपर्याप्तया विरोधश्वेत्स्वभावोऽयं, न हि स्वनावाः परपयनुयोगाहोः । तद्वेन्यास्विप गतिष्वपर्याप्तकालेऽस्य सत्त्वं मा भूनेन तस्य विरोधादिति चेन्न, नारकापर्याप्तकालेनेव श्वेपापर्याप्तपर्यापे सह विरोधामिद्धेः । सम्याग्निरुपात्वगुगम्य पुन सर्वदा सर्वत्रापर्याप्ताद्वाभिविरोधस्तत्र तस्य सत्त्रप्रतिपादकापीभावात । किमित्यागमे तत्र तस्य सत्त्रं नोक्तमिति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वात । कथं पुनस्तयोस्तत्र सत्त्रामिति चेन्न, परिणामप्रत्ययेन तदुत्पत्तिमिद्धे । तिर्हे सम्यरदृष्ट्योऽपि तथंव सन्तीति चेन्न, इष्टत्वात् ।

ममाधान — नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार नरकर्गातमें अपर्याप्त अवस्थाके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उसप्रकार पर्याप्त अवस्था सहित नरकर्गातके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है। अर्थान नारिक्योंके पर्याप्त अवस्थामें दूसरा ुणस्थान उत्पन्न है। सकता है। यदि कही कि नरकर्गातमें अपर्याप्त अवस्थाके साथ दूसरे गुणस्थानका विरोध क्यों है? तो उसका यह उत्तर है, कि यह नार्यक्योंका स्वभाव है, और स्वभाव दूसरेके प्रदन्तक योग्य नहीं होते हैं।

शुंका—यदि ऐसा है, तो अन्य गतियोंके अवर्षाध्त कालमें भी सामादन गुणस्थानका सद्भाव मत होओ, क्योंकि, अपर्याध्त कालके साथ सामादन गुणस्थानका विरोध है ?

स्माधान — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि, जिसतरह तार्राक्ये के अपयीत कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उसतरह दोष गतियोंके अपयीत कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है। केवल सर्याग्मश्यान्य गुणस्थानका ते। सदा ही सभी गतियोंके अपर्याप्त कालके साथ विरोध है, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें सम्याग्मश्यान्य गुणस्थानका अभिनत्य बतानवाले आगमका अभाव है।

शुंका — आगममें अपर्याप्त कालमें मिश्र गुणस्थानका सन्व क्यो नही बताया ?

ममायान - नहीं, क्योंकि, आगम तर्कका विषय नहीं है।

रोका - तो किर सासादन और मिश्र इन दोनो गुणस्थानोका नरकर्गातमे सन्च केस संभव है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, परिणामोके निमित्तमे नरकमितकी पर्योग्त अवस्थामे उनकी उत्पत्ति बन जाती है !

शंका - ना फिर सम्यग्दाप्र भी उसीप्रकार होते हैं, ऐसा मानना चाहिय ? अर्थान्

१ [ णेग्ह्या ] सामणसम्मार्शियमामा अर्राट्या । जियमा प जसा । जा जा ज

६ तिरिक्ता ४८ मण्यमा ४८ देशा मि॰गर्श सामणमन्याङ्गी असज्जलनन्याङी । संया प्राया प्राया स्या अप जन्म । जीन्स- स्- ८४, ८४,

३ मरण मरणतसम् भद्यो । य ण मिल्सिम । मा जा ५४०

मामादनस्येव मम्यग्देष्टरिए तत्रोत्पत्तिमा भृदिति चेन्न, प्रथमपृथिव्युत्पत्ति प्रति निषेधा-भावात् । प्रथमपृथिव्यामित्र द्वितीयादिषु पृथित्रीषु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पद्यन्त इति चेन्न, सम्यक्त्वस्य तत्रतन्यापर्याप्ताद्वया सह विरोधात् । नोपरिमगुणानां तत्र सम्भवः मेनपां संयमास्यमसंयमपर्यायेण सहात्र विरोधात् ।

तियम्गता गुणस्थानान्वेपणार्थमुत्तरस्त्रमाह —

# तिरिक्खा पंचमु हाणेसु अत्थि मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा ति ॥ २६॥

तिर्यग्ग्रहणं शेषगतिनिगकग्णार्थम् । पश्चसु गुणस्थानेषु मन्तीति वचनं पडादिसंख्याप्रतिषेधफलम् । मिथ्यादृष्ट्यादिगुणानां नामनिर्देशः सामान्यवचनतः

नगकर्गातमं पर्याप्त अवस्थामं सम्यग्दर्शनकी भी उत्पत्ति मानना चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यह बात ते। हमें इष्ट ही है, अर्थात् सातीं पूर्शिवयोंकी पर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दष्टियोंका सद्भाव माना गया है।

शंका — जिसप्रकार सामादनसम्यग्द्य नरकमं उत्पन्न नहीं होते हैं, उसीप्रकार सम्यग्द्रश्यिंकी मरकर नरकमें उत्पत्ति नहीं होती काहिये ?

समाधान—सम्यग्दिष्टि मरकर प्रथम पृथिवीम उत्पन्न होते हैं, इसका आगममें निषेध नहीं है।

र्शका – जिम्मप्रकार प्रथम पृथिवीमें सम्यग्दिष्ट उत्पन्न होते हैं, उसीप्रकार द्वितीयादि पृथिवियोंमें सम्यग्दिष्ट जीव क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, डितीयादि पृथिवियोंकी अपर्याप्त अवस्थाके साथ सम्यक्दर्गनका विरोध है, इसलिथे सम्यक्ष्य डितीयादि पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं।

इन चार गुणस्थानीके अतिरिक्त ऊपरके गुणस्थानीका नरकमें सद्भाव नहीं है, क्योंकि, संयमासंयम और स्वयम-पर्यायके साथ नरकगतिमें उत्पक्ति होने का विरोध है।

अब तियन्त्र गातिमें गुणस्थानोंके अन्वेषण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

मिथ्यादृष्टि, सामाद्वनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत्वसम्यग्दृष्टि और संयताः सयत इन पांच गणस्थानीमें तिर्थंच होते हैं ॥ २६ ॥

होष गतियोंके निराकरण करनेके लिये 'निर्यग्' पदका ब्रहण किया है। छह गुण स्थान आदिके निवारण करनेके लिये 'पांच गुणस्थानोंमें होते हैं 'यह पद दिया है। 'निर्यच

१ हाइमरापुरवीण जाडासरणसरणस रह याण । पांच्लदर ण ।ट सस्मा 🏿 गा 📑 १२८०

र तिर्यग्मता तात्यव सयतासयतस्थानार्थिकानि सन्ति । सः सि 🕡 ८८

समुत्पद्यमानमंशयितरोधार्थः । बद्धायुरसंयतसम्यग्द्दाष्ट्रमासाद्नानामिव न सम्य-गिमध्याद्दष्टिसंयतासंयतानां च तत्रापर्याप्तकाले सम्भवः समस्ति तत्र तेन तयोविरोधात । अथ स्यात्तिर्यञ्चः पञ्चविधाः तिर्यञ्चः पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चः पञ्चेन्द्रियपर्याप्तिर्यञ्चः पञ्चेन्द्रियपर्याप्तितिरद्यः पञ्चेन्द्रियापर्याप्तिर्वञ्च इति । तत्र न ज्ञायते केमानि पञ्च गुणस्थानानि सन्तीति ? उच्यते, न ताबद्पर्याप्त-पञ्चेद्रियतिर्यक्षु पञ्च गुणाः सन्ति, लब्ध्यपर्याप्तेषु मिध्याद्दष्टिच्यतिरिक्तशेपगुणा-सम्भवान् । तन्कुतोष्ट्यगम्यत इति चेत् 'पंचिदिय-तिरिक्ख अपज्ञत्त-मिच्छाइद्द्वी द्व्य-पमाणेण केवडिया, असंखेजा इदि, तत्रैकस्येव मिध्यादिष्टगुणस्य संख्यायाः प्रति-

पांच गुणस्थानोंमें होते हैं इस सामान्य वचनसे संदाय उत्पन्न है। सकता है कि वे पांच गुणस्थान कान कान हैं, इसलिये इस संदायको दूर करनेके लिये मिथ्यादिष्ट आदि गुण-स्थानाका नाम-निर्देश किया है।

जिसप्रकार बद्धायुष्क असंयतसम्यग्दिष्ट और सामादन गुणम्यानवालंका तिर्यच-गतिक अपर्याप्तकालमें सद्भाव संभव है, उसप्रकार सम्यग्मिथ्यादिष्ट और संयतासंयतेंका तिर्थचगतिके अपर्याप्तकालमें सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि, तिर्थचगितमें अपर्याप्त कालेक साथ सम्यग्मिथ्यादिष्ट और संयतासंयतका विरोध है।

शंका — तिर्थंच पांच प्रकारके होते हैं, सामान्य-तिर्थंच, पंचेन्द्रिय-तिर्थंच, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्थंच, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्थंचनी और पंचेन्द्रिय-अपर्याप्त-तिर्थंच। परंतु यह जाननेमें नहीं आया कि इन पांच भेदोंमेंसे किस भेदमें पृथे।क पांच गुणस्थान होते हैं ?

समाधान--- उक्त दांका पर उत्तर देते हैं कि अपर्याप्त-पंचेन्द्रिय-तिर्यचोंमें ते। पांच गुणस्थान होते नहीं हैं, क्योंकि, लब्ध्यपर्याप्तकोंमें एक मिध्याद्य गुणस्थानके। छेड़कर शेष गणस्थान ही असंभव हैं।

शंका — यह कैसे जाना कि लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्थचोंमें पहला ही गुणस्थान होता है ?

समाधान — 'पंचेन्द्रिय-तिर्थंच-अपर्याप्त-मिध्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं' इसप्रकारकी दांका होने पर द्रव्यप्रमाणानुगममें उत्तर दिया कि ' असंख्यात ' हैं । इसतरह द्रव्यप्रमाणानुगममें लब्ध्यपर्याप्तक-पंचेन्द्रिय-तिर्यचोंक एक ही मिध्यादृष्टि गुण-स्थानकी संख्याका प्रतिपादन करनेवाला आर्यवचन मिलता है । इससे पता चलता है कि लब्ध्यपर्याप्तकोंके एक मिध्यादृष्टि-गुणस्थान ही होता है, और रोप चार प्रकारके तिर्थचोंमें पांचों ही गुणस्थान होते हैं। यदि रोपके चार भेदोंमें पांच गुणस्थान न मान जांय, ते। उन चार प्रकारके तिर्थचोंमें पांच गुणस्थानोंकी संख्या आदिक प्रतिपादन करनेवाले द्रव्यानुयोग

पादकार्पात् । शेषेषु पञ्चापि गुणस्थानानि सन्ति, अन्यथा तत्र पञ्चानां गुणस्थानानां संस्त्यादिप्रतिपादकद्रव्याद्यापस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् । अत्र पञ्चिवधास्तिर्यञ्चः किन्न निर्मापता इति चेन्न, 'आकृष्टाशेपविशेषविषयं सामान्यम् ' इति द्रव्यार्थिकनयाव- लम्बनात् । तिरश्चीष्वपर्याप्ताद्वायां मिथ्यादृष्टिमासादना एव सन्ति', न शेषास्तत्र तिक्रस्यकार्पाभावात् । भवतु नाम सम्यग्मिथ्यादृष्टिमंयतासंयतानां तत्रासन्त्रं पर्याप्ताद्धाया- मेवित नियमोपलम्भात् । कथं पुनरमंयतसम्यग्दृष्टीनामसन्त्रमिति न, तत्रासंयतसम्यग्दृष्टीनामुन्यत्तरभावात् । तन्कृतोऽवगम्यत इति चेत्—

छमु हेन्दिमासु पुरुवीसु जोह्स-वण-भवण-सन्व-इत्थीसु । णेदेसु समुत्पःजद सम्माहदी द् जो जीवो ॥ १३३॥ इस्यापीत् ।

बादि आगममें अप्रमाणताका प्रसंग आजायगा।

द्यंदा--- मृत्रमें तिर्थचमामान्यके स्थानपर पांच प्रकारके तिर्थ<mark>चोंका निरूपण क्यों</mark> नहीं किया ?

ममाधान — नहीं, क्योंकि, 'अपनेमें संभव संपूर्ण विशेषोंको विषय करनेवाला सामान्य है।ता ह 'इस न्यायके अनुसार हृद्यार्थिक अर्थात सामान्य नयके अवलम्बनसे संपूर्ण भेदींका किर्याचन्यामान्यमें अन्तर्भाव कर लिया है, अतएव पांची भेदींका अलग अलग निरूपण नहीं किया, कित तिथेच इतना सामान्य पद दिया है।

तिर्धचित्योंके अपर्याप्तकालमें मिथ्यादृष्टि और सासादन ये दे गुणस्थानवाले ही होते हैं, गेप तीन गुणस्थानवाले नहीं होते हैं, क्योंकि, तिर्थचित्योंके अपर्याप्त-कालमें शेष तीन गणस्थानोंका निरूपण करनेवाले आगमका अमाव है।

शंका— तिर्यचित्रयोंके अपर्यात्तकालमें सम्योग्मध्यादृष्टि और संयतासंयत इन दो गुणस्थानवालोंका अमाव रहा आवे, क्योंकि, ये देशगुणस्थान पर्याप्त-कालमें ही पाये जाते हैं, ऐसा नियम मिलता है। परंतु उनके अपर्याप्त-कालमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीवेंका अमाव केमें माना जा सकता है?

ममाधान— नहीं, क्योंकि, तिर्यचित्योंमें असंयतसम्यश्दिष्योंकी उत्पत्ति नहीं होती हैं इसिटिय उनके अपर्याप्त कालमें चौथा गुणम्थान नहीं पाया जाता है।

शंका - यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—' जो सम्यग्दिए जीव होता है, यह प्रथम पृथिवीके विना नीचेकी छह पृथिवियोंमें, ज्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें, और सर्व प्रकारकी स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता है '॥ १३३॥

र पिचरियतिरिक्ष्यजोणिणाम मिर्याद्यात्मासणसम्मादद्विद्वाणासया परजित्तयाओ सिया अपःजानियाओ स.स.च. ८७.

२ सम्मामिच्छाइडिअसजदसम्माइडिसजदासजदहाण णियमा पर्जात्तयात्रा । जा. स. सृ. ८८.

मनुष्यगता गुणस्थानान्त्रेपणार्थम्रत्तरसञ्जमाह -

मणुस्सा चोद्दससु गुणहाणेसु अत्थि मिच्छाइही, सासणसम्मा-इही, सम्मामिच्छाइही, असंजदसम्माइही, संजदासंजदा, पमत्तसंजदा, अष्पमत्तसंजदा, अपुव्वकरण-पाविट्ठ-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा, अणियिट्ट-बादर-सांपराइय-पविट्ठ-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा, सुहुम-सांपराइय-पविट्ठ-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा, उवसंत-कसाय-वीयराय-छदुमत्था, खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था, सजोगिकेवली, अजोगिकेवलि ति ॥ २७॥

एयस्य सुत्तस्स अत्थो पुट्वं उत्तो ति णेदाणि वृद्धदे जाणिद-जाणावणे फला-भावादो । पुट्वमवृत्तप्रवसामण-व्ववण-विहि एत्थ संबद्धमुवसामग-क्खवग-सुरूव-जाणा-वणहं संखेबदो भणिम्सामे । तं जहा, तत्थ ताव उवसामण-विहि वत्तह्स्सामो । अणंताणुबंधि-कोध-माण-माया-लोभ-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-मिच्छत्तमिदि एदाओ सत्त-पयडीओ असंजद्मम्माइहि-प्यहुडि जाव अप्यमत्तसंजदो ति ताव एदसु जो वा सो वा न

इस आर्प-यन्त्रनसे जानते हैं कि असंयतसम्यग्दिष्ट जीव तिर्यन्तियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं।

अब मनुष्यगतिमें गुणस्थानं के अन्वेषण करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत्, प्रमत्तसंयत्, अप्रमत्तसंयत्, अपृर्वकरण श्विष्ट-विद्युद्धि संयतों उपशमक और क्षपक, अनिवृत्तिबाद्रसांपराय-प्रविष्ट-विद्युद्धि-संयतों उपशमक और क्षपक, सक्ष्मसांपराय प्रविष्ट-विद्युद्धि-संयतों उपशमक और क्षपक, उपशांतकप्राय-वीतराग-छद्मस्थ, क्षीणकप्राय-वीतराग-छद्मस्थ, स्योगिकेवली और अयोगिकेवली इसतरह इन चौद्दह गुणस्थानों मनुष्य पाये जाते हैं॥ २०॥

इस सूत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है इसिलये अब नहीं कहते हैं, क्योंकि, जिसका बान हो गया है उसका फिरमे बान करानेमें कोई विशेष फल नहीं है। पहले उपरामन और क्षपणविधिका स्वरूप नहीं कहा है, इसिलये उपरामक और क्षपकके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये यहां पर संबन्ध-प्राप्त उपरामन और क्षपणविधिको संक्षेपसे कहते हैं। वह इस्रकार है। उसमें भी पहले उपरामनविधिको कहते हैं—

अनन्तानुबन्धी-क्रोध, मान, माया और छोभ, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा

१ मनप्यगता चतुर्दशापि सन्ति । सः मि १.८.

उवमामेदिं। मरूवं छाड्डिय अण्ण-पयाडि-सरूवेणच्छणमणंताणुवंधीणमुवसमों। दंसण-तियस्म उदयाभावो उवसमों तेसिमुवसंताणं पि ओकड्डुक्कड्डण-पर-पयाडि-संकमाणमित्थ-त्तादां। अपुञ्चकरणे ण एकं पि कम्ममुवसमिद्द। किंतु अपुञ्चकरणो पडिसमय-मणंतगुण-विमोहीए बहुंतो अंतोमुहुत्ते गंतोमुहुत्तेण एकेकं द्विदि-खंडयं घादेंतो संखेज-महस्माणि द्विदि-खंडयाणि घादेदि, तत्तियमेत्ताणि द्विदि-वंधोसरणाणि करेदि। एकेकं

मिध्यात्व इन सात प्रकृतियोंका असंयतसम्यन्दिष्टिले अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक इन चार गुणस्थानोंम रहनेवाला कोई भी जीव उपशम करनेवाला होता है। अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य प्रकृतिस्पेस रहना अन्यतानुबन्यीका उपशम है। और उदयमें नहीं आना ही दर्शन-मेहिनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशम है, क्योंकि, उत्कर्पण, अपकर्पण और परप्रकृतिह्रपेसे सक्मणको प्राप्त और उपशान्त हुई उन तीन प्रकृतियोंका अस्तित्व पाया जाता है। अपूर्वकरण गुणस्थानमें एक भी कर्मका उपशम नहीं होता है। किनु अपूर्वकरण गुणस्थानवाला जीव प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी विद्युहित्से बढ़ता हुआ एक एक अन्तर्मुहर्तमें एक एक स्थिति-खण्डका घात करता हुआ संख्यात हजार स्थिति खण्डोंबा घात करता है। और उनने ही स्थिति-बंधापसर-

१ वदनसम्माइटा जीवा 🗚 जणनाणप्रधा जिसजारय जनामहत्त जपापप्रना होहण पूणा पमन्तरण पडिन र<sup>।</sup> त्य जसाद स्टेसाम जनसीमीन आदामि जनमाण अनामहत्त स्ति । दसणमी लीयम्त्रसामीद् । धवला अ प्रध€रः ग्रंथसम्मादिहाः जणताणववाः आर्यमनाराणाः कमार अवसामः णाः अवस्ति । जिस्सनाहदाणतामव्विच उत्रस्म रहासमार्थाः स्य त्रमायात्रसामणाणित्रवणान्यणसा तिमामणाहिकिस्यात पत्रसाण नयसत्रादा । जयत्रः अ प्र २००२ ासमर्थास्यानिमहा रक्रमसमो अण (रजाइना । जतामह (काठ जवाररना प्रमा) ४ ॥ ठ व ५०५ णाँव अण रममग । गाँ र ३९९ (शियतिस्याः द्याण्य वि परमञ्जायाम्य दमणात्रसाण् । हाणा एदे प्रयासंग मध्या हाति ॥ गा. क. ३८८ १ हात चिना त्यसम् एया ७४६ - प्रमानसायन्य सहायादन तानवस्थितन कस्य सत्ताप विमायते, तता जायत येट दितायापशमसस्य रामन तानवा वन उपशमनापि मवति । अविस्तसस्य िङ्शीरस्तप्रमत्तप्रयतानाम यतमा न तापत्र अपश्मना चित्राई 🖟 यथाप्रक्रतसम्प्रमार्शकरण च करोति । म प्र २६० वयगसम्मिद्धी चरिनमाहवसमाण चित्रता । अज्ञ दसज्ञ या विस्ता वा विसीक्षि-प्रारंग्यमाहनापर प्रथमना आणसप्तरस्य प्रमानिक प्रय बद्धाय कस्य त्र. उप ₹७. भवित । अबद्धावातस्त अपक्रवेणिमारात्रति । यस्त वदात्रसम्यग्द्धिः सन्तपुशम्याण प्रातपुष्यतं सार्वन्यतो यदाप्रभाव्यद्धायाका वा । स च नेपाशिकत्नान नान्यन्थिना विसयान्य च गुनिसन्यिकमी भारपयतः । केषाज्ञि पूर्ववित्रापञ्चापयापि, तता त्रिसपाजिनान-तानुबन्धियपायः उपशामनानतानुबन्धिकषायां वा यन उर्श्वनित्यमुप्रामयति । अथवा 🗴 आदा दशनमा नाय क्षपथि मा उपशम श्रीग प्रात्पयन, अथवा दर्शनमी नाय परममपश्चम यापि प्रतिपाने । स्थमपुर्णम पत्यत जार कामण्य सर्वा स्थिता । पर सर प्रर

२ तत पुभिन्धिनिरपि प्रस्थायेवात्तकमणान तान्त्रन्थिन प्रपायानुप्रशमयीत । 🗙 पुत्रमकै।यमतेनान तानु-र्गा सनामपञ्चमोऽभिद्दित , अन्य न्यनन्तान्वन्तिन्या विस्थाननामवाभिद्यति । आचान्य २०४०

र प्रराणविश्णामेर् निम्मत्ताक्यसम् दमणमाह्णायस्य उदयव गार्ण विणा अवद्वाणगुचसम् ति । त्रयघर

हिदि-खंडय-कालब्भंतरे संखेज-सहस्माणि अणुभाग-खंडयाणि घादेदि । पिडसमयम-संखेजगुणाए सेटीए पदेस-णिजरं करेदि । जे अप्पसत्थ-कम्मंमे ण बंधिद तेसिं पदेसग्य मसंखेज-गुणाए सेटीए अण्ण-पयडीम बन्झमाणियाम संकामेदि । पुणो अपुन्वकरणं वोलेऊण अणियिद्ध-गुणद्धाणं पित्रिसिऊणंतोमुहुत्तमणेणेव विहाणेणच्छिय बारम-कसाय-णब-णोकसायाणमंतरं अंतोमुहुत्तेण करेदि । अंतरे कदे पटम-ममयादो उत्रिर अंतोमुहुत्तं गंतूण असंखेज्ज-गुणाए सेटीए णउंमय-वेदमुवमामेदि । उत्रममो णाम किं? उदय-उदीरण-ओकडुकडुण-परपयिदेसंकम-द्विदि-अणुभाग-कंडयवादेहि विणा अच्छणमुवनमों । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण णवंमयवेदमुवमामेद-विहाणेणित्थिवेदमुवमामेदि । तदो अंतोमहृत्तं

णोंको करता है। तथा एक एक स्थिति-खण्डके कालमें मंन्यात हजार अनुभाग-खण्डोंका घात करता है। और प्रतिसमय असंख्यात-गुणिय-श्रेणीक्षणमें प्रदेशोंकी निर्जार करता है। तथा जिन अप्रशस्त प्रकृतियोंका बन्य नहीं होता है। उनकी कर्मयर्गओंको उस समय बंधनेयाली अन्य प्रकृतियोंमें असंख्यातगुणित श्रेणीक्षणसे संक्रमण कर देता है। इसतरह अपूर्वकरण गुणस्थानको उद्धंधन करके और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करके, एक अन्तमृहर्त पूर्वोक्त विधिसे रहता है। तत्पश्चात् एक अन्तमृहर्त कालके हारा वारह कथाय और नें। नोक्तपाय इनका अन्तर (करण) करता है। (नीनेके व ऊपरके निपकोंको छोड़कर बीचके कितने ही निपकोंके द्रध्यको अन्य निपेकोंके द्रध्यमें तिक्षेपण करके बीचके निपकोंके अमाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं।) अन्तरकरणविधिके हो जाने पर प्रथम समयमे लेकर उपर अन्तर्मुहर्त जाकर असंख्यातगुणी श्रेणीके हारा नपुंसकचेदका उपशम करना है।

शंका - उपराम किसे कहते हैं ?

समाधान — उदय, उदीरणा, उत्कर्षण, अवकर्षण, परप्रकृतिसंक्रमण, स्थिति काण्डक-घात और अनुभाग-काण्डकमातके विना ही कर्मीकं सन्तमें रहनेकी उपशम कहते हैं।

तदनन्तर एक अन्तर्मुहर्त जाकर नपुसक्वेदकी उपरामधिधिक समान ही स्त्रीवेदका

अ. पू. ९५४. दर्शनमोहस्य प्रश्तिस्थलानुमागाद्यानामप्रथमन दयायास्यमानेन जाव प्रयानन उपज्ञानन उपज्ञासमस्य-स्टिभवति । ल क्ष. स. टी. १०२

१ अतर विरही अण्णभावा ति एयडा तस्म करणमन्तरकरण । नेत्रा उर्वार न केतियात्री विदेशो मोसण मन्दित्रण त्रिदीण अतोमहुत्तपमाणाण णियग मण्णत्तयपादणमन्तरकरणाभिदि । जयत्र अ. त. १००९.

२ आत्मिनि कर्मणः स्वर्शेकः कारणवराद्रच गिरुषणमः । यथा कत्रकाद्धिः यसम्बन्धदम्मि पङ्करयोपः शमः । सः सि । १ कर्मणोऽनृदमृतस्ववादं गतिराष मान्य प्रापितपङ्करतः । तः रः । १ अनुद्रगनस्वयामध्यं दृतितोषशमो मतः । कर्मणो पुसि तायादावय प्रापितपङ्करतः ॥ तः श्राः वा २ ९ २ उपलामिता नाम यथा रेण्निकरः सिळिळिबिन्दुनिवहरभिषिन्यामिषिन्य दुवगादिभान कृष्टिते । न न्दी भगति तथा कर्मण्यनि कराऽपि विश्लोधिन सिळिळप्रवाहेण परिषिन्य परिषिन्यानिकृतिकरणम् यद्धा । न कृष्टित सक्तर्गाद्योदीरणानिकृतितिकरणानाम् योग्यो भवति । कन्यः पुरु २६७०

गंत्ण तेणेव विहिणा छण्णोकसाए पुरिसवेद-चिराण-संत-कम्मेण सह जुगवं उबसामेदि'।
तत्तो उबिर समऊण-दो-आविलयाओ गंत्ण पुरिसवेद-णवक-बंधमुवसामेदि । तत्तो
अंतोमुहुतमुविरं गंत्ण पिंडसमयमसंखेजाए गुणसेढीए अवचक्खाण-पञ्चक्खाणावरणसण्णिदे दोण्णि वि कोधं कोध-संजलण-चिराण-संतकम्मेण सह जुगवमुवसामेदि । तत्तो
उबिर दो आविलयाओ समऊणाओ गंत्ण कोध-संजलण-णवक-बंधमुवसामेदि । तदो
अंतोमुहुतं गंत्ण तेसिं चेव दुविहं माणमसंखेजाए गुणसेढीए माणसंजलण-चिराणसंत-कम्मेण सह जुगवं उवसामेदि । तदो समऊण-दो-आविलयाओ गंत्ण माणसंजलणपुवसामेदि । तदो पिंडसमयमसंखेजगुणाए सेढीए उवसामेतो अंतोमुहुतं गंत्ण दुविहं
मायं माया-संजलण-चिराण-संत-कम्मेण सह जुगवं उवसामेदि । तदो दो आविलयाओ
यमऊणाओ गंत्ण माया-संजलणभुवसामेदि । तदो समयं पिंड असंखेजगुणाए सेढीए
पदसमुवसामेतो अंतोमुहुत्तं गंत्ण लोभ-संजलण-चिराण-संत-कम्मेण सह पचक्खाणापचक्खाणावरण-दुविहं लोभं लोभ-वेदगढाए विदिय-ति-भागे सुहुमिकेट्टीओ करेंतो

उपशम करता है। फिर एक अन्तर्मुहर्त जाकर उसी विधिसे पुरुषवेदके ( एक समय कम दो आवर्तामात्र नवकसमयप्रवद्धांको छोडकर बार्काके संपूर्ण ) प्राचीन मत्तामें स्थित कर्मके साध छह नोकपायका उपशम करता है। इसके आगे एक समय कम दो आवली काल बिता कर पुरुपवेदके नवक समयवबद्धका उपराम करता है। इसके पश्चात् प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणी श्रेणीके द्वारा संज्वलनकोधके एक समय कम दो आवलीमात्र नवक समयप्रबद्धको छोड्कर पहलेके मत्तामें स्थित कर्मोंके साथ अप्रत्याच्यान और प्रत्याख्यान कोधोंका एक अन्तर्महर्तमें एक साथ ही उपराम करता है। इसके पश्चात् एक समय कम दो आवर्छोमें कोघसंज्वलनके नवक-समग्रवद्धका उपशम करता है। तत्पश्चात् प्रतिसमय असंख्यातगणी श्रेणीके द्वारा संज्वलनमानके एक समय कम दे। अवलीमात्र नवकःसमयप्रबद्धको छे।इकर प्राचीन सत्तामें िथत कर्मोंके साथ अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानमानका एक अन्तर्मुहुर्तमें उपराम करता है । इसके पश्चान् एक समयकम दो आवलीमात्र कालमें संज्वलनमानके नवक-समयश्बद्धका उपराम करता है। तदनन्तर प्रतिसमय असंख्यात गुणित श्रेणीरूपसे उपराम करता हुआ, माया-मंज्यलनके नवक समयप्रवद्धके। छोड़कर प्राचीन सत्ताम स्थित कर्मीके साथ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मायाका अन्तर्मुहर्तमें उपदाम करता है। तत्पश्चात् एक समय कम दो आवलीमात्र कालमें माया संज्वलनके नवक-समयप्रबद्धका उपशम करता है । तत्पश्चात् प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणी श्रेणीक्रपसे कर्मप्रदेशींका उपशम करता हुमा, लोभवेदकके दूसरे त्रिभागमें म्ध्मराधिको करता हुआ संज्वलनलोभके नवक समयप्रबद्धको लोडकर प्राचीन सत्तामें स्थित कमेंकि साथ प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान इन दोनों लोभोंका एक अन्तर्मुहर्नमें उपराम करता

उनसामेदि । सुहुमिकिट्टिं मोन्ण अवमेसो बादरलोमो फर्यं गदो सन्वो णवक-वंधुन्छिट्टांविलय-वज्जो अणियट्टि-चरिम-समए उवसंतो । णवंसयवेदप्पहृिं जाव बादर-लोम-संजलणो ति ताव एदासिं पयडीणमणियट्टी उवसामगो होदि । तदो णंतर-समए सुहुमिकिट्टि-सरूवं लोमं वेदंतो णट्ट-आणियट्टि-सण्णो सुहुमसांपराइओ होदि । तदो सो अप्पणो चरिम-समए लोह-संजलणं सुहुमिकिट्टि-सरूवं णिस्सेसमुवसामिय उवसंत-कसाय-वीदराग-छदुमत्थो होदि । एसा मोहणीयस्स उवसामण-विही ।

है। इसतरह सूक्ष्मकृष्टिगत लोभको छोड़कर और एक समय कम दो आयलीमात्र नयक-समयप्रबद्ध तथा उच्छिष्टायली मात्रनिषेकोंको छोड़कर दोष स्पर्छकगन संपूर्ण बाद्ररलेभ अनिवृत्तिकरणके स्वरम समयमें उपशान्त हो जाता है। इसप्रकार नपुंसकवेदसे लेकर जब तक बाद्र-संज्व-लन-लोभ रहता है तबतक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाला जीव इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंका उपशाम करनेयाला होता है। इसके अनन्तर समयमें जो स्वक्ष्मकृष्टिगत लोभका अनुभव करता है और जिसने अनिवृत्ति इस संक्षको नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव स्वस्मसांपराय गुणस्थानवर्ती होता है। तदनन्तर यह अपने कालके चरम समयमें स्वस्मकृष्टिगत संपूर्ण लेभ-संज्यलनका उपशाम करके उपशान्तकषाय-वीतराग-छग्नस्थ होता है। इसप्रकार मोहनीयकी उपशामन-विधिका वर्णन समाप्त हुआ।

विशेषार्थ — रुव्यिसार आदि प्रन्थोंमें द्वितृयोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ही बतलाई है, किन्तु यहां पर उपशमन विधिके कथनमें उसकी उत्पत्ति असंयत-सम्यहिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक किसी भी एक गुणस्थानमें बतलाई गई है। धवलामें प्रतिपादित इस मतका उल्लेख श्वेताम्बर संप्रदायमें प्रचालित कर्मप्रकृति आदि ग्रंथोंमें देखनेमें आता है।

तथा अनन्तानुबन्धिके अन्य प्रकृतिक्षपेसे संक्रमण होनेको ग्रन्थान्तरों में विसंयोजना कहा है, और यहां पर उसे उपराम कहा है। यद्यपि यह केवल राष्ट्र भेद है, और स्वयं वीरसेन स्वामीको द्वितीयोपराम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीका अभाव रूप है। फिर भी उसे विसंयोजना राष्ट्रसे न कहकर उपराम दाष्ट्रके द्वारा कहनेसे उनका यह अभिमाय रहा हो कि द्वितीयोपराम सम्यग्दिष्ट जीव कदाचित् मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होकर पुनः अनन्तासुबन्धीका बन्ध करने लगता है, और जिन कर्मप्रदेशोंका उसने अन्य

१ ( यत्र ) स्थितिसत्त्वमाविष्ठमात्रमविशन्यते तद्वा<sup>चि</sup>ङन्यावालिसञ्चम् । ल. क्ष. ११३.

१ छ. सः २९५. सःवलनवादरलोभस्य प्रथमस्यिता उच्छिष्ठाविष्ठमात्रेऽवाशिष्टे उपशमनाविष्ठिचरमसम्ये लोभत्रयद्रच्यं सर्वभाग्यमित भवति । तत्र स्थमकृष्टिगतद्रच्य समयोनद्रयाविष्ठमात्रसमयप्रवद्धनवकवः धद्रत्य उच्छिष्ठाविष्ठमात्रनिकेषद्रच्यं च नोपशमयति । एतर्द्रच्यत्रय मुक्त वा लोभत्रयस्य सर्वमपि सस्वद्रच्यमुपशमित्मित्यर्थः । सं. दी.

**६ विकापजिकास्मिर्क**िथसारस्य चारिनोपश्चमनविधिस्वलोकर्नायः । ल. क्ष. २०५०३५१.

खुवण-विहिं वत्तइस्सामो । खवणं णाम किं ? अद्रुण्हं कम्माणं मूलुत्तर-भेय-

प्रकृतिरूपसे संक्रमण किया था उनका फिरसे अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी सत्ता नहीं रहती है, फिर भी उसका पुनः सद्भाव होना संभव है। अतः द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न कह कर उपशम शब्दका प्रयोग किया हो।

अथवा, द्वितीयोपराम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति कोई आचार्य तो अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासे मानते हैं, और दूसरे आचार्य अनन्तानुबन्धीके उपशमसे मानते हैं। इस प्रकार दे। मत हैं। अनन्तानुबन्धीके उपशमका उक्त प्रकारसे लक्षण बांधते समय संभव है कि धवला-कारकी दिए उक्त दोनों मतों पर रही हो।

उपरामन और क्षपण विधिमें सर्वत्र एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समय-प्रवडका उहेल आया है। और वहीं पर यह भी बतलाया है कि इनका प्राचीन सत्तामें स्थित कमें के साथ उपरामन या क्षपण न होकर अनन्तर उतने ही कालमें एक एक निषेकके क्रमसे उपराम या क्षय होता है। इसका यह अभिप्राय है कि जिन कर्मप्रकृतियोंकी बन्ध, उदय और सत्त्व-व्युच्छित्ति एकसाथ होती है, उनके बन्ध और उदय-व्युच्छित्तिके कालमें एक समय कम दो आवर्लामात्र नवक-समयप्रबद्ध रह जाते हैं, जिनकी सत्त्व-व्युच्छित अनन्तर होती है। वह इस प्रकार है कि विवाक्षित (पुरुषवेद आदि) प्रकृतिके उपरामन या क्षरण होनेके दो आवली काल अविशिष्ट रह जाने पर द्विचरमावलीके प्रथम समयमें बंधे हुए द्वव्यका, बन्धावलीको व्यतीत करके चरमावलीके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमें एक एक फालिका उपनाम था क्षय होता हुआ चरमावलीके अन्त समयमें संपूर्णरीतिसे उपशम या क्षय होता है। तथा हिचर-मावलीके द्वितीय समयमें जो द्रव्य बंधता है, उसका चरमावलीके द्वितीय समयसे लेकर अन्त समयतक उपराम या क्षय होता हुआ अन्तिम फालिको छोड्कर सबका उपराम या क्षय होता है । इसीप्रकार द्विचरमावलीके तृतीयादि समयमें बंधे हुए द्रव्यका बन्धावलीको व्यतीत <mark>करके</mark> चरमावलीके वृतीयादि समयसे लेकर एक एक फालिका उपराम या क्षय होता हुआ क्रमसे दो आदि फालिक्रप द्रव्यको छोड्कर रोप सबका उपराम या क्षय होता है। तथा चरमावलीके प्रथमादि समयोंमें बंधे हुए द्रव्यका उपराम या क्षय नहीं होता है, क्योंकि, बंधे हुए द्रव्यका एक आवली तक उपराम नहीं होता, ऐसा नियम है। इसप्रकार चरमावलीका संपूर्ण द्रुख्य और द्विचरमावलीका एक समयकम अवलीमात्र द्रव्य उपशम या क्षय रहित रहता है, जिसका प्राचीन सत्तामं स्थित कर्मके उपराम या अय हो जानेके पश्चात् ही उपराम या क्षय होता है।

अब क्षपणाविधिको कहते हैं---

शंका - अय किसे कहते हैं!

समाधान — जिनके मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतिके भेदसे प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध अनेक प्रकारके हो जाते हैं, ऐसे आठ कर्मीका जीवसे जो अस्यन्त भिष्ण-पयहि-द्विदि-अणुभाग-पदेसाणं जीवादां जो णिस्मेश-विणासो तं खवणं णामं। अणंताणुवंधि-क्रोध-माण-माया लोभ-मिळत-सम्मामिन्छत-सम्प्रति एदाओ सत्त-पयहीओ अयंजदसम्माइद्वी संजदासंजदो वा पमतमंजदो वा अप्पमत्तमंजदो वा खवेदिं। किमक्रमेण किं क्रमेण खवेदि १ ण, पुन्त्रमणंताणुवंधि-चउकं तिण्णि वि करणाणि काऊण अणियद्वि-करण-चित्रम-ममए अक्रमेण खवेदि। पच्छा पुणो वि तिण्णि करणाणि काऊण अधापवत्त-अपुन्त्रकरणाणि दो वि वोलाविय अणियद्विकरणदाए संखें अभागे गृत्ण मिळतं खवेदि। तदो अंतोग्रहुत्तं गृत्ण सम्मामिळतं खवेदि। तदो अंतोग्रहुत्तं गृत्ण सम्मामिळतं खवेदि। तदो अंतोग्रहुत्तं गृत्ण सम्मामिळतं खवेदि। तदो अधापवत्तकरणं क्रमेण काऊणंतोग्रहुत्तंण अपुन्तकरणां होदि। सो ण एकं पि कम्मं क्खवेदि, किंतु समयं पि असंखेजा-गुण-सस्वण पदेस-णिज्जरं करेदि। अंतोग्रहुत्तंण एकेकं द्विदि-कंडयं घादेतो अप्पणो कालव्भंतरे संखेज्ज-सहस्माणि द्विदि-कंडयाणि घादेदि। तत्तियाणि चेव द्विदि-वंधोसरणाणि वि

विनाश हो जाता है उसे क्षपण (क्षय) कहते हैं। अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया और लेभ, तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकप्रकृति, इन सात प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्दिष्ट, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत जीव नाश करता है।

शंका -- इन सात प्रकृतियांका क्या युगपन् नाश करता है या क्रमसे?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तीन करण करके अनिवृत्तिकरणके चरम समयमें पहले अमन्तानुबन्धी चारका एक साथ क्षय करता है। तत्पश्चात् फिरमे तीन करण करके, उनमें से अधःकरण और अपूर्वकरण इन दोनों को उल्लंघन करके अनिवृत्तिकरणके संख्यातभाग व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्वका क्षय करता है। इसके अनन्तर अन्तर्मुहर्त व्यतीतकर सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करता है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहर्त व्यतीनकर सम्यक्षप्रकृतिका क्षय करता है।

इसतरह शायिक सम्यग्हाप्रजीव सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त होकर जिस समय श्रपणविधिका प्रारम्भ करता है, उससमय अधःप्रवृत्तकरणको करके कमसे अन्तर्मुहूर्तमं अपूर्वकरण गुणस्थानवाला होता है। वह एक भी कर्मका क्षय नहीं करता है, किंतु प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणितक्त्रपसे कर्म-प्रदेशोंकी निर्जरा करता है। एक एक अन्तर्मुहूर्तमें एक एक स्थितिकाण्डकका घात करता हुआ अपने कालके भीतर संख्यात-हजार स्थितिकाण्ड-कींका घात करता है। और उतने ही स्थितिबन्धायसरण करता है। तथा उनसे संख्यात-हजार-

१ क्षय आ यन्तिको निः तिः । यथा तस्मिनेवास्मिम शिनिभाजनान्तरमकान्ते पद्गस्या यन्तामात्र । सः सि २. १. तः सः वा २. १. २. तः श्लोः वा २ . . .

२ पटमकसायचंडव इत्तो मिध्वत्तर्माससम्मत्त । अत्रिरयसम्म देसे पर्मात अपमत्ति खांअति।क. प्र ६ ७८

३ अयदचउक त् अण अणियट्रिकरणचिम्मिन्ति । नगत सजीगित्ता पणी वि अणियद्रिकरणबहुभाग ॥ बोलिय कमसो मिन्छ मिस्स सम्म खर्विद कमे । गी. क ३६५, ३६६,

करेदि । तहिनो संखेजज-सहस्स-गुणे अणुमाग-कंडय-घादे करेदि 'एकाणुभाग कंडयउक्तीरण-कालादो एकं द्विदि-कंडय-उक्तीरण-कालो संखेजज-गुणो 'ति सुत्तादो । एवं
काऊण अणियाट्ट-गुणहाणं पविभिय तन्थ वि अणियाट्ट-अद्राए संखेजजे भागे अपुच्चकरण-विहाणेण गमिय अणियाट्ट-अद्राए संखेजजिद-भागे सेसे थीणिगिद्धि-तियं णिरयगइतिरिक्खगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तेइंदिय- चडरिंदियजादि — णिरयगइ — तिरिक्खगइपाओग्गाणु —
पृद्धिय-आदावुजजेव-थावर-सुहुम-साहारणा ति एदाओ मोलस पयडीओ खबेदि ।
नदो अंतोमुहुनं गंतृण पचकखाणापचकखाणावरण-कोध-माण-माया-लोभे अक्रमेण
स्विदि । एसो संत-कम्म-पाहुड-उवएसो । कमाय-पाहुड-उवएसो पुण अहु कसाएसु
स्विणिसु पच्छा अंतोमुहुनं गंतृण मोलम-कम्माणि खविज्जेति ति । एदे दो वि उवएसा
सचिमिदि के वि भण्णंति, तण्ण घडदे, विकद्धत्तादो सुत्तादो । दो वि पमाणाई ति
वयणमिव ण घडदे, 'पमाणेण पमाणाविरोहिणा होद्व्वं 'इदि णायादो । णाणा-जीवाणं

गुण अनुभागकाण्डकींका घात करता है, क्योंकि, एक अनुभागकाण्डकके उत्करिण-कालसे एक स्थितिकाण्डकका उत्करिण-काल संख्यातगुणा है, ऐसा स्त्र-चचन है। इसप्रकार अपूर्वकरण गुणस्थानसंबन्धी कियाको करके और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट होकर, वहां पर भी अनिवृत्तिकरण कालके संख्यात भागेंको अपूर्वकरणके समान स्थितिकाण्डक-घात आदि विधिसे विताकर अनिवृत्तिकरणके कालमें संख्यातभाग रोप रहने पर स्त्यानगृद्धि, निद्रा-निद्दा, प्रचला-प्रचला, नरकगित, तिर्थचगित, पकेन्द्रियजाित, द्रीत्द्रियजाित, विद्रियजाित, पकेन्द्रियजाित, करकगित्रायोग्यानुपूर्वी, काताप, उद्योत, स्थावर, मृक्ष्म और साधारण इन सोलह पक्तियोंका क्षय करता है। किर अन्तर्मुहर्न व्यतिकर प्रत्याच्यानावरण और अप्रत्या-र्यानावरणसम्बन्धी कोघ, मान, माया और लेभ इन आठ प्रकृतियोंका एकसाथ क्षय करता है। यह सन्कर्मप्राभृतका उपदेश है। किनु कपायप्राभृतका उपदेश तो इसप्रकार है कि पहले आठ कपायोंके क्षय होजान पर पीछेन एक अन्तर्मुहर्नी पूर्वोक्त सोलह कर्म प्रकृतियां क्षयको प्राप्त होती है। ये दोनों ही उपदेश सत्य है, ऐसा कितने ही आचार्योक्ता कहना है। किनु उनका ऐसा कहना स्त्रमें विरुद्ध पड़ता है। तथा दोनों कथन प्रमाण है, यह चचन भी घटित नहीं होता है, क्योंकि, 'एक प्रमाणको दूसरे प्रमाणका विरोधी नहीं होना चाहिये' ऐसा न्याय है।

२ तदा अनुकसायिद्धिद्खं उयपुथनेण सर्कामि जित्ति । जयवा अन्यु १००४ तदो द्विदिखः उयपुथनेण अपिक्छिसे द्विदिखः उत्तरिणे पुदेसि सोलसण्ट कम्माण द्विदिसत्तकम्मावित्यियस्तर सेस । जयथा अन्यु १००९ ४४ खबर्गा

णाणाविह-सत्ति-संभवाविशोहादो । केमिं चि जीवाणं णहेसु अद्दसु कसाएसु पच्छा सोलस-कम्म-कलवण-सत्ती समुप्पज्जिदि ति तेण पच्छा सोलम-कम्म-कलयो होदि , 'कारण-कम्माणुसारी कज्ज-कमो 'ति णायादो । केसिं चि जीवाणं पुन्वं सोलस-कम्म-कलवण-सत्ती समुप्पज्जिदि, पच्छा अद्द-कसाय-क व्ववण-सत्ती उपपज्जिदि ति णहेसु सोलस-कम्मेसु पच्छा अंतोमुहुत्ते अदिकंते अद्द कवाया णह्मंति । तदो ण दोण्हं उवएसाणं विरोहो कि के वि आह्रिया भणंति, तण्ण घडदे । किं कारणं १ जेण अणियद्विणो णाम जे के वि एग-समए बद्दमाणा ते सन्त्रे वि अदीदाणागद-बद्दमाण-कालेसु समाण-परिणामा, तदो चेय ते समाण-गुणमेदि-णिज्ञरा वि । अह भिण्ण-परिणामा वृच्चंति तो क व्विह ण ते अणियद्विणो, भिण्ण-परिणामत्तादो अपूच्यकरणा इव । ण च कम्म-क्वंधाणं

शंका— नाना जीवोंके नाना-प्रकारकी शक्तियां संभव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता है। इसिलिये किनने ही जीवोंके आठ कपायोंके नए हो जानेपर तदनन्तर सोलह कमींके अय करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। अतः उनके आठ कपायोंके अय हो जानेके पश्चात्, सोलह कमींका अय होता है। क्योंकि, 'जिस कमसे कारण मिलते हैं उसी कमसे कार होता है' ऐसा न्याय है। तथा कितने ही जीवोंके पहले सोलह कमींके अयकी शक्ति उत्पन्न होती है, और तदनन्तर आठ कपायोंके अयकी शक्ति उत्पन्न होती है। इसिलिये पहले सोलह कमी-प्रकृतियां नए होती हैं, और इसके पीले एक अन्तर्मुहर्तके व्यतीत होने पर आठ कपायें नए होती हैं। इसिलिये पूर्वोक्त दोनों उपदेशोंमें कोई विरोध नहीं आता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं?

समाधान — परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जितने भी जीव हैं, वे सब अनीत, वर्तमान और भविष्य काल सम्बन्धी किसी एक समयमें विद्यमान होते हुए भी समान-परिणामवाले ही होते हैं, और इसीलिये उन जीवेंकी गुणश्रेणी-निर्जरा भी समान-क्रप्से ही पर्श जाती है। और यदि एक-समयस्थित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालेंको विसदश परिणामवाला कहा जाता है, तो जिस-प्रकार एक समयस्थित अपूर्वकरण गुणस्थानवालेंको परिणाम विसदश होते हैं, अतएव उन्हें अनिवृत्ति यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकर्ता है, उसीप्रकार इन परिणामोंको भी अनिवृत्तिकरण यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी। और असंख्यातगुणी-श्रेणीके द्वारा कर्मस्कन्धोंके भ्रपणके कारण-

पुन्नं खिनतु अहा य । पत्का सांलादीणं खत्रण इदि केहि णिहिट्ट । गो क, ३९१ प्रत्याख्यानाप्तन्यानाष्टकमन्तयेद्र गुणे नवमे । तस्मिन्नर्थक्षपितं क्षपयेदित बोडरा प्रस्ताः ॥ xxx अर्थदम्धेन्धनां विहर्दहेन्प्राप्येन्धनान्तरम् । क्षपकांऽपि तथात्रान्तः क्षपयेत्प्रकृतीः पराः ॥ कषायाष्टकशेष च क्षपयि वाज्नतेय र कमान्। क्षीवस्वविदहान्यादिषद्भृष्क्षवेदकान् ॥ एक स्पादेशः । अन्ये पुनराहुः, बोडश कर्माण्येत्र पूर्वं क्षपयितुमारभते, केवलमपान्तरालेऽष्टो कषायान् क्षपयित, पश्चान् बोडश कर्माणीति कर्मप्रन्यतुत्ते। लो. प्रस्ता प्रसान् १८८,

असंग्वेजज-गुणसेढीए ग्ववण-हेदु-परिणामे उज्झिऊणणे परिणामा हिदि-अणुमाग-ग्वंडय-घादस्स कारणभूदा अतिय, तेसिं णिरूवय-धुत्ताभावादो । 'कज्ज-गाणत्तादो कारण-णाणत्तमणुमाणिज्जिदि 'इदि एदमिन ण घडदे, एयादो मोग्गरादो बहु-कोडि-कवालोवलंभा । तत्थ वि होदु णाम मोग्गरो एओ, ण तस्स सत्तीणमेयत्तं, तदो एय-कख्प्यहप्यति-प्यसंगादो इदि चे तो कग्विह एत्थ वि भवदु णाम हिदिकंडयघाद-अणुभाग-कंडयघाद-हिदिबंधोसरण-गुणसंकम-गुणसेढी-हिदि-अणुभागवंध-परिणामाणं णाणत्तं तो वि एग-समय-संठिय-णाणा-जीवागं सरिसा चेत्र, अण्णहा अणियहि-विसेसणाणु-वित्तीदो । जइ एवं, तो सव्वेसिमणियद्दीणमेय-समयम्हि वद्दमाणाणं हिदि-अणुभाग-घादाणं सरिसत्तं पावेदि त्ति चे ण एस दोसो, इद्दनादो । पढम-हिदि-अणुभाग-ग्वंडयाणं

भृत परिणामोंको छोड़कर अन्य कोई भी परिणाम स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातके कारणभृत नहीं हैं, क्योंकि, उन परिणामेंका निरूपण करनेवाला सूत्र (आगम) नहीं पाया जाता है।

शंका — अनेक प्रकारके कार्य होनेसे उनके साधनभृत अनेक प्रकारके कारणोंका अनुमान किया जाता है? अर्थात् नवें गुजस्यानमें प्रतिसमय असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा, स्थिति-काण्डकघात आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, इसिलिये उनके साधनभृत परिणाम भी अनेक प्रकारके होने खाहिये।

समाधान — यह कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि, एक मुद्ररसे अनेक प्रकारके कवाल रूप कार्यकी उपलब्धि होती है।

र्यका—चहां पर मुद्रर एक भले ही रहा आवे, परंतु उसकी शक्तियों में एकपना नहीं बन सकता है। यदि मुद्ररकी शक्तियों में भी एकपना मान लिया जावे तो उससे एक कपालक्षप कार्यकी ही उत्पत्ति होगी?

समाधान — यदि ऐसा है तो यहां पर भी स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, स्थितिबन्धापसरण, गुणसंक्रमण, गुणश्रेणीतिर्जरा, गुभगकृतिर्योके स्थितिबन्ध और अनुभाग-बन्धके कारणभूत परिणामोंमें नानापना रहा आवे, तो भी एक समयमें स्थित नाना जीवेंकि परिणाम सहदा ही होते हैं, अन्यथा उन परिणामोंके 'अनिवृत्ति ' यह विशेषण नहीं बन सकता है।

र्गुका — यदि ऐसा है, तो एक समयमें स्थित संपूर्ण भनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालींके स्थितिकाण्डकघात और भनुभागकाण्डकघातकी समानता प्राप्त हो जायगी ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह बात तो हमें इए ही है।

भंका — प्रथम-स्थितिकाण्डक और प्रथम-अनुभागकाण्डकोंकी समानताका नियम तो नहीं पाया जाता है, इसिंहिये उक्त कथन घटित नहीं होता है ? सरियत्त-णियमो णित्थ, तदो णेदं घडि नि चे म दोमो ण दोमो, हद-सेस-हिदिअणुभागाणं एय-प्रमाण णियम-इंमणादो । ण च थोव-हिदि-अणुभाग-विरोहि-पिरणामो
तदो अन्महिय हिदि-अणुभागाणमिवरोहित्तमाल्लियइ अण्णत्य तह अदंमणादो ।
ण च अणियहिम्हि पदेम-बधो एय-ममयि वहमाण-मन्ब-जीवाणं मिरिमो तस्स
जोग-कारणत्तादो । ण च नेतिं मन्दोतिं जीगस्य मिरमत्तणे णियमो अत्थि लोगपूरणिम्ह हिय-केवलीणं व तहा पहिवायय-मुनाभावादो । तदो मिरिम-पिरमाणत्तादो
सच्चेसिमणियद्दीणं ममाण-ममय मंद्रियाणं हिदि-अणुभागघाटत्त वंधोमरण-गुणमेदि-

ममाधान — यह भी कोई देख नहीं है, क्योंकि, प्रथमिश्यितिके अविशिष्ट रहे हुए खण्डका और उसके अनुभागलण्डका अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले प्रथम समयमें ही घात कर देते हैं, अत्रण्य उनके द्वितीयादि समयोंमें स्थितिकाण्डकोंका और अनुभागकाण्डकोंका एक प्रमाण नियम देखा जाता है। दुसरे, अल्प-स्थिति और अल्प अनुभागस्य विरोधी परिणाम उससे अधिक स्थिति और अधिक अनुभागोंके अविरोधीपनेका प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, प्रथमिश्यितिके अतिरिक्त द्वितीयादि स्थितियोंमें वैसा विरोध देखतेमें नहीं आता है। परंतु इस कथनसे अनिवृत्तिकरणके एक समयमें स्थित सपूर्ण जीवोंके प्रदेशबन्य सहश होता है ऐसा नहीं समझ लेना चाहिथे, स्थोंकि, प्रदेशबन्य येशके निमित्तसे होता है। परंतु अनिवृत्तिकरणके एक समयवर्ती संपूर्ण जीवोंके येशकी सहशताका कोई नियम नहीं पाया जाता है। जिसप्रकार लोकपुरण समुद्धातमें स्थित केवलियोंके योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम है, उस्प्रकार अनिवृत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम है, उस्प्रकार अनिवृत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रतिपादक परमागमका अभाव है। इसलिये समान (एक) समयमें स्थित सपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीवोंके सहश परिणाम हैनिके कारण स्थितिकाण्डकपात, अनुभागकाण्डकपात, बन्धापसरण, गुणश्रेणीनिजेरा और

<sup>•</sup> तिरालगायराण सानाममान्यान्तरमाण समानमान व माणाग साम्मवागणामनादा पदमि विस्पद्य वि तसि सारमभानि णावसम्य । १८। १। अरणगास्यावय वसभावद्य । अया व्याप्त पदमि विविद्य । भाग सामान समाणगावित् । पालस्य संद्यमाग अवं तु वस्तु सुराभागाय्य । भादाविद्यान्य स्था सामान समान्य समाणगावित् । पालस्य संद्यमाग अवं तु वस्तु सर्यभागिय । भादाविद्यानिद्यान स्था साम्म सिमा हु। र त ४१२, ४१२

र ' अपसपर्गन्छ । ' यम ८, ८, ८ ९

<sup>्</sup>र छ क्षर २२६ छाग पुण्ण एका वस्मणा जानस्य नि ममजागा नि णाय वा । छागपुरणयमधादे वहमाणस्मेदस्य क्वांठिणा अगमनास्यजाववस्य नागाविमागविष्ठाञ्डा बिन्हाणाहि विणा सिसा चय होहण परिणमति तेण स्व ब जावपदमा अण्णाण्ण नारंग विणयमस्यण परिणडा सना एया बस्मणा जाडा नदी समजोगी नि एसी तदब बाए पाय वी । जोगसत्ताए स उत्तावदस्य सिमाभाव मोन्एण विस्तिमाभाणबळमादी नि एन हाह । जयध अ. पू १२२९

णिउजरा-संक्रमाणं सरिसत्तणं मिद्धं । समाण-समय-संठिय-सन्त्राणियद्दीणं द्विदि-अणुभागन्वंडएसु मिरतं णिवद्तेमु घादिदाविस-द्विदि-अणुभागेमु सिरमत्तणेण चिद्धमाणेमु
अप्पणो पसत्थापसत्थत्तणं पयडीसु अ छद्दमाणेसु कथं पयिड विणासस्स विवजासो ?
तम्हा दोण्हं वयणाणं मज्झे एक्तमेव सुत्तं होदि, जदो 'जिणा ण अण्णहा-बाहणो ' तदो
तन्वयणाणं विष्पिडिसेहो इदि चे सच्चमेयं, किंतु ण तन्वयणाणि एयाइं आह्रस्तुआइरिय-वयणाई, तदो एयाणं विरोहस्सित्थ संभवो इदि । आह्रिय किहियाणं संतकम्मकपायपाद्गुडाणं कथं सुत्तत्तणमिदि चे ण, तित्थयर-किहियत्थाणं गणहरदेव-कय-गंथग्यणाणं वारहंगाणं आहरिय-परंपराए णिरंतरमागयाणं जुग-सहावेण चुद्धीसु ओहट्टतीसु
भाषणाभावेण पुणो ओहाट्टिय आगयाणं पुणो सुद्धु-बुद्धीणं खयं दृष्टुण तिन्थ-वोच्छेदभएण वज्र-भीस्हि गहिदत्थेहि आहरिएहि पोत्थएमु चडावियाणं असुत्तत्तण-विरोहादो ।

संक्रमणमें भी समानता सिद्ध हो जाती है।

ग्रंका — इसतरह समान समयमें स्थित संपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानयालों के स्थितिसंड और अनुभागंकडों के समानताको प्राप्त होने पर, घात करने के पश्चात् होय रहे हुए स्थिति और अनुभागों के समानक पसे विद्यमान रहने पर और प्रकृतियों के अपना अपना प्रशस्त और अप्रशस्तपना के छोड़ देने पर अर्थात् सभी कार्यों के समानक पसे रहने पर व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियों के विनाहामें विपयीस कैसे हो सकता है ? अर्थात् किन्हीं जीवों के पहले आठ कपायके नए हो जाने पर सोलह प्रकृतियों का नाहा होता है, और किन्हीं जीवों के पहले सोलह प्रकृतियों के नए हो जाने पर पश्चात् आठ कपायों का नाहा होता है, यह बात कैसे संभव है। सकती है ? इसलिये दोनों प्रकारके वचनों में से कोई एक वचन ही स्वकृत हो सकता है, क्यों कि, जिन अन्यथावादी नहीं होते। अतः उनके वचनों में विरोध नहीं होना चाहिये।

समाधान—यह कहना सत्य है कि उनके वचनोंमें विरोध नहीं होना चाहिये, परंतु य जिनेन्द्रदेवके वचन न होकर उनके पश्चात् आचार्योंके वचन हैं, इसलिये उन वचनोंमें विरोध होना संभव है।

र्शका — तो फिर आचार्योंके द्वारा कहे गये सत्कर्मश्राभृत और कथायप्राभृतको सूत्र-पना कसे प्राप्त हो सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिनका अर्थक्षके तीर्थंकरोंने प्रतिपादन किया है, और गणधरदेवने जिनकी अन्थ-रचना की ऐसे बारह अंग आचार्य-परंपरासे निरम्तर खले आ रहे हैं। परंतु कालके प्रभावसे उत्तरोत्तर बुद्धिके भ्राण होने पर और उन अंगोंको धारण करनेवाले योग्य पात्रके अभावमें ने उत्तरोत्तर श्रीण होते हुए आ रहे हैं। इसलिये जिन आचार्योंने आगे श्रेष्ठ बुद्धिवाले पुरुषोंका अभाव देखा, जो अत्यन्त पापभीरु थे और जिन्होंने गुरुपरंपरासे श्रुतार्थ ग्रहण किया था उन आचार्योंने तीर्थावच्छेरके भयसे उस समय अविशिष्ट रहे हुए अंग संबन्धी अर्थको पोथियोंमें लिपिबद किया, अत्यव उनमें अस्त्रपना नहीं आ सकता है।

जिद एवं, तो एयाणं पि वयणाणं तदवयवत्तादो सुत्ततणं पाविद ति चे भवद दोण्हं मज्झे एकस्स सुत्ततणं, ण दोण्हं पि परोप्पर-विरोहादो । उस्मुतं लिहंता आइरिया कथं वज-भीरुणो १ इदि चे ण एस दोसो, दोण्हं मज्झे एकस्सेव संगहे कीरमाणे वज्ज-भीरुतं णिवहृति' १ दोण्हं पि संगहं करेंताणमाहरियाणं वज्ज-भीरुत्ताविणासादो । दोण्हं वयणाणं मज्झे कं वयणं सबिमिदि चे सुदक्तेवली केवली वा लाणदि, ण अण्णो, तहा णिण्णया-भावादो । वहुमाण-कालाहरिएहि वज्ज-भीरूहि दोण्हं पि संगहो कायव्यो, अण्णहा वज्ज-भीरुत्त-विणासादो ति ।

तदो अंतोम्रहुतं गंत्ग चडमंजलग-णवणोकसायाणमंतरं करेदि । सोदयाण-मंतोम्रहुत्त-मेत्तिं पढम-द्विदिं अणुदयाणं समऊणावलिय-मेतिं पढम-द्विदिं करेदि । तदो

शंका — यदि ऐसा है, तो इन दोनों ही यचनोंको छ।दशांगका अवयव होनेसे सूत्रपना माप्त हो जायगा ?

समाधान — दोनोंमेंसे किसी एक वचनको सूत्रपना भले ही प्राप्त होओ, किंतु दोनोंको सूत्रपना नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि, उन दोनों वचनोंमें परस्पर विरोध पाया जाना है।

शंका - उत्स्व विक्रनेवाले आचार्य पापभीर कैसे माने जा सकते हैं?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, दोनों प्रकारके वचनोंमेंसे किसी एक ही बचनके संग्रह करने पर पापश्रीकता निकल जाती है, अर्थात् उच्छूबलता आ जाती है। अत- एव दोनों प्रकारके वचनोंका संग्रह करनेवाले आचार्योंके पापश्रीकता नष्ट नहीं होती है, अर्थात् बनी रहती है।

शंका - दोनों प्रकार के बचनों मेंसे किस बचनको सत्य माना जाय ?

समाधान — इस बातको नो केवली या श्रुतकेवली ही जान सकते हैं, दूमरा कोई नहीं जान सकता। अतः इससमय उसका निर्णय नहीं हो सकता है इसलिये पापभीरु वर्तमान-कालके आचार्योंको दोनोंका ही संप्रह करना चाहिये, अन्यथा पापभीरुताका विनाश हो जायगा।

तत्पश्चात् आठ कषाय या सोलह प्रकृतियोंके नाश होनेपर एक अन्तर्मुहृती जाकर बार संज्वलन और नौ नो-कषायोंका अन्तरकरण करता है। अन्तरकरण करनेके पहले चार संज्वलन और नौ नो-कषायसंबन्धी तीन वेदोंमेंसे जिन दो प्रकृतियोंका उदय रहता है उनकी प्रध्नमस्थिति अन्तर्मुहृतीमात्र स्थापित करता है, और अनुद्यक्षण ग्यारह प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति एक समयकम आवलीमात्र स्थापित करता है। तत्पश्चात् अन्तरकरण करके एक अन्तर्मुहृती

१ स. प्रती ' णिक्ववित्ति ', अ. क. प्रत्यी. ' पिजव्यवित्ति ' इति पाठः !

२ संजलणाण एक नेदाणेकं उदेदि नदाण्ड् । ममीणं पडमाद्विदि उनेदि अंतासहुत्तआनिलयं । ल क्षा. ४२४.

अंतरकरणं काऊण पुणां अंतोम्रहुत्तं गदे णवंसय-वेदं खवेदि । तदो अंतोम्रहुत्तं गंत्णित्य-वेदं खवेदि । तदो अंतोम्रहुत्तं गंत्ण छण्णोकसाए पुरिसवेद-चिराण-संत-कम्मेण सह मवेद-दुचिरम-समए जुगवं खवेदि । तदो 'दो-आविठिय-मेत्त-काठं गंत्ण पुरिसवेदं खवेदि । तदो अंतोम्रहुत्तमुविरं गंत्ण कोध-संजठणं खवेदि । तदो अंतोम्रहुत्तमुविरं गंत्ण माण-संजठणं खवेदि । तदो अंतोम्रहुत्तं गंत्ण माया-संजठणं खवेदि । तदो से काठे खीण-कसाओ होद्ण अंतोम्रहुत्तं गमिय अप्पणो अद्वाए दु-चिरम-समए णिहा-पयठाओ दो वि अक्समेण खवेदि । तदो से काठे पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-पंचअंतराइयमिदि चोहसपयडीओ अप्पणो चिरम-समए खवेदि । एदेसु सिट्ट-कम्मेसु खीणेसु सजोगिजिणो होदि । सजोगिकेवठी ण किंचि कम्मं खवेदि । तदो कमेण विहरिय जोग-णिरोहं-काऊण अजोगिकेवठी होदि । सो वि अप्पणो दु-चिरम-समए अणुद्यवेदणीय-देवगदि-पंचसरीर-पंच-सरीरसंघाद-पंचसरीरबंधण-छम्संटाण-तिण्णिअंगोवंग-छम्संघडण-पंचवण्ण-दोगंध पंचरस -

जाने पर नपुंसकवेदका क्षय करता है। तदनन्तर एक अन्तर्मुहर्त जाकर स्विवेदका क्षय करता है। फिर एक अन्तर्मुहर्त जाकर सवेद-भागके द्विचरम समयमें पुरुषवेदके पुरातन सत्तारूप कर्मीके साथ छह नो-कपायका एकसाथ क्षय करता है। तदनन्तर एक समय कम दो आवली-मात्र कालके व्यतीत होने पर प्रुपवेदका क्षय करता है। तत्प्रकाल एक अन्तर्मुहुर्त ऊपर जाकर क्रोध संज्वलनका अय करता है। इसके पीछे एक अन्तर्महर्त ऊपर जाकर मान-संज्व-लनका क्षय करता है। इसके पीछे एक अन्तर्मृहर्त ऊपर जाकर माया-संज्वलनका क्षय करता है। पुनः एक अन्तर्मृष्ट्रते ऊपर जाकर सृक्ष्मसांपराय गुणस्थानको प्राप्त होता है। वह सृक्ष्म-मांपराय गुणस्थानवाला जीव भी अपने गुणस्थानके अन्तिम समयमें लोभ-संज्वलनका भय करता है। तदनन्तर उसी कालमें श्रीणकषाय गुणस्थानको प्राप्त करके और अन्तर्मष्टर्त विताकर अपने कालके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंका एकसाथ अय करता है। इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय इन चौश्ह प्रकृतियोंका अय करता है। इसतरह इन साठ कर्म-प्रकृतियोंके अय हो जाने पर यह जीव सयोगकेवली जिन होता है। सयोगी जिन किसी भी कर्मका क्षय नहीं करते हैं। इसके पीछे विहार करके और क्रमसे योगनिरोध करके वे अयोगि केवली होते हैं। वे भी अपने कालके द्विसरम समयमें वेदनीयकी दोनों प्रकृतियोंमेंसे अनुदयक्ष कोई एक देवगति, पांच रारीर, पांच रारीरोंके संघात, पांच रारीरोंके बन्धन, छह संस्थान, तीन आंगीपांग, छह

 <sup>&#</sup>x27;सन्जण ' इ यथिकेन पाठन भाव्यम्। सन्जग दोष्णि अविक्तिभागसम्यप्तवद्धणवन्धी। ल. अ ४६१.

२ अणियहिगुणहाणे मायाराहेद च हाणामिक्बंति । हाणा मगपमाणा केई एवं पस्वीत ॥गां. क ३९२.

अहुफास-देवगिद्पाओग्गाणुषुव्ति - अगुरुगलहुग-उवघाद-पग्घाद - उम्मास - दांविहायगर्दा - अप्पञ्जत-पत्तेय-थिर-अथिर-सुभ-असुभ-दुभग-सुस्तर-दुस्तर-अणादेज्ञ-अजसिगिषा णिमिण-णिचागोदाणि ति एदाओ बाहत्तरि पयडीओ खवेदि । तदो से काले मोदय-वेदणीय-मणुमाउ - मणुसगइ - पंचिदियजादि - मणुसगइपाओग्गाणुषुव्ती-तम-बादर - पज्ञत्त सुभय-आदेज-जसिगत्ति-तिन्धयर-उच्चागोदाणि । ति एदाओ तेग्ह पयडीओ खवेदि, अहवा मणुमगइपाओग्गाणुषुव्तीए सह अजोगि दुचरिम-ममए तहत्तरि पयडीओ बारह चरिम समए । उप्पायाणुक्केदादो तदो उविहम-समए णीरयो णिम्मले सिद्धा होदि । तत्थ जे कम्म-क्खवणम्हि वावदा ते जीवा खवगा उच्चेति । जे पुण तेर्म चेव

संहनन, पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, आठ स्पर्श, देवगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात परधात, उच्छुास, प्रशस्त-विहायोगित, अप्रशस्त-विहायोगित, अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुम्म, अनुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयशस्कीित, निर्माण और नीच-गोत्र, इन बहत्तर प्रकृतियोंका क्षय करते हैं। इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें दोनों वेदनीयमेंसे उदयागत कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगित, पंचिन्द्रयज्ञानि मनुष्यगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्योप्त, सुभग आदेय, यशस्कीित, तीर्थिकर और उद्य गोत्र, इन तेरह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं। अथवा, मनुष्यगित-प्रायोग्यानुपूर्वीके साथ अयोगि-केवलीके द्विचरम समयमें तेहत्तर प्रकृतियोंका और चरम समयमें बारह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं। इस्तरह संसारकी उत्पत्तिके कारणोंका विच्छेद हो जानेसे इसके आगेके समयमें कर्मरजसे रहते विमल-दशाकी प्राप्त सिद्ध हो जाते हैं। इनमेंसे जो जीव कर्म-क्षपणमें व्यापार करते हैं उन्हें क्षपक कहते हैं, और जो जीव कर्मीके उपशामन करनेमें व्यापार करते हैं उन्हें

१ बाहत्तरि प्यश्रं शिं दुर्चारमगे तरम च चरिमिन्ह छ क्षः २४४. ×× शिंमप्तति वर्माण स्वम् प्यत्तामिव मृत्य क्षयमप्रमान्छति, चरमसमये मित्बुकसक्षेमणद्यवतीत मृत्य स्वम्यमण् वात् । चरमसमये चात्यत्वेदनीयमन्त्य-विक्पचित्वयज्ञाति सस्त्रमणद्ययशःकांतिप्यपित्रादर्तार्थकगर्मगात्रमणा त्रयादशप्रश्तीना सत्तात्यवच्छद । अन्य स्वाहुः—' मनुभ्यातृष् यी द्विचरममये त्यवच्छद अद्याभावा।, उद्यवतीना हि न्निवक्मकमभावा। स्वम्यण चरम समये द्विक दृश्यत एवेति युक्तन्तासां चरमसमये सत्तात्यवच्छदः। आतृष्वाणां च चतम्णामपि क्षेत्रविपाकत्याऽपात्त राज्यतावेवादय इति न भवस्थय तदुद्यसंभव इत्ययीग्यवस्थादि चरमममय एव मनुभ्यानुष् यी. सत्तात्यवच्छदः । तन्मते द्विचरममय तिसभने , चरमसमये च द्वादशाना सत्तात्यवच्छदः । क. प्रत्य अत्य प्रत्य प्रत्य व्यवान्तिमक्षणं । दश्चेता- प्रवृती- क्षप्यि वान्तिमे क्षणं। अयोगिकवर्ता मिद्धविनुक्रिगतक मथः॥ मतान्तरेऽत्रानुष्वा क्षिप युपान्तिमक्षणं । तत्रिसप्तिति तत्र दादशान्ये क्षणं क्षिपतः। । लो प्रत्यः १ २ १ २ ७६ः

२ बोन्छेदो दुविदो उपादाणुन्छेदा अण्णपादाणुन्छेदो चंदि । उपाद सन्त्र, अनन्छेदो विनाशः अभावः निरूपित इति यावत् । उपाद एव अनुन्छद उपादानुन्छेदः भाव एव अभाव इति यावतः । एसो दर्ज्वाद्रयणयय्यव हारो । अनुत्पादः असन्त्र, अनुन्छेदो विनाशः । अनुत्पाद एव अनुन्छेदः असतः असाव इति यावतः । सत असन्त्रविरोधातः । एसो पन्जविद्रयणय ववदारो । धवलः अ. ए ५७७

उत्रसामणम्हि वावदा ते उवसामगा।

गदि-मग्गणावयव-देवगदिम्हि गुण-मग्गणहं सुत्तमाह-

# देवा चदुसु हाणेसु अत्थि मिच्छाइही सासणसम्माइही सम्मा-मिच्छाइही असंजदसम्माइहि तिं।। २८॥

द्वाश्रतुर्पु स्थानेषु सन्ति । कानि तानीति चेन्मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिथ्यादृष्टिः असंयतसम्यग्दृष्टिश्चेति । प्रागुक्तार्थन्वाक्षेतेषां गुणस्थानानामिह् स्वस्पमृच्यते ।

#### उगरामक कहते हैं।

विशेषाथ — चांदहवं गुणस्थानमं अधिकसे अधिक पत्रासी प्रकृतियांकी सत्ता रहती है। उनमें वहत्तर प्रकृतियांका उपान्त्य समयमें और उदयागत बाग्ह तथा मनुष्यगत्यानुपूर्वी उस्प्रकार तेरह प्रकृतियांका अन्त समयमें क्षय होता है। सर्वार्थिसिद्धि, राजवार्तिक, गोमहसार अदि प्रन्थोंमें इसी एक मतका उद्धेस्त मिलता है। कितु उपर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उपान्त्य समयमें भी क्षय बनलाया गया है, जिसका उद्धेस्त कर्मप्रकृति आदि प्रन्थोंमें भी मिलता है। तथा उसकी पृष्टिक लिये इस्प्रकार समर्थन भी किया गया है कि अनुद्यप्राप्त प्रकृतियांका क्षित्वक्रसंक्रमणके हारा उद्यागत बारह प्रकृतियोंमें ही उपान्त्य समयमें संक्रमण हो जाता है। अत मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भी उपान्त्य समयमें ही सत्त्वनाश हो जाता है, स्यांकि, मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उदय केवल विग्रहगतिके गुणस्थानोंमें ही होता है, शेषमें नही। इस्प्रकार दूसरे आचार्योंके मनानुसार उपान्त्य समयमें मनुष्यगत्यानुपूर्वी-सहित तेहत्तर और अन्त समयमें बारह प्रकृतियोंका सत्त्व नाश होता है।

अब गतिमार्गणाके अवयवरूप देवगतिमें गुणस्थानोंके अन्वेषण करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टिः सासाद्नसम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिथ्यादृष्टिः और असंयतसम्यग्दृष्टिः, **इत बार** गणस्थानोंमें देव पाय जाते हैं ॥ २८ ॥

देव चार गुणस्थानोंमें पाये जाते हैं।

शंका - वे चार गुणस्थान कानसे हैं ?

समाधान — मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, इसप्रकार देवेंकि चार गुणस्थान होते हैं।

इन गुणस्थानोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसिलये यहां पर उनका स्वरूप पुनः नहां कहते हैं।

र देवगती नास्केबत् । स. सि. १ 🛫

अथ स्याद्यासु याभिना जीनाः मृग्यन्ते ताः मार्गणा इति प्राङ् मार्गणाशव्दस्य निरुक्तिरुक्ता, आपं चेयत्स गुणस्थानेषु नारकाः मन्ति, तिर्यञ्चः सन्ति, मनुष्याः सन्ति, देवाः सन्तीति गुणस्थानेषु अन्विष्यन्ते, अतम्बद्याग्यानमापिनिरुद्धमिति नेष दोषः, 'णिरय-गईए णेरईएसु मिन्छाइद्वी दव्वपमाणेण केन्नडियां ' इत्यादिभगनद्-भूतबिल-भद्धारकसुत्रकमलिनिर्गतगुणसंख्यादिप्रतिपादकस्त्राश्रयेण तिन्नरुक्तंत्रगत् । कथम-नयोर्भृतबिलपुष्पदन्तनाक्ययाने निरोध इति चेन्न निरोधः । कथमिदं तानत् ? निरुष्यते । न तान्नदिनद्धेन अमिद्ध वासिद्धस्यान्त्रपणं सम्भनित निरोधात् । नापि मिद्ध मिद्धस्यान्त्रपणं तत्र तस्यान्त्रपणे फलामानात् । ततः सामान्याकारेण मिद्धानां जीनानां गुणसन्त्व-द्रव्यसंख्यादिनिशेषर्पणामिद्धानां त्रिकोटिपरिणामात्मकानादिनन्धनवद्धज्ञानदर्शनलक्षणा-त्माम्तित्वान्यथानुपपत्तितः सामान्याकारेणावगतानां गत्यादीनां मार्गणानां च विशेष-तोऽननगतानामिन्छातः आधाराधेयभाने। भनतीति नोभयनक्षययोविरोधः ।

शंका — जिनमें अथवा जिनके हारा जीवोंका अन्वेषण किया जाता है उन्हें मार्गणा कहते हैं, इसप्रकार पहले मार्गणा शब्दकी निरुक्ति कह आये हैं। और आपेमें तो इतने गुणस्थानोंमें नारकी होते हैं, इतनेमें तियंच होते हैं, इतनेमें मनुष्य होते हैं और इतनेमें देव होते हैं, इसप्रकार गुणस्थानोंमें मार्गणाओंका अव्वेषण किया जा रहा है। इसलिये उक्त प्रकारसे मार्गणाकी निरुक्ति करना आपीवरुह है?

ममाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, 'नरकगतिमें नारिकयोंमें मिध्यादिष्ट द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं', इत्यादि रूपसे भगवान भूनविल भट्टारकके मुख-कमलसे निकले हुए गुणस्थानींका अवलम्बन लेकर संख्या आदिके प्रांतपादक सत्रोंके आश्रयसे उक्त निरुक्तिका अवतार हुआ है।

र्यंका — तो भृतबिल ऑर पुष्पदन्तके इन वचनोंमें विरोध क्यों न माना जाय ?

समाधान — उनके वन्ननेंसि विरोध नहीं है। यदि पृछी किसप्रकार, ते। आगे इसी बातका निरूपण करने हैं। असिड़के द्वारा अथवा असिड़सें असिड़का अन्वेपण करना तो संभव नहीं है, क्योंकि, इसतरह अन्वेपण करनेमें तो। विरोध आता है। उसीप्रकार सिड़सें सिड़का अन्वेपण करना भी उचित नहीं है, क्योंकि, सिड़में सिड़का अन्वेपण करने पर कोई फल निष्पन्न नहीं होता है। इसिल्ये स्वरूपसामान्यकी अपेक्षा सिड़, कितु गुण, सत्व, द्व्य, संख्या आदि विदोषसपसे असिड़ जीवेंका अर्थात् जीवस्थानोंका और उत्पाद, व्यय और धोव्यरूपसे परिणमनशील अनादि-कालीन बन्धनसे बंधे हुए, तथा झान और दर्शन लक्षण स्वरूप आत्माके अस्तित्वकी सिड़ि अन्यथा, अर्थात् गत्यादिकके अभावमें, हो नहीं सकती है, इसिल्ये सामान्यरूपसे जानी गई और विदोषसपसे नहीं जानी गई ऐसी गति आदि मार्गणा-

अतीतसूत्रोक्तार्थविश्रेपप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रचतुष्टयमाह -

# तिरिक्खा सुद्धा एइंदियपहुडि जाव असिण्ण-पंचिंदिया ति ॥ २९॥

एकमिन्द्रियं येषां त एकेन्द्रियाः । प्रभृतिरादिः, एकेन्द्रियान् प्रभृति कृत्वा, अध्याहृतेन कृत्वत्यनेनाभिसम्बन्धादस्य नपुंसकता । असंज्ञिनश्च ते पश्चेन्द्रियाश्च असंज्ञि- पश्चेन्द्रियाः । यत्परिमणामस्येति यावत् । यावद्संज्ञिपश्चेन्द्रियाः शुद्धास्तिर्यश्चः । किमित्येतदुच्यत इति चेन्न, अन्यथामुष्यां गतावेकेन्द्रियादयोऽमंज्ञिपश्चेन्द्रियपर्यन्ताः वर्तन्त इत्यवगमोपायाभावतम्तद्वजिगमियपाये एतत्प्रतिपादनात्।

अमाधारणतिर्थः प्रतिपाद्य माधारणतिरश्चां प्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

अंका इच्छासे आधार-आधेयभाव बन जाता है। अर्थान् जब सामान्यरूपसे जाने गये गुणस्थान विवक्षित होते हैं तब वे आधार-भावको प्राप्त हो जाते हैं और मार्गणाएं आधेयपनेको प्राप्त होती हैं। उसीप्रकार जब सामान्यरूपसे जानी गई मार्गणाएं विवक्षित होती हैं तब वे आधारभावको प्राप्त हो जाती हैं और गुणस्थान आधेयपनेको प्राप्त होते हैं। इसिलिये भृतबिलि और पुष्पदन्त आचार्यीके वचनोंमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिये।

अब पूर्व मत्रोंमं कहे गये अर्थके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये आंगके चार सुत्र कहते हैं—

एकेन्द्रियमें लेकर असंकी पंचल्द्रिय तकके जीव शुद्ध तिर्धेच होते हैं॥ २९ ॥

जिनके एक ही इन्द्रिय होती है उन्हें एकेन्द्रिय कहते हैं। प्रभृतिका अर्थ आदि है। 'एकेन्द्रियको आदि करके 'इसप्रकारके अर्थमें, अध्याहत 'इन्ह्राया 'इस पदके साथ 'एकेन्द्रियम्प्रभृति 'इस पदका संबन्ध होनेसे इस पदको नपुंसक लिंग कहा है। जो असंक्षी होते हुए पंचेन्द्रिय होते हैं उन्हें असंक्षी पंचेन्द्रिय कहते हैं। जिसका जितना परिमाण होता है, उसके उस परिमाणको प्रगट करनेके लिये 'यावत्' शब्दका प्रयोग होता है। इसप्रकार असंक्षी पंचेन्द्रिय तकके जीव गुद्ध तिर्थंच होते हैं।

शंका - इसप्रकारका सूत्र क्यों कहा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यदि उक्त मुत्र नहीं कहने तो 'इस (तिर्यंच) गातिमें ही एकंन्द्रियको आदि लेकर असंबी पंचेन्द्रियतकके जीव होते हैं 'इस बातके जाननेके लिये कोई दूसरा उपाय नहीं था। अतः उक्त बातको जतानेके लिये ही उक्त सृत्रका प्रतिपादन किया गया है।

असाधारण (গ্ৰন্থ ) निर्यचौंका श्रीतपादन कर अब साधारण (मिश्र) निर्यचौंके मितिपादन करनेके लिये आगेका मृत्र कहते हूँ—

### तिरिक्ला मिस्सा सण्णि-मिच्छाइट्टि-प्पहुडि जाव संजदासंजदा ति ॥ ३०॥

संज्ञिमिध्यादृष्टित्रभृति यावन्मयतासंयतास्तावित्तर्यश्चां मिश्राः । न तिरश्चामन्येः सह मिश्रणमवगम्यते, कथं ? न तावत्मयोगाऽस्यार्थः तस्रोपितनगुणेष्विप सन्वात् । नेकत्वापत्तिर्थः द्वयोरेकस्थाभावतो द्वित्वादिनिवन्धनमिश्रतानुपपत्तिरित । न प्रथम-विकल्पोऽनम्युपगमात् । न द्वितीयविकल्पोक्तद्रोपोऽपि गुणकृतमाद्द्यमाश्चित्य तिरश्चां मनुष्यगतिजीवर्मिश्रभावाभ्युपगमात् । तद्यथा, मिध्यादृष्टिमासाद्नसम्यग्दृष्टिसम्य-िमध्यादृष्ट्वसंयतसम्यग्दृष्टिगुणगितित्रयगतजीवमाम्यात्तेम्ने मिश्राः, संयमासयमगुणेन मनुष्यः सह साम्यात्त्रियञ्चो मनुष्यः सहकत्वमापन्ना इति ततो न दोषः । स्थान्मनं, गतिनिक्रपणायामियन्तो गुणाः अस्यां गता मन्ति न सन्तीति निरूपणयवमवसीयतेऽस्याः

संब्री-पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत-गुणस्थानतक तिर्यंच मिश्रहोते हैं ॥३०॥ संब्री-मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक तिर्यंच मिश्र हैं।

रंका— निर्धचेंका किसी भी गनिवाल जीवेंकि साथ मिश्रण समझमें नहीं आना, क्योंकि, इस मिश्रणका अर्थ संयोग तो हो नहीं सकता है? याद मिश्रणका अर्थ अन्य गृनिवाले जीवेंकि साथ संयोग ही लिया जाय, तो ऐसा संयोग तो छटवें आदि ऊपरके गुणस्थामों में पाया जाता है। और दो वस्तुओंका एकरूप हो जाना भी इस मिश्रणका अर्थ नहीं हो सकता है? यदि मिश्रणका अर्थ दो वस्तुओंका एकरूप दो जाना ही माना जाय, तो जब भिन्न भिन्न सत्तावाले दो पदार्थ एकरूप होंग, तब दोमेंसे किसी एकका अभाव हो जानेसे दिन्वादिके निमित्तसे ऐदा होनेवाली मिश्रता नहीं यन सकती है?

समाधान — प्रथम विकल्पसंबन्धी दोष तो यहां पर लागृ हो नहीं सकता, क्योंकि, यहां पर मिश्र शब्दका अर्थ दो पदार्थोंके संयोगहर स्वीकार नहीं किया है। उसीतरह दुसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी यहां पर लागृ नहीं होता है, क्योंकि, यहां पर गुणकृत सामनताकी अपेक्षा तिर्यचौंका मनुष्यगतिके जीवोंके साथ मिश्रभाव स्वीकार किया है। आगे इसीको स्पष्ट करते हैं—

तिर्यचेंकि मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मध्यादृष्टि, अंत असंयतसम्यग्दृष्टि, क्रिय गुणेंकि अपेक्षा तो तीन गतिमें रहनेवाले जीवेंकि साथ समानता है, इसलिये तीन गति-बाले जीवेंकि साथ तिर्यंच जीव चौथे गुणस्थानतक मिश्र कहलाते हैं। और संयमासंयम गुणकी अपेक्षा तिर्थंचोंकी मनुष्योंके साथ समानता होनेसे तिर्थंच मनुष्योंके साथ एकत्यको प्राप्त हुए। इसलिये पांचवें गुणस्थानतक मनुष्योंके साथ तिर्थंचोंको मिश्र कहनेमें पूर्वोक्त दोप नहीं आता है। शंका—गति-मार्गणाकी प्ररूपणा करने पर 'इस गतिमें इतने गुणस्थान होते हैं, और गत्याः अनया गत्या सह गुणडारेण योगोऽन्ति नाम्तीनि, ततः पुनिरदं निरूपणमनर्थकमिनि न, तस्य दुर्मेधसामिष स्पष्टीकरणार्थत्वात् । 'प्रतिपाद्यस्य बुसुित्सतार्थविषयनिर्णयोत्पादनं वक्तृवचमः फलम् ' इति न्यायात् । अथवा न तिरश्चां मिध्यात्वादिमेनुष्यादिमिध्यान्वादिभिः समानः तिर्यङ्मनुष्यादित्र्यतिरिक्तमिध्यात्वादेरभावात् ।
नाषि तिर्यगादीनामेकत्वं चतुर्गतेरभावप्रसङ्गात् । न चाभावो मनुष्येभ्यो व्यतिरिक्ततिरश्चामुपलम्भादिति पर्यायनयकान्तावष्टमभवलेन केचिद् विप्रतिपन्नाः। न मिध्यात्वादयः
पर्यायाः जीवद्रव्याद्भिन्नाः कोषाद्येरित्र तेषां तम्मात्ष्य्यगनुषलम्भादस्यमे इति मम्बन्धानुषपत्तेश्च । तनम्ममात्तेषामभदः । तथा च न गतिभेदो नाषि गुणभेदः इति द्रव्यनयकान्तावष्टमभवलेन केचिद्विप्रतिषन्नाम्नद्भिप्रायकदर्थनार्थं वास्य सत्रम्यावतारः । नाभि-

इतन नहीं ' इसप्रकारके निरूपण करनेसे ही यह जाना जाना है कि इस गतिकी इस गतिके साथ गुणस्थानोंकी अपेक्षा समानता है, इसकी इसके साथ नहीं । इसिटिय फिरसे इसका कथन करना निष्फट है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अस्पर्वाद्धवाले शिष्योंको भी विषयका स्पष्टीकरण हो जावे, इसलिये इस कथनका यहां पर निरूपण किया है, क्योंकि, शिष्यकी जिल्लासित-अर्थ सबन्धी निर्णय उत्पन्न करा देना ही बक्ताके बचनोंका फल है, ऐसा न्याय है।

अथवा, निर्यचोंके मिध्यात्वादि भाव मनुष्यादि तीन गतिसंबन्धी जीवोंके मिध्यात्वादि भावोंके समान नहीं हैं, क्योंकि, निर्यंच और मनुष्यदिकको छोडकर मिध्यान्यादि भावोंका स्वतन्त्र सद्भाव नहीं पाया जाता है । इसलिये जब कि निर्धेचाहिकोंमें परम्पर भद है, नो नदाधित भावोंमें भी भेद होना संभव है । यदि कहा जाय कि नियंचादिकोंमें परस्पर एकता अर्थात अभेद है, सो भी कहना नहीं यन सकता है, क्योंकि, तिर्यनादिकोंमें परस्पर अभेद माननपर चारों गतियोंके अभावका प्रमंग आजायगा । परंतु चारों गतियोंका अभाव माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, मनध्योंसे अतिरिक्त निर्धेचोंकी उपलब्धि होती है। इसप्रकार पर्यायाधिकनयको ही एकान्त्रसे आध्य करके कितने ही लोग विवादग्रस्त हैं। इसीप्रकार मिथ्यात्वादि पर्यायें जीवद्रव्यसे भिन्न नहीं हैं, क्योंकि, जिसप्रकार तरवार स्थानसे भिन्न उपलब्ध होती है, उसप्रकार मिध्यात्वादिककी जीवद्रव्यसे पुथक उपलब्धि नहीं होती है। और यदि भिन्न मान ली जावें तो थे मिध्यात्वादिक पर्यार्थे इस जीव-द्रव्यकी हैं, इसप्रकार संबन्ध भी नहीं बनता है। इसलिये इन मिध्यात्वादिक पर्यायोंका जीव-द्रव्यसे अभेद है। इसप्रकार जब मिध्यान्वादिक पर्यायोंका जीवसे भेद सिद्ध नहीं होता है, तो गतियोंका भेद भी सिद्ध नहीं है। सकता है और न गुणस्थानीका भेद ही भिद्ध होता है। इसप्रकार केवल द्रव्यार्थिक नयको ही एकान्तमे आश्रय करके कितने ही लोग चित्र।दमें पड़े हुए हैं। इसलिये इन दोनों एकान्तियोंक अभिप्रायके मण्डन करनेके लिये

प्रायद्वयं घटते तथाप्रतिभावनात् । न च प्रमाणाननुमार्यभिप्रायः साधुरव्यवस्थापत्तेः । न च जीवाद्वेते द्वेते वा प्रमाणमन्ति कृत्स्नस्यकत्वादेशादेश्व सत्ताताऽप्यन्यतो भेदात् । न प्रमेयस्यापि कत्त्वमपेक्षितप्रमाणव्यापारस्य तस्य प्रमाणाभावे मत्त्वायोगात् । प्रमाणं वस्तुनो न कारकमतो न तदिनाञ्चाद्वस्तुविनाञ्च इति चेन्न, प्रमाणाभावे चचनाभावतः सकलव्यवहारोच्छित्तिप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, वस्तुविपयविधिप्रतिपेधयोरप्यभावामञ्चनात् । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात् । ततो विधिप्रतिपेधात्मकं वस्त्वित्यङ्गीकर्वव्यम्, अन्यथोक्तर्रत्यानुपङ्गात् । ततः सिद्धं गुणद्वारेण जीवानां माद्ययं विशेषस्पेणामाद्वयमिति । गुणस्थानमार्गणासु जीवसमासान्वेपणार्थं वा ।

निरिक्ता मिस्सा ' इत्यादि प्रकृत सृत्रका अवतार हुआ है। उक्त देनों प्रकारके एकान्तरूप, अभिप्राय घटित नहीं होते हैं, क्योंकि, सर्वथा एकान्तरूपमें वस्तु-स्वरूपकी प्रतीति नहीं होती है। और प्रमाणसे प्रतिकृत अभिप्राय ठीक नहीं माना जा सकता, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था प्राप्त हो जावेगी। तथा जीवाहृत (जीव और मनुष्यादि पर्यायके सर्वथा अभेद ), या जीव-हृत (जीव और मनुष्यादि एर्यायके सर्वथा भेद ) के माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि जीवा-हृतवादको प्रमाण मानते हैं तो नरक तिर्थन आदि सभी एर्यायोको एकताकी आपित्त आजाती है। और यदि जीव-हृतवादको प्रमाण मानते हैं तो दश्मित्र आदिका तरह वस्तुका सत्ताकी अपेक्षा पर पदार्थसे भी भेद ।सिद्ध हो जाता है।इसप्रकार हैतवाद या अहेतवादमें प्रमाण नहीं मिलनेसे प्रमोणको भी सत्त्व सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि, प्रमाणके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाले प्रमेयका प्रमाणके अभावमें सद्भाव नहीं बन सकता है।

श्रेका — प्रमाण वस्तुका कारण (उत्पादक) नहीं है, इसिलिये प्रमाणके विनाशसे वस्तुका विनाश नहीं माना जा सकता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रमाणके अभाव होने पर वचनकी प्रवृत्ति नहीं हैं। सकती हैं, और उसके विना संपूर्ण लोकव्यवहारके विनाशका प्रसंग आता है।

शंका — यदि लोकव्यवहार विनाशको प्राप्त होता है, तो हो जाओ ?

समाधान — नदी, क्योंकि, ऐसा मानने पर वस्तु-विक्यक विधि-प्रतिवेधका भी अभाव प्राप्त हो जायगा।

शंका - यह भी हो जाओ ?

समाधान—ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, वस्तुका विधि-प्रतिवेधरूप व्यवहार देखा जाता है। इसिलिय विधि-प्रतिवेधात्मक वस्तु स्वीकार कर लेना चाहिये। अन्यथा ऊपर कहे हुए संपूर्ण दोष प्राप्त हो जावेंगे। इसिलिये यह सिद्ध हुआ कि गुणोंकी मुख्यतासे जीवेंकि परस्पर समानता है, और विशेष (पर्याय) की मुख्यतासे परस्पर भिन्नता है।

अथवा, गुणस्थानीं और मार्गणाओंमें जीवसमासींके अन्वेपण करनेके लिये यह सुत्र

१ स. प्रतो ' लोहेशा ' इति पाठः । २ अ. क पत्नोः ' बासजननान् ' इति पाठः ।

इदानीं मनुष्याणां गुणद्वारेण साह्ययासाह्ययप्रतिपादनार्थमाह—
मणुस्सा मिस्सा मिच्छाइद्विष्पहुडि जाव संजदासंजदा । ति ॥३१॥
आदितश्रतुष्रे गुणस्थानेषु ये मनुष्यास्ते मिथ्यात्वादिभिश्रतुर्भिगुणेस्निगतिजीवैः
समानाः संयमासंयमेन दिर्थिग्भः ।

#### तेण परं सुद्धा मणुस्सा ॥ ३२ ॥

शेषगुणानां मनुष्यगतिव्यतिरिक्तगतिष्वसम्भवाच्छेषगुणा मनुष्येष्वेव सम्भवन्ति उपितनगुणैमनुष्याः न कैश्वित्ममाना इति यावत् । देवनरकगत्योः साद्दयमसाद्दयं वा किमिति नोक्तमिति चेन्न, आभ्यामेव प्ररूपणाभ्यां मन्दमेधमामि तदवगमो-त्पत्तेरित ।

इन्द्रियमार्गणायां गुणम्थानान्त्रेवणार्थमुत्तरस्त्रमाह-

#### इंदियाणुवादेण अत्थि एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चढुरिंदिया पंचिंदिया अणि।दिया चेदि ॥ ३३ ॥

रचा गया है।

अब मनुष्योंकी गुणस्थानींके द्वारा समानता और असमानताके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका मूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टियंसि लेकर संयतासंयततकके मनुष्य मिश्र हैं ॥ ३१ ॥

प्रथम गुणस्थानसे लेकर चार गुणस्थानोमें जितने मनुष्य हैं वे मिथ्यात्वादि चार गुणस्थानोकी अपेक्षा तीन गतिके जीवेंकि साथ समान हैं और संयमासंयमगुणस्थानकी अपेक्षा तिर्यवोके साथ समान हैं।

पांचवें गुणस्थानसे आगे शुद्ध ( केवल ) मनुष्य हैं ॥ ३२ ॥

प्रारम्भके पांच गुणस्थानोंकी छोड़कर शेष गुणस्थान मनुष्यगतिके विना अन्य तीन गतियोंमें नहीं पांच जाते हैं, इसिलये शेष गुणस्थान मनुष्योंमें ही संभव हैं। अतः छटवें आदि ऊपरके गुणस्थानोंकी अपेक्षा मनुष्य अन्य तीन गतिक किन्ही जीवोंके साथ समानता नहीं रसते हैं। यह इस सचका तात्पर्य समझना चाहिये।

र्शका --- देव और नग्कगतिके जीबोंकी अन्य गतिके जीबोंके साथ समानता और असमानताका कथन क्यों नहीं किया ?

ममाधान — अलग कथन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, तियंच और मनुष्यसंबन्धी प्ररूपणाओंके द्वारा ही मन्द्रवृद्धि जनोंको भी देव और नारकियोंकी दूसरी गति-वाले जीवोंके साथ सदशना और असदशनाका झान हो जाता है।

अब इन्द्रियमार्गणामें गुणस्थानें(के अन्वेषणके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और अनिन्द्रिय जीव होते हैं ॥ ३३॥ इन्द्रनाहिन्द्रः आत्मा, तस्येन्द्रस्य लिङ्गिमिन्द्रियम् । इन्द्रेण सृष्टमिति वा इन्द्रियम् । तद् विविधं, द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियं चेति । निवृत्त्यपकरणं द्रव्येन्द्रियम् , निवृत्त्येत इति निवृत्तिः, क्रमेणा या निवृत्त्येतं निव्याद्यते सा निवृत्तिः । सा निवृत्तिः विधा बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्र लोकप्रमितानां विशुद्धानामान्मप्रदेशानां प्रतिनियत- चक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनाविध्यतानामुन्सेधाङ्गलस्यासंस्वययभागप्रमितानां वा वृत्तिरभ्यन्तरा निवृत्तिः ।

आह, चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां क्षयोपश्चमा हि नाम स्पर्शनेन्द्रियस्थेव किम्रु सर्वात्म-प्रदेशेषृपजायते, उत्त प्रतिनियनेष्विति ? किं चानः, नं सर्वात्मप्रदेशेषु स्वसर्वावयवः रूपा-द्युपलव्धिप्रसङ्गात् । अस्तु चेस्न, तथानुपलस्भात् । नं प्रतिनियनात्मावयवेषु, वृत्तेः 'सिया

इन्द्रन अर्थान् ऐरवर्यशाली होनंसे यहां इन्द्र शब्दका अर्थ आत्मा है, और उस इन्द्रके लिंग (चिन्ह) को इन्द्रिय कहते हैं। अथवा जो इन्द्र अर्थात् नामकमसे रची जावे उसे इन्द्रिय कहते हैं। यह इन्द्रिय दो प्रकारकी है, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। निर्मुत्ति और उपकरणको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। जो निर्मुत्त होती है अर्थात् कमके हारा रची जाती है उसे निर्मुत्ति कहते हैं। बाह्य-निर्मुत्ति और अभ्यन्तर-निर्मुत्तिके भेदसे वह निर्मुत्ति दो प्रकारकी हैं। उनमें, प्रतिनियत चक्ष आदि इन्द्रियोंके आकारक्ष्येस परिणत हुए लोकप्रमाण अथवा उत्सिधांगुलके असंख्यातेंचे भागप्रमाण विद्युत अत्मप्दरेशोंकी रचनाको आभ्यन्तर निर्मुत्ति कहते हैं।

शंका — जिसप्रकार स्पर्शन-इन्द्रियका क्षयोपराम संपूर्ण आत्मप्रदेशों से उत्पन्न होता है, उसीप्रकार चक्षु आदि इन्द्रियोंका क्षयोपराम क्या संपूर्ण आत्मप्रदेशों से उत्पन्न होता है, या प्रतिनियत आत्मप्रदेशों में ? आत्माके संपूर्ण प्रदेशों में क्षयोपराम होता है, यह तो माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर आत्माके संपूर्ण अवयवों से रूपादिककी उपलब्धिका प्रसंग आ जायगा। यदि कहा जाय, कि संपूर्ण अवयवों से रूपादिककी उपलब्धि होती ही है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, सर्वोगसे रूपादिका ज्ञान होता हुआ पाया नहीं जाता। इसलिय सर्वोगसे नो क्षयोपराम माना नहीं जा सकता है। और यदि आत्माके प्रतिनियत अवयवों से

१ इन्दर्नाति इनः आमा, तस्य अस्वमावस्य तदावरणक्षयोपक्षमं सति स्वयमर्थात् गृईातुमसमर्थस्य यद्थो-पर्ळान्धनिमित्तं लिंग तदिन्द्रस्य लिगीमन्द्रियमित्यच्यते । अथवा लीनमर्थं गमयतीति लिगम् । आत्मनः स्-मस्यास्ति-न्वाधिगमं लिगीमन्दियन । अथवा ' इन्द्रं १ इति नामकमोच्यते, तेन मृष्टमिन्द्रियामति । सः सि १, १४.

२ मार्गः चित्पांस्णामः , तदा मकमिन्द्रियः भावित्यम् । गाँः जीः, जीः प्र , टीः १६५.

३ जातिनामकमेदियसहकारि देहनामुक्रमोदयज्ञानित निर्वृत्त्यपकरणस्य देहचिन्ह द्रव्येन्द्रियम् । गो जीः, जी प्रनु दीर १६५०

४ त. स. २, १७ ५ त रा वा. प ९८

६ उत्संघाग्ठासस्येयभागत्रामितानां शद्धानामा मत्रदेशानां प्रतिनियतचध्ररादीन्द्रियसस्यानेनावस्थितानां तृत्ति-रम्यन्तरा निर्दृत्तिः । सः सि २, १७. तः राः वाः २. १७

७ अ. क. प्रस्तो 'न 'इति पाटः नास्ति, ' नोपलम्भात्। न 'इति च म्थानं ' नोपलम्भान 'इति पाट ।

द्विया. मिया अद्विया, मिया द्वियाद्विया ' इति वेदनास्त्रतोऽवगतश्रमणेषु जीवप्रदेशेषु प्रचलत्सु मवर्जावानामान्ध्यप्रमङ्गादिति नेप दोषः, सर्वजीवावयवेषु क्षयोपश्चमस्थात्पच्यभ्युपगमात् । न सर्वोवयवेः स्पाद्यपल्थिगपि, तत्महकारिकाग्णवाह्यनिर्वत्तरशेषजीवावयवव्यापित्वान् नावात् । कमस्कन्धः मह सर्वजीवावयवेषु अमन्सु तत्ममवेतशरीरम्यापि तद्वद्भमो भवेदिति

वश्च आदि इन्द्रियोंका क्षयोपशम माना जाय, सो भी कहना नहीं बनता है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर 'आत्मप्रदेश चलभी हैं, अचलभी हैं और चलाचल भी हैं' इसप्रकार वेदनाप्राभृतके सबसे आत्मप्रदेशोंका श्रमण अवगत हो जाने पर, जीवप्रदेशोंकी श्रमणरूप अवस्थामें संपूर्ण जीवोंको अन्यपनेका प्रसंग आ जायगा, अर्थात् उस समय चश्च आदि इन्द्रियां रूपादिको प्रहण नहीं कर संवेंगी ?

समाधान — यह कोई देाप नहीं है, क्योंकि, जीवके संपूर्ण प्रदेशों से अयोपशम की उत्पत्ति स्विकार की है। परंतु ऐसा मान लेने पर भी, जीवके संपूर्ण प्रदेशोंके द्वारा रूपादिकी उपलब्धिका प्रसंग भी नहीं आता है, क्योंकि, रूपादिके प्रहण करनेमें सहकारी कारणरूप बाहा-निर्शृत्ति जीवके संपूर्ण प्रदेशोंमें नहीं पाई जाती है।

त्रिशेषार्थ — ऊपर अभ्यन्तर निर्वृत्तिकी रचना दो प्रकारसे बतला आये हैं। प्रथम, लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचनाको अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहा है। दूसरे, उत्सेधां- गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचनाको अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहा है। उसप्रकार अभ्यन्तर निर्वृत्ति भी सर्वांग होगी। इस अपेक्षासे लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचना अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहलाती है, यह कथन बन जाता है और शेष इन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहलाती है, यह कथन बन जाता है और शेष इन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति उत्सेधांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जाती है। अथवा, 'सर्वजीवावयवेषु क्षयोपश्मस्योत्पत्त्यभ्युपगमात् अर्थात् जीवके संपूर्ण अवयवोंमें क्षयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकार की है, उपर कहे गये इस वचनके अनुसार प्रत्येक इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम सर्वांग होता है, इसलिये पांचों इन्द्रियांकी अभ्यन्तर निर्वृत्ति सर्वांग होना संभव है। किंतु इतनी विशेषता समझ लेना चाहिये कि स्पर्शनिन्द्रियकी अभ्यन्तर निर्वृत्तिको छोड़कर शेष इन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति उत्सेधां- गुलके असंस्थातवें भागप्रमाण आत्मप्रदेशोंमें ही व्यक्त होती है।

शंका-कर्मस्कन्धंकि साथ जीवक संपूर्ण प्रदेशोंके श्रमण करने पर, जीवप्रदेशोंसे

त वे. स. ५-७. स्थितास्थितवचनात } ×× तत्र सर्वकाळ जीवाष्टम यमप्रदेशाः निर्पवादाः सर्वजैवाना स्थिता एव | केवळिनामापि अयोगिना सिद्धाना च सर्वप्रदेशाः स्थिता एव | त्यायामदुःखपरितापांटेकपान्यतानां जीवाना यथोत्ताष्टम यप्रदेशविजनाना उतर प्रदेशाः अस्थिता एव | श्रयाणां प्राणिनां स्थिताश्चास्थिताश्चेति
वर्षनात् | त. रा. वा. ५. ८. १४

२ प्रतिषु 'मान्च ' इति पाठः ।

चेन्न, तद्भमणावस्थायां तत्ममवायाभावात् । श्रीरंण समवायाभावे मरणमाहाँकत इति चेन्न, आयुषः क्षयस्य मरणहेतुत्वात् । पुनः कथं संघटत इति चेन्नानाभेदोपसंहतजीवप्रदेशानां पुनः संघटनेपलस्भात् , हयोर्गृतयोः संघटने विरोधाभावाच् , तत्संघटनहेतुकर्मीद्यस्य कार्यवैचिन्न्याद्वगतविच्यस्य सन्वाच्च । इच्येन्द्रियप्रमितजीवप्रदेशानां न अमणमिति किन्नेष्यत इति चेन्न, तद्भमणमन्तरणाशुअमजीवानां अमद्भम्यादिद्श्वनानुपपत्तेः इति । तेष्वात्मप्रदेशेषु इन्द्रियच्यपदेशभाक्षु यः प्रतिनियतसंस्थाना नामकर्माद्यापादितावस्थाविशेषः पुद्रलप्रचयः स बाह्या निवृत्तिः । सम्वरिकाकारा अङ्गलस्थासंख्येयभागप्रमिता चक्षुरिन्द्रियस्य बाह्यनिवृत्तिः । यवनालिकाकारा अङ्गलस्यासंख्येयभागप्रमिता चक्षुरिन्द्रियस्य बाह्यनिवृत्तिः । यवनालिकाकारा अङ्गलस्यासंख्येयभागप्रमिता श्रोत्तरस्य वाह्या निवृत्तिः ।

समयायसंबन्धको प्राप्त शरीरका भी जीवप्रदेशोंके समान स्रमण होना चाहिथे ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीवप्रदेशोंकी श्रमणरूप अवस्थामें शरीरका उनसे समयायसंबन्ध नहीं रहता है।

शंका — श्रमणके समय शरीरके साथ जीवप्रदेशोंका समवायसंबन्ध नहीं मानने पर मरण प्राप्त हो जायगा?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आयु-कमेके भयको मरणका कारण माना है। ग्रांका – तो जीवप्रदेशोंका शरीरके साथ फिरसे समवायसंबन्ध कैसे बन जाता है?

समाधान - इसमें भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने नाना अवस्थाओंका उपसंहार कर लिया है, ऐसे जीवोंके प्रदेशोंका हारीएके साथ फिरसे समवायसंबन्ध उपलब्ध होता हुआ देखा ही जाता है। तथा, दो मृर्त पदार्थोंक संबन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं आता है। अथवा, जीवप्रदेश और शरीर संघटनके हेतुरूप कर्माद्यके कार्यकी विचित्रतासे यह सब होता है। और जिसके अनेक प्रकारके कार्य अनुभवमें आते हैं ऐसे कर्मका सन्व पाया ही जाना है।

ग्रंका — द्रव्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मान छेते हो ?

समाधान — नहां, क्योंकि, यदि द्रव्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण नहां माना जाये, तो अत्यन्त द्रुतगतिसे भ्रमण करने हुए जीवोंको भ्रमण करनी हुई पृथिवी आदिका झान नहीं हो सकता है। इसलिये आत्मप्रदेशोंके भ्रमण करने समय द्रव्येन्द्रिय प्रमाण आत्मप्रदेशोंका भ्रमण स्वीकार कर लेना चाहिय। इसतगढ इन्द्रिय-व्यपदेशको प्राप्त होनेवाले उन आत्म-प्रदेशोंमें, जो प्रतिनियन आकारवाला और नामकर्मके उदयसे अवस्था-विशेषको प्राप्त पुद्रल-प्रस्थ है उसे बाह्य-निर्वृत्ति कहते हैं। ममुरके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यानवें-भाग-प्रमाण चक्ष इन्द्रियकी बाह्य-निर्वृत्ति होती है। यवकी नालीके सामान आकारवाली और

अतिमुक्तकपुष्पमंस्थाना अङ्गलस्यामंग्ययभागप्रमिता घाणनिर्वृत्तिः । अर्थचन्द्राकारा अनुग्राकारा वाङ्गलस्य मंख्ययभागप्रमिता रमननिर्वृत्तिः । स्पर्शनेन्द्रियनिर्वृत्तिरनियतमंस्थानः। मा जघन्येन अङ्गलस्यामंख्ययभागप्रमिता सङ्मद्यारीरेषु, उत्कर्षेण संख्येयघनाङ्गलप्रमिता महामन्स्यादित्रमजीवेषु । मर्वतः म्तोकाश्रश्चषः प्रदेशाः, श्रोत्रेन्द्रियप्रदेशाः
मंख्येयगुणाः, घाणेन्द्रियप्रदेशा विशेषाधिकाः, जिह्नायाममंख्येयगुणाः, स्पर्शने मंख्येयगुणाः । उक्तं च—

घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण श्रोत्र-इन्द्रियकी बाह्य-निर्नृत्ति होती है। कद्म्बके फूलके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण घाण-इन्द्रियकी बाह्य-निर्नृत्ति होती है। अर्ध-चन्द्र अथवा खुरपाके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण रमना इन्द्रियकी बाह्य-निर्नृत्ति होती है। स्पर्शन-इन्द्रियकी बाह्य-निर्नृत्ति होती है। स्पर्शन-इन्द्रियकी बाह्य-निर्नृत्ति आनियत आकारवाली होती है। वह जघन्य-प्रमाणकी अपेक्षा घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण स्थ्यानिगे(दिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके (तीन मोइने उत्पन्न होनेके तृतीय समयवर्ती) शरीरमें पाई जाती है। वस्तु-इन्द्रियके अवगाहनारू प्रदेश सबसे कम हैं। उनसे संख्यातगुणे श्रोत्र इन्द्रियके प्रदेश हैं। उनसे असंख्यातगुणे क्यान-इन्द्रियके प्रदेश हैं। उनसे असंख्यातगुणे क्यान-इन्द्रियके प्रदेश हैं। उनसे असंख्यातगुणे क्यान-इन्द्रियमें प्रदेश हैं।

विशेषार्थ — ऊपर इन्द्रियोंकी अवगाहना बतला कर जो चक्षु आदि इन्द्रियोंके प्रदेशोंका प्रमाण बतलाया गया है, वह इन्द्रियोंकी अवगाहनाके तारतम्यका ही बोधक जानना चाहिये। अर्थात् चक्षु इन्द्रिय अपनी अवगाहनांस जितने आकाश-प्रदेशोंको रोकर्ता है, उससे संख्यात-गुण आकाश-प्रदेशोंको व्याप्त कर श्रेत्रेन्द्रिय रहती है। उससे विशेष अधिक आकाशप्रदेशोंको व्याप्त कर निह्निय यहान करती है। उससे असंख्यातगुणे आकाशप्रदेशोंको व्याप्त कर जिहा-इन्द्रिय रहती है। उससे असंख्यातगुणे आकाशप्रदेशोंको व्याप्त कर जिहा-इन्द्रिय रहती है। गंमहसार जीवकाण्डकी 'अंगुलअसंख्यागं ' इत्यादि गाथासे इसी कथनकी पृष्टि होती है। अवगाहनाके समान इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशोंकी रचनामें भी यह क्रम लागू हो सकता है। परंतु राजवानिकमें 'स्पर्शनरसन्द्राणचक्षुःश्रोत्राणि ' इस सृत्रकी व्याख्या करते हुए रसना-इन्द्रियसे स्पर्शन-इन्द्रियके प्रदेश अन-तगुणे अधिक बतलाये हैं। यह कथन इन्द्रियोंकी अवगाहना और इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशोंकी रचनामें किसी भी प्रकारसे घटित नहीं होता है, स्थोंकि, एक जीवके अवगाहनक क्षेत्र और आत्मप्रदेशोंकी अनन्तप्रमाण या अनन्तगुणे संभव ही नहीं हो सकते। संभव है वहां पर बाह्यनिवृत्तिके प्रदेशोंकी अपेक्षासे उक्त कथन किया गया हो। कहा भी है—

१ सहुमणिगोदअपज्ञत्तयस्स जादस्स र्वादस्यसमयन्दि । अगुळअसंखभाग जर्णणमुकस्ययं मध्ये ॥ गो. जी. १७३.

२ 'स्पर्शनेटननगुणाः ' इति पाठः तः सः त्राः दः १९. ५.

जव-णाळिया ममूरी चंदड्रमुत्त-फुल्ल-तुल्लाई । इंदिय-संटाणाई पस्सं पुण णेय-मंटाणें ॥ १३४ ॥

उपक्रियतेऽनेनत्युपकरणम्, यन निर्वृत्तेरुपकारः क्रियते तदुपकरणम् । तद् द्विविधं बाह्याभ्यन्तरंभदात्। तत्राभ्यन्तरं कृष्णशुक्तमण्डलम् । वाह्यमक्षिपत्रपक्ष्मद्वयादि । एवं शेपिन्द्र-येषु क्षेयम् । तद्ध्यप्योगां भावेन्द्रियम् । इन्द्रियनिर्वृत्तिहेतुः क्षयोपशमविशेषे लिव्धः । यत्सिन्धानादानमा द्रव्येन्द्रियनिर्वृत्तिं प्रति व्याप्रियते म ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषे। लिब्धिरिति विज्ञायते । तद्क्तिनिर्मतं प्रतीत्योत्पद्यमानः आत्मनः परिणामः उपयोग इत्यपदिश्यते । तद्तद्वभयं भावेन्द्रियम् । उपयोगम्य तन्फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्ति-

श्रोत्र-इन्द्रियका आकार यवकी नालीके समान है, चश्रु-इन्द्रियका मम्रके समान, रसना-इन्द्रियका आधे चन्द्रमाके समान, घाण-इन्द्रियका कदम्बके फुलके समान आकार है और स्पर्शन-इन्द्रिय अनेक आकारवाली है। १३४॥

जिसके द्वारा उपकार किया जाता है, अर्थात् जे। निर्वृत्तिका उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। वह बाहा-उपकरण और अभ्यन्तर-उपकरण के भेदेस दे। यकारका है। उनमेंस हाणा और शुक्क मण्डल नेत्र-इन्ट्रियका अभ्यन्तर-उपकरण है, और दोनें। पलकें तथा दोनें। तेत्ररोम (बरोनी) आदि उसके बाहा-उपकरण हैं। इसीप्रकार शेप इन्ट्रियों जानना जाहिये।

लिख और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियकी निर्वृत्तिका कारणभृत जो सयोपदाम-विद्योग है उसे लिख कहते हैं। अर्थान् जिसके स्तिधानसे आत्मा द्रव्येन्द्रियकी रचनामें व्यापार करता है, ऐसे झानावरण कर्मके क्षयोपदाम-विद्येपकी लिख कहते हैं। और उस पूर्वोक्त निमिक्तके आलम्बनसे उत्पन्न है।नेवाले आत्माके परिणामके। उपयोग कहते हैं।

- / चक्ना सोद घाण जिन्मायार मस्ग्जवणाला । अतिम्नग्नरप्यमम ५१स ७ जणेयसठाण (Eil जा. १७१)
- २ पाठांच्य तः सः वाः रः १७ वाः ५ ७ याः यया समानः।
- ३ त. मृ. २. १८

४ अर्थमहणद्यानिःर्लिखः । छर्षाः स्व वि. १. ५० । गा जाः, जाः ४, राः १६५ लग्मन छित्र । ४१ प्रत्मे १ ज्ञानावरणक्षयोपक्षमिविदेषः । न भा वा. २०१८ १ स्वार्थसिविद्योग्यतेव च छित्रः । न भा वा. २०१८ अवरणक्षयोपक्षमप्रतिक्ष्या अर्थब्रह्य- शतिरुक्षिः । स्या एवा पृ. ३४४ ।

५ अर्धप्रहणव्यापार उपयोगः । गां. जां. प्र , टां. १६५. उपयोग पुनः अर्धप्रहणव्यापार । रुषी. स्व. वि. १.५. यत्सविधानादा मा द्वयेश्विपतिर्थान प्रति त्याप्रियते तथिमित आत्मनः परिणाम उपयोग । स. सि. २.१८.। त. रा. वा २.१८.२. उपयोग प्रणिधानम् । त. मा २ १९. उपयोगस्तु रूपादिप्रहण-व्यापारः । स्या. रवा. पु. २४४.

६ उपयोगस्य फळवादिन्द्रियन्यपदेशानुपपत्तिानि चेघ, कारणधर्मस्य कार्यानुत्रृत्तेः । त. रा. वा. २. १८. ३.

तित चेन्न. कारणधर्मस्य कार्यानुवृत्तेः । कार्यं हि लोके कारणमनुवर्तमानं दृष्टं, यथा वटाकारपिरणतं विज्ञानं घट इति । तथेन्द्रियनिर्वृत्त उपयोगोऽपि इन्द्रियमित्यपदिक्यते । इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रेण सृष्टमिति वा य इन्द्रियशब्दार्थः म क्षयोपश्चमे प्राधान्येन विद्यत इति । तन इन्द्रियण अनुवादः इन्द्रियानुवादः, तेन मन्ति एकेन्द्रियाः । एकमिन्द्रियं येषां न एकेन्द्रियाः । किं तदेकमिन्द्रियम् १ स्पर्शनम् । वीर्यान्तरायम्पर्शनेनिद्रयावरणक्षयोपश्चमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टमभात्मपृश्चत्यनेनित स्पर्शने करणकारके । इन्द्रियम्य स्वातन्त्रयविवक्षायां कतृत्वं च भवति । यथा पृत्रीक्तहेतुमिन्धाने मिन स्पर्शनीति स्पर्शनम् । कोऽस्य विषयः १ स्पर्शः । कोऽस्यार्थः १ उच्यते, यदा वस्तु

इमप्रकार लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेन्द्रियां हैं।

शंका—उपयोग इन्द्रियोंका फल है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति इन्द्रियोंसे होती है, इसलिये उपयोगको इन्द्रिय मंक्षा देना उचित नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कारणमें रहनेवाले धर्मकी कार्यमें अनुकृत्ति होती है। अर्थान् कार्य लेकमें कारणका अनुकरण करता हुआ देखा जाता है। जैसे, घटके आकारसे परिणत हुए ज्ञानको घट कहा जाता है, उसीप्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए उपयोगको भी इन्द्रिय संज्ञा दी गई है।

इन्द्र (आत्मा ) के लिगको इन्द्रिय कहते हैं। या जो इन्द्र अथीत् नामकर्मसे रची गई है उसे इन्द्रिय कहते हैं। इसप्रकार जो इन्द्रिय शब्दका अर्थ किया जाता है, वह अयोगश्रममें प्रधानतासे पाया जाता है, इसिलिये उपयोगको इन्द्रिय संज्ञा देना उचित है।

उक्त प्रकारकी इन्द्रियकी अपेक्षा जो अनुवाद, अर्थान् आगमानुकूल कथन किया जाता है उसे इन्द्रियानुवाद कहते हैं। उसकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीव हैं। जिनके एक ही इन्टिय पाई जाती है उन्हें एकेन्ट्रिय जीव कहते हैं।

गंका- यह एक इन्द्रिय कीनसी है ?

सुमाधान - वह एक इन्द्रिय स्पर्शन समझना चाहिये।

वीर्यान्तराय और स्पर्शनिन्द्रियावरण कमके क्षयोपशमसे तथा आंगोपांग नामकमेके उद्युक्त आलम्बनसे जिसके द्वारा आत्मा पदार्थोंको स्पर्श करना है, अर्थान् पदार्थगत स्पर्शनिकी मुख्यतासे जानता है, उसे स्पर्शन-इन्द्रिय कहते हैं। यह लक्षण करण-कारककी अपेक्षामें (परतन्त्र विवक्षामें ) बनता है। और इन्द्रियकी स्वातन्त्र्यविवक्षामें कर्तृ-साधन भी होता है। जैसे, पूर्वोक्त साधनोंके रहने पर जो स्पर्श करती है उसे स्पर्शन-इन्द्रिय कहते हैं।

शंका - स्वर्शन-इन्द्रियका विषय क्या है ?

१ सन्दर्भाय त. रा. वा. २. १८. वा. १-३. व्यास्यया समाने. ।

२ स. सि. २. १९. तै. स. का. २. १९.

प्राधान्येन विवक्षितं तदा इन्द्रियेण वस्त्वेव विषयीकृतं भवेद् वस्तुच्यतिरिक्तस्पर्शोद्यभावात्। एतस्यां विवक्षायां म्पृत्यत इति म्पश्ं वस्तु । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा तस्य तते। भेदं।पपत्तेगंदासीन्यावस्थितभावकथनाद्भावसाधनन्वमप्यविरुद्धस्, यथा स्पर्शनं म्पर्श इति । यद्यवस्, सक्ष्मेपु परमाण्वादिपु म्पर्शच्यवहारे। न प्रामाति तत्र तद्भावात ? नेप दे।पः, सक्ष्मेप्विष परमाण्वादिप्विन्त स्पर्शः म्थ्लेपु तत्कायेपु तहश्चनान्यथानुपपत्तः। नद्यत्यन्तासतां प्रादुभावे। परमाण्वादिप्विन्त स्पर्शः विन्तु इन्द्रियग्रहणयोग्या न भवन्ति । ग्रहणान्यायानां कथं म व्यपदेश इति चेन्न, तस्य सर्वदायाग्यत्वाभावात्। परमाणुगतः सर्वदा

समाधान - स्पर्शन-इन्द्रियका विषय स्पर्श है।

शंका--म्पर्शका क्या अर्थ है ? अर्थान् स्पर्शसे किसका ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान — जिस समय द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा प्रधानतासे वस्तु हो विवक्षित होती है, उस समय इन्द्रियंके हारा वस्तुका हो ग्रहण होता है, क्योंकि, वस्तुको छोड़कर स्पर्शाद्दिक धर्म पाये नहीं जाते हैं। इसल्धि इस विवक्षामें जो स्पर्श किया जाता है उसे स्पर्श कहते हैं, और वह स्पर्श वस्तुरूप ही पड़ता है। तथा जिस समय पर्यायार्थिकनयकी प्रधानतासे पर्याय विवक्षित होती है, उससमय पर्यायका द्रव्यस भेद होने के कारण उदासीन सपसे अवस्थित भावका कथन किया जाता है। इसल्धि स्पर्शे भावसाधन भी वन जाता है। जैसे, स्पर्शन ही स्पर्श है।

शंका - यदि ऐसा है, तो मक्ष्म परमाणु आदिमें स्पर्शका व्यवहार नहीं बन सकता है, क्योंकि, उसमें स्पर्शनरूप कियाका अभाव है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मृह्म परमाणु आदिमें भी स्पर्श है, अन्यथा, परमाणुओं के कार्यक्ष स्थल पदाथों में स्पर्शकी उपलब्धि नहीं हो सकती थी। किंतु स्थल पदाथों में स्पर्श पाया जाता है, इसल्ये सहस परमाणुओं में भी स्पूर्शकी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि, त्यायका यह सिद्धान्त है, कि जो अत्यंत (सर्वथा) असत् हीते हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि सर्वथा असत्की उत्पत्ति मानी जावे तो अतिप्रसंग हो जायगा। (अथीत् बांझके पुत्र, आकाशके फूल आदि अविद्यमान बातोंका भी प्रादुर्भाव मानना पड़ेगा) इसल्यिय यह समझना चाहिये कि परमाणुओं में स्पर्शादिक पाये तो अवश्य जाते हैं, किंतु वे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं।

ग्रंका- जब कि परमाणुओं में रहनेवाला स्पर्श इन्द्रियों के द्वारा ब्रहण नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसे स्पर्श सक्षा कैसे दी जा सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, परमाणुगत स्पर्शके इन्द्रियोंके द्वारा प्रहण करनेकी योग्यताका सदेव अभाव नहीं है।

भ 'नेवासतो जन्म मतो न नाशो ' बु स्व. स्तो. २४ नासतो विद्यंत भाषो नाभाषो विद्यंते सत् । भगः गी. २०१६०

९ प्रबन्धोद्य तः सः वाः २, २०, १, त्याख्यया समानः ।

न ग्रहणयोग्यश्रेन्न, तस्येव स्थलकार्याकारेण परिणता योग्यत्वोपलम्भात्। के त एकेन्द्रियाः ? पृथिच्यप्तेजोवायुवनस्पतयः । एतेपां स्पर्शनमकमेवेन्द्रियमिन, न श्रेपाणीति कथमव-गम्यत इति चेन्न, स्पर्शनेन्द्रियवन्त एत इति प्रतिपादकार्योपलम्भात् । क तत्स्त्रमिति चेन्कथ्यते—

जाणदि पस्सदि भुंजदि सेवदि पस्सिदिएण एक्केण । कुणदि य तस्सामित्तं थावरु एइंदिओ तेण ॥ १३५॥

'वनस्पत्यन्तानामेकम्'' इति तत्त्वार्थस्त्राद्धा । अस्यार्थः, अयमन्तशब्दे। जनकार्थ-वाचकः, क्रचिद्वयवे, यथा वस्त्रान्ते। वसनान्त इति । क्रचित्सामीष्ये, यथा उदकान्तं गत , उदकसमीपं गत इति । क्रचिद्वसाने वर्तते, यथा संमागन्तं गतः, संसारावमानं

र्शका-परमाणुमें रहनेवाला स्पर्श तो इन्द्रियोंद्वारा कभी भी ब्रहण करने योग्य नहीं हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जब परमाण स्थल कार्यरूपसे परिणत होते हैं, तब तहत धर्मोंकी इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण करनेकी योग्यता पाई जाती है।

रंका-चे एकेन्द्रिय जीव कान कानसे हैं ?

समाधान — पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति, ये पांच एकेन्द्रिय जीव हैं।

शंका-- इन पांचोंके एक स्पर्शन अन्द्रिय ही होती है, शेप इन्द्रियां नहीं होती, यह कैसे जाना?

समाधान-—नहीं, क्योंकि, पृथिवी आदि एकेन्द्रिय जीव एक स्पर्शन-इन्द्रियवाले होते हैं, इसपकार कथन करनेवाला आर्प-वचन पाया जाता है।

शंका - यह आर्प-वचन कहां पाना जाता है?

ममाधान -- वह आर्ष-वचन यहां कहा जाता है-

क्योंकि, स्थावर जीव एक स्पर्शन इन्डियके द्वारा ही जानता है, देखता है, स्वाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसलिये उसे एकेन्डिय स्थावर जीव कहा है॥ १३५॥

अथवा, 'वनस्पत्यत्तानामेकम्' तत्वार्थसृत्रके इस वचनसे जाना जाना है कि उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है। अब इस सृत्रका अर्थ करते हैं, अन्त शब्द अनेक अर्थीका वाचक है। कहीं पर अवयव हप अर्थमें आता है, जैसे, 'वाजान्तः' अर्थात् वात्रका अवयव। कहीं पर समीपनाके अर्थमें आता है, जैसे 'उदकानं गनः' अर्थात् जलके समीप गया। कहीं पर अवसानहरूप अर्थमें आता है, जैसे, 'संसारान्तं गतः' अर्थात् संसारके अन्तको प्राप्त हुआ।

१त.मृ २ २२.

२ पाठोऽय त. रा. वा. २. २२, वा. १-५ ऱ्याख्यया समान. ।

गत इति । तत्रेह विवक्षानोऽत्रमानाथों वेदिनच्यः । वनस्पन्यन्तानां वनस्पत्यवसानानामिति सामीप्यार्थः किन्न गृह्यते ? वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिममीपानामित्यथे गृह्यमाणे
वायुकायानां त्रमकायानां च सम्प्रत्ययः प्रमज्येत ' पृथिव्यप्तेजोवायुवनम्पतित्रमाः '
इत्यत्र तयोरेव मामीप्यदर्शनान् । अयमन्तश्चदः सम्बन्धिशच्दत्वात् कांश्वित्पूर्वानपेक्ष्य वर्तते । ततोऽर्थादादिसम्प्रत्ययो भवति तम्मादयमथें।ऽवगम्यते पृथिव्यादीनां वनस्पत्यनतानामेकमिन्द्रियमिति । एवमपि पृथिव्यादीनां वनस्पत्य-तानां म्पर्शन।दिप्यन्यतममेकमिन्द्रियं प्रामोत्यविशेपादिति चेन्नप दोपः, अयमकशब्दः प्राथम्यवचनम् ' म्पर्शनसम्बन्धाणचक्षुःश्रोत्राणि' इत्यत्रतनप्राथम्यमाश्रित इति । वीर्यान्तरायम्पर्शनेनिद्रयावरणः
क्षयोपशमे सति शेपेन्द्रियमर्थघातिस्पर्थकोदये चेकेन्द्रियज्ञातिनामकर्मोदयवशवर्तितायां च 
सत्यां स्पर्शनमेकमिन्द्रियमाविभवति ।

उनमेंसे यहां पर विवक्षासे अन्त शब्दका अवसानरूप अर्थ जानना चाहिये।

शंका—' वनस्पत्यन्तानामेकम् ' इसमें आये हुए अन्त पदका 'वनम्पतिके समीपवर्ता जीवोंके एक म्पर्शन-इन्द्रिय होती है ' इसप्रकार सामीप्य-वाचक अर्थ क्यों नहीं छेते ?

समाधान — यदि 'वनस्पत्यन्तानामेकम ' इस सृत्रमं आये हुए अन्त राष्ट्रका समीप अर्थ लिया जाय ते। उससे वायुकायिक और त्रसकायिकका ही बान होगा, क्योंकि, 'पृथिन्यतेजावायुवनस्पतित्रसाः ' इस वचनमं वायुकायिक और त्रसकायिक ही वनस्पतिके समीप दिखाई देने हैं। यह अन्त राष्ट्र संबन्धी राष्ट्र होनेस अपनेसे पूर्ववर्ती कितने ही राष्ट्रोंकी अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता है, और इससे अर्थवरा आदिका बान हो जाता है। उससे यह अर्थ मालूम पड़ता है कि पृथिवीकायिकसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवंकि एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है।

शंका — ऐसा मान लेने पर भी पृथिवीसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंके स्पर्शन आदि पांच इन्द्रियोंमेंसे कोई एक इन्द्रिय प्राप्त होती है, क्योंकि, 'वनस्पत्यान्तानामेकम्' इस स्त्रमें आया हुआ एक पद स्पर्शन-इन्द्रियका बाधक तो है नहीं, वह ते सामान्यसे संख्यावाची है, इसलिये पांच इन्द्रियोंमेंसे किसी एक इन्द्रियका ग्रहण किया जा सकता है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह एक राष्ट्र प्राथम्यवाची है, इसलिये उससे 'स्पर्शनरसन्द्राणचक्षःश्रोत्राणिं इस मृत्रमें आई हुई सबसे प्रथम स्पर्शन-इन्द्रियका ही ग्रहण होता है।

वीर्यान्तराय और स्पर्शनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर, रसना आदि शेष इन्द्रियाचरणके सर्वधानी स्पर्द्धकोंके उदय होने पर तथा पकेन्द्रियज्ञानि नामकर्मके उदयकी वशवर्तिताके होने पर स्पर्शन एक इन्द्रिय उत्पन्न होती है। हे इन्द्रिये येषां ते द्वीन्द्रियाः । के ते ? शंखग्रुक्तिक्रम्यादयः । उक्तं च — कुक्किकिमि-सिप्पि-संखा गंडोलारिह-अक्ल-खुल्ला य ।

तह य वराडय जीवा णेया बीइंदिया एदे' ॥ १३६ ॥

के ते दे इन्द्रिय इति चेत्स्पर्श्वनरसने । स्पर्शनमुक्तलक्षणम् । भेदविवक्षायां वीर्यान्तरायरसनेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भाद्रसयत्यनेनेति रसनं करण-

जिनके दो इन्टियां होती हैं उन्हें द्वीन्टिय जीव कहते हैं। शंका — वे द्वीन्टिय जीव कोन कोन हैं?

समाधान - शंख, श्रक्ति और कृमि आदिक द्वीन्द्रिय जीव हैं। कहा भी है-

कुक्षि-कृष्मि अर्थात् पेरके कीड़, सीप, शंम्ब, गण्डोला अर्थात् उद्दरमें उत्पन्न होनेवाली वड़ी कृष्मि, अरिए नामक एक जीवविशेष, अक्ष अर्थात् चन्द्रनक नामका जलखर जीवविशेष, अलक अर्थात् छोटा शंख और कोड़ी आदि होन्द्रिय जीव हैं॥ १३६॥

शंका - वे दो इन्द्रियां कीनसी हैं?

ममाधान —स्पर्शन और रसना। उनमेंसे स्पर्शनका स्वकृष कह आये हैं। अब रसना-इन्द्रियका स्वकृष कहते हैं—

भेद-विवक्षाकी प्रधानता अर्थात् करणकारककी विवक्षा होने पर, वीर्यान्तराय और ग्सनेन्ट्रियावरणकर्मके क्षयोपदामसे तथा आंगोपांग नामकर्मके उद्यके अवलम्बनसे जिसके हारा स्वादका ग्रहण होता है उसे रसना-इन्ट्रिय कहते हैं। तथा इन्ट्रियोंकी स्वातन्त्र्य-विवक्षा अर्थात् कर्नृ-कारककी विवक्षामें पूर्वाक्त साधनोंके मिलने पर जो आस्वाद ग्रहण करती है उसे रसना-इन्ट्रिय कहते हैं।

१ उदयानवितिनी हर्षा ( अजा , मृह्यम्पानकद्रकरा, स्वायान्य-तर्गता वा जीवा कृक्षिक्रमय । गण्डोलका व्यानविद्यंतिनी हर्षा ( अजा , मृह्यम्पानकद्रकरा, स्वायान्य-तर्गता वा जीवा कृक्षिक्रमय । गण्डोलका व्यानविद्यंत्र चित्र क्षेत्र कष्ट क्षेत्र क्ष

कारके । इन्द्रियाणां स्वातन्त्र्यविवक्षायां पूर्वोक्तहेतुमित्रधाने सित रसयतीति रसनं कर्तृकारके भवति । कोऽस्य विषयः ? रसः । कोऽस्यार्थः ? यदा वस्तु प्राधान्येन विवक्षितं तदा वस्तुव्यतिरिक्तपर्यायाभावाद्यस्त्वेव रमः । एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं रसस्य, यथा रस्यत इति रसः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावस्थितभावकथनाद्भावसाधनत्वं रसस्य, रसनं रत इति । न सूक्ष्मेषु परमाण्वादिषु रसाभावः उक्तोत्तरत्वात् । कृत एतयोक्तवित्तिरिति चेद्वीयीन्तरायस्पर्धन-रसनेन्द्रियावरणक्षयोपद्यमे सिति शेपेन्द्रियमर्ववातिस्पर्धकादये चाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भे द्वीन्द्रियजातिकमीदयवशवित्तायां च सत्यां स्पर्शनरसनेन्द्रिय आविभेवतः ।

त्रीणि इन्द्रियाणि येषां ते त्रीन्द्रियाः । के ते ? कुन्थुमन्कुणाद्यः । उक्तं च —

शंका—रसना इन्द्रियका विषय क्या है ? समाधान—इस इन्द्रियका विषय रस है। शंका—रस शब्दका क्या अर्थ है ?

समाधान — जिस समय प्रधानरूपसे वस्तु विविक्षित होती है, उस समय वस्तुको छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती है, इसलिये वस्तु ही रस है। इस विवक्षामें रसके कमसाधनपना है। जैसे, जो चन्छा जाय, वह रस है। तथा जिस समय प्रधानरूपसे पर्याय विविक्षित होती है, उस समय दृश्यसे पर्यायका भेद बन जाता है। इसलिये जे। उदासीनरूपसे अवस्थित भाव है उसीका कथन किया जाता है। इसप्रकार रसके भावनाधनपना भी बन जाता है। जैसे, आस्वादनरूप कियाधमेको रस कहते हैं। सूक्ष्म परमाणु आदिमें रसका अभाव हो जायगा, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं।

शंका - स्पर्शन और रसना इन दोनों इन्द्रियोंकी उन्पत्ति किस कारणसे होती है ?

समाधान — वीर्यान्तराय और स्पर्शन च रसनेन्द्रियावरण कर्मके अयोपशम होने पर, शेष इन्द्रियावरण कर्मके सर्वधाती स्पर्द्धकोंके उदय होने पर, आंगोपांग नामकर्मके उदयकी वशवर्तिता होने पर स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं।

जिनके तीन इन्द्रियां होती हैं उन्हें त्रीन्द्रिय जीव कहते हैं। ग्रंका — वे तीन इन्द्रिय जीव कौन कान हैं ? समाधान —कुन्थु और खटमल आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं। कहा भी है—

१ प्रबन्धोऽयं त. रा. वा २. १९-२ , वा १-१ व्याक्यास्यां समानः ।

२ से कि त तंदिय-ससार-ममात्रन जीवपनवणा १ तेद्दिय ससारममावत्र-जीवपनवणा अणेगिविहा पन्नता । तं जहा, ओवद्या, रोहिणिया, कृष, पिपीलिया, उद्दमगा, उद्देहिया, उक्कलिया, उप्पाया, उप्पाया, तणाहारा, कहाहारा, माल्या, पत्ताहारा, नणनिया, पन्नविध्या, प्रक्विध्या, फलेविध्या, बायविध्या, तेवुरणभिजिया, तओसिमिजिया, कप्पासिहिमिजिया, हिन्लिया, झिल्लिया, किगिरी, किगिरिडा, बाहुया, लहुया, सुभगा, सोविध्यया-सुयंबटा, इदगोवया, तुरतुबगा, कुच्छलवाह्गा, ज्या, हालाहला, पिसुया, सयवाह्या, गोम्ही, हिस्सोडा,

कुंथु-पिपीलिक-मक्कुण-विच्छिअ-ज्-इंदगीव-गोम्ही य । उतिरंगणिक्टियादी (१) णेया तीइदिया जीवा ।। १३७॥

कानि तानि त्रीणीन्द्रियाणीति चेत्स्पर्श्वनरसनद्राणानि । स्पर्शनरसने उक्तलक्षणे । कि द्राणामिति ? करणसाधनं द्राणम् । कृतः ? पारतन्त्र्यादिन्द्रियाणाम् । ततो वीर्यान्तराय- द्राणिन्द्रियावरणक्षयोपद्यमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टमभाजिद्यत्यनेनात्मेति द्राणम् । कर्तृसाधनं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायामिन्द्रियाणाम् । दृश्यते चेन्द्रियाणां लोके स्वातन्त्र्यविवक्षा, यथदं मेऽक्षि मुण्टु पश्यति, अयं मे कर्णः सुण्टु शृणोतीति । ततः पूर्वीक्तहेतुसन्निधाने

कुन्धु, पिपीलिका, खटमल, बिच्छृ, जूं, इन्ट्रगोप, कनखजूरा, तथा उतिरंग नाट्टियादिक कीटविदेोप, थे सब जीन्द्रिय जीव हैं ॥ १३७ ॥

शंका- वे तीन इन्द्रियां कीन कीन हैं?

समाधान — स्पर्शन, रसना और घाण ये तीन इन्द्रियां हैं। इनमेंसे स्पर्शन और रसनाका लक्षण कह आये। अब घाण-इन्द्रियका लक्षण कहते हैं—

शंका - ब्राण किसे कहते हैं?

समाधान—घाण शब्द करणसाधन है, क्योंकि, पारतन्त्र्यविवक्षामें इन्द्रियोंके करणसाधन होता है। इसालिये वीर्यान्तराय और घाणेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम तथा आंगोपांग
नामकर्मके उद्यके आलम्बनसे जिसके हारा संघा जाता है उसे घाण-इन्द्रिय कहते हैं। अथवा,
इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्याविवक्षामें घाण शब्द कर्तृसाधन भी होता है, क्योंकि, लोकमें इन्द्रियोंकी
स्वातन्त्र्यविवक्षा भी देखी जाती है। जैसे, यह मेरी आंख अच्छी तरह देखती है; यह मेरा
कान अच्छी तरह सुनता है। अतः पहले कहे हुए हेतुओंके मिलने पर जो स्ंघती है उसे
घाण-इन्द्रिय कहते हैं।

न यात्रच तर्पगासा । प्रज्ञाः १. ४५

९ अ प्रती 'अनिरग ' म प्रती च 'उत्तिश्व ' इति पाटः ।

३ वृषिपीलिके प्रतिते । म कुण्युश्विष्युक्तेन्यसंपाधापि प्रामिद्धा एव । सामाति ग्रिमः कर्णश्याली (कनपन्त इति हिन्दीमाधापा) विजेपपिजानाया पेऽपि जिनियमाया उतिकृषकारा उतिकृषको । सामाति ग्रिमः कर्णश्यालीलिन्यक्षेया य मकोडा । इतिक्यायमि ठाला सामय गोकीडलाईला ॥ गडह्यचीरकारागोमथकीडा य धनकोडा य । अतु ग (गो) वालिय इलिया तहादेय इद्यमार्था ॥ उद्देश-उपदिका वा माभ्यः । इतिका धान्यादिए पन्नाः । ' धयमिति ' लीकात्राव सामात्र सामात्र सामात्र सामात्र कर्णायलया भावान कर्णायलया आस्त्र जिल्लाका । ' सामाविति कर्षे भागिरकेशपृत्यक्षेत । गोकीटकाः प्रतीता एव । जातिम्रहणेन सर्वतिग्रचा कर्णायलयम् जम्बुकिचिद्यादयो भावाः । गहह्य-गर्दभकाः (गोकीटकाः प्रतीता एव । जातिम्रहणेन सर्वतिग्रच कर्णायलयम् उप्तिश्वाक अस्वकचिद्यादयो भावाः । गहह्य-गर्दभकाः (गोकीटकाः प्रतीता एव । जातिम्रहणेन सर्वतिग्रचा कर्णायलयम् उक्तिमा उक्त क्रेहिया तहा । धान्यकीटा युण वेन प्रसिद्धाः । श्रीवाध स्त्रनामसिद्धाः । जा वि. प्र. पू. ११. कृत्वितीलिव्यमा उक्त क्रेहिया तहा । निण्यारकहहारा य मालुरा पत्तहारमा ॥ कर्णायिकी जायित दुगा तउम्भिजगा । सदावरी य गुम्मी य बोध या इन्द-गाहमा ॥ इन्दगोवगमाईया णेगहा एवमायली । उत्तर ३६, १६८-१४०।

सित जिन्नतीति नाणम् । कोऽस्य विषयः ? गन्धः । अयं गन्धशब्दः कर्मसाधनः । कृतः ? यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदा न ततो व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः केचन सन्तीति । एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते, गन्ध्यत इति गन्धो वस्तु । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावस्थितभाव-कथनाद्भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते, गन्धनं गन्ध इति । कृत एतेपामुत्पितिरिति चेद्शीयीन्तरायस्पर्शनरसन्द्राणेन्द्रयावरणक्षयोपशमे सति शेपेन्द्रियसर्वधातिस्पर्धकोदये चाक्रोपाक्कनामलाभावप्टम्भे त्रीन्द्रियजातिकमोद्यवशवर्तितायां च मत्यां स्पर्शनरमनघाणेन्द्रियाण्याविभवन्ति ।

चत्वारि इन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रियाः । के ते ? मञकमिक्षकाद्यः । उक्तं च--

शंका - घाण-इन्द्रियका विषय क्या है ?

समाधान - इस इन्डियका विषय गन्ध है।

यह गन्ध शब्द कर्मसाधन है, क्योंकि, जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विनिधित होता है, उससमय द्रव्यसे भिन्न स्पर्शादिक कुछ भी नहीं गहते हैं, इसिटिये इस विवक्षामें स्पर्शा- दिकके कर्मसाधन समझना चाहिये। जैसे, 'जो संघा जाय ' इसप्रकारकी निकक्ति करने पर गन्ध द्रव्यक्तप ही पड़ता है। तथा जिससमय प्रधानक्तपस्य पर्याय विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यक्ते पर्यायका भेद बन जाता है, अत्यव उदासीनरूपसे अवस्थित जो भाव है, वहीं कहा जाता है। इसतरह स्पर्शादिकके भावसाधन भी बन जाता है। जैसे संघनेक्रप किया- धर्मको गन्ध कहते हैं।

शुंका--- इन तीनों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति किम कारणसे होती है ?

समाधान—वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना तथा व्राण-इन्द्रियावरणके अयोपशमके होने पर, शेष इन्द्रियावरण कर्मके सर्वधाति स्पर्धकोंके उदय होने पर, आंगोपांग नामकर्मके उदयके आलम्बन होने पर और त्रीन्द्रियज्ञाति नामकर्मके उदयकी वशवर्तिताके होने पर स्पर्शन, रसना और ब्राण ये तीन इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं।

जिनके चार इन्द्रियां पाई जार्ता हैं वे चतुरिन्द्रिय जीव होते हैं।

शंका - वे चतुरिन्द्रिय जीव कान कान हैं?

समाधान-मच्छर, मक्सी आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं। कहा भी है-

१ प्रबन्धोऽय तः सः वाः २०१९-२४, वाः १०१ व्यागयान्यां समान ।

२ से कि तं चर्डार्रादय-ससारसमात्रन्न जीवपन्नवणा ? २ अणेगिविहा पत्तता । त जहा, अधिय पित्तय-मन्ध्यि-मसगा कीटे तहा पयंगे य । ८कुण-क्रुक्तड-क्रुक्क्ह्-नदावत्ते य सिंगिरंड ॥ किण्डपता, नीलपत्ता, स्टोहियपत्ता, हालिह्यत्ता, मुक्तिन्स्रपत्ता, चित्तपक्ता, विचिचपक्ता, औहजलिया, जलचारिया, गर्भारा, णीणिया, नंतवा,

मक्कडय-भमर-महुवर-मसय-गर्यंगा य सल्ह-गोमच्छी। मच्छी सर्दस-कीडा णेया चडिरिंदिया जीवाँ।। १३८॥

कानि तानि चत्वारीन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसन्द्राणचक्ष्र्षि । स्पर्शनरसन्द्राणानि उक्तलक्षणानि । चक्षुषः स्वरूपमुच्यते । तद्यथा, करणसाधनं चक्षुः । कृतः ? चक्षुषः पारतन्त्र्यात् । इन्द्रियाणां हि लोके पारतन्त्र्यविवक्षा दृश्यते आरमनः स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । यथानेनाक्ष्णा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कर्णन सुष्ठु शृणोमीति । तनो वीर्यान्तरायन् चक्षुतिन्द्रियावरणक्षयोपश्चमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भाचक्षः । अनेकार्थत्वाद्र्शनार्थविवक्षायां चष्टुऽश्रीन् पश्यत्यनेनेति चक्षुः । चक्षुषः कर्त्रसाधनं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । इन्द्रियाणां हि लोके स्वातन्त्र्यविवक्षा च दृश्यते, यथेदं मेऽिक सुष्ठु पश्यति, अयं मे कर्णः सुष्ठु शृणोतीति । तनः पृश्वोक्तहेतुयिन्धाने सित चष्ट इति चक्षुः । कोऽस्य

मकड़ी, भें(रा, मधु-मक्खी, मच्छर, पतंग, श्रात्तभ, गीमक्खी, मक्खी, और दंशसे दशनेवाले कीड़ोंको चतुरिन्द्रिय जीव जानना चाहिये॥ १३८॥

शंका - वे चार इन्डियां कौन कान हैं?

समाधान—स्पर्शन, रसना, ब्राण, और चसु थे चार इन्द्रियां हैं। इसमेंसे स्पर्शन, रसना, और बाणके लक्षण कह आथे। अब चसु इन्द्रियका स्वक्षण कहते हैं। वह इसप्रकार है। चसु इन्द्रिय करणसाधन है, क्योंकि, उसकी पारनन्यविवक्षा है। जिस समय आत्माकी स्वानन्यविवक्षा होती है, उस समय लेकिमें इन्द्रियोंकी पारनन्यविवक्षा देखी जाती है। जैसे, इस कानसे अच्छी तरह सुनता हूं। इसलिये वीयोन्तराय और चसु इन्द्रियावरणके क्षयोपशम और आंगोपांग नामकर्मके उदयके लाभसे जिसके द्वारा पदार्थ देखे जाते हैं उसे चकु इन्द्रिय कहते हैं। यद्यपि 'चिक्षक् ' धानु अनेक अधौमें आती है, किर भी यहां पर दर्शनक्षण अर्थकी विवक्षा होनेसे 'जिसके द्वारा पदार्थोंको देखता है वह चकु हें ऐसा अर्थ लेना चाहिये। तथा स्वातन्यविवक्षामें चक्षु इन्द्रियके कर्नृसाधन भी होना है, क्योंकि, इन्द्रियोंकी लोकमें स्वातन्यविवक्षा भी देखी जाती है। जैसे, मेरी यह आंख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है। इसलिये पहले कहे गये हेनुओंके मिलने पर जो देखती है उसे चक्षु-इन्द्रिय कहते हैं।

#### शंका - इस इन्द्रियका विषय क्या है ?

अस्किरोडा, अस्किवेहा, सारमा, नेउरा, दोला, भमरा, भीलि, जरुका, तीटा, वित्या, पचिविच्ह्या, छाणवित्त्या, जलवित्त्या, पियमाला, कणमा, गोमयकीडा, जे यावचे तहापगारा । प्रज्ञा, १,४६०

१ अधिया पोतिया चेव मेन्छिया ममगा तहा। भगरे कीडवयंगे य टकुणे उक्कुडी तहा॥ कुक्कुडे भिगिरोडी य नंदावत्ते य विच्छुए। टोठे भिगारी य वियडी अध्छिदेहुए॥ अच्छिठे माहुए अध्छिरोडण्विभित्ते नित्तपत्तप्र। अहर्जिठेया जरुकारो य नीया तत्वयाह्या॥ इय चडारेंदिया एण्डणेगहा एवमायश्री॥ उत्तः ३६, १४७-१५०. विषयश्रेद्वर्णः । अयं वर्णशब्दः कर्ममाधनः । यथा यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सिन्नकृष्यते, न ततो व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः सन्तीत्येतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते, वर्ण्यत इति वर्णः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा मेदोपपत्तेरौदासीन्यावास्थित भावकथनाद्भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते वर्णनं वर्णः । कृत एतेषाम्रत्पत्तिश्रेद्वीयीन्तरायम्पर्शनरसन्द्राणचक्षुरावरणक्षयोपश्चमे सित श्रेपिन्द्रयसर्वधातिस्पर्धकोदये चाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भे चतुरिन्द्रियजातिकर्मोदय-वश्ववित्तायां च सत्यां चतुर्णामिन्द्रियाणामाविभावा भवेत् ।

पश्च इन्द्रियाणि येषां ते पश्चेन्द्रियाः । के ते ? जरायुजाण्डजाद्यः ! उक्तं च--सम्मेदिम-सम्मुण्छिम-उच्मेदिम-अंविवादिया चेव । रस-पोदंड जरायुज णेया पीचिदिया जीवा ॥ १३९ ॥

समाधान — वर्ण इस इन्द्रियका विषय है। यह वर्ण शब्द कर्मसाधन है। जैसे, जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विवक्षित होता है, उस समय इन्द्रियसे द्रव्य का ही श्रहण होता है, क्योंकि, उससे भिन्न स्पर्शादिक पर्यायें नहीं पाई जाती हैं। इसिल्ये इस विवक्षामें स्पर्शादिक कर्मसाधन जाना जाता है। उस समय जो देखा जाय उसे वर्ण कहते हैं, ऐसी निरुक्ति करना चाहिये। तथा जिस समय पर्याय श्रवानरूपसे विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद बन जाता है, इसिल्ये उदासीनरूपसे अवस्थित जो भाव है, उसीका कथन किया जाता है। अत्यय स्पर्शादिकके भावसाधन भी बन जाता है। उस समय देखनेरूप धर्मको वर्ण कहते हैं ऐसी निरुक्ति होती है।

शंका - इन चारों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति किम कारणसे होती है?

समाधान — वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रमना, घाण तथा चश्च इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम, शेव इन्द्रियावरण सर्वधानी स्पर्छकोंका उद्य, आंगोपांग नामकर्मके उद्यका आल-स्वन और चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्मके उद्यक्ती वश्चितिताके होने पर चार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है।

जिनके पांच इन्द्रियां होती हैं उन्हें पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं।

शंका - वे पंचेन्द्रिय जीव कीन कीन हैं ?

समाधान - जरायुज भार अण्डज आदिक पंचेन्द्रिय जीव हैं। कहा भी है-

स्वेद्ज, संमूर्जिंखम, उद्भिज्ज, औपपादिक, रसज, पोत, अंडज और जरायुज, ये सब पंचेन्द्रिय जीव जानना चाहिये॥ १३९.॥

१ सन्दर्भोऽय तः रा. वा. २. १९-२० वा १-१ व्याख्याम्यां समानः ।

२ से बेमि संतिम तमा पाणा, तं जहाँ, अध्या पीयया जराउआ रमया मसेयया ममुच्छिमा उन्मियया जबवाह्या, एस समारिष पमुद्ध । जाचा पू. ४९० उपैत्युपपधतेऽस्मिलित्युपपधदः । त. रा. जा. पू. ९८० उप- कानि तानि पश्चेन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसन्द्राणचश्चःश्रोत्राणि । इमानि स्पर्शनादीनि करणसाधनानि । कृतः ? पारतन्त्र्यात् । इन्द्रियाणां हि लोके दृश्यते च पार-तन्त्र्यविवक्षा आत्मनः खातन्त्र्यविवक्षायाम्, अनेनाक्ष्णा सुष्टु पश्यामि, अनेन कर्णेन सुष्टु शृणोमीति । ततो वीर्यान्तरायश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भाच्छृणोत्यनेनेति श्रोत्रम् । कर्त्साधनं च भवति खातन्त्र्यविवक्षायाम् । दृश्यते चेन्द्रियाणां लोके खातन्त्र्यविवक्षा, इदं मेऽिक्ष सुष्टु पश्यति, अयं मे कर्णः सुष्टु शृणोतीति । ततः पूर्वोक्तदेतुसिश्चानं सति शृणोतीति श्रोत्रम् । कोऽस्य विषयः ? शब्दः । यदा द्रव्यं प्राधानयन विवक्षितं तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सिक्किष्ठपते, न ततो व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः केचन सन्तीति एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं शब्दस्य युज्यत इति, शब्दा इति शब्दः । यदा तु पर्यायः प्राधानयेन विवक्षितस्तदा भदोषपत्तेः आदासीन्यावन्थितभावकथनाद्भावसाधनं शब्दः, शब्दनं शब्द इति । कुत एतेपामाविभाव इति चेद्वीर्यान्त-

शंका - वे पांच इन्द्रियां कीन कीन हैं?

समाधान — स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र। ये स्पर्शनादिक इन्द्रियां करण-साधन हैं, क्योंकि, वे परतन्त्र देखी जाती हैं। लेकिमं आत्माकी स्वातन्त्र्यविवक्षा होने पर इन्द्रियोंकी पारतन्त्र्यविवक्षा देखी जाती है। जैसे, मैं इस आंखसे अच्छी तरह देखता हूं, इस कानसे अच्छी तरह सुनता हूं। इसलिये वीर्यान्तराय और श्रोत्र इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम तथा आंगोपांग नामकर्मके आलम्बनसे जिसके हारा सुना जाता है, उसे श्रोत्र-इन्द्रिय कहते हैं। तथा स्वातन्त्र्यविवक्षामें कर्नृसाधन होता है, क्योंकि, लेकिमें इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्यविवक्षा भी देखी जाती है। जैसे, यह मेरी आंख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है। इसलिये पहले कहे गये हेतुओंके मिलने पर जी सुनती है उसे श्रोत्र-इन्द्रिय कहते हैं।

शंका - इसका विषय क्या है?

ममाधान— शब्द इसका विषय है। जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विवक्षित होता है, उस समय इन्द्रियोंके द्वारा द्रव्यका ही प्रहण होता है। उससे भिन्न स्पर्शादिक कोई चीज नहीं हैं। इस विवक्षामें शब्दके कर्मसाधनपना बन जाता है। जैसे, 'शब्दते 'अर्थात् जो ध्विनरूप हो वह शब्द है। तथा जिस समय प्रधानरूपसे पर्याय विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद सिद्ध हो जाता है, अतप्व उदासीनरूपसे अवस्थित भावका कथन किया जानेसे शब्द भावसाधन भी है। जैसे, 'शब्दनम् शब्दः 'अर्थात् ध्विनरूप क्रियाधर्मको शब्द कहते हैं।

पानाःजाता उपपातजाः । अथवा उपपातं भवा अपपानिका देवा नारकाश्च । आचाः निः पृः ६३. सम्प्रणीवयवः परिस्पदादिसामध्योपेठक्षितः पोत । अक्रशीणितपरिवरणपुपात्तकाठिन्यं नखन्वकसदश परिमङ्कमंड, अटं जानाः कडजाः । जालकप्पाणिपरिवरण विततमांसक्षीणित जरायुः, जरायो जाताः जरायुजाः । नः रा वाः पृः १००, १०१ः

१ प्रबन्धोऽय तः सः वाः २. १९-२० वाः १-१ व्याख्यान्यां समान ।

रायम्पर्श्वनरमनद्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमे स्ति अङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टमभे पश्चेन्द्रियजातिकमीद्यवशवर्तितायां च सत्यां पश्चानामिन्द्रियाणामाविभीको भवेदिति । नेदं व्याख्यानमत्र प्रधानम्, 'एकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियजातिनामकमीद्यादेकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रिया भवन्ति' इति भावस्रत्रेण सह विरोधात्। ततः एकेन्द्रियजातिनामकमीद्यादेकिन्द्रियः, द्वीन्द्रियजातिनामकमीद्याद् द्वीन्द्रियः, त्रीन्द्रियजातिनामकमीद्यात् द्वीन्द्रियः, त्रीन्द्रियजातिनामकमीद्यात् त्रीन्द्रियः, पश्चेन्द्रियजातिनामकमीद्याचत्रिन्द्रियः, एपोऽथीऽत्र प्रधानं निरवद्यन्वात्।

न सन्तीन्द्रियाणि येषां तेऽनिन्द्रियाः । के ते ? अश्वरीराः सिद्धाः । उक्तं च — ण वि इंदिय-करण-जुदा अवग्गहादीहि गाहया अत्ये ।

णेव य इंदिय-सोक्वा अणिदियाणंत-णाण-सुही ॥ १४० ॥

तेषु सिद्धेषु भावेन्द्रियस्यापयागस्य सत्त्रात्सेन्द्रियाम्त इति चेन्न, क्षयापशमजानि-

शंका--इन पांचों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति कैसे होती है?

समाधान — वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना, व्राण, चक्ष तथा श्रोत्रेन्द्रियावरण कर्मके स्योपशम होने पर, आंगोपांग नामकर्मके आलम्बन होने पर, तथा पंचेन्द्रियज्ञानि नामकर्मके उद्द्यकी वश्ववित्तिको होने पर पांचों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती हैं। फिर भी वीर्यान्तराय और स्पर्शन इन्द्रियाचरण आदिके क्षयोपशमसे एकेन्द्रिय आदि जीव होते हैं. यह व्याक्यान यहां पर प्रधान नहीं हैं, क्योंकि, 'एकेन्द्रिय, ब्रोन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव होते हैं। क्षयाच्यान यहां पर प्रधान नहीं हैं, क्योंकि, 'एकेन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, जीन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव होते हैं। भावानुगमके इस कथनसे पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है। इसलिये एकेन्द्रिय-जाति नामकर्मके उद्यसे प्रकेन्द्रिय, ब्रोन्द्रियज्ञाति नामकर्मके उद्यसे ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियज्ञाति नामकर्मके उद्यसे ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियज्ञाति नामकर्मके उद्यसे ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियज्ञाति नामकर्मके उद्यसे ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियज्ञाति नामकर्मके उद्यसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-ज्ञाति नामकर्मके उद्यसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-ज्ञाति नामकर्मके उद्यसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-ज्ञाति नामकर्मके उद्यसे पंचेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, यही अर्थ यहां पर प्रधान है, क्योंकि, यह कथन निर्हाण है।

जिनके शन्द्रयां नहीं पार्श जातीं हैं उन्हें अनिन्द्रिय जीव कहते हैं। शंका — वे कीन हैं ?

समाधान- शरीररहित सिद्ध अनिन्द्रिय हैं। कहा भी है-

वे सिद्ध जीव इन्द्रियोंके व्यापारसे युक्त नहीं हैं और अध्यप्रहादिक क्षायोपश्रामिक ज्ञानके ज्ञारा पदार्थोंको ग्रहण नहीं करते हैं। उनके इन्द्रिय-सुख भी नहीं है, क्योंकि, उनका अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख अनिन्द्रिय है।। १४०॥

श्रंका—उन सिद्धोंमें भावेन्द्रिय और नज्ञन्य उपयोग पाया जाता है, इसलिये व इन्द्रियसहित हैं ? तस्योपयोगस्येन्द्रियत्वात् । न च क्षीणाशेषकर्मसु सिद्धेषु क्षयोपश्चमोञस्ति तस्य क्षायिक-भावेनापसारितत्वात् ।

एकेन्द्रियविकल्पप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह ---

# एइंदिया दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जता अपज्जत्ता। सुहुमा दुविहा, पज्ज्ता अवज्जत्ता ॥ ३४॥

एकेन्द्रियाः द्विविधाः, बादराः स्रक्ष्मा इति । बादरशन्दः स्थूलपर्यायः स्थूलत्वं चानियतम्, ततो न ज्ञायते के स्थूला इति । चक्षुर्प्राह्याश्वेत्र, अचक्षुर्प्राह्याणां स्थूलानां सक्ष्मतोपपत्तेः । अचक्षुर्प्राह्याणामपि बादरन्वे सक्ष्मबादराणामविशेषः स्थादिति चेत्र, आपस्त्रक्षपानवगमात् । न बादरशन्दोऽयं स्थूलपर्यायः, अपि तु बादरनाम्नः कर्मणो वाचकः । तदुद्यसहचरितत्वाज्जीवोऽपि बादरः । शरीरस्य स्थील्यनिर्वर्तकं कर्म बादर-

समाधान— नहीं, क्योंकि, क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए उपयोगको इन्द्रिय कहते हैं। परंतु जिनके संपूर्ण कर्म क्षीण हो गये हैं, ऐसे सिद्धोंमें क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, क्योंकि, यह क्षायिक भावके द्वारा दूर कर दिया जाता है।

अब एकोन्द्रिय जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका मूत्र कहते हैं—
एकेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, बादर और सूक्ष्म । बादर एकेन्द्रिय दो प्रकारके हैं,
पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म एकेन्द्रिय दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥ ३४॥

एकेन्द्रिय जीव बादर और सृक्ष्मके भेदने दो प्रकारके हैं।

शंका— बादर शब्द स्थूलका पर्यायवाची है, और स्थूलताका स्वरूप कुछ नियत नहीं है, इसलिये यह मालुम नहीं पड़ता है, कि कौन कौन जीव स्थूल हैं। जो चक्षु इन्द्रियके हारा ग्रहण करने योग्य हैं वे स्थूल हैं, यदि ऐसा कहा जावे सो भी नहीं बनता है, क्योंकि, एसा मानने पर, जो स्थूल जीव चक्षु इन्द्रियके द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं हैं उन्हें सूक्ष्म- पनेकी प्राप्ति हो जायगी। और जिनका चक्षु इन्द्रियसे ग्रहण नहीं हो सकता है ऐसे जीवोंको बादर मान लेने पर सूक्ष्म और बादरोंमें कोई भेद नहीं रह जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंिक, यह आशंका आर्यके स्वरूपकी अनिभन्नताकी द्योतक है। यह बादर शब्द स्थूलका पर्यायवाची नहीं है, किंतु बादर नामक नामकर्मका वाचक है, इसिलये उस बादर नामकर्मके उदयके संबन्धसे जीव भी बादर कहा जाता है।

शंका— शरीरकी स्थृलताको उत्पन्न करनेवाले कर्मको बादर और सूक्ष्मनाको उत्पन्न करनेवाले कर्मको सूक्ष्म कहते हैं। तथापि कि जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा प्रहुण करने योग्य नहीं है

मुच्यते । सौक्ष्म्यनिर्वर्तकं कर्म सक्ष्मम् । तथापि चक्षुपोष्ट्रग्राह्यं सक्ष्मश्रीरम्, तद्ग्राह्यं बादरमिति तहतां तहच्यपदेशो हठादास्क्रन्देत् । तत्रश्चभुग्रीह्या वादराः, अचक्षुप्रीह्याः सक्ष्मां इति तेपामेताभ्यामेव भेदः समापतद्ग्यथा तेपामविशेषतापत्तेरिति चेन्न, स्थूलाश्च भवन्ति चक्षुप्रीह्याश्च न भवन्ति, को विरोधः स्यात् १ सक्ष्मजीवशरीरादसंख्येयगुणं शरीरं बादरम्, तहन्तो जीवाश्च बादराः । ततोष्ठपंख्ययगुणहीनं शरीरं सक्ष्मम्, तहन्तो जीवाश्च सक्ष्मा उपचागदित्यपि कल्पना न माध्वी, सर्वज्ञवन्यवादगङ्गात्यक्ष्मकमिनिवितितस्य सक्षम- अरीरस्यासंख्येगुणत्वतोष्ठनेकान्तात् । तता वादरकमीद्यवन्तो वादगः, सक्ष्मकमीद्यवन्तः सक्ष्मा इति सिद्धम् । कोष्टनयोः कर्मणोरुद्ययोभेदश्चेन्म्तर्रग्नेदः प्रतिहन्यमानशरीरिनिवितिको बादरकमीद्यः, अप्रतिहन्यमानशरीरिनिवितिका

वह मूक्ष्म शरीर है, और जो उसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है वह बादर शरीर है, अतः सृक्ष्म और बादर कमें के उदयवाले सृक्ष्म और वादर शरीर से युक्त जीवोंको सृक्ष्म और वादर संज्ञा हठात् प्राप्त हो जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो चक्रमे ग्राह्य हैं वे बादर हैं, और जो चक्रसे अग्राह्य हैं वे स्क्ष्म हैं। सृक्ष्म और बादर जीवोंके इन उपर्युक्त लक्षणोंसे ही भेद प्राप्त हो गया। यि उपर्युक्त लक्षण न माने जायं, तो सृक्ष्म और बादरोंमें कोई भेद नहीं रह जाता है?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, स्थूल तो हों और चश्रुसे ग्रहण करने योग्य न हों, इस कथनमें क्या विरोध है ।

शंका—मक्ष्म शरीरसे असंख्यातगुणी अधिक अवगाहनावाले शरीरको बादर कहते हैं, और उस शरीरसे युक्त जीवोंको उपचारले बादर जीव कहते हैं। अथवा, बादर शरीरसे असंख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले शरीरको म्हम कहते हैं, और उस शरीरसे युक्त जीवोंको उपचारसे सूक्ष्म जीव कहते हैं?

समाधान — यह कल्पना भी ठींक नहीं है, क्योंकि, सबसं जन्य बादर शरीरसे सृक्ष्म नामकर्मके द्वारा निर्मित सृक्ष्म शरीरकी अवगाहना असंख्यातगुणी होनेसे ऊपरके कथनमें अने-कान्त दोप आता है। इमिलिये जिन जीवोंके वादर नामकिमका उदय पाया जाता है वे बादर हैं, और जिनके सृक्ष्म नामकर्मका उदय पाया जाता है वे सृक्ष्म हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है।

शंका — मध्म नामकर्मके उदय और बादर नामकर्मके उदयमें क्या भेद है ? समाधान — बादर नामकर्मका उदय दुसरे मूर्त पदार्थीसे आधात करने योग्य दारीनको

१ यददयादन्यनाधाकरसरीर मवति तत बाहानाम । यःमशरीरनिवेर्तक स्थानाम। गा कः, जी प्रः, टी. ३३. सः सि. ८-१९:

२ यदुयाद जीवानां चञ्चपीध्यसरीत् वठक्षण बादरव भवति तद बादरनाम, पृथिव्यादेरेकेकशरीरस्य चश्चमध्य-त्वामावेडपि बादर वपरिणामिविशेषाद बहनां समुदाये चक्षपा प्रहण भवति । तदिपरीत रा मनाम, यदुदयाद बहनां समुदितानामिपि जन्तुसरीराणी चक्षुप्रौद्धता न भवति । क प्र. पृ. ७.

३ त्रादरसहुमदयेण य त्रादरसहुमा ह्वति तहेहा। प्राद्यसीर यूल अघाददेह हवे महुम ॥ गी. जी. १८३.

न्मृश्मजीवानां श्वरीरमन्यैर्न मूर्तद्रव्येरभिहन्यते ततो न तत्प्रतिघातः सृक्ष्मकर्मणो विषाकादिति चेन्न, अन्यरप्रतिहन्यमानत्वेन प्रतिलब्धसृक्ष्मव्यपदेशभाजः सृक्ष्मश्वरीरादसंख्येयगुणहीनस्य बादरकर्मोदयतः प्राप्तवादरव्यपदेशस्य सृक्ष्मत्वं प्रत्यविशेषतोऽप्रतिघाततापत्तेः ।
अस्तु चेन्न, सक्ष्मवादरकर्मोदययारविशेषतापत्तेः । सृक्ष्मशरीरोषादायकः सक्ष्मकर्मोदयश्चेन्न,
तस्मादप्यसंख्ययगुणहीनस्य बादरकर्मनिवितितस्य शरीरस्योपलम्भात् । तत्कुतोऽवसीयत
इति चेन्नेदनाक्षेत्रविधानसृत्रात् । तद्यथा —

' सव्वत्योवा सुहुमणिगोदजीवअवज्ञत्तयस्म जहण्णिया ओगाहणा । सुहुमवाउ-सुहुमवेउ-सुहुमआउ-सुहुमपुढवि-अवज्जत्तयम्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा ।

उत्पन्न करता है। और स्थम नामकर्मका उदय दुसरे मूर्त पदार्थीके छारा। आघात नहीं करने योग्य दारीरको उत्पन्न करता है। यही उन दोनोंमें भेद है।

शंका— मध्म जीवोंका शरीर मध्म होनेसे ही अन्य मूर्न द्रव्योंके द्वारा आघातको प्राप्त नहीं होना है, इसल्पिये मूर्न द्रव्योंके साथ प्रतिधानका नहीं होना स्थम नामकर्मके उद्यसे नहीं मानना चाहिये ?

समाधान — नर्हा, क्योंकि, ऐसा मानने पर दूसरे मृत पदार्थीके द्वारा अधातको नद्धीं प्राप्त होनेसे सुल्म संज्ञाको प्राप्त होनेवाले सृश्म ज्ञारिसे असंख्यानगुणी होन अवगाहनावाले, और वादर नामकर्मके उदयसे वादर संज्ञाको प्राप्त होनेवाले बादर शरीरकी सृश्मताके प्राप्त कोई विशेषना नहीं रह जाती है, अतल्य उसका भी मृत पदार्थीसे प्रतिष्यत नहीं होगा एसी आपत्ति आजायगी।

शंका-अजाने दे।?

समाधान — नहीं, क्योंकि, ऐसा मार्नन पर सृक्ष्म और वादर नामकर्मके उद्यसें फिर कोई विदेशियना नहीं रह जायगी।

शंका — सक्ष्म नामकर्मका उदय सक्ष्म शरीरको उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये उन दोनोंके उदयमें भेद है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, स्कृष्म दारीग्से भी असंख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले और बादर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए बादर दारीरकी उपलब्धि होनी है।

शंका--यह केसे जाना?

समाधान--वेदना नामक बीथे खण्डागमके क्षेत्रानुयोगहारमंबन्धी निम्न सूत्रोंसे जाना जाता है। वे इसप्रकार हैं--

सुष्टम निगोदिया स्टब्धपर्याप्तक जीवकी अग्रन्य अग्रगाहना सबसं स्तोक ( थोईं। ) है । सुक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, मुक्ष्म जस्त्रकायिक और सूक्ष्म पृथिवीकायिक स्टब्य-पर्याप्तक जीवोंकी जग्नन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया स्टब्यपर्याप्तककी जग्नन्य अवगाहनासे बादरवाउ--बादरतेउ-बादरआउ--बादरपुढिवि--बादरिणगोदजीव--वादरवणप्फिदिकाइयपत्तेय-स्रीर-अपज्जत्त्यस्स जहिण्णया ओगाहणा असंखेजगुणा । वेहंदिय-तेहंदिय-चर्डारिदय-पंचिदिय-अपज्जत्त्यस्स जहिण्णया ओगाहणा असंखेजगुणा । सुहुम-णिगोद-पज्जत्त्यस्स जहिण्णया ओगाहणा असंखेजगुणा । तस्सेव अपज्जत्त्यस्स उक्कित्या ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्त्यस्य उक्किस्या ओगाहणा विसेसाहिया । सुहुमनाउकाइय-सुहुमनोउकाइय-मुहुमआउकाइय-सुहुमपुढिविकाइय-पज्जत्त्यम्स जहिण्णया-अगेगाहणा असंखेजगुणा । तस्सेव अपज्जत्त्यस्म उक्किस्या ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्त्यस्य उक्किस्या ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्त्यस्य उक्किस्या ओगाहणा विसेसाहिया । वाद्यवाउकाइय-वादरतेउकाइय-बादर-आउकाइय-बादरपुढिविकाइय-वादरिणगोदजीव-पज्जत्त्यस्स जहिण्णया ओगाहणा असंखेजजगुणा । तस्सेव अपज्जत्त्यम्म उक्कित्या ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्त्यस्स उक्किस्या ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्त्यस्स उक्किस्या ओगाहणा विसेसाहिया । वादरवणप्कितिकाइय-वादरिकाइयपत्तेय-

उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है । मुक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी जघन्य अवगाहनासे बादर वायुकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर जलकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बाइरनिगोद और सप्रतिष्टित प्रत्येक वनस्पतिकायिक रुज्य्यपर्याप्तक जीवोंकी अघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी जघन्य अवगाहनासे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है। लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनासे मुक्ष्म निगोदिया पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक है। इससे मझ्म निगोदिया पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक है। इससे स्क्ष्म वायुकायिक पयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सक्ष्म वायुकायिक अपर्योप्तकी उत्कृष्ट अ**बगाहना विशेष अधिक है । इससे स्**क्ष्म वायुकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इसीतरह स्क्ष्म वायुकायिकसे स्क्ष्म अग्निकायिक, उससे स्क्ष्म जलकायिक, उससे सृक्ष्म पृथिवीकायिकसंबन्धी प्रत्येककी क्रमसे पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्तसंबन्धी जबन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी, विशेषाधिक और विशेषाधिक समग्र हेना चाहिये। इसीतरह स्क्मपृथिवीकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनासे बादर वायु-कायिक, उससे बादर अग्निकायिक, उससे बादर जलकायिक, उससे बादर पृथिवीकायिक, लमने बाहर निगोद जीव और उससे निगोदप्रतिष्ठित वनस्पतिकायिकसंबर्धा प्रत्येककी क्रमसे पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्तसम्बन्धी जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अवगाहृना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी, विद्रोषाधिक और विद्रोषाधिक समझना चाहिये। सप्रतिष्ठित प्रत्येककी उत्हर्ष्ट

१ नादरणिगोदपदिहिदपञ्जता किमिदि सुत्तिक्षिण वृत्ता १ ण, तेसि पत्तेयमर्रामेसु अत्यावादी । भवता अ. पृ. २५०

सरीरपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । वेइंदिय-पज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा । तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचिदिय-पज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेजजगुणा । तेइंदिय-चउरिंदिय-वेईंदिय-वादरवण्फादिकाइयपत्तेयसरीर-पंचिंदिय-अपज-त्तयस्म उक्कस्सिया ओगाहणा संग्वेज्जगुणा । तस्सेव पज्जत्तयस्स वि संखेज्जगुणा । ति

परेर्मृतद्रच्येरप्रतिहन्यमानशरीरानिर्वतकं सक्ष्मकर्म । तिष्ठपरीतशरीरानिर्वतकं बादर-कर्मेति स्थितम् । तत्र बादराः सृक्ष्माश्र द्विविश्वाः, पर्याप्ताः अपर्याप्ता इति । पर्याप्त-

अवगाहनासे बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकदारीर पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। इससे ब्रीन्द्रिय,
चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है। पंचेन्द्रिय
पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, बाद्र वनस्पातिकायिक प्रत्येकद्वारीर और पंचेन्द्रिय अपर्यक्षिकी उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है। पंचेन्द्रिय
अपर्यक्षिकी उत्कृष्ट अवगाहनासे ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकद्वारीर और पंचेन्द्रिय पर्यक्षिकी उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है।

इस उपर्युक्त कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि जिसका मूर्त पदार्थोंसे प्रतिघात नहीं होता हैं ऐसे दारीरको निर्माण करनेवाला सृक्ष्म नामकर्म है, और उसमे विपरीत अर्थात् मूर्त पदार्थोंसे प्रतिघातको प्राप्त होनेवाले दारीरको निर्माण करनेवाला बादर नामकर्म है।

विशेषार्थ - उपर जो स्क्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तककी जमन्य अवगाहनासे लेकर पर्चोन्द्रय पर्याप्तक जीवोंकी उत्हृष्ट अवगाहनाका प्रम बतला आये हैं, उसे देखते हुए यह सिंढ होता है कि स्क्ष्म जीवोंकी मध्यम अवगाहना बादरोंसे भी अधिक होती है। इसलिये छोटी बड़ी अवगाहनासे स्थलता और स्क्ष्मता न मानकर स्थल और स्क्ष्म कर्मके उद्यस स्प्रतिधात और अप्रतिधातवाले द्वार्यको बादर और स्क्ष्म कहते हैं। तथा उपर जो वेदनाखण्डके सत्र उद्धृत किये हैं उनमें सप्रतिष्ठित बादर यनस्पतिसे अवितिष्ठत बादर वनस्पतिका स्थान स्वतंत्र माना है। किर भी यहां 'सव्यत्थोचा ' इत्यादि उद्धृत स्त्रमें सप्रतिष्ठितके स्थानको अप्रतिष्ठितके स्थानमें अन्तर्भृत करके सप्रतिष्ठित धनस्पतिका स्थतन्त्र स्थान नहीं बतलाया है।

इनमें, बादर और सक्ष्म दोनों ही प्रत्येक दो दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त।

१ वे. षे. स्. २९-९३ महमणिवानेआनुवानेआपुणिपदिद्विदं इटर ! बितिचपमादि छाणं एयागणं निमेटी य ॥ अपदिद्विद्वपत्तेय विनिचपनिचवित्रपदिद्विदं स्यल ! निचित्रअपदिद्विदं य समयल प्रादालगृणिद्रम्म ॥ अवरमपुण्णं पटम सोलं पुण विदियनदियोला ! पुण्णिदरपुण्णयाणं ज्ञहण्णपुरम्मपुरस्स ॥ पुण्णजहण्णं नतो वर् अपुण्णस्म पुण्णउदस्म । वीपुण्णजहण्णां वि अमंखं सर्वं गुण तत्ते ॥ महमेदर्गणगारी आवलिपञ्चा अस्वभागी दू ! सृत्रोणे मेटिगया अस्या तथ्येगपदिमारी ॥ गी. वी. ९७-१०१.

कर्मोदयवन्तः पर्याप्ताः । तदुदयवतामनिषात्रश्चरिराणां कथं पर्याप्तव्यपदेशो घटत इति चेन्न, नियमेन श्चरीरनिष्पादकानां भाविनि भूतवदुपचारतम्तद्विरोधात् पर्याप्त-नामकर्मोदयमहचाराद्वा । यदि पर्याप्तश्चवदे निष्पाचित्राचकः, कस्ते निष्पन्नाः इति चेत्पर्याप्तिभिः । कियत्यम्ताः इति चेत्मामान्येन पर् भवन्ति, आहारपर्याप्तिः श्चरीर-पर्याप्तिः इन्द्रियपर्याप्तिः आनावानपर्याप्तिः भाषापर्याप्तिः मन पर्याप्तिरिति ।

तत्राहारपर्याप्तेरथे उच्यते । शरीरनामकमोदयात् पुद्रलिविपाकिन आहारवर्गणा-गतपुद्रलम्कन्थाः समेवतानन्तपरमाणुनिद्यादिता आत्मावष्टव्यक्षेत्रस्थाः कमस्कन्धसम्बन्धते। मृतीभ्तमात्मानं समेवतत्वेन समाश्रयन्ति । तेपाग्रपगतानाः पुद्रलस्कन्धानां खलर्सपर्यायः परिणमनशक्तेनिमित्तानामाप्तिराहारपर्याप्तः । सा च नान्तमुहृतिमन्तरेण समयेनकेनेवोप-जायते आत्मनोष्टक्रमेण तथाविधपरिणामाभावाच्छरीरोषादानप्रथमसमयादारभ्यान्तमुहृते

उनमेंसे जो पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त हैं उन्हें पर्याप्त कहते हैं।

शंका — पर्याप्त नामकर्मके उदयमे युक्त होते हुए भी जब तक शरीर निष्यस नहीं हुआ है तब तक उन्हें पर्याप्त केसे कह सकते हैं ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, नियमसे शरीको उत्पन्न करनेवाले जीवोंके, होनेवाले कार्यमें यह कार्य हो गया, उत्पन्नकार उपचार कर लेनेसे पर्याप्त संज्ञा करनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उदयमें युक्त होनेके कारण पर्याप्त संज्ञा दी गई है।

र्शका — यदि पर्याप्त शब्द ।निष्पात्ति वाचक है तो यह वतलाइये कि ये पर्याप्तजीव किनमे निष्पन्न होते हैं !

समाधान-पर्याप्तियोंसे निष्पन्न होते हैं।

शंका - वे पर्याप्तियां कितनी हैं ?

समाधान— सामान्यकी अपेक्षा छह हैं, आदारपर्याण्ति, दारीरपर्याण्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, आनापानपर्याप्ति, आपापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति। इनमेंसे, पहले आहारपर्याप्तिका
अर्थ कहते हैं। दारीर नामकर्मके उदयसे जो परस्पर अनन्त परमाणुओं के संबन्धसे उत्पन्न
हुए हैं, और जो आत्मासे व्याप्त आकादा क्षेत्रमें स्थित हैं ऐसे पुद्रलविपाकी आहारवर्गणासंबन्धी पुद्रलस्कन्ध, कर्मस्कन्धके संबन्धमें कथांचित् मृत्तपनेको प्राप्त हुए आत्माके साथ
समयायक्तपते संबन्धको प्राप्त होते हैं, उन म्बल-भाग और रस भागके भेदसे परिणमन
करनेक्तप दाक्तिसे बने हुए आगत पुद्रलस्कंधोंकी प्राप्तिको आहारपर्याप्ति कहते हैं। वह
आहारपर्याप्ति अन्तर्मुहर्तके विना केवल एक समयमें उत्पन्न नहीं हो जाती है, क्योंकि,
आत्माका पकसाथ आहारपर्याप्तिक्तपसे परिणमन नहीं हो सकता है। इसलिये दारीरको प्रहण
करनेके प्रथम समयसे लेकर एक अन्तर्मुहर्तमें आहारपर्याप्ति निष्यन होती है। निलकी स्वलीके

नाहाग्पर्याप्तिनिष्पद्यते इति यावत् । तं खलभागं तिलखलेष्यममस्थ्यादिस्थिरावयवेन्तिलतलममानं गमभागं गमरुधिग्वमाशुक्रादिद्रवावयवेगेदारिकादिशरीग्त्रयपरिणामश्वक्तयुपेतानां
मक्रन्धानामवाप्तिः शरीग्पर्याप्तिः । माहाग्पर्याप्तेः पश्चाद्नतप्तृहेतेन निष्पद्यते । योग्यदेशिन्थतन्त्रपादिविशिष्टार्थग्रहणशक्त्युत्पत्तिनिमत्तपुद्रलप्त्रचयावाप्तिगिन्द्रयपर्याप्तः । मापि
ततः पश्चाद्नतप्तृहर्नादुपज्ञायते । न चेन्द्रियनिष्पत्ते। मत्यामिष तस्मिन् क्षणे वाद्यार्थविषयविज्ञानमुत्त्यद्यते तदा तदुपक्रगणाभावात् । उच्छ्यामिनम्मग्णशक्तिनिष्पत्तिनिमत्तपुद्रलप्रचयावाप्तिगानापानवर्याप्तः । एपापि तम्माद्नतप्तृहर्तकाले समतिते भवेत् । भाषावर्गणायाः मक्रन्थाचतुर्विधभाषाकागेण परिणमनशक्तिनिमत्तनोक्षमपुद्रलप्रचयावाप्तिभाषापर्याप्तः । एपापि पश्चाद्नतप्तुहर्तादुपज्ञायते । मनोवर्गणास्कन्धिनिष्पत्तपुद्रलप्रचयः अनुभूतार्थम्मग्णशक्तिनिमित्तः मनःपर्याप्तः द्रव्यमने।ऽत्रप्टम्भेनानुभत्तार्थम्मग्णशक्तिरुप्तान् ।

मनःपर्याप्तिवर्थः । एतासां प्रारम्भोऽक्रमेण जन्मसमस्याद्रास्य तासां सन्त्राम्युपगमात् ।

समान उस मत्रुभागको हुई। आदि कठिन अवयवरूपसे और तिलके तैलके समान रसभागको रस, रुधिर, वसा, वीर्य आदि द्रव अवयवरूपसे परिणमन करनेवाले औदारिक आदि तीन शरीगंकी शक्तिसे एक पुढ़लस्कल्योंकी प्राप्तिको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। वह शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्तिके परचान एक अन्तर्महर्तमें पूर्ण होती है । योग्य देशमें स्थित पदार्थिके करनेरूप शक्तिकी उत्पत्तिके ग्रहण पुरुलभचयकी प्राप्तिको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं। यह इद्रिय पर्याप्ति भी दारीर पर्याप्तिके पञ्चात एक अन्तर्मुहर्तमें पूर्ण होती है। परंतु इन्द्रिय पर्याप्तिके पूर्ण हो जाने पर भी उसी समय बाह्य पदार्थसंब धी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, उस समय उसके उपकरणरूप द्रव्येन्द्रिय नहीं पाई जाती है। उच्छुास और निःश्वासरूप शक्तिकी पूर्णताके निमित्तभूत प्रत्यम्यकी प्राप्तिको आनापान पर्योक्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति भी इन्द्रिय पर्याप्तिके अन-न्तर एक अन्तर्मुहर्त, काल व्यतीत होने पर पूर्ण होगी। भाषावर्गणके स्कन्धोंके निभित्तसे चार प्रकारकी भाषार्र पसे परिणमन करनेकी शाक्तिके निमित्तभूत नोकर्म पुद्रलप्रचयकी प्राप्तिको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति भी आनापान पर्याप्तिके पश्चात् एक अन्तर्मुह-र्तमं पूर्ण होती है। अनुभूत अर्थके स्मरणरूप दाक्तिके निमित्तभृत मनोवर्गणाके स्कन्धोंसे निष्पन्न पुद्रलप्रचयको मनःपर्याप्ति कहते हैं । अथवा, द्रव्यमनके आलम्बनसे अनुभूत अर्थके स्मरणक्रप शक्तिकी उत्पत्तिकी मन पर्याप्ति कहते हैं। इन छहाँ पर्याप्तियाँका प्रारम्भ यगपत

१ आहारपर्यातिश्च प्रथमसमय एव निष्यत ××× आहारपर्यात्या अपर्याती विश्वहरातावेवा पथत न्यप्पातक्षत्रमागतोऽपि, उपपातक्षेत्रमागतस्य प्रथमसमय एवाहारकत्वात् । तत एकसामियकी आहारपर्यातिनिर्मित्त । त स्थाप्ति अहारपर्यातिनिर्मित्तं । त स्थाप्ति

२ गो. जॉ. गा. ११९ न मू. ७ अनयोर्धाका विशेषानुमन्धानाय "ए या ।

निष्पत्तिम्तु पुनः क्रमेणं । एतामामनिष्पत्तिरपर्याप्तः ।

पर्याप्तिप्राणयोः को भेद इति चेन्न, अनयोहिंमबिहन्ध्ययोगिव भेदोपलम्भात्। यत आहारशरीरेन्द्रियानापानभापामनः शक्तीनां निष्पत्तः कारणं पर्याप्तिः। प्राणिति एभिरान्मेति प्राणाः पश्चेन्द्रियमने (वाक्षायानापानां सृषि इति। भवन्त्विन्द्रियायुष्कायाः प्राणच्यपदेश-भाजः तेपामाजन्मन आमरणाद्भवधारणन्वेने (पलम्भात्। तत्रकस्याप्यभावतो इसुमतां मरण-संदर्शनाच । अपि तुच्छ्वासमने (वच्चानां न प्राणच्यपदेशो युज्येत तान्यन्तेरणापि अपर्याप्ता-वस्थायां जीवने। पलम्भादिति चेन्न, त्विना पश्चाक्षीवतामनुपलम्भतने पामिष प्राणन्वानिरोधात्। उक्तं च—

बाहिर-पाणेहि जहा तहेव अन्भंतरेहि पाणेहि । जीवंति जेहि जीवा पाणा ते होंति बोद्धन्वा ॥ १४१ ॥

होता है, क्योंकि, जन्म-समयसे लेकर ही इनका अस्तिन्व पाया जाता है। परंतु पूर्णता क्रमसे होती है। तथा इन पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको अपूर्णाप्त कहते हैं।

शंका - पर्याप्ति और प्राणमें क्या भेद है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इनमें हिमवान और विनध्याचल पर्वतके समान भेद पाया जाता है। आहार, दारीर, इन्द्रिय, आनापान, भाषा और मनरूप द्यक्तियोंकी पूर्णताके कारणकी पर्याप्ति कहते हैं। और जिनके द्वारा आत्मा जीवन संक्षाकी प्राप्त होना है उन्हें प्राण कहते हैं। यही इन दोनोंमें भेद है। वे प्राण पांच इन्द्रियां मनोवल, वचनबल कायबल, आनापान और आयुक्ते भेदसे दश प्रकारके हैं

शंका—पांचों इन्द्रियां, आयु और कायबल ये प्राण संज्ञाको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंिक, वे जन्मसे लेकर मरणतक भव (पर्याय) को धारण करने रूपसे पाये जाते हैं। और उनमेंसे किसी एकके अभाव होने पर मरण भी देखा जाता है। परंतु उच्छ्वास, मनोबल और वचनबल इनको प्राण संज्ञा नहीं दो जा सकती है, क्योंिक, इनके विना भी अपर्याप्त अवस्थामें जीवन पाया जाता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उच्छास, मनोबल और वचनबलके विना अपर्याप्त अवस्थाके पश्चात् पर्याप्त अवस्थामें जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिये उन्हें प्राण माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। कहा भी है—

जिसप्रकार नेत्रोंका खोलना, बन्द करना, वचनप्रवृत्ति, आदि बाह्य प्राणोंसे जीव जीते

१ पञ्चर्तापद्रवण जगव तु कमेण होदि णिद्धवण । अतामृहुत्तकारुंणिहियकमा तत्तियालावा ॥ गो. जी. १२०० २ गो. जी. १२९ टीकानसन्धेया ।

३ गोः जी १२९ तत्र 'जीवति ' इति स्थाने ' प्राणित ' इति पाठः । पोट्रल्किक्द्रव्येन्द्रियादिव्यापार्रूपाः द्रव्यप्राणाः । तिनिमित्तगृतक्षानावरणवीर्यान्तरायक्षयोषशमादिविज्ञमितचेतनव्यापारक्ष्मा भावप्राणाः । जीः प्रः टीः

पर्याप्तिप्राणानां नाम्नि विप्रतिपत्तिर्न वस्तुनि इति चेन्न, कार्यकारणयोभेंदात्, पर्याप्तिष्वायुपोऽसत्त्वानमनोवागुङ्कासप्राणानामपर्याप्तकालेऽसत्त्वाच तयोभेंदात् । तत्पर्याप्तयोऽप्यपर्याप्तकाले न सन्तीति तत्र तदसन्त्रमिति चेन्न, अपर्याप्तरूपेण तत्र तासां
मन्त्रात् । किमपर्योप्तरूपमिति चेन्न, पर्याप्तीनामधीनिष्पन्नावस्था अपर्याप्तिः, ततोऽस्ति
तेपां भेद इति । अथवा जीवनहतुन्वं तत्स्थमनपेक्ष्य शक्तिनिष्पत्तिमात्रं पर्याप्तिरूच्यते,
जीवनहतवः पुनः प्राणा इति तयोभेंदः ।

एकेन्द्रियाणां भेदमभिधाय साम्प्रतं द्वीन्द्रियादीनां भेदमभिधातुकाम उत्तर-सूत्रमाह —

हैं, उसीप्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रियाघरण कमेके क्षयोपशमादिके **इ**।रा जीवमें <mark>जीवितपनेका</mark> व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं ॥ १४१॥

शंका — पर्याप्ति और प्राणके नाममें अर्थात् कहनेमात्रमें विवाद है, घस्तुमें कोई विवाद नहीं है, इसिलिये दोनोंका तालप्य एक ही मानना चाहिये?

समाधान— न हो, वयोंकि, कार्य और कारणके भेदसे उन दोनोंमें भेद पाया जाता है तथा पर्याप्तियोंमें आयुका सद्भाव नहीं होनेसे और मनोबल, वचनबल, तथा उच्ह्वास इन प्राणोंके अपर्याप्त अवस्थामें नहीं पाये जानेसे पर्याप्ति और प्राणमें भेद समझना चाहिये।

शंका — वे पर्याप्तयां भी अपर्याप्त कालमें नहीं पाई जाती हैं, इसिलिये अपर्याप्त कालमें उनका सद्भाव नहीं रहेगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें अपर्याप्तरूपसे उनका सदूभाव पाया जाता है।

शंका-अपर्याप्तरूप इसका क्या तात्पर्य है?

समाधान — पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको अपर्याप्ति कहते हैं, इसलिये पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण इनमें भेद सिद्ध हो जाता है। अथवा, इन्द्रियादिमें विद्यमान जीवनके कारणपनेकी अपेक्षा न करके इन्द्रियादिक्षप राक्तिकी पूर्णतामात्रको पर्याप्ति कहते हैं और जो जीवनके कारण हैं उन्हें प्राण कहते हैं। इसप्रकार इन दोनोंमें भेद समझना चाहिये।

इसप्रकार एकेन्द्रियोंके भेद प्रभेदोंका कथन करके अब द्वीन्द्रियादिक जीवींके भेदोंका

१ आहारभाषामनोवर्गणायातपुद्रलस्कन्धानां खल्रसमागशरारावयवरूपद्रव्येन्द्रियरूपांच्छ्वासिन्दवासरूपभाषा-रूपद्रत्यमनोरूपपरिणमनकारणात्मकशक्तिनिष्पत्तयः पर्याप्तयः, स्वार्थग्रहणव्यापारकायवाग्व्यापारांच्छ्वासानिद्वासप्रदृति-सवधारणरूपजीवद्वयवहारकारणात्मशक्तिविशेषा प्राणा इति भिन्नलक्षणलक्षितस्वात्पर्यापिप्राणयो**मेदप्रसिद्धः॥ गो.** जी., मन्त्र, टी. १३ १. वीइंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । तीइंदिया दुविहा, पज्जता अपज्जता । चुउरिंदिया दुविहा, पज्जता अपज्जता । पंचिं दिया दुविहा, सण्णी असण्णी । सण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । असण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि ॥ ३५॥

द्वीन्द्रियाद्य उक्तार्था इति पुनरुक्तभयात्पुनस्तेषां नेहार्थ उच्यते । अथ स्यादेतस्य एतावन्त्येवेन्द्रियाणीति कथमवगम्यतं इति चेन्न, आपीत्तदवगतेः । किं तदापीमिति चेदुच्यते –

> एइंदियस्स फुसणं एकं चि य होइ सेस-जीवाणं । होंनि कम-बड्डियाइं जिल्मा-घाणक्खि-सोत्ताई ॥ १४२ ॥

अस्य सृत्रस्रार्थ उच्यते । स्पर्शनमेकमेव एकेन्द्रियस्य भवति, स्पर्शनरसने द्वीन्द्रियस्य, स्पर्शनरसनद्राणेन्द्रियाणि त्रीन्द्रियाणाम्, तानि सचक्ष्ंपि चतुरिन्द्रियाणाम्, स्पर्शनरसनद्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियाणि पञ्चेन्द्रियाणामिति । अथवा 'कृमिपिपीलिका-

कथन करनेके इच्छुक आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं

डीन्टिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । बीन्टिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । चतुरिन्टिय जीव दो प्रकारक हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । पंचिन्दिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । असंझी जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक ॥ असंझी जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक ॥ ३५॥

द्वीन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्त दूपणके भयसे फिरसे यहां नहीं कहते हैं।

शंका - इस जीवके इतनी ही इन्द्रियां होती हैं, यह कैसे जाना ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, आपसे इस बातको जाना ।

शंका - वह आगम कानसा है?

समाधान - एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है, और रोप जीवोंके क्रमसे बढ़ती हुई जिह्ना, घाण, अक्षि और श्रोत्र इन्द्रियां होती हैं ॥ १४२ ॥

अब इस मूत्रका अर्थ कहते हैं। एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय, द्वीन्द्रिय जीवके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां, त्रीन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रसना और घाण ये तीन इन्द्रियां, चतुरिन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रसना, घाण और चक्षु ये चार इन्द्रियां और पंचेन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां होती हैं। अथवा 'क्रामिपिपीलिका-

श गो. जी. १६७.

२ वनस्पत्यन्तानामेकम् । तः सू २. २२.

अमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ' इति अस्मात्तन्वार्थसत्राद्धावसीयते । अस्यार्थ उच्यते । एकैंकं वृद्धं येपां तानीमानि एकैकवृद्धानि । 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इत्येतस्मात्स्पृत्रात्स्पर्शन- मित्यनुवर्तते । तत एवमिसम्बध्यते, स्पर्शनं रसनवृद्धं क्रम्यादीनाम्, स्पर्शनरसने व्याणवृद्धे पिपीलिकादीनाम्, स्पर्शनरसनव्याणानि चक्षुर्वद्धानि अमरादीनाम्, तानि श्रोत्रवृद्धानि मनुष्यादीनामिति ।

समनस्काः संज्ञिन इति । मनो द्विविधम्, द्रव्यमनो भावमन इति । तत्र पुद्रल-विपाकिकर्मोदयापेक्षं द्रव्यमनः । वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयो<u>पञ्चमापेक्षात्मनो</u> विश्वद्विभीवमनः । तत्र भावेन्द्रियाणामिव भावमनम उत्पत्तिकाल एव सन्वादपर्याप्त-कालेऽपि भावमनमः सन्वामिन्द्रियाणामिव किमिति नोक्तमिति चेन्न, बाह्येन्द्रियैरग्राह्य-

भ्रमरमनुष्यादीनामें केकबृद्धानि ' इस स्रवसे यह जाना जाता है कि किम जीवके कितनी इत्दियां होती हैं। अब इस स्रवका अर्थ कहते हैं—

एक एक इन्द्रियका बढ़ता हुआ कम जिन इन्द्रियोंका पाया जाये, ऐसी एक एक इन्द्रियके बढ़ते हुए कमरूप पांच इन्द्रियां होती हैं। 'चनस्पत्यन्तानामेकम्' इस मूत्रमेंसे उपार्शन पदकी अनुवृत्ति होती हैं, इसिलिये ऐसा संबन्ध कर लेना चाहिये कि कामे आदि द्वीन्द्रिय जीवोंके स्पर्शनके साथ रसना इन्द्रिय और अधिक होती है। पिपीलिका आदि बीन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसनाके साथ घाण इन्द्रिय और अधिक होती है। अमर आदि चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और घाणके साथ चक्ष इन्द्रिय और अधिक होती है। मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घाण और चक्षके साथ श्रोत्र इन्द्रिय और अधिक होती है।

मनसहित जीवोंको संज्ञी कहते हैं। मन दो प्रकारका है, द्रव्यमन और भावमन। उनमें पुद्रलिवपाकी आंगोपांग नामकर्मके उद्यक्षी अपेक्षा रखनेवाला द्रव्यमन है। तथा विधिन्तराय और नो-इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमरूप आत्मामें जो विधुद्धि पेदा होती है वह भावमन है।

शंका - जीवके नवीन भवको धारण करनेके समय ही भावेन्द्रियोंकी तरह

१ त. स्. २. २३.

२ पाठोज्यं त रा वा २ २ २३ वा २ ४ ऱ्याख्यया समाम ।

३ सः सिः २ ११। तः सः वा २ ११ व यमनत्र ज्ञानावरणर्वार्याः वस्यक्षयोपश्रमाङ्गोपाङ्गटामपत्ययाः 
नणदापिवचारस्मरणादिप्रणिवानस्यामिनुस्वस्या मनोऽनुधाहराः पुद्रत्या मनस्येन परिणता इति पोद्रत्विकम् । सः सिः
पः ११ । तः सः वाः ५ ११ः

४ सं सि २ ११ । तः सा वा २ ११ मावमनम्तावहः युपयोगः ठत्वणः पृहस्रावरुम्बन वार्षोद्गः िकम् । सः सि ५ १९ । तः सा वा ५ १९ ।

द्रव्यस्य मनसोऽपर्याप्त्यवस्थायामस्तित्वेऽङ्गीक्रियमाणे द्रव्यमनसो विद्यमाननिरूपणस्या-सन्त्वप्रसङ्गात् । पर्याप्तिनिरूपणात्तदस्तित्वं सिद्ध्येदिति चेन्न, बाद्यार्थम्मरणशक्तिनिष्पत्तां पर्याप्तिव्यपदेशतो द्रव्यमनसोऽभावेऽपि पर्याप्तिनिरूपणोपपत्तेः । न बाद्यार्थम्मरण-शक्तेः प्रागस्तित्वं योग्यस्य द्रव्यस्योत्पत्तेः प्राक् सत्त्वविरोधात् । ततो द्रव्यमनसोऽस्तित्वस्य श्रापकं भवति तस्यापर्याप्त्यवस्थायामस्तित्वानिरूपणमिति सिद्धम् । मनस इन्द्रियव्यपदेशः किन्न कृत इति चेन्न, इन्द्रस्य लिङ्गिमिन्द्रियम् । उपमोक्तुरात्मनोऽनिवृत्तकर्मसम्बन्धस्य परमेश्वरशक्तियोगादिनद्रव्यपदेशमर्दतः स्वयमर्थान् गृहीतुमममर्थस्योपयोगापकरणं लिङ्गिमिति कथ्यते । न च मनस उपयोगोपकरणमन्ति । द्रव्यमन उपयोगोपकरणमस्तीति

भावमनका भी सस्व पाया जाता है, इसलिये जिसप्रकार अवर्याप्त कालमें भावेन्द्रियोंका सद्भाव कहा जाता है उसीप्रकार वहां पर भावमनका सद्भाव क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा नहीं प्रहण करने योग्य वस्तुभृत मनका अपर्याप्तिकाप अवस्थामें अस्तित्व स्वीकार करलेने पर, जिसका निरूपण विद्यमान है पेसे द्रव्यमनके असत्त्वका प्रसंग आ जायगा।

शंका-पर्याप्तिके निरूपणसे ही द्रव्यमनका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, बाह्यार्थकी स्मरणशक्तिकी पूर्णतामें ही पर्याप्ति इस प्रकारका व्यवहार मान लेनेसे द्रव्यमनके अभावमें भी मनःपर्याप्तिका निरूपण वन जाता है। बाह्य पदार्थोंकी स्मरणहरूप शक्तिके पहले द्रव्यमनका सद्भाव बन जायगा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, द्रव्यमनके योग्य द्रव्यकी उत्पक्तिके पहले उसका सत्त्व मान लेनेमें विरोध आता है। अतः अपर्याप्तिहरूप अवस्थामें भावमनके अस्तित्वका निरूपण नहीं करना द्रव्यमनके अस्तित्वका हापक है, ऐसा समझना चाहिये।

शंका - मनको इन्द्रिय संज्ञा क्यों नहीं दी गई ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इन्द्र अर्थात् आत्माके लिंगको इन्द्रिय कहते हैं। जिसके कमौंका संबन्ध दूर नहीं हुआ है, जो परमेश्वररूप शक्तिके संबन्धमे इन्द्र संक्षाको धारण करता है, परंतु जो स्वतः पदार्थोंको ब्रहण करनेमें असमर्थ है ऐसे उपभोक्ता आत्माके उपयोगके उपकरणको लिंग कहते हैं। परंतु मनके उपयोगका उपकरण पाया नहीं जाता है, इसलिये मनको इन्द्रिय संक्षा नहीं दी गई।

शंका- उपयोगका उपकरण द्रव्यमन ते है ?

१ मः सि । १, १४.

२ इन्द्र आत्मा, तस्य कर्ममलीमसस्य स्वयमर्थात् ग्रहीतुमसमर्थस्याधीपलम्मनं यद्भिन्नं तदिन्दियमिन्युश्यते । त. सा. वा. १. १४. १.

चेन्न, श्रेषेन्द्रियाणामिन वाह्येन्द्रियग्राह्यत्वाभावतस्तस्येन्द्रलिङ्गत्वानुपपत्तः'। अथ स्यादर्था-लाकमनस्कारचक्षुभ्येः सम्प्रवर्तमानं रूपज्ञानं समनस्केषुपरुभ्यते तस्य कथममनस्केष्या-विभीव इति नेप दोपः, भिन्नजातित्वात् ।

इन्द्रियेषु गुगस्थानानामियत्ताप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रभाह —

# एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चुउरिंदिया असण्णिपंचिंदिया एकमि चेव मिच्छाइट्टि-ट्टाणें।। ३६॥

एकस्मिन्नेवेति विशेषणं अचादिसंख्यानिराकरणार्थम् । शेषगुणस्थाननिरसनार्थं मिथ्यादृष्ट्युपादानम् । एइंदिएसु मासणगुणहाणं पि सुणिज्जदि तं कधं घडदे १ ण, एद्मिह सुत्ते तस्म णिभिद्धत्तादो । विरुद्धत्थाणं कधं दोण्हं पि सुत्तत्तणमिदि ण,

समाधान— नहीं, क्योंकि, जिमप्रकार शेष इन्द्रियोंका बाह्य इन्द्रियोंसे ग्रहण होता है उसप्रकार मनका नहीं होता है, इसलिये उसे इन्द्रका लिंग नहीं कह सकते हैं।

द्यंका — पदार्थ, प्रकाश, मन और चशु इनसे उत्पन्न होनेवाला रूप-श्वान समनस्क जीवोंमें पाया जाता है, यह तो ठीक है। परंतु अमनस्क जीवोंमें उस रूप-श्वानकी उत्पत्ति कैमे हो सकती है?

समाधान – यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, समनस्क जीवेंकि रूप बानसे अमनस्क जीवोंका रूप बान भिन्न जातीय है।

अब इन्द्रियोंमें गुणस्थानोंकी निश्चित संख्याके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सुन्न कहते हैं—

एकेन्द्रियः द्वीन्द्रियः, त्रीन्द्रियः, चतुरिन्द्रियः और असंक्षी पंचेन्द्रिय जीव मिथ्याद्यप्रि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ ३६ ॥

दो, तीन आदि संख्याके निराकरण करनेके लिथे मुत्रमें एक पदका प्रहण किया है। तथा अन्य गुणस्थानोंके निराकरण करनेके लिथे मिथ्यादृष्टि पदका ग्रहण किया है।

शंका — एकेन्द्रिय जीवोंमें सासादन गुणस्थान भी सुननेमें आता है, इसलिये उनके केवल एक मिथ्यादिष्ट गुणस्थानके कथन करनेसे वह कैसे बन सकेगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इस संडागम स्त्रमें एकेन्द्रियादिकोंके सामादन गुणस्थानका निषेध किया है।

शंका--जब कि दोनों वचन परस्पर विरोधी हैं तो उन्हें सूत्रपना कैसे प्राप्त हो

- १ स. सि. १. १४ । त. रा. वा. १. १४. २. अनयोर्घ्यास्या विशेषपरिज्ञानायानुसन्धेया ।
- २ इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियादिषु चतुरिन्द्रियपर्यन्तेषु एकमेत्र मिष्यादृष्टिस्थानम् । असंक्रिपु एकमेत्र मिष्या-र्याप्टस्थानम् । सः सि १, ८.
  - ३ येथां मते सासादन एकेन्टियेषु नात्यधते×× मन्सि. १. ८. जं पुण देवसासणा एइंदिएएप-नति चि

दोण्हं एकदरस्स सुत्ततादो । दोण्हं मज्झे इदं सुत्तामिदं च ण भवदीदि कधं णव्यदि ? उवदेसमंतरेण तदवगमाभावा दोण्हं पि संगहो कायच्यो । दोण्हं संगहं करेंतो संमय-मिच्छाइद्वी होदि ति तण्ण, सुत्तुदिद्वमेव अत्थि ति सद्दंतस्स संदेहाभावादो । उत्तं च—

सुत्तादे। तं सम्मं दरिसि जंतं जदा ग सद्हिद ।

सो चेय हवादि मिन्छाइडी हु तदो पहाँडि जीवों ।। १४३ ।। इदि ।

पञ्चन्द्रियप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

# पंचिंदिया असिष्णपंचिंदिय-पहुद्धि जाव अजोगिकेविल तिं।। ३७।।

पञ्चेन्द्रियेषु गुणस्थानसंक्यामप्रतिपाद्य किमिति असंजित्रभृतयः पञ्चेन्द्रिया इति

मकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, दोनों बचन सत्र नहीं हो सकते हैं, कितु उन दोनों बचनोंमेंसे किसी एक बचनको ही सत्रपना प्राप्त हो सकता है।

शंका - दोनों वचनोंमें यह वचन मुत्रक्ष है, और यह नहीं, यह कैसे जाना जाय?

समाधान — उपदेशके विना दोनोंमेंसे कौन वचन मृत्ररूप है यह नहीं जाना जा सकता है. इमलिये दोनों वचनोंका संग्रह करना चाहिये।

शंका-दोनों वचनोंका संग्रह करनेवाला संशय-मिध्यादाप्ट हो जायगा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संबह करनेवालेके 'यह सुत्रकथित ही है ' इसप्रकारका अज्ञान पाया जाता है, अतएय उसके संदेह नहीं हो सकता है । कहा भी है—

मृत्रसे आचार्यादिके द्वारा भलेशकार समझाये जाने पर भी यदि वह जीव विपर्गत अर्थको छोड़कर समीचीन अर्थका श्रद्धान नहीं करता है, तो उसी समयसे वह सम्परहाष्टे जीव मिथ्यादिष्ट हो जाना है ॥ १४३॥

पंचेन्द्रियोंमें गुणस्थानोंकी संख्याके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका मत्र कहते हैं— असंक्री-पंचेन्द्रिय-मिथ्यादाष्ट्रि गुणस्थानमे लेकर अयोगिकेयली गुणस्थानतक पंचेन्द्रिय

जीव होते हैं ॥ ३७ ॥

शंका — पंचेन्द्रिय जीवोंमें गुणस्थानोंकी संख्याका प्रतिपादन नहीं करके असंबी आदिक पंचेन्द्रिय होते हैं, ऐसा क्यों कहा ?

भणति तेसिमहिष्पाष्ण बारहचीइसभागा देगुणा उववादफोमण होटि, एट पि वश्याण मनद नगुचिनस्द्र नि ण पेचन्व । धर्वेटा अ. प्र. २६०.

र गाजी २९.

२ पनेन्द्रियेषु चतुर्दशापि सन्ति । म सि. १.८.

प्रतिपादिनिमिति चेन्नप दे।पः, अमंत्र्याद्योऽयोगिकेविलपर्यन्ताः पञ्चिन्द्रिया इत्यभिहिते पञ्चिन्द्रियेषु गुणस्थान।नामियत्तावगतेः । अथ स्यादमंत्त्र्यादयोऽयोगिकेविलपर्यन्ताः किष्ठ पञ्चद्रव्येन्द्रियवन्त उत भावेन्द्रियवन्त इति ? न तावदादिविकल्पः अपर्याप्तजीवैर्व्यभिचारात्। न द्वितीयविकल्पः केविलिभिर्व्यभिचारादिति नेप दे।पः, भावेन्द्रियतः पञ्चेन्द्रियत्वाभ्युपगमात्। न पूर्वोक्तदोपोऽपि केविलिनां निर्मृलतो विनष्टान्तरङ्गेन्द्रियाणां प्रहत-वाह्येन्द्रियव्यापाराणां भावेन्द्रियज्ञनितद्रव्येन्द्रियसस्वापेक्षया पञ्चेन्द्रियत्वप्रतिपादनात्, भृतपूर्वगितिन्यायममाश्रयणाद्वा । मर्वत्र निश्चयनयमाश्रित्य प्रतिपाद्य अत्र व्यवहारनयः किमिन्यवलम्वये इति चेन्नप दे।पः, मन्दमेधमामनुग्रहार्थन्वात् । अथवा नेदं व्याख्यानं ममीचीनं दुर्गधगमत्वात्, इन्द्रियप्राणेरस्य पानकक्त्यप्रसङ्गात् । किमपं व्याख्यानिनिति

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, असंक्षीको आदि लेकर अयोगिकवली पर्यन्त पंचेन्द्रिय जीव होते हैं, ऐसा कथन कर देने पर पंचेन्द्रियोंमें गुणस्थानींकी संख्याका ब्रान हो जाता है।

गंका — असंब्रीसे लेकर अयोगिकेवलीतक पंचेन्द्रिय जीव होते हैं यह ठीक है, परंतु वे क्या पांच द्रव्येन्द्रियोंसे युक्त होते हैं या पांच भावेन्द्रियोंसे युक्त होते हैं? इनमें से प्रथम विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि, उसके मान लेने पर अपर्याप्त जीवोंके साथ व्यभिचार दोप आता है। अर्थात् अपर्याप्त जीव पंचेन्द्रिय होते हुए भी उनके द्रव्येन्द्रियां नहीं पाई जाती, इसल्ये व्यभिचार दोप आता है। इसीप्रकार दृसरा विकल्प भी नहीं बनता, क्योंकि, उसके मान लेने पर केविल्योंसे व्यभिचार दोप आता है। अर्थात् केवली पंचेन्द्रिय होते हुए भी भावेन्द्रियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिये व्यभिचार आता है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यहां पर भावेन्द्रियोंकी अपेक्षा पंचेन्द्रियपना स्वीकार किया है। और ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोष भी नहीं आता है। केवलियोंके यद्यपि भावेन्द्रियां समूल नए हो गई हैं, और बाह्य इन्द्रियोंका व्यापार भी बन्द हो गया है, तो भी ( छन्नस्थ अवस्थामें ) भावेन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न हुई द्रव्ये-न्द्रियोंके सद्भावकी अपेक्षा उन्हें पंचेन्द्रिय कहा गया है। अथवा भूतपूर्वका ज्ञान करानेवाले न्यायके आश्रयसे उन्हें पंचेन्द्रिय कहा है।

र्यका -- सब जगह निश्चय नयका आश्रय लेकर वस्तु-स्वरूपका प्रतिपादन करनेके पश्चात् फिर यहां पर व्यवहार नयका आलम्बन क्यों लिया जा रहा है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुप्रहके लिये उक्तप्रकारसे वस्तुस्वरूपका विचार किया है। अथवा, उक्त व्याख्यानको ठीक नहीं समझना। क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके लिये यह व्याख्यान दुग्वबोध है। दूसरे शन्द्रिय और प्राणोंके साथ इस कथनका पुनरुक्त दोष भी आता है।

चेदुच्यते । एकेन्द्रियजातिन(मक्रमींद्योद्केन्द्रियः, द्वीन्द्रियजातिन(मक्रमींद्याद् द्वीन्द्रियः, व्रीन्द्रियजातिन(मक्रमींद्याच् द्वीन्द्रियः, व्रानिद्रयजातिन(मक्रमींद्याच् तिन्द्र्यः, पञ्चेन्द्रियः जातिन(मक्रमींद्याच् विन्द्र्यः । समन्ति च केवित्रनामपर्याप्तजीवानां च पञ्चेन्द्रियजातिन(मक्रमींद्यः । निरवद्यन्वाद् व्याख्यान(मिदं समाश्रयणीयम् । पञ्चेन्द्रिय-जातिरिति किं १ यस्याः पारापताद्यो जातिविशेषाः समानप्रत्ययग्राह्या मा पञ्चेन्द्रिय-जातिः पञ्चेन्द्रियक्षयोपश्चमस्य सहकारित्वमाद्याना ।

अतीन्द्रियजीवास्तिन्वप्रतिपादनार्थमुत्तरमृत्रमाह —

# तेण परमणिंदिया इदि ॥ ३८ ॥

तेनेति एकवचनं जातिनिबन्धनम् । परमध्वेमनिन्द्रियाः एकेन्द्रियादिजात्यतीताः सकलकमेकलङ्कातीतन्वात् ।

कायमार्गणाप्रतिपादनार्थमुत्तरसृत्रमाह—

# कायाणुवादेण अत्थि पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणप्फइकाइया तसकाइया अकाइया चेदि ॥ ३९ ॥

शंका — तो फिर वह दूसरा कानसा व्याख्यान है जिसे ठीक माना जाय ?

समाधान — एकेन्द्रिय जाति नामकर्मके उद्यमे एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय जाति नामकर्मके उद्यसे हीन्द्रिय, बीन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे बीन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे बीन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे चतुरिन्द्रिय जीव होते हैं। इस ब्याल्यानके अनुसार केवली और अपर्याप्त जीवोंके भी पचेन्द्रिय जाति नामकर्मका उद्य होता ही है। अतः यह ब्याख्यान निर्दाप है। अतएव इसका आश्रय करना चाहिये।

शंका - पंचेन्द्रियजानि किस कहते हैं?

समाधान—जिसके कलतर आदि जाति-विशेष 'ये पंचेन्द्रिय हैं 'इसप्रकार समान प्रत्ययसे ग्रहण करने योग्य होते हैं और जिसमें पंचेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमके सहकारी-पनेकी अपेक्षा रहती हैं उसे पंचेन्द्रिय जाति कहते हैं।

अब अतीन्द्रिय जीवोंके अस्तित्वक प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सृत्र कहते हैं— उन एकेन्द्रियादि जीवोंसे परे अनिन्द्रिय जीव होते हैं ॥ ३८॥

सृत्रमें 'तेन 'यह एक वचन जातिका सृचक है। 'पर 'शब्दका अर्थ ऊपर है। जिससे यह अर्थ हुआ कि एकेन्द्रियादि जातिभेदोंसे गहित अनिन्द्रिय जीव होते हैं, क्योंकि, उनके संपूर्ण द्रव्यकर्म और भावकर्म नहीं पाये जाते हैं।

अब कार्यमार्गणाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं-

कायानुवादकी अपेक्षा पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, धनस्पतिकायिक, त्रसकायिक ओर कायरहित जीव होते हैं ॥ ३९ ॥ अनुवद्नमनुवादः । कायानामनुवादः कायानुवादः तेन कायानुवादेन । पृथिच्येव कायः पृथिवीकायः स एपामस्तीति पृथिवीकायिकाः । न कार्मणद्यरिरमात्रस्थितजीवानां पृथिवीकायत्वाभावः भाविनि भृतवदुपचारतम्तेपामपि तद्व्यपदेशोपपत्तः । अथवा प्रथिवीकायिकनामकर्मोद्यवशीकृताः पृथिवीकायिकाः । एवमप्कायिकादीनामपि वाच्यम् । पृथिव्यादीनि कर्माण्यमिद्धानीति चेन्न, पृथिवीकायिकादिकार्यान्यथानुपपत्तितस्तदस्ति-व्यमिद्धः । एते पञ्चापि स्थावराः स्थावरनामकर्मोद्यजनितविशेपत्वात् । स्थानशीलाः स्थावरा इति चेन्न, वायुतेजोऽम्भमां देशान्तरप्राप्तिदर्शनादस्थावरत्वप्रमङ्गात् । स्थानशीलाः स्थावरा इति च्युत्पत्तिमात्रमेव, नार्थःप्रधान्यनाश्रीयते गोशव्दस्येव । त्रमनामकर्मोदयापाः

सत्रके अनुकृत कथन करनेका अनुवाद कहते हैं। कायके अनुवादको कायानुवाद कहते हैं, उसकी अपेक्षा पृथिवीकायिक आदि जीव होते हैं। पृथिवीक्षप दारीरको पृथिवीकाय कहते हैं, वह जिनके पाया जाता है उन जीवोंको पृथिवीकायिक कहते हैं। पृथिवीकायिकका इसप्रकार लक्षण करने पर कार्मण काययोगमें स्थित जीवोंके पृथिवीकायपना नहीं ते सकता है, यह वात नहीं है, क्योंकि, जिसप्रकार जो कार्य अभी नहीं हुआ है, उसमें यह दा चुका इसप्रकार उपचार किया जाता है, उसीप्रकार कार्मण काययोगमें स्थित पृथिवीकायिक जीवोंके भी पृथिवीकायिक यह संज्ञा वन जाती है। अथवा, जो जीव पृथिवीकायिक नामकर्मके उदयक बदावर्ती है उन्हें पृथिवीकायिक कहते हैं। इसीप्रकार जलकायिक आदि शब्दोंकी भी निर्मान कर लेना चाहिये।

युका — पृथिवी आदि कर्म ते असिद्ध हैं, अर्थात् उनका सन्भाव किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पृथिवीकायिक आदि कार्योका होना अन्यथा अन नहीं यकता इसलिये पृथिवी आदि नामकर्मीके अस्तिन्वकी सिद्धि हो जाती है।

स्थावर नामकर्मके उदयमे उत्पन्न हुई विशेषनाके कारण ये पांची ही स्थावर रहलाने हैं।

र्गका — स्थानशील अर्थात् उहरना ही जिनका स्वभाव हो उन्हें स्थावर कहते हैं. ऐसी व्याख्याके अनुसार स्थावरींका स्वरूप क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वैसा लक्षण मानने पर, वायुकायिक, अग्निकायिक आर जलकायिक जीवोंकी एक देशमें दमरे देशमें गानि देखी जानेसे उन्हें अस्थावरत्वका प्रमग प्राप्त हैं जायगा।

स्थानर्शाल स्थावर होते हैं. यह निरुक्ति ब्युत्पिनमात्र ही है, इसमें गा शब्दकी

८ त साम्बा ५ ५२ ३ तजावायु बीन्ध्रियादयश्च त्रमा । सम्बन्धः २ ७४.

दितष्टनयस्त्रसः । त्रमेरुद्वेजनिकयस्य त्रस्यन्तीति त्रमा इति चेन्न, गर्भाण्डजमूचिछतसुपुप्तेषु तद्भावादत्रसन्त्रप्रसङ्गात् । ततो न चलनाचलनापेक्षं त्रमस्थावरत्वम् । आत्मप्रष्ट्रन्युपचितपुद्रलपिण्डः कायः इत्यनेनेदं व्याख्यानं विरुद्धचत इति चेन्न, जीवविपाकित्रसप्रिथिवीकाधिकादिकमीद्यसहकार्योदारिकशरीरोद्यजनितशरीरस्यापि उपचारतस्तद्व्यपदेशार्हत्वाविरोधात् । त्रमस्थावरकायिकनामकर्मवन्धातीताः अकायिकाः सिद्धाः ।
उक्तं च—

जह कंचणमिंग-गर्य मुंचर किरेण कालियाण य । तह काय-वंब-मुका अकाइया जाण-जोण्ण ॥ १४४॥

पुढवि-काइयादीणं भेद-पद्ष्पायणह्रमुत्तर-सुत्तं भणइ --

व्युत्पत्तिकी तग्ह प्रधानतासे अर्थका ग्रहण नहीं है।

्त्रस नामकर्मके उद्यंस जिन्होंने त्रसपर्यायके। प्राप्त कर लिया है उन्हें त्रस कहते हैं।

रंका—'त्रसी उद्वेगे' इस धातुसे त्रस शब्दकी सिद्धि हुई है, जिसका यह अर्थ होना है कि जो उद्विश अर्थात भयभीत होकर भागते हैं व त्रस हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, गर्भमें स्थित, अण्डेमें बन्द, मूर्छित और सोते हुए जीवेंमिं उक्त लक्षण घटित नहीं होनेसे उन्हें अत्रसत्वका प्रसंग आजायगा। इसलिये चलने और इहरनेकी अपेक्षा त्रस और स्थावरपना नहीं समझना चाहिये।

संका — आत्म-प्रवृत्ति अर्थात् योगसे संचित हुए पुटलपिण्डके। काय कहते हैं, इस व्याख्यानसे पूर्वोक्त व्याख्यान विरोधको प्राप्त होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिसमें जीविवयाकी त्रस नामकर्म और पृथिवीकायिक आदि नामकर्मके उद्यक्ती सहकारिता है ऐसे औदारिक शरीर नामकर्मके उद्यक्त सहकारिता है ऐसे औदारिक शरीर नामकर्मके उद्यक्त उत्पन्न हुए शरीरको उपचारसे कायपना बन जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है।

त्रस और स्थावर-कार्यिक नामकर्मके बन्धमं अनीत सिद्धोंको अकार्यिक कहते हैं। कहा भी है—

जिसप्रकार अग्निको प्राप्त हुआ सोना कीट और कालिमारूप याद्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके मलसे रहित हो जाता है, उसीप्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव काय और कर्म-रूप बन्धसे मुक्त होकर कायरहित हो जाता है॥ १४४॥

अब पृथिवीकायिकादि जीवोंक भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं-

१त रावार १२ २ - र पनिष 'किट्टूण **' इति पा**ट ।

३ गो जा २/३ किट्टेन बहिर्मलन शालस्या च वेवर्ण्यस्यातरममलन । जा प्र टा॰

पुढिविकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जत्ता । आउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता । आउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता। सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जत्ता। तेउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता। सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जत्ता। सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जता। वाउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जता अपज्जता। सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जता वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जता अपज्जता। सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जता वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जता अपज्जता

वादरनामकर्मादयोपजनितविशेषाः वादराः, सङ्मनामकर्मोदयोपजनितविशेषाः 
यङ्माः । को विशेषश्चेत् ? सप्रतिघाताप्रतिघातरूषाः । पर्योप्तनामकर्मोदयजनितशक्त्याविभीवितवृत्तयः पर्याप्ताः । अपर्योप्तनामकर्मोदयजनितशक्त्याविश्ववितवृत्तयः अपर्याप्ताः ।

पृथिवीकायिक जीव दें। प्रकारके हें, बादर और सृक्ष्म । बादर पृथिवीकायिक जीव दें। प्रकारके हें, पर्याप्त और अपर्याप्त । सृक्ष्म पृथिवीकायिक जीव दें। प्रकारके हें, पर्याप्त और अपर्याप्त । जलकायिक जीव दें। प्रकारके हें, बादर और सृक्ष्म । बादर जलकायिक जीव दें। प्रकारके हें, पर्याप्त और अपर्याप्त । सृक्ष्म जलकायिक जीव दें। प्रकारके हें, पर्याप्त और अपर्याप्त । अग्निकायिक जीव दें। प्रकारके हें, बादर और सृक्ष्म । बादर अग्निकायिक जीव दें। प्रकारके हें, पर्याप्त और अपर्याप्त । वायुकायिक जीव दें। प्रकारके हें पर्याप्त और अपर्याप्त । वायुकायिक जीव दें। प्रकारके हें पर्याप्त और अपर्याप्त । सृक्ष्म वायुकायिक जीव दें। प्रकारके हें, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥४०॥

जिनमें बादर नामकर्मक उदयसे विदेशियता उत्पन्न हो गई है उन्हें बादर कहते हैं। तथा जिनमें सुक्ष्म नामकर्मके उदयसे विदेशियता उत्पन्न हो गई है उन्हें सृक्ष्म कहते हैं।

शंका-वाटर और मध्ममें क्या विशेषना है ?

समाधान — बादर प्रतिघात सहित होते हैं। और मृक्ष्म प्रतिघात रहित होते हैं। यही इन दोनोंमें विशेषता है। अर्थात् निमित्तके मिलनेपर बादर शरीरका प्रातिघात हो। सकता है, परंतु मृक्ष्मशरीरका कभी भी प्रतिघात नहीं होता है।

पर्याप्त नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई शक्तिने जिन जीवें(की अपने अपने योग्य पर्याप्तियोंके पूर्ण करनेरूप अवस्था-विशेष प्रगट हो गई है उन्हें पर्याप्त कहते हैं। तथा अपर्याप्त नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जिन जीवेंकी शरीर-पर्याप्ति पूर्ण न करके सम्बद्ध्य अवस्था-विशेष उत्पन्न हो जाती है उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। वनस्पतिकायिकभेदप्रतिपादनार्थमाह—

वणप्पद्काइया दुविहा, पत्तेयसरीरा साधारणसरीरा । पत्तेय-सरीरा दुविहा, पज्जता अपज्ञता । साधारणमरीग दुविहा, वादरा सुदुमा । वादरा दुविहा, पज्जता अपज्जता । सुदुमा दुविहा, पज्जता अपज्जता चेदि ॥ ४१ ॥

प्रत्येकं पृथक शरीरं येषां ते प्रत्येकशर्गराः खद्रिराद्यो वनस्पतयः । पृथिवी कायादिपञ्चानामपि प्रत्येकशर्गरच्यपदेशस्तथा सति स्थादिति चेन्न, इष्टत्वात् । तीह तेषामपि प्रत्येकशरीरविशेषणं विधातच्यमिति चेन्न, तत्र वनस्पतिष्विव च्यवच्छेद्यामावात् । वाद्रसक्ष्मोभयविशेषणाभावादनुभयत्वमनुभयस्य चामावात्प्रत्येकशरीरवनस्पतीनामभावः

अब वनस्पति-कायिक जीवेंकि भेद प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सब कहते हैं—

चनस्पतिकायिक जीव है। प्रकारके हैं, प्रत्येकदार्गर तार साधारणदारीर । प्रत्येकदार्गर धनस्पतिकायिक जीव दें। प्रकारके हें, पर्याप्त और अवर्याप्त । सावारणदार्गर चनस्पतिकायिक जीव दें। प्रकारके हैं, बादर और सक्ष्म । बादर है प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥ सहम है। प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥ तह ॥

जिनका प्रत्येक अर्थान् प्रथक् अथक दार्गर होता है उन्हें प्रत्येकदार्गर जीव कहते हैं जैसे, स्वर आदि वनस्पति !

शंका--- प्रत्येकदारीरका इसप्रकार लक्षण करने पर प्राथवीकाय आदि पानी दारीरीका सी प्रत्येकदारीर संज्ञा प्राप्त है। जायसी

समाधान—यह अशोका केर्द्र आपांच जनक नहीं है, क्योकि, पृथिवीकाय आदिक। प्रत्येकदारीर मानना इप्र ही है।

शंका — नो फिर पृथिवीकाय आदिक साथ मी प्रत्येकदारीर विदेशियण लगा लेना चाहिये

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार वनस्पतियोंसे प्रत्येक वनस्पतिसे निराकरण करने याय साधारण वनस्पति पाई जाती है उसप्रकार पूर्वियी अादिसे प्रत्येक दारीरसे भिन्न निराकरण करने योग्य कोई भेद नहीं पाया जाता है, इसिलेये पृथ्वियी आदिसे अलग विद्योपण देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

शंका—प्रत्येक वनस्पतिमें वादर अहं महम दे। विशेषण नहीं पाय जाते हैं, इसीलंग प्रत्येक वनस्पतिके। अनुभयपना प्रति हो जाता है। परतु बादर और महम इन दें। भेदोंके। छोड़कर अनुभयरूप कोई तीसरा विकल्प पाया नहीं जाता है, इसिलंग अनुभयरूप विकल्पके अभागम प्रत्येकशारीर वनस्पतियोंका भी अभाग प्राप्त हो जायगा?

तमापतिदिति चेन्न, बादरत्वेन मतामभावानुपपत्तः । अनुक्तं कथमवगम्यत इति चेन्न, गन्तान्यथानुपपित्तनस्तिमद्धे । माध्म्यविजिष्टस्यापि जीवभन्वस्यानंभवः समस्तीति नकान्तिको हेतुरिति चेन्न, बादरा इति लक्षणमुत्मगस्पत्वादशपप्राणिव्यापि । ततः त्रत्येकशर्गरवनस्पत्यो वादरा एव न सक्षाः साधारणशरीरिष्विव उत्मगिविधिवाधकाप- वादिविधेरभावात । तदुत्सगत्वं कथमवगम्यत इति चेन्न, प्रत्येकवनस्पतित्रसेष्ट्रभय विशेषणानुपादानान्त सक्ष्मत्वमृत्यर्गः आपमन्तरेण प्रत्यक्षदिनानवगतरप्रसिद्धस्य वादर- त्रस्येगोन्मगत्वविरोधात ।

माधारणं सामान्यं अरीर येपा ते साधारणअर्थारा. । प्रतिनियनजीवप्रतिबद्धैः

समाधान - ऐसा नहा है। स्थाकि अत्यव अन्यानकः अद्यस्पये अस्ति पाया। अता है 'सल्यि उसका स्थाप करा है। सकता है।

शका — प्रयेक पनस्थानको आहर जहाँ कहा समाह, किराकसे जाना जायाकि स्थान सन्पान नाहर ही होनी हा?

समाधान— नहा, क्लोक प्रत्येष जनस्पतिकः इसर रूपस अस्तर्य (साट नहीं टा सकता ह, टर्सल्पि बादररूपसे उसके अश्वित्वकी सिटि हो जली है।

शंका – प्रत्येक वनस्पतिमे यदापि खदमता विशिष्ट जीवशी सत्ताः । संभव हा प्रस्तु सत्या ययानुपपति रूपसे उसकी भी सिष्टि हा सकती १ इसिछिये यह सत्याप्यथानुप र्यातस्य हेन् अनकान्तिक द १

समाधान — नहीं, प्रयोकि, बाहर पर रखण उसर्गरेष (ज्यापक) होनेसे सपण प्राणियोम पाया जाता है। इसल्प्रिय प्रथेक द्वारीर वतस्पति जीत बाहर ही हाते हैं से में नहीं क्योंकि, जिस्प्रकार साजारण असरीम उत्सर्गापिकार कार्यक अपवादिविधि । विजाती है अयोग साधारण दारीसे में गादर गई के अतरिक्त से में येद भी पाया जाता है, उसप्रकार प्रत्येक जनस्पतिमें स्पवादिविधि देश पाई जाती है, अर्थान उनमें से में सेदका सर्वेया असाव है।

श्रोका - प्रत्येक वनस्पतिमे वादर यह लक्षण उत्मर्गमण ह यह कमे जाना जाय ?

समाधान नहीं, क्योंकि, प्रत्येक प्रतस्पति गर त्रामोम वादर ओर सदम ये दाने। ।प्रशेषण नहीं पाये जाने हे, इमल्यिय स मत्य उत्सगैरूष नहीं हो सकता है, क्योंकि, गामके ।पना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे स्व.सत्यका जान नहीं होता है, गतप्त प्रत्यक्षादिसे अर्थासद स मको बादरकी तरह उत्सगिरूष मानेनेमें विरोध जाता है।

विशेषार्थ — वादरत्व पाचे। स्यावर आर बसोम पाया जाता है, परतु सदमत्व प्रत्येक गुनस्पति और बसोमें नहीं पाया जाता है। इसिल्ये बादर उत्सर्ग विधि है, गुध्मत्व नहीं।

जिन जीवोका साधारण अयीत् भिन्न भिन्न द्वारीर न होकर समानकपरेन एक दारीर पाया जाना है उन्हें साधारणदारीर जीव कहते हैं। पुद्गलिवपाकित्वादाहारवर्गणास्कन्धानां कायाकारपरिणमनहेतुभिरोदारिककर्मस्कन्धैः कथं मिन्नजीवफलदातृभिरेकं करीरं निष्पाद्यते विरोधादिति चेन्न, पुद्गलानामकदेशाव-स्थितानामेकदेशावस्थितिभिथःसमवेतजीवममवेतानां तत्स्थाशेपप्राणिसम्बन्ध्येकशरीरिनिष्पा-दनं न विरुद्धं माधारणकारणतः ममुत्पन्नकार्यस्य माधारणत्वाविरोधात् । कारणानुस्यं कार्यमिति न निषद्धं पार्यते सकलंनयायिकलाकप्रसिद्धत्वात् । उक्तं च

साहारणमाहारे। साहारणमाणपाण-गहणं च । साहारण-जीवाण साहारण रुक्खण भाणियं ॥ १४५॥ जत्येक्कु मरट जीवो तत्य दु मरणं हवे अणेवाणं । वक्समदि जत्य एको वक्समणं तत्य णंवाण ॥ १४६॥ एय-णिगोट-सगैर जीवा दव्य-पमाणटी टिटा । सिद्धेहि अणंव-गुणा सर्वेगण विवीद-कारेण ॥ १४७॥

शंका — जीवोंसे अलग अलग बंधे हुए, पुहलविपार्का होनेंस आहार-वर्गणके स्कन्धोंको शारीरके आकार रूपमे परिणमन करानेमें कारणरूप और भिन्न-भिन्न जीवोंको भिन्न-भिन्न फल देनेवाले औदारिक कर्मस्कल्धोंके हारा अनेक जीवेंके एक शरीर केसे उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध अता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जो एकदेशमें अवस्थित हैं और जो एकदेशमें अवस्थित तथा परस्पर संबद्ध जीवोंके साथ समवेत हैं, ऐसे पुहल वहां पर स्थित संरूण जीव-संबन्धी एक शरीरको उत्पन्न करते हैं इसमें कोई विरोध नहीं अति हैं, क्योंकि, साधारण बारणसे उत्पन्न हुआ कार्य भी साधारण ही होता हैं। कारणके अनुस्य ही कार्य होता हैं, इसका निषेध भी तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, यह बात संयूणि नैयायिक लेगोंमें प्रसिद्ध है। कहा भी हैं—

साधारण जीवेंका साधारण ही। आहार है।ता है और साधारण ही दव।सोच्छासक। ब्रह्मण होता है। इसप्रकार परमागममें साधारण जीवेंका साधारण लक्षण कहा है॥ १४५॥

साधारण जीवोंमें जहां पर एक जीव मरण करता है वहां पर अनन्त जीवोंका मरण होना है। और जहां पर एक जीव उत्पन्न होता है वहां पर अनन्त जीवोंका उत्पाद होता है॥ १४६॥

द्रव्य-प्रमाणकी अपेक्षा सिद्धराशि और संपूर्ण अतीत कालसे अमन्तगुणे जीव एक निगोद-शरीरमें देखे गये हैं ॥ १४७ ॥

१ मो जी ८९२ च श देन असंसे प्यपर्यातिस्य मगचया स्तम् । जी प टी । आचा नि ४२६

२ सोः अर्थः १९२ एकनियोद्दश्तिरे प्रतिसमयमन तानन्तजीवास्तावन् सँहव वियते सँहवीत्पयन्ते यातद् समयातसागरोपमकोटिकोरिमा ता असर्यातलोकमा समययपामता उत्तरप्रतिभादकायस्थिति । परिसमाप्यते । अत्र विशेषश्र राकातोऽवसेयः । जी प्र. स्रो ।

र गो जी १९६ नमु अध्समयाधिकयणमासान्यन्तरं अधीत्तरवय्शतर्जावयु वर्मक्षय कृत्वा मिद्धेयु स सु

अत्यि अणता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामा । भाव-कलंकइपउरा णिगोद-वासं ण मुंचंति ।। १४८॥

ते तादृक्षाः सन्तीति कथमवगम्यत इति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वात् । न
हि प्रमाणप्रकाशितार्थावगितः प्रमाणान्तरप्रकाशमपेक्षते म्बरूपविलेषप्रसङ्गात् । न
चंतन्त्रामाण्यमिद्धं सुनिश्चितासम्भवद्धाधकप्रमाणस्यासिद्धत्वविरोधात् । बाद्रिनगोदप्रतिष्ठिताश्चार्यान्तरेषु श्र्यन्ते, क तेपामन्तर्भावश्चेत् प्रत्येकशरीरवनम्पतिष्विति ह्रमः । के
ते ? म्नुगार्दकमुलकाद्यः ।

त्रसकायानां भेदप्रतिपादनार्थमुत्तरसत्रमाह —

नित्य निगोद्में ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस जीवेंकी पर्याय अभीतक कभी नहीं पाई है, और जो भाव अधीत् निगोद्द पर्यायके योग्य कपायके उद्यसे उत्पन्न हुए दुर्लेझ्यारूप परिणामोंसे अत्यन्त अभिभृत रहते हैं, इसलिये निगोद्द स्थानको कभी नहीं छोड़ते॥ १४८॥

शंका — साधारण जीव उक्त लक्षणवाले होते हैं यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, आगम तर्कका विषय नहीं है। गंक प्रमाणसे प्रकाशित अर्थक्षान दूसरे प्रमाणके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं करता है, अन्यथा प्रमाणके स्वरूपका अभाव प्राप्त हो जायगा। तथा आगमकी प्रमाणता असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, जिसके वाधक प्रमाणोंकी असंभावना अच्छीतग्ह निश्चित है उनकी असिद्ध माननेमें विगोध आता है। अर्थीन वाधक प्रमाणोंकी अभावमें आगमकी प्रमाणताका निश्चय होता ही है।

ग्रंका — बादर निगोदेंसे प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति दूसर आगमेंसं मुनी जानी है, उसका अन्तर्भाव वनस्पतिके किस भेदमें होगा ?

समाधान — प्रत्येकदारीर वनस्पतिमें उसका अन्तर्भाव होगा, ऐसा हम कहते हैं। शंका--जो बादरनिगादने प्रतिष्ठित हैं वे कौन हैं?

समाधान —धृहर, अदरम्ब और मूली आदिक बनस्पति बादर निगेदसे प्रतिष्ठित हैं। अब बसकायिक जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सब कहते हैं—

सद्धराशे हेद्विदर्शनात् समारिजीवराशधः हानिदशनात् कथः सर्वहा सिद्धेन्याञ्चनत्मणः व एकशरारिनभोदजावानाम् सम्बादाञ्चन-तमणकारूमसयमम्बदस्य तद्योग्यान तमागः गतः सति समारिजीवर्गाशक्षयस्य सिद्धराशिबहुत्वस्यः च सम्बादः वित्त वत्तन्न, कवल्रज्ञानदृष्याः कतिलिमि , श्रुत्ज्ञानदृष्टमः श्रुतकरिविधि सदाः दृष्टस्य भ यसमारि-सामराज्यक्षयस्यानिसूक्षमः वात्तर्वविषयं वाभावादः । प्रयक्षासम्बाधितस्य च तर्कस्याप्रमाणं वातः । जाः प्रः दीः

र गा. जी. ४९७ - निस्निनगादलक्षणमनेन - जातत्य । xxx - एकदेशासावविशिष्टमकलार्यवाचिना प्रपर य दन कदाचिद्यसम्पाधिकपण्मासास्यन्तरं चतुर्गतिजीवराशितो - निर्गतेषु अष्टोत्तरप्रशतजीवेप मृक्ति गतेप तावता जीवा न गनिगोदसाव प्रस्वा चतुर्गतिभव प्राप्तुवतात्यसम्य प्रतिपादितो बोद्धत्यम् । जा. प्रत्ये

### तसकाइया दुविहा, पञ्जता अपञ्जना ॥ ४२ ॥

गतार्थन्वान्नास्यार्थे उच्यते । कि त्रमाः महमा उत वादग इति ? वादग एव न सहमाः । कृतः ? तन्मेष्टस्यिवधायकार्यामावातः । वादस्त्वविधायकार्यामावे कथ तद्व गस्यत इति चेन्न, उत्तरमञ्जलेषां बादस्त्वमिद्रेः । के ते ? पृथिवीकायादय इति चेद्रस्यते —

पुरवी र सफ्त राज्या र उवरे सिराहि रत्तीसा । परवीगया र जीवा णिडिए जिणसीर्दोह ॥ १२२ ॥

त्रमकायिक जीव दे। प्रकारके होते हं, पर्याप्त आग अपयोप्त ॥ ३२ ॥ गतार्थ होनेसे इस सत्रका अर्थ नहीं कहते हैं । शंका- -त्रम जीव क्या सक्ष्म होते हैं अथवा बादग र समाधान--त्रम जीव बादग ही है।ते हं, स म नहीं हात । शंका--यह केस जाना जाय

समाधान क्योंकि जल जीव से में होते हैं। उसप्रकार केयन करनेवाल। जागम प्रमाण नहीं पाया जाता है।

श्रंका — त्रस जीवेंकि वादरपनेका प्रति गदन करनेवाटर असम प्रमाण भी तेर अभी तक नहीं आया है, फिर यह कैसे जाना जाय कि वे भदर ही हैते ह

ममाधान-- नहाः क्योंकि, आगे 'गनेवाले सकस्य ब्रह्म जीवोका प्राद्गणना सिक्क हो जाता है ।

शंका - व पृथिवीकाय अदि जीव शेनमें ह

समाधान — जितेन्द्र सगवानने पथिवी, शर्वरा वाट्रका उपट और जिला आदिके सदसे पथिवीरूप छत्तीस प्रकारके जीव कह है ॥ ७९ ॥

विशेषार्थ — उपर जो एथियांक अयान्तर भेदोको अपक्षा पृथियीकायिक जीव छत्तीम प्रकारके कहे हैं, वे इसप्रकार हैं सर्हारूप पृथियी, गंगा आदि नदियोंमें उत्पन्न होनेवाली रूक्ष बालुका, तीश्ण केंग्र चांकोर आदि आकारवाली हार्करा, गोल पत्थर, बड़ा पत्थर, समुद्रादिमें उत्पन्न होनेवाला नमक, लोहा, तांवा, जम्मा, सीसा, बांदी, सोना, वज (हीरा), हरिताल, देगुल, मैनसिल, हरे रगवाला सम्यक अजन मंगा, मोड़ल, विकनी और जमकती हुई रेती,

ओसा य हिमो धूमिर हरदणु सुद्रोदशे श्रणोदो य'।
एदं हु आउकाया जीवा जिण सासणुद्धि ॥ १५० ॥
इगाल-जाल-अची मुम्मर-सुद्धागणी तहा अगणी ।
अण्णे वि एवमाई तेउकाया समुद्धि ॥ १५१ ॥
वाउदमामे उकाल-मंडलि-गुंजा महा श्रणा य तणा ।
एदे उ वाउकाया जीवा जिण-इंद-णिदिहा ॥ १५२ ॥
स्लग्न-पोर-वीया कंदा तह स्वय-बीय-बीयरुहा ।
सम्मुच्छिमा य मणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥ १५३॥

कर्कतनमणि, राजवर्तकरूप मणि, पुलकवर्णमणि, स्फटिकमाणि, पद्मरागमणि, चद्रकार्तमणि, वद्रवर्माणि, जलकान्तमणि, अर्वकान्तमणि, अर्वकान्तमणि, अर्वकान्तमणि, अर्वकान्तमणि, अर्वकान्तमणि, अर्वकान्तमणि, पुल्वराज, नीलमणि, और विद्यमवर्णवाली मणि ये सब पृथिवीके भेद हैं, इसलिये इनके भेदसे पृथिवीकायिक जीव भी छत्तीस प्रकारके हैं। जाते हैं ॥ १४९ ॥

ओस, वर्फ, कुहरा, स्थूल बिन्दुरूप जल, स्थ्म बिन्दुरूप जल, चद्रकान्तमणिसे उत्पन्न हुआ शुद्ध जल, झरना आदिसे उत्पन्न हुआ जल, समुद्र, तालाव और घनवात आदिसे उत्पन्न हुआ घनोदक, अथवा, हरदण अर्थात् तालाव और समुद्र आदिसे उत्पन्न हुआ जल तथा यनेदिक अर्थात् मेघ आदिसे उत्पन्न हुआ जल ये सब जिन शासनमें जलकाथिक जीव कहे गये हैं॥ १५०॥

अंगार, ज्वाला, अर्चि अर्थान् आग्निकिरण, मुर्मुर अर्थान् भूमा अथवा कण्डाकी अग्नि, गुड़ाग्नि अर्थान् विजली और सूर्यकान्त आदिमे उत्पन्न हुई आग्नि और भूमादिसहित सामान्य अग्नि, य सब अग्निकायिक जीव कहे गये हैं ॥ १५२॥

सामान्य वायु, उद्भाम अर्थात् घूमता हुआ ऊपर जानेवाला वायु ( चक्रवात ), उत्कलि अर्थात् निचेकी ओर बहनेवाला या जलकी तरंगोंके साथ तरंगित होनेवाला वायु, मण्डलि अर्थात् पृथिवीसे स्पर्श करके घूमता हुआ वायु, गुंजा अर्थात् गुंजायमान वायु, महावात अर्थात् वृक्षादिकके भंगसे उत्पन्न होनेवाला वायु, घनवात और तनुवात ये सब वायुकायिक जीव जिनेन्द्र भगवानने कहे हैं ॥ १५२ ॥

मूलबीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कन्दबीज, स्कन्धबीज, बीजकह और संमृद्धिम, ये सब

- श औमा य हिमग महिला हर्वण सद्धावन वण्ड्य य । ने जाण आउजीवा जाणिका परिहेंद्द्वा ॥
   स्थाना २०० | आचा नि १०८ | उन २०० ८० । प्रजा ० २००
  - २ मुलाचा २११ | आचा नि ११८ | उत्त. ३६. /१०-//१ | पना १ २३.
- ३ मुलाचा, २१२ । उक्तिया मटलिया गजा धणवाय मद्भवाया य । प्राटर वाटविटाणाः पचित्रहा वीण्णयः 
  <sup>१९</sup> || आचाः नि १६६ | उत्तर ३६, ११९-१२० | प्रज्ञाः ४, २६,
  - ४ गा जो १८६। मुळाचा ५७३ मेळ मेळबाजा जीवा येषा मेळ प्रादुर्भवित ते च दरिहाद्य | अग्गा-

विहि तीहि चउिह पचिह सहिया जे इदिणीह छोपिस । ते तसकाया जीम लेया विशेषणसेण ॥ १५४॥

पृथिर्वाकायिकादीनां स्वरूपमिश्याय साम्प्रतं तेषु गुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तर स्वत्रमाह —

# पुढविकाइया आउकाइया तं अकाइया वाउकाइया वणफ्कइ-काइया एकमिम चेय मिच्छाइद्वि-द्वाणे ॥ ४३॥

आह, आप्ताममित्रपथश्रद्धारिहता मिथ्यादृष्ट्या भण्यन्ते। श्रद्धाभावश्राश्रद्धयवम्तु परिज्ञानपूर्वकः। तथा च पृथिवीकायादीनामाप्ताममित्रपयपिज्ञानोज्ञितानां कथं मिथ्या-

वनस्पतियां सप्रतिष्ठित प्रत्येक ओर अप्रतिष्ठित प्रत्येकके भेदसे देलो प्रकारकी कही गई है ॥१५३॥

लांकमें जो जीव दें। इन्द्रियः तीन इन्द्रियः, चार इन्द्रियं भार पांच इन्द्रियोंस युक्त है। उन्हें वीर भगवानके उपदेशसे त्रसकायिक जीव जानना चाहिये ॥ १५८ ॥

पृथियक्ति।यिक आदि जीवेंकि स्वरूपका कथन करके अब उनमें गुणस्थानींका निरूपण करनेके लिये आंगका सत्र कहते हैं—

पृथिर्वाकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वण्युकायिक ओर वनस्पतिकायिक जीव मिथ्यादृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमे ही होते हैं ॥ उ३ ॥

शंका — शंकाकार कहता है कि आति, आगम और पद्धांकी श्रद्धांसे रहित जीव भिथ्यादाष्ट्र कहे जाते हैं, और श्रद्धान करने येग्य वस्तुमें विपरीत झानपूर्वक ही अश्रद्धा अर्थात मिथ्याभिनिवेश है। सकता है। ऐसी अवस्थांम आप्त, आगम और पदार्थके परिझानमें रहित पृथिवीकायिक आदि जीवेंकि मिथ्यादाप्टिपना कैसे संभव है?

अभवाजा जास सर्परमा लगा तत्त्रावया सस्म । सराहात । पास्त्राया पार्याजजीवा दलस्याद्या यपा पार्यद्य पाराति । स्वान दलाया त्रद्रासणा त्रद्र्या यस त्रद्र्य प्राद्मवति । तत्त्र तथा । रायवास स्कृत्यज्ञाजनासा । उभाषाठमारभावया स्कृत्यज्ञाजनासा । उभाषाठमारभावया स्कृत्यज्ञाजनासा । प्रशाह । तम्या पार्याच सम्भाव । स्वान ज्ञान । प्रशाह । तम्या पार्याच सम्भाव । स्वान ज्ञान । प्रशाह । तम्या पार्याच प्रमान । स्वान ज्ञान । स्वान प्रसाह । तम्या पार्याच सम्भाव । स्वान सम्भाव प्रसाह । स्वान । स्वान विकास सम्भाव । स्वान विकास । स्वान व

१ गा जी १८८

र रायानबादेन पृथितीकायादिष अनस्पतिक्तायान्तेष एकमत्र मि यादणस्थानम् । म शि १.८

टाष्ट्रस्विमिति नेप दोपः, परिज्ञाननिरपेक्षम्डमिथ्यात्वमस्त्रस्य तत्राविरोधात् । अथवा त्रिकान्तिकष्ठांशियकम्द्रव्युद्ग्राहितवनायकस्वाभाविकविपरीतिमिथ्यात्वानां सप्तानामपि तत्र सम्भवः समस्ति । अत्रतनजीवानां सप्तविधमिथ्यात्वकलङ्काङ्कितहृद्यानामविनष्ट-मिथ्यात्वपर्यायेण सह स्थावरत्वग्रुपगतानां तत्सस्त्राविरोधात् । इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्च मर्वे मिथ्यादृष्ट्य इत्यभाणि, ततस्तेनव गतार्थत्वान्ना-रम्मणीयमिदं सूत्रमिति नेप दापः, पृथिवीकायादीनामियन्तीन्द्रियाणि भवन्ति न मवन्तीति अनवगतस्य विस्मृतस्य वा शिष्यस्य प्रश्लवशादस्य सृत्रस्यावनारात् ।

त्रमजीवप्रतिपादनः धेमुत्तरसत्रभाह् -

# तसकाइया बीइंदिय-प्यहुडि जाव अजोगिकेविल ति ॥ ४४॥

एते त्रमनामकर्मोद्यवक्षवर्तिनः । के पुनः म्थावराः इति चेदेकेन्द्रियाः।

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पृथिर्याकायिक आदि जीवोंसे परिक्षानकी अपेक्षाराहित सृद् सिध्यात्वका सद्भाव सान ठेनेसे कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, एकान्तिक, सांशियक, सृद्, व्युद्याहित, वैनीयक, स्वाभाविक और विपरीत इन सातों प्रकारक मिध्यात्वोंका भी उन पृथिवीकाधिक आदि जीवोंसे सद्भाव संभव है, क्योंकि, जिनका हदय सात प्रकारके सिध्यात्वरूषी कठंकसे अंकित है ऐसे सनुष्यादि गतिसंबन्धी जीव पहेल ग्रहण की हुई सिध्यात्व पर्यायके। न छोड़कर जब स्थावर पर्यायको प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके सातों ही प्रकारका सिध्यात्व पाया जाता है, इस कथन में कोई विरोध नहीं आता है।

ग्रंका— इन्द्रियानुवाद्में एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय ये सब जीव मिध्याद्दिष्टि होते हैं, एसा कह आये हैं, इसलिये उसीसे यह जान हो जाता है कि पृथिवीकायिक आदि जीव मिध्यादिष्टि होते हैं। अतः इस सुत्रको प्रथक् रूपसे बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं थीं?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, पृथिवीकाय आदि जीवोंके इतनी इन्द्रियां होती हैं, अथवा इतनी इन्द्रियों नहीं होती हैं, इस्रकार जिस शिष्यको ज्ञान नहीं है, अथवा जी मृत्र गया है, उस शिष्यके प्रश्लके अनुरोधसे इस स्त्रका अवतार हुआ है।

भव जस जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका मुत्र कहते हैं— होन्द्रियमे आदि लेकर अयोगिकेवलीतक जस जीव होते हैं॥ ४४॥

इन सब जीवोंके बस नामकर्मका उदय पाया जाता है, इसलियं उन्हें बसकायिक रुटने हैं।

शंका —स्थायर जीव कीन कहरु।ते हैं ? समाधान—एकेन्द्रिय जीव स्थायर कहरु।ते हैं ।

१ समायेष् न उद्योगियार्थत । सः सि १ ३

कथमनुक्तमवगम्यते चन्परिशेषात् । स्थावरकर्मणः किं कार्यमिति चेदेकस्थानावस्थाः पकत्वम् । तेजावाय्वप्कायानां चळनात्मकानां तथा सत्यस्थावरत्वं स्थादिति चेन्न, स्थास्नुनां प्रयोगतश्वलच्छिन्नपर्णानामिव गतिपर्यायपरिणतसमीरणाव्यतिरिक्तश्ररीरत्वतः स्तेषां गमनाविरोधात् ।

बाद्रजीवप्रतिपाद्नार्थमुत्तरस्त्रमाह —

# वादरकाइया वादरेइंदिय-णहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ॥४५॥

बादरः स्थूलः सप्रतिवातः कायो वेषां ते वाद्रकायाः । पृथिवीकायिकादिषु वनस्पतिपर्यन्तेषु प्वमेव वादराणां सक्ष्माणां च सत्त्वमुक्तं ततोऽत्र वाद्रकेन्द्रियम्रहण-मनथकिमिति चेन्नानथेकम्. प्रत्येकशरीरवनस्पत्युपादानाथेम् तदुपादानात्प्रत्येकशरीर-

श्रीका—मुत्रमें एकेव्हिय जीवोंको स्थायर तो कहा नहीं है, फिर कैसे जाना जाय कि एकेन्द्रिय जीवोंको स्थायर कहते हैं?

समाधान— मुत्रमें जब डीव्टियादिक जीवेंकि त्रसकाविक कहा है, तो परिशेष-न्यायसे यह जाना जाता है कि एकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं।

शुंका - स्थावरकर्मका क्या कार्य है?

ममाधान- एक स्थान पर अवस्थित रखना स्थावरकर्मका कार्य है।

द्योद्या—वेसा मानने पर, गमन स्वभाववाले अग्निकायिक वायुकायिक और जल-कायिक जीवोंको अस्थावरपना प्राप्त है। जायगा ?

सुमाधान — नहीं। क्योंकि, जिसप्रकार वृक्षमें लगे हुए पत्ते वायुक्ते हिला करते हैं और ट्रटने पर इधर उधर उड़ जाते हैं, उसीप्रकार अग्निकायिक जोर जलकायिकके प्रयोगिसे गमन माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। तथा वायुक्ते गतिप्रयोगिसे परिणत दारीरकी छोड़कर कोई दूसरा दारीर नहीं पाया जाता है। इसलिये उसके गमन करनेमें भी कोई विरोध नहीं आता है।

अब बादर जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिय आंगका मुत्र कहते हैं -

बादर एकेन्द्रिय जीवेंसि लेकर अयोगिकवलीपर्यन्त जीव वादरकायिक होते हैं ॥ ४५॥

जिन जीवोंका शरीर बादर, स्थ्छ अर्थान् प्रतिभातसहित होता है उन्हें बादरकाय कहते हैं।

शंका — पृथिवीकायिकसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंमें बादर और स्क्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंका सद्भाव पहले ही कह आये हैं, इसालिये इस सत्रमें वादर एकेन्द्रिय पदका ब्रहण करना निष्कल हैं?

समाधान - अनर्थक नहीं हैं, क्योंकि, प्रत्येकशारीर धनस्पतिके ग्रहण करनेके छिये

वनस्पतिप्रभृतयो बादरा इति यावत् । न विधातव्यमेतेषां वादरत्वं प्रत्यक्षमिद्धत्वादिति चेन्नः साक्षम्याभावप्रतिपादनफलत्वात् ।

ढिविधकायातीतजीवास्तित्वप्रतिषाद्नार्थमुत्त्रस्त्रमाह **─** 

## तेण परमकाइया चेदि ॥ ४६ ॥

तेन द्विविधकायात्मकजीवराशेः परं वाद्रस्क्ष्मशरीरनिवधनकमीतीतत्वतोऽशरीराः सिद्धाः अकायिकाः । जीवप्रदेशप्रचयात्मकत्वात्मिद्धाः अपि सकाया इति चेन्न, तेपामनादि-वन्धनबद्धजीवप्रदेशात्मकत्वात् । अनादिप्रचयोऽपि कायः किन्न स्यादिति चेन्न, मूर्तानां पृद्धलानां कर्मनोकर्मपर्यायपरिणतानां सादिसान्तप्रचयस्य कायत्वास्युपगमात् । 'इति '

यादर एकेन्द्रिय पद सुत्रमें ग्रहण किया गया है। इस पदके ग्रहण करनेसे प्रत्येकदारीर यनस्पति आदि सभी जीव बादर ही होते हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती है।

होका — इस सृत्रमें इन जीवोंके बादग्पनेका कथन नहीं करना चाहिये, स्योकि, ये जीव वादर ही होते हैं यह बात प्रत्यक्षसिंड है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इन जीवोंक केवल वाद्रस्त्वके प्रतिपादन करनेके लिये यह सत्र नहीं रचा गया है, किंतु इन जीवोंके स्ध्मताके अभावका प्रतिपादन करना ही इस सत्रके बनानेका फल हैं।

अब त्रस और स्थावर इन दोनों कायोंसे राहित जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके ित्य आगेका सत्र कहते हैं—

स्थावर और बादरकायमे परे कायरहित अकायिक जीव होते हैं॥ ४६॥

जो उस त्रस और स्थावरस्य दें। प्रकारकी कायराशिल पर है वे सिंह जीव बादर यार सक्ष्म शरीरके कारणभृत कर्मस रहित होनेके कारण अशरीर होते हैं, अतएव अकायिक कहलाते हैं।

शंका - जीवप्रदेशोंके प्रचयरूप होनेक कारण सिन्छ जीव भी सकाय हैं, फिर उन्हें अकाय क्यों कहा ?

मम्।धान — नहीं, क्योंकि, सिंड जीव अनादिकाळीन स्वाभाविक बन्धनसे बंड जीव प्रदेशस्वरूप हैं, इसलिये उसकी अपेक्षा यहां कायपना नहीं लिया गया है ।

शंका - अनादिकालीन आत्म प्रदेशोंके प्रचयको काय क्यों नहीं कहा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यहां पर कर्म और नोकर्मरूप पर्यायमे परिणत मृति पुरुलोंके मादि और मान्त प्रदेश प्रचयको ही कायरूपमे स्वीकार किया है।

विद्यापार्थ — यद्यपि पांच अस्तिकायोंमें सिद्ध जीवोंका भी ग्रहण हो जाता है। फिर सी यहां पर अनादिकाळीन स्वाभाविक बन्धनसे बद्ध जीव-प्रदेशोंके प्रचयकप कायकी शब्द एक एवाम्तु सत्रपरिसमाप्त्यर्थत्वात्, न 'च' शब्दम्तस्य फलाभावादिति चेन्न, तस्य कायमार्गणपरिसमाप्तिप्रतिपादनफलत्वात् ।

योगद्वारेण जीवद्रव्यप्रतिपादनार्थमुत्तरस्वमाह -

# जोगाणुवादेण अत्थि मणजोगी विचजोगी कायजोगी वेदि ॥ ४७ ॥

अत्र 'इति ' शब्दः सत्रममाध्तिप्रतिपादनफलः । 'च ' शब्दश्च त्रय एव योगाः मन्ति नान्य इति योगसंख्यानियमप्रतिपादनफलः समुख्यार्थो वा । योगस्य तल्लक्षणं प्रामुक्तमिति नेदानीमुच्यते । मनता योगो मनोयोगः । अथ स्थान द्रव्यमनसा सम्बन्धो मनोयोगः मनोयोगस्य देशोनत्रयित्रं शत्मागरकालिश्वतिप्रसङ्खात् । न सिक्रयावस्था योगः योगस्याहोरात्रमात्रकालप्रसङ्खात् । न भावमनता सम्बन्धो मनोयोगः तस्य

अपक्षा न होकर कर्म और नोकर्मके निमित्तने होनेवाले सादि और सास्त प्रदेशप्रचयरूप कायकी अपेक्षा है। इसलिये इस विवक्षांस सिङ्क जीव अकायिक है।ते हें, क्योंकि, उनेक कर्म और नोकर्मके निमित्तसे होनेवाले प्रदेशप्रचयरूप कायका अभाव है। गया है।

शंका — सत्रमें 'इति 'यह एक है। दाद गहा आवे, क्योंकि, उसका फल सत्रकी परिसमाप्ति है। परंतु 'च' शब्दकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, प्रकृतमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, कायमार्गणाकी परिसमाधितका प्रतिपादन करना ही यहां पर 'च ' शब्दका फल है ।

्रश्च योगमार्गणांक द्वारा जीव द्वयंक धीतपादन करनेके लियं आगेका सुत्र कहते हैं—

योगमार्गणाके अनुवादकी अंपक्षा मनोयोगी, ववनयोगी और कायपेगी जीव होते हैं ॥ ४३ ॥

इस सूत्रमें जो 'इति ' शब्द आया है। उसका फल सूत्रकी समाज्तिका प्रतिपादन करना है। तथा जो 'च 'शब्द दिया है उसका फल, योग तीन ही होते हैं, अधिक नहीं, इस प्रकार योगकी संख्यांके नियमका प्रतिपादन करना है। अथवा 'च ' शब्द समुच्चयरूप अर्थका प्रतिपादन करनेवाला समझना चाहिये।

योगका रुक्षण पहले कह आये हैं, इमिरिये यहां पर नहीं कहते हैं। मनके साथ संबन्ध होनेको मनोयोग कहते हैं।

रंका—यदि ऐसा है, तो द्रव्यमनसे संबन्ध होनेको तो मनोयोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मानने पर मनोयोगकी कुछ कम तेतीस सागर प्रमाण स्थितिका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। कियासदित अवस्थाको भी योग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मानने पर योगको दिन-रात्रमात्र काठका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। अर्थान्, कोई

त्रानस्पत्वतः उपयोगान्तर्भावान् इति न त्रितयविकल्पोक्तदोपः, तेपामनभ्युपगमात् । कः पुनः मनोयोग इति चेद्घावमनमः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो मनोयोगः । तथा वचसः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो वाग्योगः । तथा वचसः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो वाग्योगः । त्रयाणां योगानां प्रवृत्तिरक्रमेण उत नेति ? नाक्रमेण, त्रिष्वक्रमेणेकस्थात्मनो योगनिरोधात् । मनोवाक्षायप्रवृत्तयोऽक्रमेण कचिद् दृश्यन्त इति चेद्भवतु तामां तथा प्रवृत्तिर्दृष्टत्वात, न तत्त्रयत्नानामक्रमेण वृत्तिन्तयोपदेशाभावादिति । अय स्यात्प्रयत्नो हि नाम वृद्धिपूर्वकः, वृद्धिश्च मनोयोगप्र्विका, तथा च सिद्धो मनोयोगः श्रेपयोगाविनाभावीति न, कार्य-

केर्ड किया दिन रात रहती है, इसिल्ये एक योगकी स्थिति भी अहोरात्र प्रमाण माननी पट्नी । कितु आगममें ते। एक योगकी स्थिति एक अन्तर्मुहर्तसे अधिक नहीं मानी हैं। अतः कियामहित अवस्था भी योग नहीं हो। सकता है। इसीप्रकार भावमनके साथ संबन्ध है। नेकी भी मनायोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भावमन ज्ञानस्य होनेके कारण उसका उपयोगमें अन्तर्भाव हो जाता है?

समाधान — इसप्रकार तीनों विकल्पोंके द्वारा दिये गये दीप प्राप्त नहीं होते हैं, स्योंकि, उक्त तीनों ही विकल्पोंको स्वीकार नहीं किया है।

शंका -- ना फिर मने।योगका क्या स्वरूप हे ?

समाधान—भावमनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे मनेत्याग कहते हैं।
उसीपकार वचनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे वचनयोग कहते हैं और कायकी
कियाकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे काययोग कहते हैं।

शंका- तीनों योगोंकी प्रवृत्ति युगपन् होती है या नहीं ?

ममाधान—युगपत् नहीं होती है, क्योंकि, एक आत्माके तीनों योगोकी प्रवृत्ति युगपत् मानने पर योगनिरोधका प्रसंग आजायगा। अर्थात् किसी भी आत्माके योग नहीं यन सकेगा।

शंका -- कही पर मन, बचन और कायकी प्रवृत्तियां युगपन् देखी जाती हैं ?

समाधान — यदि देखी जाती हैं, तो उनकी युगपत् वृत्ति होओ। परंतु इससे, मन वचन और कायकी प्रवृत्तिके लिये जो प्रयत्न होते हैं उनकी युगपत् वृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि, आगममें इसप्रकार उपदेश नहीं मिलता है।

विशेषार्थ-नीनों योगांकी प्रवृत्ति एकसाथ हो सकती है, प्रयत्न नहीं।

रंका - प्रयत्न बुद्धिपूर्वक होता है, और बुद्धि मनायोगपूर्वक होती है। ऐसी परि-स्थितिमें मनोयोग रोप योगेंका अविनाभायी है, यह बात सिद्ध हो जाना चाहिये? अर्थात् अनेक प्रयत्न एक साथ होते हैं यह बात सिद्ध है। जायगी ?

ममाधान---नहीं, क्योंकि, कार्य और कारण इन दोनोंकी एक कालमें उत्पत्ति नहीं हो। सकती है। कारणयोरेककाले ममुन्पत्तिविरोधात् । तद्म्यास्त्यस्मित्रिति इति सति सिद्धं मनोयोगी वाम्योगी काययोगीति ।

योगातीतजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह—

#### अजोगी चेदि ॥ ४८ ॥

न योगी अयोगी। उक्तं च —

जेसि ण सन्ति जोगा सुहासुहा पुण्ण-पाव सजणया ।

ते होंति अजोइजिणा अणोवमाणत बल-कल्या ॥ १५३॥

मनायागस्य मामान्यतः एकविधम्य भेदप्रतिपादनार्थमुत्तग्स्त्रमाह —

### मणजोगो चुउब्विहो, सचमणजोगो मोसमणजोगो सचमोस-मणजोगो असचमोसमणजोगो चेदि ॥ ४९ ॥

मत्यमवितथममोघामित्यनथान्तरम् । मत्ये मनः सत्यमनः तेन योगः सत्यमनो-योगः । तद्विपरीतो मोपमनोयोगः । तदुभययोगात्मत्यमोपमनोयोगः । उक्तं च —

वह मनायोग जिसके या जिस जीवमे होता है उसे मनायोगी कहते हैं। यहां पर मनायोग शब्दसे 'इन् अत्यय कर देने पर मनायोगी शब्द वन जाता है। इसीप्रकार वाग्योगी और काययोगी शब्द भी बन जाते हैं।

अब योग रहित जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं— अयोगी जीव होते हैं ॥ ४८ ॥

जिनके याग नहीं पाया जाता है व अयागी हैं। कहा भी है-

जिन जीवोंके पुण्य और पापके उत्पादक शुभ और अशुभ योग नहीं पाय जाते हैं वे अनुपम और अनन्त-बल सहित अयोगीजिन कहलाते हैं ॥ १५३ ॥

सामान्यकी अपेक्षा एक प्रकारके मनोयोगके भेदींके प्रतिपादन करनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं—

मनोयोग चार प्रकारका है, सत्यमनायोग, मृषामनीयोग सत्यमृषामनोयोग, ओर असत्यमृषामनोयोग ॥ ४९.॥

सत्य, अवितथ और अमोघ, ये एकार्थवाची दाव्द हैं। सत्यके विषयमें होनेवाले मनकी सत्यमन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसे सत्यमनीयोग कहते हैं। इससे विषरीत योगको मृषामनीयोग कहते हैं। जो योग सत्य और मृषा इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न होता है उसे सत्यमुषामनीयोग कहते हैं। कहा भी है—

१ गा जी २४२ अत्र यागामात्र मात् अयागिकत्र यादाना बलामावः प्रस यते अस्मदादिष् बलम्य योगाश्रितःबदर्शनान्, दत्याशक्य इदमच्यत अनपमानन्तवलक्तिता । जा प्र टा

सामावा सञ्चमणो ने। जोगो तेण सञ्चमणजोगे। । विवयरीटो मोसो जणुभय सञ्चमोस वि ॥ १५४॥

ताभ्यां मत्यमोषाभ्यां व्यतिरिक्तोऽमत्यमोषमनोयोगः । तहर्युभयसंयोगजोऽस्तु ?

न. तम्य तृर्तीयभङ्गेऽन्तर्भावात् । कोऽषम्अतुथा मनोयोग इति चेदुच्यते । समनस्केषु

मनःपृर्विका वचमः प्रवृत्तिः अन्यथानुषलम्भात् । तत्र मत्यवचनिवन्धनमनसा योगः

पत्यमनोयोगः । तथा मोषवचनिवन्धनमनमा योगो मोषमनोयोगः । उभयात्मक
पचनिवन्धनमनमा योगः सन्यमोषमनोयोगः । विविधवचनव्यतिरिक्तामन्त्रणादि
। चनिवन्धनमनमा योगोऽमन्यमोषमनोयोगः । नायमथी मुख्यः सकलमनसामव्यापक
चात् । कः पुनिविग्वद्योऽभ्वेद्यथावस्तु प्रवृत्तं मनः सत्यमनः । विपरीतमसत्यमनः ।

सद्भाव अर्थात् सत्यार्थकं। विषय करनवारं मनकं। सत्यमन कहते हें और उससे जो पाग होता ह उसे सत्यमनोयोग कहते हैं। इससे (बपरीत ये(गर्क) स्रवामनोयोग कहते हैं। उत्तयस्य योगको सत्यस्रवामनोयोग जानो।॥ ८०४॥

सत्यमनोयोग आर स्वामनोयोगसे व्यतिविक्त योगको असत्यस्वामनोयोग इत्ते है।

शंका — तेर असत्यमुपामनायोग ( तनुमय ) उभयसयोगज रहा आवे ? समावान—नर्हा, क्यांकि, उभयस्योगजका तासरे भेदमे अन्तर्भाव हो जाता है । शंका — तो फिर इनसे भिन्न चोथा अनुभय मनोयोग कानसा है ?

समाधान—समनम्क जीवोंमें वचनप्रवृत्ति मनपूर्वक देखी जाती है, स्योंकि, मनक विना उनमे त्वनप्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसिलये उन चारोंमेंसे सत्यवचननिमत्तक मनके निमित्तमे होनेवाले योगकी सत्यमनीयोग कहते है। असत्य वचन निमित्तक मनमे होनेवाले योगकी असत्यमनीयोग कहते हैं। सत्य आर मृणा इन दोनों हुए वचननिमित्तक मनमे होनेवाले योगकी उभय मनीयोग कहते हैं। उन्त तीनों प्रकारके वचनोंसे भिन्न आमन्त्रण आदि अनुभयम्य वचन निमित्तक मनसे होनेवाले योगको अनुभयमनीयोग कहते हैं। किर भी उन्त प्रकारका कथन मुख्यार्थ नहीं है, स्योकि, इसकी संपूर्ण मनके साथ व्याप्ति नहीं पाई जाती है। अर्थान् उन्त कथन उपचित्ति है, स्योकि, वचनकी सत्यादिकतांसे मनमें सत्य आदिका उपचार किया गया है।

शंका -- ते। फिर यहा पर तिर्दाप अर्थ कानसा हैन। चाहिये ?

र ना जार २८८ सङ्घर व साथ तास्यय भन स्यासम् , स्यायसानजननशानिरूप सायभन वय १८४ तीस्पातः तस्यायस्ययभानत् नत्य तर्षमायमनस्य अनित्सर तिस्य सृषा अस्यमनायागः । स्यास्यस्यज्ञानजननशत्तिरुपसायमनाजनित्सरायिशप उस्यमनायाग् । जाः प्रारा

इचात्मकमुभयमनः । संशयानध्यवशायज्ञाननिवन्धनमयन्यमापेमन इति । अथवा तद्वचनजननयाग्यतामपेक्षय चिर्न्तनोऽप्यर्थः समीचीन एव । उक्तं च —

> ण य सन्च-मोस गुत्तो जो दु मणो सो असन्चमोसमणो । जो जोगो तेण हवे असन्चमोसो दु मणजोगो ॥ १५५॥

मनमो भेदमभिधाय साम्प्रतं गुणस्थानेषु तन्स्वरूपनिरूपणार्थमुत्तरस्त्रमाह-

# मणजोगो सच्चमणजोगो असच्चमोसमणजोगो सण्णिमिच्छा-इट्टि-पहुडि जाव सजोगिकेविछ त्ति ॥ ५० ॥

मनोयोग इति पश्चमा मनोयोगः क लघ्धश्चेत्रेष दोषः, चतमृणां मनोघ्यक्तीनां मामान्यस्य पश्चमत्वोषपत्तेः । किं तत्सामान्यमिति चेन्मनसः सादृश्यम् । मनसः

ममाधान – जहां जिसप्रकारकी वस्तु विद्यमान हो, वहां उसीप्रकारसे प्रवृत्ति करने वाले मनको सत्यमन कहते हैं। इससे विपरीत मनको असत्यमन कहते हैं। सत्य और असत्य इन दोनोंरूप मनको उभयमन कहते हैं। तथा जो संशय और अनध्यवसायरूप झानका कारण है उसे अनुभय मन कहते हैं। अथवा मनमें सत्य, असत्य आदि वचनोंको उत्पन्न करनेरूप योग्यता है, उसकी अपेक्षासे सत्यवचनादिके निमित्तसे होनेके कारण जिसे पहले उपचार कह आये हैं वह कथन मुख्य भी है। कहा भी हैं—

जो मन सत्य और मृषासे युक्त नहीं होता है उसकी असत्यमृषामन कहते हैं, और उससे जो योग अर्थात प्रयत्नविशेष होता है उसे असत्यमृषामनीयोग कहते हैं॥ १५५॥

मनोयोगके भेदांका कथन करके अब गुणस्थानोंमें उसके स्वरूपका निरूपण करनेके छिये आगेका सुत्र कहते हैं--

सामान्यसे मनोयोग और विशेषरूपसे सत्यमनोयोग तथा असत्यमृषामनोयोग संज्ञी मिध्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त होते हैं॥ ५०॥

शंका—चार मनोयोगांके अतिरिक्त मनोयोग इस नामका पांचवा मनोयोग कहांसे आया १

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, भेदरूप चार प्रकारके मनोयोगोंमें रहनेवाले सामान्य योगके पांचवी संख्या बन जानी है।

शंका--वह सामान्य क्या है जो चार प्रकारक मनोयोगोंमें पाया जाता है ? समाधान--यहां पर सामान्यसे मनकी सदशताका प्रहण करना चाहिये। ममुत्पत्तये प्रयत्नो मनोयोगः । पूर्वप्रयोगात् प्रयत्नमन्तरेणापि मनसः प्रशृत्तिर्दृश्यते इति चद्भवतु, न तेन मनसा योगोऽत्र मनोयोग इति विवक्षितः, तन्निमित्तप्रयत्नसम्बन्धस्य पिम्पन्दस्त्यस्य विवित्तितत्वात् ।

भवतु केविलनः सत्यमनोयोगस्य सत्त्वं तत्र वस्तुयाथात्म्यावगतेः सत्त्वात् । नामत्यमोपमनोयोगस्य सत्त्वं तत्र संशयानध्यवसाययोरभावादिति न, संशयानध्यवसाय-निवन्धनत्रचनहेतुमनसोऽप्यसत्यमोपमनस्त्वमस्तीति तत्र तस्य सत्त्वाविरोधात् । किमिति केविलनो वचनं संशयानध्यवसायजनकिमिति चेत्स्वार्थानन्त्याङ्छोतुरावरणक्षयोपश्चमाति-ज्ञयाभावात् । तीर्थकरवचनमनक्षरत्वाद् ध्वनिरूपं तत एव तदेकम् । एकत्वाक तस्य इधिध्यं घटत इति चेन्न, तत्र स्यादित्यादि असत्यमोपवचनसन्त्वतस्तस्य ध्वनेरनक्षरत्वा-

मनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं। शंका--पूर्व-प्रयोगसे प्रयत्नके विना भी मनकी प्रवृत्ति देखी जाती है ?

सम्।धान -- यदि प्रयत्नके विना भी मनकी प्रवृत्ति होती है तो होने दो, क्योंकि, पंसे मनसे होनेवाले योगको मनोयोग कहते हैं, यह अर्थ यहां पर विवक्षित नहीं है। कितु मनके निमित्तसे जो परिस्पन्दरूप प्रयन्नविद्योप होता है, वह यहां पर योगक्रपसे , विवक्षित है।

शंका -- केवली जिनके सत्यमनीयोगका सद्भाव रहा आवे, क्योंकि, वहां पर वस्तुके यथार्थ झानका सद्भाव पाया जाता है। परंतु उनके असत्यमृपामनीयोगका सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि, वहां पर संज्ञाय और अनध्यवसायरूप झानका अभाव है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संशय और अनध्यवसायके कारणरूप वचनका कारण मन दोनेसे उसमें भी अनुभयरूप धर्म रह सकता है। अतः सयोगी जिनमें अनुभय मनेत्योगका सद्भाव स्वीकार कर छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका — केवर्लाके वचन संशय और अनध्यवसायको पैदा करते हैं इसका क्या नात्पर्य है?

समाधान केवलीके शानके विषयभूत पदार्थ अनन्त होनेसे और श्रोताके आवरण-कर्मका क्षयोपदाम अतिदायरहित होनेसे केवलीके वचनोंके निमित्तसे संदाय और अनध्य-वसायकी उत्पत्ति हो सकती है।

शंका — तीर्थंकरके वचन अनक्षररूप होनेके कारण ध्वनिरूप हैं, आँर इसिलिये वे एकरूप हैं, और एकरूप होनेके कारण वे सत्य और अनुभय इसप्रकार दें। प्रकारके नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, केवलीके वचनमें 'स्यान्' इत्यादिक्रपमे अनुभयक्रप पंचनका सद्भाव पाया जाता है, इसिलिये केवलीकी भ्वनि भनक्षरात्मक है यह बात आसिड है। सिद्धेः । साक्षरत्वे च प्रतिनियत्तेकभाषात्मकमेव तहचनं नाशेषभाषारूपं भवेदिति चेन्न, कमिविशिष्टवर्णात्मकभृयःपङ्किकदम्बकस्य प्रतिप्राणिप्रवृत्तम्य ध्वनेरशेषभाषारूपत्वाविरोध्धात् । तथा च कथं तस्य ध्वनित्विमिति चेन्न, एतः हाषारूपमेवेति निर्देष्टुमशक्यत्वतः तस्य ध्वनित्विमिद्धेः । अतीन्द्रियज्ञानत्वान्न केविलिने। मन इति चेन्न, द्रव्यमनसः सन्त्वात् । भवतु द्रव्यमनसः सन्त्वं न तत्कार्यमिति चेद्धवतु तत्कार्यम्य क्षायोषशिमिकज्ञानस्याभावः, अपि तु तदुत्पादने प्रयत्नाऽस्त्वेव तस्य प्रतिवन्धकत्वाभावात् । तेनात्मनो

शुंका — केवलीका ध्वानिको साक्षर मान लेने पर उनके वचन श्रांतिनयत एक भाषारूप ही होंगे, अशेष भाषारूप नहीं हो सकेंगे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कर्माविशिष्ट, वर्णात्मक, अनेक पंक्तियोंके समुचयरूप और सर्व श्रोताओंमें प्रवृत्त होनेवाळी ऐसी केवळीकी ध्विन संपूर्ण भाषारूप होती है ऐसा सान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

द्यंका— जब कि यह अनेक भाषारूप है ते। उसे ध्वानिरूप कैसे माना जा सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, केवलीके वचन इसी भाषारूप ही हैं, ऐसा निर्देश नहीं
किया जा सकता है, इसलिये उनके वचन ध्वानिरूप हैं यह बात सिंह हो जाती है।

शंका-केवलीके अतीन्द्रिय जान होता है, उम्मलिये उनके मन नहीं पाया जाता है ? समाधान-नहीं, क्योंकि, उनके द्रव्यमनका सङ्घाव पाया जाता है।

शंका— केयलीके द्रव्यमनका सदाव रहा आवे परंतृ वहां पर उसका कार्य नहीं। पाया जाता है ?

समाधान — इच्यमनके कार्यक्ष उपयोगात्मक आयापदामिक झानक। अभाव भेले ही रहा आवे, परंतु इच्यमनके उत्पन्न करनेमें प्रयत्न ते पाया ही जाता है, क्योंकि इच्यमनकी वर्गणाओंके लानेके लिये होनेवाले प्रयत्नमें कोई प्रतिबन्धक कारण नहीं पाया जाता है। इस्मित्ये यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निमित्तमें जे। आत्माका परिक्षक्टकप प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं।

१ स्थणण विणा अध्ययदण्यायण ण सनवर, नहम बाण सण्णान् पर वणाग् म्वतांदा । ण नाणगुण् (चाणक्सराण १) प्रणाण स्थपद्रणायण ज ज्ञद, स्पत्रारमभागानस्वियं माणण अण्णाम तथा अवायसमामावादो । ण न दिव्यदण्या अणास्सर्गप्या नेव, अपारमभागानस्वयं माणण अण्णाम तथा अपारममामावादो । ण न दिव्यदण्या अणास्सर्गप्या नेव, अपारमभागानस्वयं माणण्याद्या प्रचानवर्षा अणास्सर्गप्या नेव, अपारमण्याद्याण स्थाद्या निर्माण विष्य स्थाद्या प्रचानवर्षा स्थाद्या निर्माण विष्य स्थाद्या स्थाद्या प्रचानवर्षा स्थाद्या निर्माण विष्य स्थाद्या स्थाद्या प्रचानवर्षा स्थाद्या स्थाद्य स्थाद्या स्थाद्य 
योगः मनोयोगः । विद्यमानोऽपि तदुत्पादने प्रयत्नः किमिति स्वकार्यं न विद्ध्यादिति चेत्र, तत्सहकारिकारणक्षयोपश्चमाभावात् । अमतो मनसः कथं वचनद्वितयसमुत्पत्तिरिति चेत्र, उपचारतस्तयोस्तनः सद्वत्पत्तिविधानात् ।

श्चेतमनमोर्गुणस्थानप्रतिपादनार्थम्रत्तरसूत्रमाह —

# मोसमणजोगो सच्चमोसमणजोगो साण्णिमच्छाइद्वि-पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ ५१॥

भवतु नाम क्षपकोषशमकानां सत्यस्यासत्यमोषस्य च सत्त्वं नेतरयोरप्रमादस्य

शंका— केवर्लाके द्व्यमनको उत्पन्न करनेमें प्रयक्ष विद्यमान रहते हुए भी चह अपने कार्यको क्यों नहीं करता है।

समाश्रान — नहीं, क्योंकि, केवलींक मानसिक ज्ञानके सहकारी कारणरूप श्रयोप ज्ञामका अभाव है, इसलिये उनके मनेतिमित्तक झान वहीं होता है।

शंका — जब कि केवलीके अधार्थमें अधीत् आयोपशमिक मन नहीं पाया जाना है, तो उसमें मत्य और अजुभ्य इन दो प्रकारकी वचनोंकी उत्पत्ति केमें हो सकती है?

समाधान--नर्हा, क्योंकि, उपचारसे मनके हारा उन दोनों प्रकारके बचनोंकी उत्पत्तिका विधान किया गया है।

अब दोष दो मनीयोगोंके गुणन्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं -असत्यमनीयोग और उभयमनीयोग संज्ञी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर शीणकषाय-र्वातगण छन्नस्थ गुणस्थानतक पाये जाते हैं ॥ ५१॥

<mark>शंका — क्षपक और उपशमक जीवोंके सत्यमनोयोग और अनुभयमने।योगका सद्</mark>वाव

धन्म परिक्रहेड् । ×× या वि य ण अद्भागना मासा तेसि सत्विस लिस्समणिस्याण अपणा मानाण परिणामण परिणाम । अप त. रक्ष त्यापायाजन वाणा सर्वभाषातमा प्रभा ॥ तथाट्ट वा द्या स्मान्य का यात्रशासि, अरु जिमस्याद्वपदा परमार्थामेवाधिनीम । सर्वभाषापरिणता जेना वाचमपानम ॥ द्या द्या नरा नारा श्वराधाषि शावरीम् । तिर्य तीटिष च तरिश्चा मेनिर भगपित्रम् ॥ यथा जल्ल्बस्यान आल्याणा विशेषत । नानारम भव ये वाणी भगततामि ॥ स्थाप्रमोमेल्साषा च स्त्रमायाद्यभागवा । स्यात्रो , लक्षणे द्यार्थ माग याः शावतस्य च ॥ येनकेनेव वचसा अयसामि सशया । विष्यते तित्त त्याया ज्ञात्रश्चित्रच्या ॥ कमण्येनापि सश्चा । विष्यत्ते तित्त त्याया ज्ञात्रश्चित्रच्या भागपित्र च । प्रयुक्तरचर य स्याप्रगपद्भयामिषि ॥ सरःशरस्वरावेन भि न युगपयथा । सरो निव ' ति वास्थेन वियान्तिसीय । को प्र. २०, ६२४-६८२ स्वार्थमागवाया माषा स्वति, कोट्यं । प्रथं सगवद्वायाया मगधदेशमापा मक्ष्त तथानिस्याया निव तद्विभाषा स्व । कथान देवोपनीत व तद्विभयस्थित ने । १ मगथदेवमिश्चाने तथापरिणतया भाष्या संस्थ्तमापया प्रवर्तते । पर्या ४० ३२० (स. री. )

प्रमाद्विरोधित्वादिति न, रजोजुपां विपर्ययानध्यवसायाज्ञानकारणमनसः सत्त्वा-विरोधात् । न च तद्योगात्प्रमादिनस्ते प्रमादस्य मोहपर्यायत्वात् ।

वाग्योगभेदप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह--

# विजोगो चउविद्दो सञ्चविजोगो मोसविजोगो सञ्चमोस-विजोगो असञ्चमोसविजोगो चेदि ॥ ५२ ॥

चतुर्विधमनोभ्यः ममुत्पन्नवचनानि चतुर्विधान्यपि तद्वचपदेशं प्रतिलभन्ते तथा प्रतीयते च । उक्तं च—

> दसिवह-सन्चे वयणे जो जोगो सो दृ सन्चविजागो । तिव्ववरीदो मोसो जाणुभयं सन्चमोसं ति' ॥ १५६॥ जो णेव सन्च-मोसो तं जाण असन्चमासर्वाचिजोगा । अमणाणं जा मासा सण्णीणामंतणीयादीं ॥ १५७॥

रहा आवे, परंतु बाकीके दें। अर्थात् असत्यमनेयोग और उभयमनेयोगका सद्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि, इन दोनोंमें रहनेवाला अप्रमाद असत्य और उभय मनके कारणभूत प्रमादका विरोधी है? अर्थात् क्षपक और उपशमक प्रमादर्गहत होते हैं, इसलिये उनके असत्यमनोयोग और उभयमनोयोग नहीं पाये जा सकते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आवरणकर्ममे युक्त जीवेंकि विपर्थय और अनध्यवसायक्षप अञ्चानके कारणभूत मनके सद्भाव मान होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परंतु इसके संबन्धसे क्षपक या उपरामक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि, प्रमाद मोहकी पर्याय है।

अब वचनयोगके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

चत्रनयोग चार प्रकारका है, सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग, और अनुभयवचनयोग ॥ '५२ ॥

चार प्रकारके मनसे उत्पन्न हुए चार प्रकारके यचन भी उन्हीं संज्ञाओंको प्राप्त होते हैं और पेसी प्रतीति भी होती है। कहा भी है—

दश प्रकारके सत्यवचनमें वचनवर्गणाके निमित्तसे जो योग होता है उसे सत्यवचन-योग कहते हैं। उससे विपरीत योगकी मृषावचनयोग कहते हैं। सत्यमृषाक्षप वचन योगको उभयवचनयोग कहते हैं॥ १५६॥

जो न तो सत्य रूप है और न मृपारूप ही है वह असत्यमृपावचनयोग है। असंबी

१ गो. जी २२००

શ શો. ઝી. રરશ.

वचसो भेदमभिधाय गुणस्थानेषु तत्सत्त्वप्रतिपादनार्थम्रत्तरसूत्रमाह---

# विजोगो असन्वमोसविजोगो बीइंदिय-पहुडि जाव सजोगिकेविल ति ॥ ५३ ॥

असत्यमोषमने।निबन्धनवचनमसत्यमोपवचनिति प्रागुक्तम्, तद् द्वीन्द्रियादीनां मनोरिहतानां कथं भवेदिति नायमेकान्तोऽस्ति सकलवचनानि मनस एव समुत्पद्यन्त इति मनोरिहतकेविलनां वचनाभावसंजननात्। विकलेन्द्रियाणां मनमा विना न ज्ञानसमुत्पत्तिः। ज्ञानेन विना न वचनप्रवृत्तिरिति चेन्न, मनस एव ज्ञानमुत्पद्यत इत्येकान्ताभावात्। भावे वा नाशेपेन्द्रियेभ्यो ज्ञानसमुत्पत्तिः मनमः समुत्पन्नत्वात्। नैतद्पि दृष्टश्रुतानुभृतविषयस्य मानसप्रत्ययस्थान्यत्र वृत्तिविरोधात्। न चक्षुरादीनां सहकार्यपि प्रयन्तात्मसहकारिभ्यः इन्द्रियेभ्यमतदुत्पत्त्युपलम्भात्। समनस्केषु ज्ञानस्य प्रादुर्भावो मनोयोगादेवेति चेन्न,

जीवोंकी भाषा और संब्री जीवोंकी आमन्त्रणी आदि भाषाएं इसके उदाहरण हैं ॥ १५७॥

इसप्रकार वचनयोगके भेद कहकर अब गुणस्थानोंमें उसके सत्वके प्रति<mark>पादन करनेके</mark> लिये आगेका सुत्र कहते हैं—

सामान्यसे वचनयोग और विशेषरूपसे अनुभयवचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है॥५३॥

ग्रंका — अनुभयरूप मनके निमित्तसे जो वचन उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभयवचन कहते हैं, यह बात पहले कही जा चुकी है। ऐसी हालतमें मनरहित द्वीन्द्रियादिक जीवोंके अनुभयवचन कैसे हो सकते हैं?

समाधान—यह कोई एकान्त नहीं है कि संपूर्ण वचन मनसे ही उत्पन्न होते हैं। यदि संपूर्ण वचनोंकी उत्पत्ति मनसे ही मान ली जावे तो मनरहित केवलियोंके वचनोंका अभाव प्राप्त हो जायगा।

शका — विकलेन्द्रिय जीवंकि मनके विना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और ज्ञानके विना वचनोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंिक, मनसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह कोई एकान्त नहीं है। यदि मनसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह एकान्त मान लिया जाता है, तो संपूर्ण इन्द्रियोंसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंिक, संपूर्ण ज्ञानकी उत्पत्ति मनसे मानते हो। अथवा, मनसे समुत्पन्नत्वरूप धर्म इन्द्रियोंमें रह भी तो नहीं हो सकता है, क्योंिक, हुए, श्रुत और अनुभूतको विषय करनेवाले मानसज्ञानका दूसरी जगह सद्भाव माननेमें विरोध आता है। यदि मनको चक्ष आदि इन्द्रियोंका सहकारी कारण माना जावे सो भी नहीं बनता है, क्योंिक, प्रयक्त और आत्माके सहकारकी अपेक्षा रखनेवाली इन्द्रियोंसे इन्द्रियज्ञानकी उत्पत्ति पाई जाती है।

शंका - समनस्क जीवोंमें तो शानकी उत्पत्ति मनोयोगसे ही होती है ?

केवलज्ञानेन व्यभिचारात् । समनम्कानां यत्क्षायोपशमिकं झानं तत्मनोयोगात्स्यादिति चेन्न, इष्टत्वात् । मनोयोगाद्वचनमुत्पद्यत इति प्रागुक्तं तत्कथं घटत इति चेन्न, उपचारेण तत्र मानस्य झानस्य मन इति संझां विधायोक्तत्वात् । कथं विकलेन्द्रियवचसोऽसत्य-मोपत्वमिति चेदनध्यवसायहेतुत्वात् । ध्वनिविषयोऽध्यवसायः समुपलभ्यत इति चेन्न, वक्तरभिप्रायविषयाध्यवसायाभावस्य विवक्षितत्वात् ।

मत्यवचसा गुणनिरूपणार्थम्रत्तरसत्रमाह -

# सन्वविजोगो सण्णिमिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगि-केविछ ति ॥ ५२ ॥

द्याविधानामपि सन्यानामेतेषु गुणस्थानेषु सन्वस्य विरोधासिद्धेः तत्र भवन्ति

समाधान - नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर केवलजानसं व्यक्तिचार आता है।

द्यंद्वा— ते किर ऐसा माना जाय कि समनस्क जीवोंके जो क्षायोपदामिक बान होता है वह मनोयोगसे होता है ?

समाधान - यह कोई शंका नहीं, क्योंकि, यह ते इए ही है।

होद्रा – मनोयोगसे बचन उत्पन्न होते हैं. यह जो पहले कहा जा चुका है वह देसे बन्नि होगा ?

ममाधान – यह शंका कोई दोपजनक नहीं है, क्योंकि, 'मनोयोगसे बचन उत्पन्न होते हैं 'यहां पर मानस झानकी 'मन 'यह संज्ञा उपचारस रक्षकर कथन किया है।

शंका - विकलेन्द्रियोंके वचनोंमें अनुभयपना कैसे आ सकता है ?

समाधान — विकलेन्द्रियोंके बचन अनध्यवसायरूप ज्ञानके कारण हैं, इसलिय उन्हें अनुभयरूप कहा है।

शंका — उनके वचनोंमें ध्रानिविषयक अध्यवसाय अर्थात् निश्चय तो पाया जाता है, फिर उन्हें अनध्यवसायका कारण क्यों कहा जाय ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यहां पर अनध्यवसायसे वक्ताका अभिप्रायविषयक अध्यवसायका अभाव विवक्षित है।

अब सत्यवचनयोगका गुणस्थानींमें निरूपण करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं— सत्यवचनयोग संझी मिथ्याटप्रीसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है ॥ ५४॥ दशों ही प्रकारके सत्यवचनोंके स्त्रोक्त तेरह गुणस्थानींमें पाये जानेमें कोई विरोध

१ जणपदसम्मदित्वणाणाम कत् पर्श्यः ववतारे । सभावणं यः भावः उवमाण दर्मावहः सच्च ॥ भक्त देवी चदप्पह्पद्विमा तह् य होदि जिणदक्तो । सदो दिग्धो रज्झदि करो ति य ज हव वयणः॥ गोर जो, २२२, २२३. दशापि मत्यानीति ।

श्रेपवचमोः गुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तग्यव्रमाह—

मोसविजोगो सन्चमोसविजोगो सण्णिमिन्छाइडि-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ ५५ ॥

श्रीणकपायस्य वचनं कथममन्यमिति चेन्न, अमत्यिनवन्धनाज्ञानसत्त्वापेश्वया तत्र तन्मचत्रतिपादनात् । तत एव नोभयमंयोगोऽपि विरुद्ध इति । वाचंयमस्य श्रीणकपायस्य कथं वाग्योगश्रेच, तत्रान्तर्जल्पस्य मच्चाविरोधात् ।

काययागमंग्व्याप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह-

कायजोगो सत्तविहो ओराल्यिकायजोगो ओराल्यिमिस्सकाय-जोगो वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो कम्मइयकायजोगो चेदि ॥ ५६ ॥

औदारिकशरीरजनितवीयोजीवप्रदेशपरिम्पन्टनिवन्धनप्रयतः औदारिककाययागः ।

नहीं आता है, इसिटियं उनमें दशों प्रकारके मन्यवचन होते हैं।

राप वचनयोगोंके गुणस्थानोंमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मृयावचनयोग और सत्यमृषावचनयोग संज्ञी मिथ्याद्यप्रिसे लेकर क्षीणकपाय-वितराग-छद्मस्य गुणस्थानतक पाये जाते हैं ॥ 💯 ॥

ग्रंका — जिसकी कषायें क्षीण हो गई हैं ऐसे जीवके वचन असत्य कैसे हो सकते हैं ?

समाधान — ऐसी शंका व्यर्थ है, क्योंकि, असत्यवचनका कारण अक्षान बारहवें
गुणस्थानतक पाया जाता है, इस अपेक्षांसे वहां पर असत्यवचनके सद्भावका प्रतिपादन किया
है। और इसीलिये उभयसंयोगज सत्यमृपावचन भी बारहवें गुणस्थानतक होता है, इस
कथनमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका—वचनगुप्तिका पूरी तरहसे पालन करनेवाले कपायरहित जीवोंके वचनयोग केसे संभव है ?

ममाधान — नहीं, क्योंकि, कपायरिहत जीवोंमें अन्तर्जल्पके पाये जानेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अब काययोगकी संख्याके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

काययोग सात प्रकारका है, ओदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग, वेकियक-काययोग, वैक्रियकमिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कार्मणकाय" योग ॥ ५६ ॥

औदारिक शरीरद्वारा (औदारिक वर्गणाओंसे) उत्पन्न हुई शक्तिसे जीवके प्रदेशोंमें

कार्मणौदारिकस्कन्धाम्यां जनितवीयीत्तत्परिस्पन्दनार्थः प्रयतः अँदारिकमिश्रकाययोगः । उदारः पुरुः महानित्यर्थः, तत्र भवं शरीरमौदारिकम् । अय स्यात्र महत्त्वमौदारिक-श्वरीरस्य ? कथमेतद्वगम्यते ? वर्गणास्त्रात् । किं तद्वर्गणास्त्रमिति चेदुच्यते 'सन्वत्थोवा ओरालिय-सरीर-द्व्व-वग्गणा-पदेसा असंखेज्जगुणा, जाहार-सरीर-द्व्व-वग्गणा-पदेसा असंखेजगुणा, तेया-सरीर-द्व्व-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा, भण-द्व्व-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा, मण-द्व्व-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा, कम्मइय-सरीर-द्व्व-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा ति ।' न, अवगाहनापेक्षया आँदारिकशरीरस्य महस्वोपपत्तः। यथा 'सव्वत्थोवा कम्मइय-सरीर-द्व्व-वग्गणाए ओगाहणा, मण-द्व्व-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, भासा-द्व्व-वग्गणाए आगाहणा असंखेज्जगुणा, क्रम्मइय-सरीर-द्व्व-वग्गणाए आगाहणा असंखेज्जगुणा, असंखेज्जगुणा, आहार-सरीर-द्व्व-वग्गणाए आगाहणा असंखेज्जगुणा, वेया-सरीर-द्व्व-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, वेवा-सरीर-द्व्व-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, वेवा-सरीर-द्व्व-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, वेवा-सरीर-द्व्व-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, अराहणा असंखेज्जगुणा,

परिस्पन्तका कारणभृत जे। प्रयत्न होता है उसे ओदारिककाययोग कहते हैं। कार्मण और औदारिक वर्गणाओं के द्वारा उत्पन्न हुए वीर्यसे जीवके प्रदेशों में परिस्पन्दके लिये जे। प्रयत्न होता है उसे औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं। उदार, पुरु और महान् ये एक ही अर्थकं वासक शब्द हैं। उसमें जे। शरीर उत्पन्न होता है उसे औदारिकशरीर कहते हैं।

शंका - औदारिक शरीर महान् है, यह बात नहीं बनती है?

प्रतिशंका-यह कैसे जाना ?

शंकाका समर्थन - वर्गणास्त्रसे यह बात मालम पड़ती हैं।

प्रतिशंका-वह वर्गणासूत्र कौनसा हं ?

रांकाका समर्थन—जिससे औदारिक शरीरकी महानता सिद्ध नहीं होती है वह वर्गणासूत्र इसप्रकार है, 'औदारिकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाओं के प्रदेश सबसे थोड़े हैं। उससे असंख्यातगुणे विकियकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं। उससे असंख्यातगुणे आहारकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं। उससे असंख्यातगुणे आहारकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं। उससे अनन्तगुणे भाषाद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं। उससे अनन्तगुणे भाषाद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं। उससे अनन्तगुणे भाषाद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं।

समाध(न----प्रकृतमें ऐसा नहीं है, क्योंकि, अवगाहनाकी अपेक्षा औदारिक दारीरकी स्थूलता बन जाती है। जैसे कि कहा भी है---

'कार्मणदारीरसंबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना सबसे सूक्ष्म है। मनोद्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। भाषाद्रव्यवर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। तैजसदारीरसंबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। आहारदारीरसंबन्धी द्रव्य वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। वैक्रियकदारीर-संबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। औदारिकदारीरसंबन्धी ओगाहणा असंखेज्जगुणा ति ।' उत्तं च —

पुरु महमुदारुरालं एयद्वो तं त्रियाण तिम्ह भवं। ओरालियं ति वृत्तं ओरालियकायजोगो सों ॥ १६०॥ ओरालियमुत्तत्यं त्रिजाण मिस्सं च अपरिपुण्णं ति। जो तेण संग्रजोगो ओरालियमिस्सको जोगों ॥ १६१॥

अणिमादिर्विक्रिया, तद्योगात्पुद्गलाश्च विक्रियेति भण्यन्ते । तत्र मयं श्वरीरं वैक्रियिकम् । तदवष्टम्भतः सम्रत्पन्तपरिस्पन्देन योगः वैक्रियककाययोगः । कार्मण-वैक्रियकस्कन्धतः समृत्पन्तवीर्येण योगः वैक्रियकमिश्रकाययोगः । उक्तं च —

> विविह-गुण-इद्धि-नुत्तं वेउित्रयमहत्र विकिरिया चेव । तिस्से भवं च णेयं वेउित्रयकायजोगो सो । १६२ ॥

द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। कहा भी है-

पुरु, महत, उदार और उराल, ये शब्द एकार्थवाचक हैं। उदारमें जो होता है उसे ओदारिक कहते हैं, और उसके निमित्तस होनेवाल योगको ओदारिककाययोग कहते हैं ॥१६०॥ औदारिकका अर्थ ऊपर कह आये हैं। वही शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता है नबतक मिश्र कहलाता है, और उसके द्वारा होनेवाले संप्रयोगको औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं ॥१६१॥

अणिमा, मिहमा आदि ऋडियोंको विश्विया कहते हैं। उन ऋडियोंके संपर्कसे पुद्रस्त भी 'विक्रिया ' इस नामसे कहे जाते हैं। उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे वैक्षियकशरीर कहते हैं। उस शरीरके अवस्वनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्यहारा जो प्रयन्न होता है उसे वैक्षियककाययोग कहते हैं। कामण और वैक्षियक वर्गणाओंके निमित्तसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जो परिस्पन्यके स्थि प्रयन्न होता है उसे वैक्षियकमिश्रकाययोग कहते हैं। कहा भी है—

नाना प्रकारके गुण और ऋद्वियोंसे युक्त दारीरको वैगृर्विक अथवा वैक्रियक दारीर

१ गो. जी. २३० सृध्मपृथिव्यप्तेजीवायुमाधारणशरीराणां स्यूळवामावात् कथमीदारिकलं १ इति चेत्तन्न, तृतः सृध्मतरवैक्रियकादिशरीरापेक्षया तेषां महस्वेन परमागमरूक्या वा औदारिकलसंमवात । मै. य. टी.

२ गो. जी. २३१. प्रागुक्तळक्षणमोदारिकशरार तदेवान्तर्गृहर्तपर्यन्तमपूर्ण अपर्याप्त ताविमश्रिमित्युच्यते अपर्याप्तकाळसंबिधसमयत्रयसंभिवकार्मणकाययोगाक्रष्टकार्मणवर्गणास्युक्तत्वेन परमागमरूळ्या वा अपर्याप्त अपर्याप्तकारिसिश्रमित्यर्थः । जी. प्र. टी । तत्रोदारिकादयः गृद्धाः सुबोधाः । औदारिकामश्रस्तु औदारिक एवापरिपूर्णो मिश्र उच्यते, यथा गृडमिश्र दिध न गृडतया नापि दिधतया व्यपदिश्यते तत्तान्यामपरिपूर्णत्वात् । एवमोदारिक मिश्र कार्मणेन । नोदारिकतया नापि कार्मणतया व्यपदेष्ट शक्यम् अपरिपूर्णत्वादित तस्योदारिकमिश्रव्यपदेशः । एव बेकियकाहारकमिश्रावपीति शतकटीकालेशः । प्रज्ञापनात्यान्यानश्चर वेवम्, श्रीदारिकादा गृद्धास्त-पूर्याप्तकस्य मिश्रास्त्वपर्याप्तकस्यति । स्थानस्, पृ. १०१०

३ गोः जीः २३२ः

वेडिव्यमुत्तन्यं विजाण मिस्सं च अपरिपुण्णं ति । जो तेण संपजोगो वेडिव्यमिस्सजोगो सो ॥ १६३ ॥

आहरति आत्ममान्करोति सक्ष्मानथाननेनेति आहारः । तेन आहारकायेन योगः आहारकाययोगः । कथमादारिकम्कन्थमम्बद्धानां जीवावयवानां अन्यश्ररिण हस्तमात्रेण शङ्खधवलेन शुभसंस्थानेन योग इति चेक्षप दोषः, अनादिवन्धनबद्धत्वतो मूर्तानां जीवावयवानां मृतेण शरीरेण सम्बन्धं प्रति विरोधामिद्धः । तत एव न पुनः सङ्घटनमपि विरोधमास्कन्देत् । अथ स्याद्ध्वीवस्य शरीरेण सम्बन्धकृदायुस्तयोवियोगो मरणम् । न च गलितायुपस्तिसमन शरीरं पुनरुत्पत्तिविशेधात् । तनो न तस्यादारिक-शरीरेण पुनः सङ्घटनमिति ।

अत्र प्रतिविधीयते, न तावज्जीवज्ञरीरयोर्वियोगो मर्गा तयाः संयोगस्योत्पत्ति-

कहते हैं। और इसके डाग होनेवाले योगके वैश्विककाययोग कहते हैं॥ १६२॥

चेमुर्विकका अर्थ पहले कह ही चुके हैं। यही शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता है तबतक मिश्र कहलाता है। और उसके हारा जो संप्रयोग होता है उसे चेगर्विकमिश्रकाययोग कहते हैं॥ १६३॥

जिसके द्वारा आत्मा मृक्ष्म पदार्थीकं। ग्रहण करता है, अर्थात् आत्ममान् करता है उसे आहारकशर्गर कहते हैं। और उस आहारकशर्गरसे जो योग होता है उसे आहारक काययोग कहते हैं।

श्रंका — ओदारिकस्कन्थोंसे संबन्ध रखेनवाले जीवप्रदेशीका हम्तप्रमाण, शंखके समान भवल वर्णवाले, और ग्रुभ अर्थात् समचतग्च संस्थानसे गुक्त अन्य शरीरके साथ केसे संबन्ध हो सकता है?

ममाधान — यह कोई देए नहीं है, क्योंकि, जीवके प्रदेश अनादिकालीन बन्धनसे बद्ध होनेके कारण मूर्त हैं, अतएव उनका मृत आहारकशरीरके साथ सबन्ध होनेमें केई विरोध नहीं आता है। और इसीलिय उनका फिरसे औदारिक शरीरके साथ संघटनका होना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

ग्रंका—जीवका शरीरके साथ संबन्ध करनेवाला आयुकर्म है, और जीव नथा शरीरका परस्परमें वियोग होना मरण है। इसिलये जिसकी आयु नए हो गई है ऐसे जीवकी फिरसे उसी शरीरमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है। अतः जीवका औदारिक शरीरके साथ पुन संघटन नहीं वन सकता है। अर्थात् एकबार जीवप्रदेशोंका आहारक शरीरके साथ संबन्ध हो जानेके पश्चान् पुनः उन प्रदेशोंका पूर्व औदारिक शरीरके साथ संबन्ध हो जानेके पश्चान् पुनः उन प्रदेशोंका पूर्व औदारिक शरीरके साथ संबन्ध हो सकता है?

समाधान-नहीं, क्योंकि, आगममें जीव और शरीरके वियोगकी मरण नहीं

**१२९३** 

प्रसङ्गात् । अस्तु चेत्र, पूर्वायुषामुद्यप्राप्तोत्तरभवतम्बन्ध्यायः कर्मणां तत्परित्यक्तानुपात्त-पूर्वोत्तरशरीराणामिव जीवानामुत्पत्तपुपलम्भात् । भवतु तथोत्पत्तिर्धरणं पुनर्जीवश्चरीर-वियोग एवेति चेदस्त सर्वात्मना तयोर्वियोगी मरणं नैकदेशेन आगलाद्प्युपसंहत-जीवावयवानां मरणाजुपलम्भात जीविताच्छित्रहस्तेन व्यभिचाराच । न पुनरस्यार्थः सर्वावयवैः पूर्वशरीरपरित्यागः समिन्त येनास्य मरणं जायेत । न चैतच्छरीरं गच्छत्पर्व-तादिना प्रतिहत्यते शस्त्रिश्छियते श्रीमा दह्यते वा सक्ष्मत्वाद्वैक्रियकशरीरवत । आहार-कार्मणैस्कन्धतः समृत्यन्नवीर्येण यागः आहारमिश्रकाययागः । उक्तं च --

कहा है। अन्यथा उनके संयोगको उत्पात्त मानना पड़ेगा।

शंका -- जीव और शरीरका संयोग उत्पत्ति ग्हा आवे, इसमें क्या हानि है ?

समाधान -- ऐसा नहीं है, क्योंकि, पूर्वभवमें ब्रहण किये हुए आयुकर्मके उदय होने पर जिन्होंने उत्तर भवसंबन्धी आयुक्रमेका बन्ध कर लिया है और भुज्यमान आयसे संबन्धके छट जाने पर भी जिन्होंने पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों दारीरोंमेंसे किसी एक दारीरको प्राप्त नहीं किया है ऐसे जीवोंकी उत्पत्ति पाई जाती है। इसलिये जीव और शरीरके संयोगको उत्पत्ति नहीं कह सकते हैं।

शंका - उत्पत्ति इसप्रकारकी भलीही रही आवे, फिर भी मरण तो जीव और द्यारीके वियोगको ही मानना पटेगा?

समाध(न--यह कहना ठीक है, तो भी जीव और शरीरका संपूर्ण-रूपसे वियोग ही मरण हो सकता है। उनका एकदेशरूपसे वियोग मरण नहीं हो सकता. क्योंकि, जिनके कण्डपर्यन्त जीवप्रदेश संक्वित हो गये हैं ऐसे जीवोंका भी मरण नहीं पाया जाता है। यदि एकदेश वियोगको भी मुग्ण माना जावे. तो जीवित शरीरसे छिन्न होकर जिसका हाथ अलग हो गया है उसके साथ व्यभिनार दोप आ जायगा। इसीप्रकार आहारक दारीरको धारण करना इसका अर्थ संपूर्णरूपमे पूर्व (औदारिक) दारीरका त्याग करना नहीं है, जिससे आहारक शरीरके धारण करनेवालेका मरण माना जावे?

विशेषार्थ — छटवें गुणस्थानमें जब साधु आहारक शरीरको उत्पन्न करता है, उस समय उसका औदारिक दारीरमे सर्वथा संबन्य भी नहीं छूट जाता है और भुज्यमान आयुका अन्त भी नहीं होता है, इसलिये ऐसी अवस्थाकी मरण नहीं कहते हैं। केवल वहां जीवपदेशोंका आहारक शरीरके साथ एकदेश संबन्ध होता है।

यह आहारक दारीर मुक्ष्म होनेके कारण गमन करते समय वैक्रियक दारीरके समान न तो पर्वतोंसे टकराता है, न शम्बेंसि छिड्ता है और न अग्निसे जलता है। आहारक और कार्मणकी वर्गणाओंसे उत्पन्न हुए वीर्यके द्वारा जो योग होता है वह आहारकमिश्रकाययोग है।

५ अन्वाघादा अतोपहुत्तकालिट्दी जर्रिणवरे । पञ्चलीसंदुर्ण माणं वि कदाचि मभवह ॥ गो.जी. २३८०

२ तत्राक्काळमात्र्योदारिकश्चरीरवर्गणामिअत्वेन तामिः सह वर्तमानो गः सप्रयोगः अपरिपूर्णशक्तियक्ताम-

आहरिद अणेण मुणी सुद्धमें अहे सयस्स संदेहें । गत्ता केविल-पासं तम्हा आहारको जोगों ।। १६४ ॥ आहारयमृत्तत्यं वियाण मिस्सं च अपरिपुण्णं ति । जो तेण संपयोगो आहारयमिस्सको जोगो ॥ १६५ ॥

विशेषार्थ— मिश्रयोग तीन हैं, औदारिकमिश्रकाययोग, वेकियकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोग। इनमेंसे औदारिकमिश्र मनुष्य और निर्यंचके जन्मके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहर्त कालतक और केवली समुद्धानकी कपाटह्रयक्ष्य अवस्थामें होता है। वेकियक-मिश्र देव और नारिकयोंके जन्मके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहर्नतक होता है। आहारकमिश्र छटे गुणस्थानवर्ता जीवके आहारकसमुद्धात निकलते समय अपर्याप्त अवस्थामें होता है। इन नीनों मिश्रयोगोंमें केवल विवक्षित द्वारिएसंबन्धी वर्गणाओं के निमित्तसे आत्मप्रदेश-परिस्पन्द नहीं होता है, किंतु कार्मणदारिक संबन्धसे युक्त होकर ही औदारिक आदि द्वारीएसंबन्धी वर्गणाओं के निमित्तसे योग होता है, इसलिये इन्हें मिश्रयोग कहा है। परंतु इतनी विद्येषता है कि गोम्मटसार जीवकाण्डकी टीकामें आहारकसमुद्धातके पहले होनेवाले औदारिक-दारीकी वर्गणाओं के मिश्रणसे आहारककायमिश्रयोग कहा है और यहां पर कार्मणस्कन्धके मिश्रणसे आहारककायमिश्रयोग कहा है। इन दोनों कथनों पर विचार करनेसे ऐसा प्रनीत होता है कि गोम्मटसारकी टीकाके अभिप्रायसे आहारकमिश्रयोगतक औदारिकदारीरसंबन्धी वर्गणाएं आती रहती हैं और धवलाके अभिप्रायसे आहारकमिश्रयोगके प्रारंभ होने ही औदारिकदारीरसंबन्धी वर्गणाओं का आना बन्द हा जाता है। कहा भी है—

छटवें गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेकी संदेह होने पर जिस दारीरके द्वार। केवर्लीके पत्म जाकर सूक्ष्म पदार्थीका आहरण करता है उसे आहारक दारीर कहते हैं, इसलिये उसके द्वारा होनेवाले योगको आहारककाययोग कहते हैं ॥ १६४ ॥

आहारकका अर्थ कह भाये है। वह आहारकशरीर जबतक पूर्ण नहीं होता है तबतक उसकी आहारकमिश्र कहते हैं। और उसके द्वारा जो संप्रयोग होता है उसे आहारकमिश्र-काययोग कहते हैं। १६५॥

प्रदेशपरिस्पन्दः स आहारककायमिश्रयीगः। गाः जी, जीः प्रः, टीः २४०ः

१ ऋदिप्रातस्यापि प्रमचसंयतस्य श्रुतज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयीपशमभिषे सति यदा धर्म्यश्यानिविरीर्धा श्रुतार्थसेवेदः स्याचवा तस्यदेहविनाशार्थं च आहारकशरीरमृतिष्ठतीत्वर्धः । गी. जी., जी. प्र , टी. २३५.

१ गो. जी. १३९. णियखेते फैबलिट्यारिस्टे णिकमणपहुदिकत्लाणे । परम्बेसे संविते जिणजिणधरवदणट च ॥ उत्तमअगन्दि हवे धादुविहीणं सुद्दं असहणण । सहमंठाण भवल हत्भपमाणं पसत्युदय ॥ गो. जी. १३६, १२७.

कमें कार्मणं अरीरम्, अष्टकर्मस्कन्ध इति यावत् । अथवा कर्मणि भवं कार्मणं अरीरं नामकर्मावयवस्य कर्मणो ग्रहणम् । तेन योगः कार्मणकाययोगः । केवलेन कर्मणा जनितवीर्येण सह योगः इति यावत् । उक्तं च —

कम्मेव च कम्म-भत्रं कम्मइयं तेण जो दु संजोगो । कम्मइयकायजोगो एग-विग-तिगेसु समएसुं ॥ १६६॥

को ह्यादारिककाययोगो भवतीत्वेतत्प्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह-

# ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो तिरिक्ख-मणु-स्साणं ॥ ५७ ॥

देवनारकाणां किमिर्त्यादारिकशरीरादया न भवेत् ? न, स्वाभाव्याद् देवनरक-

कर्म ही कार्मणशरीर है, अर्थात् आठ प्रकारके कर्मस्कन्धोंको कार्मणशरीर कहते हैं। अथवा, कर्ममें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे कार्मण शरीर कहते हैं। यहां पर नामकर्मके अवयवरूप कार्मणशरीरका श्रहण करना चाहिये। उस शरीरके निमित्तसे जो योग होता है उसे कार्मणकाययोग कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य आंत्रारिकादि शरीर-वर्गणाओं के विना केवल एक कर्मसे उत्पन्न हुए वीर्यके निमित्तसे आत्मप्रदेशपरिस्पन्दक्रप जो प्रयक्त होता है उसे कार्मणकाययोग कहते हैं। कहा भी है—

क्कानावरणादि आठ प्रकारके कर्मस्कन्धको ही कार्मणशारीर कहते हैं। अथवा, जो कार्मणशरीर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होता है उसे कार्मणशरीर कहते हैं। और उसके द्वारा होनेवाले योगको कार्मणकाययोग कहते हैं। यह योग एक, दो अथवा तीन समयतक होता है॥ १६६॥

औदारिककाययोग किसके होता है, इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच और मनुष्योंके औदारिककाययोग और औदारिकमिश्रकाययोग होता है॥५०॥ ग्रंका — देव और नारिकयोंके ओदारिकशरीर नामकर्मका उदय क्यों नहीं होता है? समाधान — नहीं, क्योंकि, स्वभावसे ही उनके औदारिकशरीर नामकर्मका उदय नहीं

१. गो जी. २४१. स कार्मणकाययोगः एकद्वित्रिसमयविशिष्टविमहगातिकालेषु केविलसपुद्धातसंबंधियतर-द्वयलोकपूरणे समयत्रेय च प्रवर्तिन शेषकाले नास्ताति विमागः तु शन्देन स्त्यते । अनेन शेषयोगानामन्याधाताविषय अन्तर्भृहर्चकालो व्याधातविषये एकसमयादियथासम्भवतिर्भृहर्चपर्यंतकालश्च एकजाव प्रति सणिते। सन्ति । नानाजीवा-पेक्षया उवसमस्ह्रमेन्याष्ट्रसातरमार्गणावर्जिनशेषनिरन्तरमार्गणानौ सर्वकाल हति विशेषो शातव्यः । जी. प्र. टी. गतिकमीदयेन सह औदारिककमीदयम्य विरोधाद्वा । न च तिरश्चां मनुष्याणां चौदारिककाययोग एवेति नियमोऽस्ति तत्र कार्मणकाययोगादीनाम भावापचेः । किं तु औदारिककाययोगस्तिर्थङ्मनुष्याणामेव ।

केषु वैक्रियककाययोगो भवतीत्येतत्प्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह—

# वेउब्वियकायजोगो वेउब्वियमिस्सकायजोगो देवणेरइ-याणं ॥ ५८ ॥

तिरश्चां मनुष्याणां च किमिति तदुदयो न भवत् ? न, तिर्यङ्मनुष्यगितकर्मो देयन सह वैकियकोदयस्य विरोधात्स्वभावाद्या । न हि न्त्रभावाः परपर्यनुयोगार्होः अतिप्रसङ्गात् । तिर्यञ्चो मनुष्याश्च वैकियकश्ररीराः श्र्यन्ते तत्कथं घटत इति चेक, अदिरिकशरीरं द्विविधं विकियात्मकमिति । तत्र यदिकियात्मकं तद्वै-

होता है। अथवा, देवगात और नरकर्गात नामकर्मके उदयके साथ औदारिकदारीर नामकर्मके उदयका विरोध है, इसिलये उनके अंदारिकदारीरका उदय नहीं पाया जाता है। फिर भी निर्यच और मनुष्योंके औदारिक और आंदारिकमिश्रकाययोग ही है।ता है ऐसा नियम नहीं है, प्रस्थिकि, इस प्रकारके नियमके करने पर तिर्यच और मनुष्योंमें कार्मणकाययोग आदिके अभावकी आपत्ति आ जायगी। इसिलये औदारिक और अंदारिकमिश्र निर्यच और मनुष्योंके ही होता है, ऐसा नियम जानना चाहिये।

वैक्षियक काययोग किन जीवेंमिं होता है इस बातके प्रतिपादन करनेके लिय आंगका सुत्र कहते हैं—

देव और नार्राक्रयोंके वेकियककाययोग और वेकियकमिश्रकाययोग होता है ॥ ५८ ॥ शंका—तिर्यंच और मनुष्येंके इन दोनें। येखेंका उदय क्यें। नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंिक, तिर्यंचगीत और मनुष्यगित कर्माद्यके साथ गैकियक नामकर्मके उदयका विरोध आता है, अथवा, तिर्यंच और मनुष्यगितमें चैकियक नामकर्मका उदय नहीं होता है, यह स्वभाव ही है। और स्वभाव दूसरेके प्रश्नोंके योग्य नहीं होते हैं, अन्यथा, अतिप्रसंग दे। या जायगा। इसिलिये तिर्यंच और मनुष्योंके वैकियक और वैकियकमिश्रकाययोग नहीं होता है, यह सिद्ध हो जाता है।

र्शका — तिर्यंच और मनुष्य भी वैक्रियकशरीरवाले सुने जाने हैं, इसलिये यह बात कैसे घटित होगी?

समाधान— नर्डां, क्योंकि, औदारिकशरीर दो प्रकारका है, विकियात्मक और अविक्रियात्मक । उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है, वह मनुष्य और तिर्यचेंके क्रियकमिति तत्रोक्तं न तदत्र परिगृह्यते विविधगुणर्द्धचभावात् । अत्र विविधगुणर्द्धचा-त्मकं परिगृह्यते, तच देवनारकाणामेव ।

आहारशरीरस्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह-

# आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो संजदाणमिड्डि-पत्ताणं ॥ ५९ ॥

आहारिद्धिप्राप्तेः किम्र संयताः ऋद्विप्राप्ता उत वैक्रियकर्द्विप्राप्तास्ते ऋद्विप्राप्ताः इति । किं चातः नाद्यः पश्च आश्रयणयोग्यः इतरेतराश्रयदोपासंजनात् । कथम् १ यावन्नाहारिद्धिरूत्पद्यते न तावत्तेपामृद्धिप्राप्तत्वम्, यावन्निर्द्धिप्राप्तत्वं न तावत्तेपामाहारिद्धिर्विति । न द्वितीयविकल्पोऽपि ऋद्वेरुपर्यभावात् । भावे वा आहारशरीरवतां मनः-पर्ययज्ञानमपि जायेत विशेषाभावात् । न चैवमार्पेण् सह विरोधादिति नादिपश्चोक्तदोषः

वैक्रियकरूपसे कहा गया है। उसका यहां पर प्रहण नहीं किया है, क्योंकि, उसमें नाना गुण और ऋद्धियोंका अभाव है। यहां पर नाना गुण और ऋद्धियुक्त वैक्रियकशरीरका ही प्रहण किया है, और वह देव और नारकियोंके ही होता है।

अब आहारकशरीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग ऋडिपाम छेट गुणस्थानवर्ती संयतोंके ही होते हैं॥ ५९॥

रंका — यहां पर क्या आहारक ऋदिकी प्राप्तिसे संयतोंको ऋदिप्राप्त समझना चाहिये, या उन्होंने पहले वैकियक ऋदिको प्राप्त कर लिया है, इसलिये उन्हें ऋदिप्राप्त समझना चाहिये? इन दोनें। पक्षोंमेंने प्रथम पक्ष तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि, प्रथम पक्षके ग्रहण करने पर इतरेतराश्रय दोप आता है। यह कैसे आता है, आगे इसीको स्पष्ट करते हैं। जबतक आहारक ऋदि उत्पन्न नहीं होती है तबतक उन्हें ऋदिप्राप्त नहीं माना जा सकता, और जबतक वे ऋदिप्राप्त न हों तबतक उनके आहारक ऋदि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसीप्रकार दूसरा विकल्प भी नहीं बनता है, क्योंकि, उनके उस समय दूसरी ऋदियोंका अभाव है। इतने पर भी यहि सद्भाव माना जाता है, तो आहारक ऋदिवालोंके मनःपर्ययक्षानकी उत्पत्ति भी माननी चाहिये, क्योंकि दूसरी ऋदियोंके समान इसके होनेमें कोई विशेषता नहीं है। परंतु आहारक ऋदिवालेके मनःपर्ययक्षान माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आगमसे विशेध आता है?

समाधान - प्रथम पक्षमें जो इतरेनराश्रय दोप दिया है, वह तो आता नहीं है, क्योंकि,

१ मणपञ्जवपरिहारी पढमुवसम्मत दोणिण आहारा। एदेस एक्तपादे णिथ त्ति असेसय जाणे॥ गी. जी. ७३०

समाढीकते। यतो नाहारिद्धिरात्मानमपेश्योत्पद्यते स्वात्मिनि क्रियाविरोधात् । अपि तु संयमातिश्यापेश्वया तस्याः समुत्पत्तिरिति । ऋद्धिप्राप्तसंयतानामिति विशेषणमपि घटते तद्वुत्पत्तावपि ऋद्धिहेतुसंयमः ऋद्धिः कारणे कार्योपचारात् । तत्रश्रद्धिहेतुसंयमप्राप्ताः यत्यः ऋद्धिप्राप्तास्तेपामाहारिद्धिरिति भिद्धम् । संयमिवशेषजनिताहारशरीरोत्पादनशक्तिराहारिद्धिरिति वा नेतरेतराश्रयदोषः । न द्वितीयविकल्पोक्तदोषोऽप्यनस्युपगमात् । नेष नियमोऽप्यस्त्येकस्मिन्नक्रमेण नर्द्धयो भ्यस्यो भवन्तीति । गणभृत्सु मप्तानामपि ऋद्धीनामक्रमेण सन्त्योपलम्भात् । आहारद्ध्या मह मनःपर्ययस्य विरोधो दृश्यत इति चेद्भवतु नाम दृष्टत्वात् । न चानेन विरोध इति मर्वाभिर्विरोधो वक्तुं पायतेऽव्यवस्था-पत्तिरिति ।

कार्मणशरीरस्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरस्वमाह -

# कम्मइयकायजोगो विग्गहगुड्-समावण्णाणं केवलीणं वा समुग्घाद-गदाणं ॥ ६०॥

आहारक ऋदि स्वतःकी अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि, स्वतःसे स्वतःकी उत्पत्तिरूप क्रियांके होनेमें विरोध आता है। किंतु संयमातिरायकी अपेक्षा आहारक ऋदिकी उत्पत्ति होती है, इसिलिये 'ऋदिमाप्तसंयतानाम 'यह विरोपण भी बन जाता है। यहां पर दूसरी ऋदियोंके उत्पन्न नहीं होने पर भी कारणमें कार्यके उपचारसे ऋदिके कारणभूत संयमको ही ऋदि कहा गया है, इसिलिये ऋदिके कारणरूप संयमको शाम संयतोंको ऋदिभाम संयत कहते हैं, और उनके आहारक ऋदि होती है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अथवा, संयमिवरेषि उत्पन्न हुई आहारकरारिक उत्पादनरूप राक्तिको आहारक ऋदि कहते हैं, इसिलिये भी इतरेतराश्रय दोष नहीं आता है। इसीप्रकार इसिरे विकल्पमें दिया गया दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, एक ऋदिके साथ दुसरी ऋदियां नहीं होती हैं, यह हम मानते ही नहीं हैं। एक आत्मामें युगपत् अनेक ऋदियां उत्पन्न नहीं होती हैं, यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि, गणधरोंके एकसाथ सातों ही ऋदियोंका सद्भाव पाया जाता है।

शंका - आहारक ऋद्धिके साथ मनःपर्ययज्ञानका ते। विरोध देखा जाता है ?

सुमाधान — यदि आहारक ऋदिके साथ मन पर्ययक्षानका विरोध देखनेमें आता है तो रहा आवे। किंतु मन पर्ययके साथ विरोध है, इसिलये आहारक ऋदिका दूसरी संपूर्ण ऋदियोंके साथ विरोध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा अन्यवस्थाकी आपित्त आ जायगी।

अब कार्मणदारीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— विष्रहगतिको प्राप्त चारों गतियोंके जीवोंके तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको

१ 'क 'प्रतो 'ये तपत्रहिद्धिप्राप्ताः 'इति पाटः।

विग्रहो देहस्तद्धी गतिः विग्रहगतिः। औदारिकादिश्वरीरनामोदयात्स्वनिर्वर्तनसमधीन् विविधान् पुद्गलान् गृह्णाति विगृह्यतेऽसौ संसारिणा इति वा विग्रहो देहः। विग्रहाय गतिः विग्रहगतिः। अथवा विरुद्धे ग्रहो विग्रहः व्याधातः पुद्गलादानिरोध इत्यर्थः। विग्रहेण पुद्गलादानिरोधेन गतिः विग्रहगतिः। अथवा विग्रहो व्याधातः कौटिल्य-मित्यनर्थान्तरम्। विग्रहेण कौटिल्येन गतिः विग्रहगतिः। तां सम्यगापन्नाः प्राप्ताः विग्रहगतिसमापन्नाः, तेषां विग्रहगतिसमापन्नानाम्। सर्वाणि श्वरीराणि यतः प्ररोहन्ति वद्गीजभूतं कामणशरिरं कामणकाय इति भण्यते। वाङ्मनःकायवर्गणानिमित्तः आत्म-प्रदेशपरिस्यन्दां योगो भवति। कामणकायकृतो योगः कामणकाययोगः। स विग्रहगतौ वक्रगतौ वर्तमानजीवानां भवति। एतदुक्तम्, गतेर्गत्यन्तरं त्रजतां प्राणिनां चतस्रो गतयो भवन्ति इपुगतिः पाणिमुक्ता लाङ्गलिका गोमृत्रिका चेति। तत्राविग्रहा प्राथमिकी, श्रेषाः विग्रहवत्यः। क्रज्वी गतिरिपुगतिरंकसमियिकी। यथा पाणिना तिर्यक्प्रक्षिप्तस्य

प्राप्त केवंली जिनके कार्मणकाययोग होता है ॥ ६० ॥

विश्रह देहको कहते हैं। उसके लिये जो गति होती है उसे विश्रहगति कहते हैं। यह जीव औदारिक आदि शारीर नामकर्मके उदयसे अपने अपने शारीरकी रचना करनेमें समर्थ नाना प्रकारके पुदलांको प्रहण करता है, अतुण्य संसारी जीवके द्वारा शरीरका प्रहण किया जाता है। इसलिय दहको विग्रह कहते हैं। ऐसे विग्रह अर्थात शरीरके लिये जो गति होती है उसे विग्रहगति कहते हैं। अथवा, 'वि ' शब्दका अर्थ विरुद्ध और 'ग्रह' शब्दका अर्थ घान होनेसे विग्रह शब्दका अर्थ व्याघान भी होना है। जिसका अर्थ पुहलोंके यहण करनेका निरोध होता है। इसलिये विग्रह अर्थात पहलींके ग्रहण करनेके निरोधके साथ जो गाने होती है उसे विष्रहगाने कहते हैं। अथवा, विष्रह व्याघान और कौटिल्य ये पर्यायवाची नाम हैं। इसिलिये वित्रहसे अर्थात् कृटिलना (मोडों) के साथ जो गति होती है उसे विप्रहगति कहते हैं। उसकी भटी प्रकारसे प्राप्त जीव विग्रहगतिसमापन्न कहलाते हैं। उनके अर्थात् विश्रहगतिको प्राप्त जीवोंके कार्मणकाययोग होता है। जिससे संपूर्ण दारीर उत्पन्न होते हैं, उस बीजभृत कार्मणदारीरको कार्मणकाय कहते हैं। बचन-वर्गणा. मनोवर्गणा और कायवर्गणाके निमित्तसे जो आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द होता है उसे योग कहते हैं। कार्मणकायसे जो योग उत्पन्न होता है उसे कार्मणकाययोग कहते हैं। वह विग्रहगाति अर्थात वक्रगतिमें विद्यमान जीवोंके होता है। आगममें ऐसा कहा है कि एक गतिसे इसरी गतिको गमन करनेवाले जीवोंके चार गतियां होती है, इषुगति, पाणिमुक्तागति, लांगलिकागति और गोमित्रिकागति । उनमें पहली गाति विम्नहराहित होती है और दोव गतियाँ विग्रहसहित होती हैं। सर्छ अर्थात् धनुषसे छटे हुऐ बाणके समान मोडारहित गतिको इनुगति

द्रव्यस्य गतिरेकविग्रहा गतिः तथा संभारिणामेकविग्रहा गतिः पाणिम्रक्ता द्वैसमयिकी । यथा लाङ्गलं द्विवन्नं तथा द्विविग्रहा गतिलीङ्गलिका वसमयिकी । यथा गोम्त्रिका बहुवका तथा त्रिविग्रहा गतिगींम् त्रिका चातुःसमयिकी । तत्र कार्मणकाययोगः स्थादिति । स्वस्थितप्रदेशादारैभ्योध्वीधिक्तिर्यगाकाश्चरदेशानां क्रमसिविविष्टानां पङ्किः श्रेणिरित्युच्यते । तयैव जीवानां गमनं नोक्छेणिरूपेण । नतिस्विविग्रहा गतिने विरुद्धा जीवस्थेति ।

घातनं घातः स्थित्यनुभवयोर्विनाश इति यावत् । कथमनुक्तमनधिकृतं चावगम्यत इति चेन्न, प्रकरणवशात्तदवगतेः । उपरि घातः उद्घातः, समीचीन उद्घातः समुद्धातः ।

कहते हैं। इस गिनमं एक समय लगना है। जैसे द्दाथसे निरछे फेंके गये द्रव्यकी एक मोड़ेवाली गिति होती है, उसीप्रकार संसारी जीवोंके एक मोड़ेवाली गिनको पाणिमुक्ता गानि कहते हैं। यह गित हो समयवाली होती है। जैसे इलमें दो मोड़े होते हैं, उसीप्रकार दो मोड़ेवाली गित को लांगलिका गानि कहते हैं। यह गानि नीन समयवाली होती है। जैसे गायका चलने समय मूत्रका करना अनेक मोड़ोंवाला होता है, उसीप्रकार नीन मोड़ेवाली गानिको गोमूिका गिति कहते हैं। यह गानि चार समयवाली होती है। इपुगिनको छोड़कर दोर तीनो विद्रहार गितियोंमें कार्मणकाययोग होता है।

जो प्रदेश जहां स्थित हैं वहांसे लेकर उपर, नीचे और तिरले कमसे विद्यमान आकाशप्रदेशोंकी पंक्तिको श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणीके द्वारा ही जीवेंका गमन होता है, श्रेणीको उल्लंघन करके नहीं होता है। इसलिये विग्रहगतियाले जीवके तीन मोड़ेवाली गिति विरोधको प्राप्त नहीं होती है। अर्थीन् ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर पहुंचनेके लिये वार मोड़े लग सकें।

घातनेरूप धर्मको घात कहते हैं, जिसका प्रकृतमें अर्थ कर्मीकी स्थिति और अतुः भागका विनाश होता है।

ग्रंका — कमींकी स्थिति और अनुमागके घातका अभी तक कथन नहीं किया है, अथवा, उसका अधिकार भी नहीं है, इसलिये यहां पर कमींकी स्थिति और अनुभागका घात विवक्षित है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—नर्हा, क्योंकि, प्रकरणके वहासे यह जाना जाता है कि केवलिसमुद्धानमें कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका घात विवाधित है।

उत्तरोत्तर होनेवाले घातको उद्घात कहते हैं, और समीचीन उद्घातको समुद्धात कहते हैं।

१ ते सा था २ २८ वा ४

२ लोकमध्यादारम्य सः सिः २०२६। तः ताः २०२६। अह्रपण्यो स्यगो तिरिय लोयस्य मन्झ-यारिमा एस पभवो दिसाण एसव भवे अणिदिसाण । नाना निः ४२.

३ मृहसर्रासमञ्ज्ञिय व सर्देहस्म जीविभिष्टम । शिलामण देशाबी होदि सगुरवादणाम त् ॥ गीर आ. ६६८.

कथमस्य घातस्य समीचीनत्विमिति चेन्न, भूयः कालनिष्पाद्यमानघातेभ्योऽस्थैकसमियकस्य समीचीनत्वाविरोधात् । समुद्धातं गताः समुद्धातगताः । कथमेकस्मिन् गम्यगमक-मावश्रेन्न, पर्यायपर्यायिणां कथंचिद् भेदविवक्षायां तदिवरोधात् । तेषां समुद्धातगतानां केवलिनां कार्मणकाययोगो भवेत् । वा शब्दः समुच्चयप्रतिपादकः ।

अथ स्थात्केवितनां समुद्धातः सहेतुको निर्हेतुको वा १ न द्वितीयविकल्पः, सर्वेपां समुद्धातगमनपूर्वकं मुक्तिप्रसङ्गात् । अस्तु चेत्र, लोकव्यापिनां केविलनां विंशति-संख्यावर्षपृथक्त्वानन्तरिनयमानुपपत्तेः । न प्रथमपक्षोऽपि तद्धेत्वनुपलम्भात् । न

शंका - इस घातमें समीचीनता है, यह कैसे संभव है?

समाधान – नहीं, क्योंकि, बहुत कालमें संपन्न होनेवाले घाताँसे एक समयमें होने-वाले इस घातमें समीचीनताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

समुद्धातको प्राप्त जीवोंको समुद्धानगत जीव कहते हैं।

ग्रंका — एक ही पदार्थमें गम्य-गमकभाव कैसे बन सकता है, अर्थात् जब पर्यायिसे पर्याय अभिन्न है, तब केवली समुद्धातको प्राप्त होते हैं, इसप्रकार समुद्धात और केवलीमें गम्य-गमकभाव कैसे बन सकता है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पर्याय और पर्यायीकी कथिनित् भेद-विवक्षा होने पर एक ही पदार्थमें गम्य-गमकभाव बन जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है।

उन समुद्धातगत केचाित्योंके कार्मणकाययोग होता है। यहां स्त्रमें आया हुआ 'वा' शब्द समुख्यरूप अर्थका प्रतिपादक है।

शंका — केवालियों के समुद्धात सहेतुक होता है या निर्हेतुक ? निर्हेतुक होता है, यह दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि, ऐसा मानने पर सभी केवलियोंकी समुद्धात करने के अनन्तर ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। यदि यह कहा जावे कि सभी केवली समुद्धातपूर्वक ही मोक्षको जाते हैं, ऐसा मान लिया जावे इसमें क्या हानि है ? सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर लोकपूरण समुद्धात करनेवाले केविलयोंकी वर्ष-प्रथक्तवके अनन्तर वीस संख्या होती है यह नियम नहीं बन सकता है। केविलयोंके

हतेर्गमिकियात्वासस्यात्मप्रदेशानां च बहिरुद्रमन समुद्धातः । त. रा वा. पृ. ५३. उद्रमनसुद्धातः, जांबप्रदेशानां विसर्पणिमिन्यर्थः । समीचीन उद्घातः समुद्धातः, केबिलिस्यातः केबिलिस्यातः । अघातिकमिस्यितिसभीकरणार्थं केबिलिजीवप्रदेशानां समयाविरोधेन उर्वमधिन्यर्थः च विसर्पण केबिलिस्यातः इत्युक्तं मबति । जयथः अ. पृ. १९३८ः

१ वेदमीयस्य बहुत्वादल्पत्वासायुषी नाभीगपूर्वकमायुःसमकरणार्धः इञ्यस्वमानत्वात् सराहत्यस्य फेनवेगयुदः प्रदाविभीनोपशमनवदेहस्थानप्रदेशानां बहिः समुद्रातनं केनिलसस्द्रातः । तः रा. वाः पृः ५३. तावद्घातिकर्मणां स्थित्यायुष्यस्थितेरममानता हेतुः, श्लीणकषायचरमावस्थायां सर्वकर्मणां समानत्वाभावात् सर्वेषामपि तत्त्रसङ्गादिति ।

अत्र प्रतिविधीयते । यतित्रुपभोषदेशात्सर्वाद्यातिकर्मणां क्षीणकषायचरमसमये स्थितेः साम्याभावात्सर्वेऽपि कृतमग्रुद्धाताः सन्तो निर्दृतिग्रुपढाकन्ते । येषामाचार्याणां लोकव्यापिकेवलिषु विंशतिसंख्यानियमन्तेषां मतेन केचित्तमग्रुद्धातयन्ति, केचित्र सग्रुद्धातयन्ति । के न सग्रुद्धातयन्ति ? येषां मंस्रुतिव्यक्तिः कर्मस्थित्या समानाः, ते न सग्रुद्धातयन्ति । अनित्रुच्यादिपरिगामेषु ममानेषु मत्मु किमिति स्थित्योव्याप्तयम् ? न, व्यक्तिस्थितिद्यातदेतुष्विनृत्यादिपरिगामेषु ममानेषु सत्मु संस्रुतेस्तत्समानत्वविरोधान् । संसारविच्छितेः किं कारणम् ? द्वादशाङ्गावगमः तत्तीव्रभक्तिः केवलिसमु-द्वातोऽनित्रुक्तिपरिणामाथ । न चैतं मर्वषु मम्भवन्ति दशनवपूर्वधारिणामिष क्षपक-

समुद्धात सहेतुक होता है यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता है, क्योंकि, केविलसमुद्धातका कोई हेतु नहीं पाया जाता है। यदि यह कहा जावे कि तीन अधातिया कमीं की स्थितिसे आयुक्तमंकी स्थितिकी असमानता ही समुद्धातका कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, श्लीणकषाय गुणस्थानकी चरम अवस्थामें सपूर्ण कर्म समान नहीं होते हैं, इसलिये सभी केविलयोंके समुद्धातका प्रयंग आजायगा।

समाधान — यतिवृपभाचार्यके उपदेशानुसार क्षीणकषाय गुणस्थानके चरम समयमें मंपूर्ण अघातिया कमाँकी स्थित समान नहीं होनेसे सभी केंचली समुद्धात करके ही मुक्तिको प्राप्त होते हैं। परंतु जिन आचार्योंके मतानुसार लोकपृरण समुद्धात करनेवाले केंचिलयोंकी वीस संख्याका नियम है, उनके मतानुसार कितने ही केंचली समुद्धात करते हैं और कितने नहीं करते हैं।

दांका - कीनसे केवली समुद्धान नहीं करते हैं?

समाधान — जिनकी संसार-व्यक्ति अर्थात् संसारमें रहनेका काल चेदनीय आदि तीन कर्मोंकी स्थितिके समान है वे समुद्धात नहीं करते हैं, रोप केवली करते हैं।

ग्रंका — आनेवृत्ति आदि परिणामांके समान ग्हने पर संमारव्यक्ति स्थिति और शेष तीन कर्मीकी स्थितिमें विषमता क्यों रहती है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, संसारकी व्यक्ति और कर्मस्थितिके घानके कारणभूत अतिवृत्तिरूप परिणामोंके समान रहने पर संसारको उसके अर्थान् तीन कर्मोंकी स्थितिके समान मान छेनेमें विरोध भाता है।

शंका-संसारके विष्छेदका क्या कारण है ?

समाधान—द्वादशांगका श्वान, उनमें तीव भक्ति, केवालिसमुद्धात और अनिवृत्तिरूप परिणाम ये सब संसारके विच्छेदके कारण हैं। परंतु ये सब कारण समस्त जीवोंमें संभव नहीं है, क्योंकि, दश पूर्व और नौ पूर्वके धारी जीवोंका भी क्षपकथेणी पर चढ़ना देखा जाता

श्रण्याराहणद्श्वनात् । न तत्र संसारसमानकर्मस्थितयः समुद्धातेन विना स्थितिकाण्डकानि अन्तर्मुहूर्तेन निपतनस्वभावानि पच्योपमस्यासंख्येयभागायतानि संख्येयाविकायतानि च निपातयन्तः आयुःसमानि कर्माणि कुर्वन्ति । अपरे समुद्धातेन समानयन्ति । न चेप संमारघातः केविति प्राक् सम्भवति स्थितिकाण्डघातवत्समानपरिणामत्वात् । परिणामाति- श्रयाभावे पश्चादपि मा भृत्तद्धात इति चेन्न, वीतरागपरिणामेषु समानेषु सत्स्त्रन्येभ्योऽन्तर्मुहृत्र्वयुर्वेक्ष्य आत्मनः समुत्यनेभ्यस्तद्धातोपपत्तेः । अन्येराचार्यरच्याक्यातमिममर्थं भणन्तः कथं न सत्त्रप्रत्यनिकाः ? न, वर्षपृथक्ष्यन्वान्तरस्त्रव्वश्चर्यतिनां तिद्वरोधात् ।

छम्मासाउवसेसे उप्पण्णं जस्स केवलं णाणं । सन्समुग्याओ सिज्झइ सेसा मज्जा समुग्याएं ॥ १६७ ॥

है। अतः वहां पर संसार व्यक्तिके समान कर्मिस्थित नहीं पाई जाती है। इसप्रकार अन्त-मृहतेमें नियमसे नाशको प्राप्त होनेवाले पत्थोपमके असंख्यातचें भागप्रमाण या संख्यात आवली-प्रमाण स्थिति काण्डकोंका विनाश करते हुए कितने ही जीव समुद्धातके विना ही आयुके समान शेप कर्मोंको कर लेते हैं। तथा कितने ही जीव समुद्धातके द्वारा शेष कर्मोंको आयु-कर्मके समान करते हैं। परंतु यह संसारका घात केवलीमें पहले संभव नहीं है, क्योंकि, पहले स्थितिकाण्डकके घातके समान सभी जीवोंके समान परिणाम पाये जाते हैं।

शंका — जब कि परिणामों में कोई अतिशय नहीं पाया जाता है, अर्थात् सभी केविल-योंके परिणाम समान होते हैं तो पीछे भी संसारका घात मत होओ ?

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वीतरागरूप परिणामोंके समान रहने पर भी अन्त-मुद्दर्तप्रमाण आयुकर्मकी अपेक्षासे आत्माके उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिणामेंसि संसारका घात बन जाता है।

र्शका--अन्य आचार्योंके द्वारा नहीं व्याख्यान किये गये इस अर्थका इसप्रकार व्याख्यान करने हुए आप मुत्रके विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा क्यों न माना जाय?

समाधान— नहीं, क्योंकि, वर्षपृथक्त्वके अन्तरालका प्रतिपादन करनेवाले सूत्रके वदावर्ती आचार्योंका ही पूर्वीक्त कथनसे विरोध आता है

शंका — 'छह माह प्रमाण आयुक्तमंके दोष रहने पर जिस जीवकी केवलकान उत्पन्न हुआ है वह समुद्धातको करके ही मुक्त होता है। दोष जीव समुद्धात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं '॥ १६७॥

१ टिदिसतकम्मसम्बद्धान्यं सन्त्रोगं तीम कम्माण । अतोमुहुत्तसँमं ज्ञाति समुख्यादमाउम्मि ॥ उह सत बन्ध विरक्षिद जह रुहु विणित्वाह । संवेटिय तु ण तथा तथेव कम्माण णादस्य ॥ मुरुत्ताः २१०८, २१०९ जह उहा साडीया आस मुक्कइ विरेक्षिया सर्ता । तह कम्मरुहुयसमणु वश्चीति जिणा सम्बद्धाय ॥ वि. भाः ३६५०.

२ उद्यक्तमणुण कम्मासाउगसेसम्मि केवला जादा । वचति समुखाद समा मञ्जा समुखादे ॥ मुलाराः

एदिस्से गाहाए उवएमा किण्ण गहिओ ? ण, भज्जत्ते कारणाणुवलंभादो ।

जेसि आउ-समाइं णामा मोदाणि वेयणीयं च । ते अक्तय-समुग्वाया वच्चतियरे समुग्वाएं ॥ १६८ ॥

णेदं भज्जत्ते कारणं मन्त्र-जित्तेसु ममेहि अणियिह-परिणामेहि पत्त-घादाणं हिदीणमाउ-समाणत्त-विरोहादो, अघाइ-तियस्म खीण-कसाय-चिरम-समए जहण्ण-द्विदि-संतस्म वि पलिदोत्रमस्म असंखेज्जिदिभाग-पमाणनुवलंभादो । नागमस्तर्कगोत्तर इति चेन्न, एतयोगीथयोरागमन्त्रेन निर्णयाभावाद । भावे वास्तु गाथयोरेवोपादानम् ।

इदानीं काययोगस्याध्वानज्ञापनार्थमुत्तरसूत्रचतुष्टयमाह—

इस पूर्वोक्त गाथाका उपदेश क्यों नहीं ब्रहण किया है ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, इसप्रकार विकल्पके माननमें कोई कारण नहीं पाया जाता है, इसिंखिये पूर्वोक्त गाथाका उपदेश नहीं ग्रहण किया है।

जिन जीवोंके नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मकी स्थित आयुक्मके समान होती है वे समुद्धात नहीं करके ही मुक्तिको प्राप्त होते हैं। दूसरे जीव समुद्धान करके ही मुक्त होते हैं। १६८॥

इसप्रकार पूर्वोक्त गाथामें कहे गये अभिप्रायको तो किन्ही जीवोंके समुद्धातके होनेमें और किन्हीं जीवोंके समुद्धातके नहीं होनेमें कारण कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि, संपूर्ण जीवोंमें समान अनिवृक्तिरूप परिणामोंके द्वारा कमिस्थितियोंका गत पाया जाता है, अतः उनका आयुके समान होनेमें विरोध आता है। दूसरे, श्लीणकपाय गुणस्थानके चरम समयमें तीन अधातिया कमौंकी जधन्य स्थिति पत्योपमके असंख्यातचें भाग सभी जीवोंके पाई जाती है, इसिलिये भी पूर्वोक्त अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता है।

द्यंका — आगम तो तर्कका विषय नहीं है, इसिलये इसप्रकार तर्क के बलसे पूर्वोक्त गाथाओंके अभिप्रायका खण्डन करना उचित नहीं है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इन दोनों गाथाओंका आगमरूपसे निर्णय नहीं हुआ है। अथवा, यदि इन दोनों गाथाओंका आगमरूपसे निर्णय हो जाय तो इनका ही ब्रहण रहा आवे।

अब काययोगका गुणस्थानोंमें झान करानेके लिये आगेके चार सूत्र कहते हैं-

२१०५. वण्मासायुषि शेषे स्यादुत्पन यस्य केवलम् । समुद्धातमसी याति केवली नापरः पुनः ॥ पंचसः ३२७. वण्मासाधिकायुष्को लभते केवलीद्रमम् । करीत्यसी समुद्धातमस्य कुर्वन्ति वा न वा ॥ गणः कः प्रः ९४.

१ मूलारा २१०६ परंच तत्र चतुर्थचरणे पाठमेदोऽयम्-' जिणा उवणमति सेलेसि '। जेसि हवति विसमाणि णामगोदाइं वेदणीयाणि । ते अकदसमुग्धादा जिणा उवणमति सेलेसि ॥ मूलारा २१०७.

# कायजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो एइंदिय-पहुांडे जाव सजोगिकेवलि ति'।। ६१॥

काययोग एवेन्यवधारणाभावान वाङ्मनमोरभावः। एवं शेषाणामिष वाच्यमिति । एकेन्द्रियप्रभृत्यासयोगकेवितः अँदारिकिमिश्रकाययोगिनः इति प्रतिपाद्यमाने देशविरतादि- क्षीणकषायान्तानामिष तद्दित्त्वं प्राप्नुयादिति चेन्न, प्रभृतिशब्दोऽयं व्यवस्थायां प्रकारे च वर्तते । अत्र प्रभृतिशब्दः प्रकारे परिगृद्धते, यथा सिंहप्रभृतयो मृगा इति । ततो न तेषां ग्रहणम् । व्यवस्थावाचिनोऽपि ग्रहणे न दोषः 'ओरालिय-मिस्स-कायजोगो अपज्ञत्ताणं 'ति वाधकम्वत्रसम्भवादा ।

वैकियककाययोगाधिपतिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

# वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो सण्णिमिच्छाइडि-प्यहुाडि जाव असंजदसम्माइडि ति ॥ ६२ ॥

सामान्यसे काययोग और विशेषकी अपेक्षा औदारिक काययोग और औदारिकमिश्र काययोग एकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थाननक होते हैं॥ ६१॥

काययोग ही होता है, इसप्रकार अवधारण नहीं होनेसे पूर्वोक्त गुणस्थानीमें वचनयोग और मनोयोगका अभाव नहीं समझना चाहिये।इसीप्रकार शेष योगीका भी कथन करना चाहिये।

शंका—एकेन्द्रियसं लेकर सयोगिकेवलीतक औदारिकमिश्रकाययोगी होते हैं ऐसा कथन करने पर देशविरत आदि क्षीणकपायपर्यन्त गुणस्थानोंमें भी औदारिकमिश्रयोगका सङ्गाव प्राप्त हो जायगा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यह प्रभृति शब्द व्यवस्था और प्रकाररूप अर्थमें रहता है। उनमेंसे यहां पर प्रभृति शब्द प्रकाररूप अर्थमें प्रहण किया गया है। जैसे, सिंह आदि मृग। इसिलये ओदारिकिमश्रयोगमें देशिवरत आदि क्षीणकपायतकके गुणस्थानोंका प्रहण नहीं होता है। अथवा, व्यवस्थावार्चा भी प्रभृति शब्दके प्रहण करने पर कोई दोष नहीं आता है। अथवा, 'ओरालियिमस्मकायजोगों अपज्ञताणं' अर्थात् औदारिकिमश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता है, इस बाधक मृत्रके संभव होनेके कारण भी पूर्वीक्त दोष नहीं आता है।

अब वेकियककाययोगके स्वामीका प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— वैकियककाययोग और वेकियकमिश्रकाययोग संबी मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत-सम्यग्दृष्टिनक होते हैं॥ ६२॥

ओराल पज्जते थावरकायादि जाव जोगा नि । तिम्मस्ममपत्रत नद्गणठाणमु णियमेण ॥ गर्. जां. ६८०.
 र जां स. मृ. ७६.

३ वेगव्य पःजत्तं इदरं खं टोटि तस्म मिस्म तु । मर्राणस्यचउटाणे मिस्म ण हि मिस्मजांगां हु ॥ गो. जी. ६८२.

अत्र 'च' शब्दः कर्तव्योऽन्यथा समुचयावगमानुपपत्तेरिति न, च-शब्दमन्त-रेणापि समुचयार्थावगतेः यथा पृथिव्यप्तेजोवायुरित्यत्र । सम्यङ्मिध्यादृष्टेरिप वैक्रियक-मिश्रकाययोगः प्राप्नुयादिति चेन्न, उक्तोत्तरत्वात् । 'सम्मामिच्छादृद्धि-द्वाणे णियमा पज्जत्ता', वेउव्विय-मिस्स-कायजोगो अपज्जत्ताणं 'इत्याभ्यां वा सत्राभ्यामवसीयते यथा न सम्यङ्मिध्यादृष्टेवैक्रियकमिश्रकाययोगः समस्तीति ।

आहारकाययोगस्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

आहारकायजोगो आहारमिस्तकायजोगो एकम्हि चेव पमत्त-संजद-ट्राणे ॥ ६३॥

अप्रमादिनां संयतानां किमित्याहारकाययोगो न भवेदिति चेत्र, तत्र तदुत्थापने निमित्ताभावात् । तदुत्थापने किं निमित्तमिति चेदाज्ञाकनिष्टतायाः समुत्पन्नप्रमादः

शंका — इस सूत्रमें च शब्द और अधिक जोड़ देना चाहिये, अन्यथा समुखयरूप अधिका ज्ञान नहीं हो सकेगा?

समाधान—नहीं, क्योंकि, च शब्दके विना भी समुचयरूप अर्थका बान हो जाता है। जैसे, 'पृथिब्यप्तेजोषायुवनस्पतयः स्थावराः' इस सूत्रमें च शब्दके नहीं रहने पर भी समु-चयरूप अर्थका बान हो जाता है।

शंका — सूत्रके कथनानुसार सम्यग्मिश्यादृष्टि गुणस्थानवालेके भी वैक्रियकमिश्रकाय-योगका सङ्गव मानना पडेगा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इसका उत्तर औदारिकिमश्रकाययोगके प्रकरणमें दे आये हैं। अर्थात् यहां पर प्रभाति राष्ट्र व्यवस्था या प्रकारवाची होनेसे पूर्वोक्त दोष नहीं आता है। अथवा, 'सम्मामिच्छाइद्विहाणे णियमा पज्जत्ता' 'वेउव्वियामिस्सकायजोगो अपज्जत्ताणं' अर्थात् 'सम्यिग्ध्यादृष्टि गुणस्थानमें जीव नियमसे पर्योप्तक ही होते हैं, अथवा, वैक्षियकमिश्रकाय-योग अपयीप्तकोंके ही होता है, इन दोनों सूत्रोंसे भी जाना जाता है कि सम्यिग्ध्यादृष्टिके वैक्षियकमिश्रकाययोग नहीं पाया जाता है।

आहारककाययोगके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— आहारककाययोग और आहारकामिश्रकाययोग एक प्रमत्त गुणस्थानमें ही होते हैं॥६३॥ शंका — प्रमादरहित संयतोंके आहारककाययोग क्यों नहीं होता है ?

समाधान-- प्रमादरहित जीवोंके आहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारणका अभाष है।

शंका-अहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारण क्या है ?

१ जी संस्ट्र

२ आहारो एन्जलो इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु। अतोपहुत्तकाले छहुगुणे होदि आहारो॥ गा. जी. ६८३.

असंयमबहुलतोत्पन्नप्रमादश्च । न च प्रमादिनबन्धनोऽप्रमादिनि भवेदतिप्रसङ्गात् । अथवा स्वभावोऽयं यदाहारकाययोगः प्रमादिनामवोप्जायते, नाप्रमादिनामिति ।

कार्मणकाययोगाधारजीवप्रतिपादनार्थग्रुत्तरस्त्रमाह —

### कम्मइयकायजोगो एइंदिय-प्पहुडि जाव सजोगिकेवारि ति'।। ६४।।

देशविरतादिश्वीणकषायान्तानामि कार्मणकाययोगस्यास्तित्वं प्रामोत्यस्मातस्त्रा-दिति चेन्न, 'संजदासंजदद्वाणे णियमा पज्जत्ताः' इत्येतस्मात्सत्रात्तत्र तदमावाव-गतेः। न च समुद्धाताद्दते पर्याप्तानां कार्मणकाययोगोऽस्ति। किमिति स तत्र नास्तीति चेद्विग्रहगतेरभावात्। देवविद्याधरादीनां पर्याप्तानामिष वक्रा गतिरुपरुभ्यते चेन्न, पूर्वशरीरं परित्यज्योत्तरशरीरमादातुं त्रजतो वक्रगतेविवाक्षेतत्वात्।

समाधान— आह्राकानिष्ठता अर्थात् आप्तवचनमें सन्देहजनित शिथिलताके होनेसे उत्पन्न हुआ प्रमाद और असंयमकी बहुलतासे उत्पन्न प्रमाद आहारककायकी उत्पत्तिका निमित्त-कारण है। जो कार्य प्रमादके निमित्तसे उत्पन्न होता है, वह प्रमाहरहित जीवमें नहीं हो सकता है। अथवा, यह स्वभाव ही है कि आहारककाययोग प्रमत्त गुणस्थानवालोंके ही होता है, प्रमादरहित जीवोंके नहीं।

अब कार्मणकाययोगके आधारभूत जीवोंके प्रतिपादनार्थ आगेका सूत्र कहते हैं— कार्मणकाययोग एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर सयोगिकेवली तक होता है॥ ६४॥

शंका — इस सूत्रके कथनसे देशविरत गुणस्थानसे ठेकर श्रीणकषाय गुणस्थानतक भी कार्मणकाययोगका अस्तित्व प्राप्त होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, 'संजदासंजदद्दाणे णियमा पज्जत्ता ' अर्थात् संयता-संयत गुणस्थानमें जीव नियमसे पर्याप्त ही होते हैं, इस सूत्रके अनुसार यहां पर कार्मण काययोगका अभाव कात हो जाता है। यहांपर संयतासंयत पद उपलक्षण होनेसे पांचवेंसे ऊपर सभी पर्याप्त गुणस्थानोंका सूचक है। दूसरे समुद्धातको छोड़कर पर्याप्तक जीवोंके कार्मणकाययोग नहीं पाया जाता है।

शंका-पर्याप्तक जीवोंमें कार्मणकाययोग क्यों नहीं होता है ? समाधात-विग्रहगतिका अभाष होनेसे उनके कार्मणकाययोग नहीं होता है।

शंका- देव और विद्याधर आदि पर्याप्तक जीवोंके भी वकगति पाई जाती है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पूर्व शरीरको छोड़कर आगेके शरीरको ब्रहण करनेके लिये जाते हुए जीवके जो एक, दो या तीन मोड़ेवाली गति होती है, वहीं गति यहां पर वक-गतिरूपसे विषक्षित है।

१ ओरालियामिस्स वा चउगुणहाणेमु होदि कम्मइय । चदुगदिविग्गहकाले जोगिस्स पदरलोगपूरणगे॥ गो. जी. ६८४

२ जी∗संसू-८३.

योगत्रयस्य स्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह -

# मणजोगो विचेजोगो कायजोगो साण्णिमिच्छाइडि-प्पहुडि जाव सजोगिकेविल तिं।। ६५॥

चतुर्णां मनमां सामान्यं मनः, तज्जनित्वीयेंण परिस्पन्दलक्षणेन योगो मनोन्योगः । चतुर्णां वचमां सामान्यं वचः, तज्जनित्वीयेंणात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणेन योगो वाग्योगः । सप्तानां कायानां मामान्यं कायः, तेन जिन्तेन वीयेंण जीवप्रदेश-परिस्पन्दलक्षणेन योगः काययोगः । एते त्रयोऽपि योगाः क्षयोपशमापेक्षया ज्यात्मकैक-रूपमापनाः संज्ञिमिध्यादृष्टेरारभ्य आमयोगकेविलन इति क्रमेण सम्भवापेक्षया वा म्वामित्वमुक्तम् । काययोग एकेन्द्रियेष्वप्यन्तिति चेन्न, वाङ्मनोभ्यामविनाभाविनः काययोगस्य विवक्षितत्वात् । तथा वचमोऽप्यमिधातव्यम् ।

अब तीन योगेंकि स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— मनोयोग, वचनयोग और काययोग संज्ञी मिथ्यादिएसे लेकर सयोगिकेवली तक होते हैं ॥ ६५ ॥

सत्यादि चार प्रकारके मनमें जे। अन्वयमप्रसे रहता है उसे सामान्य मन कहते हैं। उस मनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्द-लक्षण विधिके हारा जो योग होता है उसे मनोयोग कहते हैं। चार प्रकारके वचनोंमें जो अन्वयमप्रसे रहता है उसे सामान्य वचन कहते हैं। उस वचनसे उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-लक्षण विधिके हारा जो योग होता है उसे वचनयोग कहते हैं। सात प्रकारके कायोंमें जो अन्वयस्त्रपसे रहता है उसे सामान्य काय कहते हैं। उस कायसे उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-लक्षण विधिके हारा जे। योग होता है उसे काययोग कहते हैं। ये योग तीन होते हुए भी अयोपशमकी अपक्षा ज्यात्मक एकस्त्रपताको प्राप्त होकर संज्ञी मिथ्याहिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं। यहां पर इस कमसे संभव होनेकी अपेक्षा स्वामित्वका प्रतिपादन किया।

शंका — काययोग पकेन्द्रिय जीवोंक भी होता है, फिर यहां उसका संक्षी पंचेन्द्रियसे कथन क्यों किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर वचनयोग और मनोयोगसे अविनाभाव रखेन-वांस काययोगकी विवक्षा है। इसीप्रकार वचनयोगका भी कथन करना चाहिये। अर्थान्, यद्यपि वचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोंसे होता है, फिर भी यहां पर मनोयोगका अविनाभावी वचनयोग विवक्षित है, इसलिये उसका भी संक्षी पंचेन्द्रियसे कथन किया।

१ योगानुवादंन त्रिपृ योगेपु त्रयोदश गणस्यानानि सवति । सः सिः १०८० सन्त्रिमचउमणवयणे सण्णि-प्यदुर्दि दु जाम खीणो ति । संसाणं जोगि ति य अग्रुभयवयण तु वियत्नादो ॥ गोः ६७९०

#### द्विसंयोगप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह -

# विजोगो कायजोगो बीइंदिय-प्यहुडि जाव असण्णिपंचिं-दिया त्ति ॥ ६६ ॥

अत्र सामान्यवाक्षाययोर्विवक्षितत्वात् द्वीन्द्रियादिभेवत्यसंज्ञिनश्च पर्यवसानम् । विशेषे तु पुनरवलम्ब्यमाने तुरीयस्थैव वचमः मन्त्रमिति । तदाद्यन्तव्यवहारो न घटामटेत्, उपरिष्टाद्षि वाक्षाययोगौ विधेते ततो नासंज्ञिनः पर्यवसानभिति चेन्न, उपरि त्रयाणामिष सन्त्वात् । अस्तु चेन्न, निरुद्धिः मंयोगस्य त्रिमंयोगेन मह विरोधान् ।

एकमंयोगप्रतिपादनार्थमुत्तरसत्रमाह —

#### कायजोगो एइंदियाणं ॥ ६७ ॥

एकेन्द्रियाणामेकः काययोग एव, डीन्द्रियादीनामनंज्ञिपर्यन्तानां वाकाययोगौ डावेव, शेपास्त्रियोगाः।

अब इिसंयोगी योगोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका मुत्र कहते हैं— वचनयोग और काययोग डीन्द्रिय जीवोंसे लेकर अमंक्षी पंचेन्द्रिय जीवों तक होते हैं ॥६६॥ यहां पर सामान्य वचन और काययोगकी विवक्षा होनेसे डीन्द्रियसे लेकर असंक्षी पंचेन्द्रिय तक सामान्यसे दोनों योग पाये जाते हैं। कितु विशेषके अवलम्बन करने पर तो डीन्द्रियसे असंक्षीतक वचनयंगक चौथे भेद (अनुभयवचन) का ही सन्त्व समझना चाहिये।

शुका — इन दोनों योगोंका द्वीन्ट्रियसे आदि लेकर असंक्षीपर्यन्त जो सद्घाव बताया है, यह आदि और अन्तका व्यवहार यहां पर घटित नहीं होता है, क्योंकि, इन जीवोंसे आगेके जीवोंके भी वचन और काययोग पाये जाते हैं। इसलिये असंक्षीतक ये योग होते हैं, यह बात नहीं बनती है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आगेके जीवेंकि तीनों योगोंका सत्त्व पाया जाता है। ग्रंका — यदि ऊपर तीन योगोंका सत्त्व है तो रहा आवे, फिर भी इन दो योगोंके कथन करनेमें क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, डिसंयोगी योगका त्रिसंयोगी योगके साथ कथन करनेमें विरोध आता है। इसिलिये डिसंयोगी योगका असंश्रीतक ही कथन किया है।

अब एक संयोगी योगके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

काययोग एकेन्द्रिय जीवींके होता है॥ ६७॥

एकेन्द्रिय जीवेंकि एक काययोग ही होता है। द्वीन्द्रियसे लेकर असंक्रीतक जीवेंकि वचन और काय ये दो योग ही होते हैं। तथा, शेष जीवेंकि तीनों ही योग होते हैं। प्राक् सामान्येन योगस्य सत्त्वमभिधायेदानीं व्यवच्छेद्येऽग्रुष्मिन् कालेऽस्य सत्त्व-मग्रुष्मिश्च न सत्त्वमिति प्रतिपादनार्थमुत्तरम्बत्रमाह —

### मणजोगो विचेजोगो पजनाणं अत्थि, अपजनाणं णत्थि ॥६८॥

क्षयोपश्चमापेक्षया अपर्याप्तकालेऽपि तयोः सन्तं न विरोधमास्कन्देदिति चेन, वाङ्मनोभ्यामनिष्पन्नस्य तद्योगानुपपत्तेः । पर्याप्तानामपि विरुद्धयोगमध्यासितावस्थायां नास्त्येवेति चेन्न, सम्भवापेक्षया तत्र तत्सन्त्वप्रतिपादनात्, तच्छक्तिसन्त्वापेक्षया वा । सर्वत्र सम्बन्धयार्थावद्योतक-च-शब्दाभावेऽपि समुचयार्थः पदैरेवावद्योत्यत इत्यवसेयः ।

काययोगसामान्यस्य सत्त्वप्रदेशप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह —

#### कायजोगो पज्जत्ताण वि अत्थि, अपज्जत्ताण वि अत्थि ॥६९॥

पहले सामान्यसे योगका सन्त्व कहकर, अब जिस कालमें योगका सद्भाव नहीं पाया जाता है, ऐसा निराकरण करने योग्य कालके होने पर, इस कालमें इस योगका सन्त्व है, और इस कालमें इस योगका सन्त्व नहीं है, इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र केंडते हैं—

मनोयोग और वचनयोग पर्याप्तकोंके ही होते हैं, अपर्याप्तकोंके नहीं होते ॥६८॥

गंका— क्षयोपरामकी अपेक्षा अपर्याप्त कालमें भी वन्ननयोग और मनोयोगका पाया जाना विरोधको प्राप्त नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जो क्षयोपराम वचनयोग और मनोयोगरूपसे उत्पन्न नहीं हुआ है, उसे योग संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है।

शंका — पर्याप्तक जीवोंके भी विरुद्ध योगको प्राप्त होनेरूप अवस्थाके होने पर विवक्षित योग नहीं पाया जाता है ?

विशेषार्थ— शंकाकारका यह अभिमाय है कि जिसबकार अपर्याप्त अवस्थामें मनो. योग और वचनयोगका अभाव बतलाया गया है, उसीप्रकार पर्याप्त अवस्थामें भी किसी एक योगके रहने पर शेष दो योगोंका अभाव रहता है, इसलिये उस समय भी उन दो योगोंके अभावका कथन करना चाहिये।

समाधान — नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें किसी एक योगके रहने पर होष योग संभव हैं, इसलिये इस अपेक्षासे वहां पर उनके अस्तित्वका कथन किया जाता है। अथवा, उस समय वे योग शाक्तिरूपसे विद्यमान रहते हैं, इसलिये इस अपेक्षासे उनका आस्तित्व कहा जाता है।

इन सभी स्त्रोंमें समुख्यक्ष अर्थको प्रगट करनेवाला च शब्द नहीं होने पर भी स्त्रोक्त पर्वेसे ही समुख्यक्ष अर्थ प्रगट हो जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिये।

अब सामान्य काययोगकी सत्ताके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— काययोग पर्याप्तकोंके भी होता है, और अपर्याप्तकोंके भी होता है ॥ ६९ ॥ 'अपि' शब्दः समुचयार्थे दृष्टच्यः । कः समुचयः ? एकस्य निर्दिष्टप्रदेशद्विप्रभृते-रुपनिपातः समुचयः । द्विरस्ति-शब्दोपादानमनर्थकमिति चेन्न, विस्तररुचिसच्वानुप्रहार्थ त्वात् । संक्षेपरुचयो नानुप्रहीताश्रेत्र, विस्तररुचिसच्वानुप्रहस्य संक्षेपरुचिसच्वानुप्रहा-विनाभावित्वात् ।

पर्याप्तस्यैव एते योगाः भवन्ति, एते चोभयोशिति वचनमाकर्ण्य पर्याप्तिविषयजात-संद्ययस्य शिष्यस्य सन्देहापोहनार्थमुत्तरस्र्वाण्यभाणीत्—

#### छ पज्रतीओ, छ अपनत्तीओ ॥ ७० ॥

पर्याप्तिनिःशेषलक्षणोपलक्षणार्थं तत्मंख्यामेव प्रागाह । आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वास-निःश्वासभापामनसां निष्वतिः पर्याप्तिः । ताश्र पर् भवान्ति, आहारपर्याप्तिः शरीरपर्याप्तिः

सूत्रमें जो अपि शब्द आया है वह समुचयार्थक जानना चाहिये।

शंका -- समुचय किसे कहते हैं ?

समाधान— किसी एक वस्तुके निर्दिष्ट स्थानमें दो आदि बार प्राप्त होनेको समुख्य कहते हैं।

शंका -- सूत्रमें दो बार अस्ति शब्दका ग्रहण करना निरर्थक है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले शिष्योंके अनुप्रहकें लिये सूत्रमें दो बार अस्ति पदका ग्रहण किया।

शंका — तो इस सूत्रमें संक्षेपसे समझनेकी किन्न रखनेवाले शिष्य अनुगृहीत नहीं किये गये ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, संक्षेपसे समझनेकी रुचि रखनेवाले जीवेंका अनुब्रह्स विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले जीवेंकि अनुब्रहका अविनाभावी है। अधीत्, विस्तारसे कथन कर देने पर संक्षेपरुचि शिप्योंका काम चल ही जाता है, इसलिये यहां पर विस्तारसे कथन किया है।

ये योग पर्याप्तकके ही होते हैं और ये योग दोनोंके होते हैं, इस वचनको सुनकर जिन शिष्योंके पर्याप्तिके विषयमें संशय उत्पन्न हो गया है, उनके संदेहको दूर करनेके लिये आगेका सत्र कहा गया है—

छह पर्याप्तियां और छह अपर्याप्तियां होती हैं॥ ७०॥

पर्याप्तियोंके संपूर्ण लक्षणको बतलानेके लिये उनकी संख्या ही पहले कही गई है। आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वासानिःश्वास, भाषा और मन, इनकी निष्पत्तिको पर्याप्ति कहते हैं। वे पर्याप्तियां छह होती हैं, आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, आनापान-

१ उत्पत्तिदेशमागतेन प्रथम ये गृहीताः पुद्रलास्तेषां तथान्येषाम पि प्रतिसमय गृह्यमाणानां तत्सम्पर्कतस्त-द्र्पतया जातानां यः शक्तिविशेष आहारादिपुद्रलखलसस्त्पतापादनहेतुर्यथोदरान्तर्गतानां पुद्रलविशेषाणामाहारपुद्रलखळ-रसंस्त्पतापरिणमनहेतुः सा पर्योक्तिः । जी. १ प्रति ( अभि रा. को., पञ्जति )

इन्द्रियपर्याप्तः आनापानपर्याप्तः भाषापर्याप्तिः मन पर्याप्तिगिति । एतासामेवानिष्पत्तिर-पर्याप्तः । ताश्च षड् भवन्ति, आहारापर्याप्तः शरीरापर्याप्तः इन्द्रियापर्याप्तः आनापाना-पर्याप्तः भाषापर्याप्तः मनेष्ठपर्याप्तिरिति । एतासां द्वादशानामपि पर्याप्तीनां स्वरूपं प्रामुक्तमिति पीनहाक्तिभयादिह नेष्ट्यते ।

इदानीं तासामाधारप्रतिपादनार्थम्रत्तरसूत्रमवोचन्-

# सिणाभिच्छाइद्धि-प्यहुाडि जाव असंजदसम्माइद्धि ति ॥ ७१॥

मम्यग्मिथ्यादृष्टीनामिष पर् पर्याप्तया भवन्तीति चेन्न, तत्र गुणेऽपर्याप्तकाला-भावात् । देशविरताद्यपरितनगुणानां किमिति पर् पर्याप्तया न सन्तीति चेन्न, पर्याप्ति-नाम पण्णां पर्याप्तीनां समाप्तिः, न सापितनगुणेष्यस्ति अपर्याप्तिचरमावस्थायामैक-समियिक्या उपिर सन्त्वविरोधात्

पद्पर्याप्तिश्रवणात् पडेव पर्याप्तयः मन्तीति समुत्पन्नप्रत्ययस्य शिप्यस्याव-धारणात्मकप्रत्ययनिराकरणार्थमुत्तरस्त्रमवे।चन्-

पर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति । इन छह पर्याप्तियांकी अपूर्णताको ही अपर्याप्ति कहते हैं। अपर्याप्तियां भी छह ही होती हैं, आहार-अपर्याप्ति, शरीर-अपर्याप्ति, इन्द्रिय-अपर्याप्ति, आनापान-अपर्याप्ति, भाषा-अपर्याप्ति और मन-अपर्याप्ति। इन बारह पर्याप्तियोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्ति दूषणके भयसे उनका स्वरूप किरसे यहां नहीं कहते हैं।

अब उन पर्याप्तियोंके आधारको बनलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

उपर्युक्त सभी पर्याप्तियां संबी मिध्यादिएसे लेकर असंयत सम्यग्दिए गुणस्थानतक होती हैं॥ ७१॥

शंका— तो क्या सम्यग्मिश्यादि गुणस्थानवालोंके भी छद्व पर्याप्तियां होती हैं ? समाधान--नहीं, क्योंकि, उस गुणस्थानमें अपर्याप्त काल नहीं पाया जाता है।

शंका - देशविरतादिक ऊपर के गुणस्थानवालोंके छह पर्याप्तियां क्यों नहीं होती हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि छह पर्याप्तियोंकी समाप्तिका नाम ही पर्याप्ति है और यह समाप्ति चौथे गुणस्थान तक ही होनेसे पांचवें आदि ऊपरके गुणस्थानोंमें नहीं पायी जाती, क्योंकि, अपर्याप्तिकी आन्तिम अवस्थावतीं एक समयमें पूर्ण हो जानेवाली पर्याप्तिकी आंगेके गुणस्थानोंमें सन्व माननेसे विरोध उत्पन्न होता है।

छह पर्याप्तियोंके सुननेसे जिस शिष्य को यह निश्चय होगया कि पर्याप्तियां छह ही होती हैं, हीनाधिक नहीं, उस शिष्यके ऐसे धारणारूप निश्चयको द्र करनेके लिये आगेका सुत्र कहा है—

#### पंच पज्जतीओ पंच अपज्जतीओ ॥ ७२ ॥

पर्याप्तीनामपर्याप्तीनां च लक्षणमभाणीति नेदानीं भण्यते । पण्णां पर्याप्तीनामन्तः पञ्चापि सन्तीति पृथक् पर्याप्तिपञ्चकोपदेशोऽनर्थक इति चेन्न, क्रिचिजीविवेशेषे पडेव पर्याप्तयो भवन्ति, क्रिचित्पञ्चैव भवन्तीति प्रतिपादनफलत्वात्। काः पञ्च पर्याप्तय इति चेन्मनोवर्जाः शेपाः पञ्च।

ताः केषां भवन्तीति संशयानस्य शिष्यस्यारेकानिराकरणार्थम्रत्तरस्त्रतं वक्ष्यति —

# वीइंदिय पहुडि जाव असिणणंचिदिया ति ॥ ७३ ॥

विकलेन्द्रियेष्वित्ति मनः तत्कार्यस्य विज्ञानस्य तत्र सत्त्वान्मनुष्येष्वेवेति न प्रत्यवस्थातुं युक्तं तत्रतनस्य विज्ञानस्य तत्कार्यत्वाभिद्धेः । मनुष्येषु विज्ञानस्य तत्कार्यत्वं दृश्यत

पांच पर्याप्तियां और पांच अपर्याप्तियां होती हैं ॥ ७२॥

पर्याप्तियोंका और अपर्याप्तियोंका लक्षण पहले कह आये हैं, इसलिये अब फिरसे नहीं कहने हैं।

शंका—पांच पर्याप्तियां छह पर्याप्तियांके भीतर आ ही जाती हैं, इसिलिये अलग-रूपसे पांच पर्याप्तियांका कथन करना निष्फल है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, किन्ही जीव-विशेषोंमें छहीं पर्याप्तियां पाई जाती हैं, और किन्हीं जीवोंमें पांच ही पर्याप्तियां पाई जाती हैं। इस बातका प्रतिपादन करना इस सूत्रका फल है।

शंका - वे पांच पर्याप्तयां कानसी हैं ?

समाधान — मनःपर्याप्तिको छोड्कर शेष पांच पर्याप्तियां यहां पर ली गई है।

वे पांच पर्याप्तियां किनके होती हैं, इसप्रकार संशयापन्न शिष्यकी शंका दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहने हैं—

वे पांच पर्याप्त्रयां द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर असंब्री पंचेन्द्रियपर्यन्त होती हैं ॥ ७३॥

यंका — विकलेन्द्रिय जीवोंमें भी मन है, क्योंकि, मनका कार्य जो विकान मनुष्योंमें है वही विकलेन्द्रिय जीवोंमें भी पाया जाना है ?

समाधान—यह बात निश्चय करने योग्य नहीं है, क्योंकि विकलेन्द्रियों में रहनेवाला विश्वान मनका कार्य है, यह बात असिद्ध है।

शंका — मनुष्योंमें जो विशेष ज्ञान होता है वह मनका कार्य है, यह बात तो देखी जाती है ?

ममाधान - मनुष्योंका विशेष विश्वान यदि मनका कार्य है तो रहा आवे, क्योंकि,

इति चेदस्तु, क्वचिद् दृष्टत्वात् । मनसः कार्यत्वेन प्रतिपन्नविज्ञानेन सह तत्रतनविज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रत्यविश्वेषान्मनोनिबन्धनत्वमनुमीयत इति चेन्न, भिन्नजातिस्थितविज्ञानेन सहाविश्वेषानुपपत्तेः । न प्रत्यक्षेणाप्येष आगमो बाध्यते तत्र प्रत्यक्षस्य वृत्त्यभावात् । विकलेन्द्रियेषु मनसोऽभावः कुतोऽवसीयत इति चेदार्पात् । कथमार्षस्य प्रामाण्यमिति चेतस्वाभाव्यात्प्रत्यक्षस्येव ।

पुनरि पर्याप्तिसंख्यासन्त्रभेदप्रदर्शनार्थमुत्तरस्त्रमाह-

#### चतारि पज्जतीओ चतारि अपज्जतीओ ।। ७४ ।।

केपुचित्त्राणिषु चतस्र एव पर्याप्तयोऽपर्याप्तयो वा भवन्ति । कास्ताश्चतस्र इति चेदाहारश्चरीरेन्द्रियानापानपर्याप्तयः इति । शेषं सुगमम् ।

चतुर्णामिष पर्याप्तीनामधिपतिजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह — एइंदियाणं ।। ७५ ॥

ं वह क्वचित् अर्थात् मनुष्योंमं देखा जाता है।

र्ज्ञा—मनुष्योंमें मनके कार्यरूपसे स्वीकार किये गये विक्वानके साथ विकलेन्द्रियोंमें होनेवाले विक्वानकी क्वानसामान्यकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं हैं, इसलिये यह अनुमान किया जाता है कि विकलेन्द्रियोंका विक्वान भी मनसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, भिन्न जातिमें स्थित विश्वानके साथ भिन्न जातिमें स्थित विज्ञानकी समानता नहीं बन सकती है। 'विकलेन्द्रियोंके मन नहीं होता है' यह आगम प्रत्यक्षसे भी बाधित नहीं है, क्योंकि, वहां पर प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति ही नहीं होती है।

शंका — विकलेन्द्रियोंमें मनका अभाव है यह बात किस प्रमाणसे जानी जाती है ? समाधान — आगम प्रमाणसे जाना जाता है कि विकलेन्द्रियोंके मन नहीं होता है। शंका — आर्थको प्रमाण कैसे माना जाय ?

समाधान—जैसे प्रत्यक्ष स्वभावतः प्रमाण है उसीप्रकार आर्ष भी स्वभावतः प्रमाण है।

फिर भी पर्याप्तियोंकी संख्याके अस्तित्वमें भेद बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं~ चार पर्याप्तियां और चार अपर्याप्तियां होती हैं ॥ ७४ ॥

किन्हीं जीवोंमें चार पर्याप्तियां अथवा किन्हींमें चार अपर्याप्तियां होती हैं। शंका — वे चार पर्याप्तियां कौनसी हैं?

समाधान — आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और आनापानपर्याप्ति। शेष कथन सुगम है।

चारों पर्याप्तियों के अधिकारी जीवों के प्रतिपादन करने के लिये आगे का सूत्र कहते हैं— उक्त चारों पर्याप्तियां प्रकेन्द्रिय जीवों के होती हैं ॥ ७५ ॥ ताश्रतस्रोऽपि पर्याप्तय एकेन्द्रियाणामेव नान्येपाम् । एकेन्द्रियाणां नोच्छ्वासमुपलभ्यते चेन्न, आर्षात्तदुपलम्भात् । प्रत्यक्षेणागमो बाध्यत इति चेद्भवत्वस्य बाधा प्रत्यक्षातप्रत्यक्षीकृताशेषप्रमेयात् । न चेन्द्रियजं प्रत्यक्षं समन्तवस्तुविषयं येन तद्विषयीकृतस्य
वस्तुनो भावो भेदीयते ।

एवं पर्याप्तयपर्याप्तीरभिश्राय साम्व्रतमग्रुष्मित्रयं योगी भवत्यग्रुष्मिश्र न भवतीति व्रतिपादनार्थगुत्तरस्त्रमाह —

## ओरालियकायजोगो पज्जत्ताणं ओरालियामिस्सकायजोगो अपज्जत्ताणं ॥ ७६॥

पद्भिः पश्चभिश्रतसृभिर्वा पर्याप्तिभिर्निष्पन्नाः परिनिष्ठितास्तिर्यश्चो मनुष्याश्च पर्याप्ताः । किमकया पर्याप्त्या निष्पन्नः पर्याप्तः उत साकल्येन निष्पन्न इति ? शरीर-

वे चारों पर्याप्तियां एकेन्द्रिय जीवोंके ही होती हैं, दूसरोंके नहीं । ग्रंका — एकेन्द्रिय जीवोंके उच्छास तो नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंके स्वासोच्छ्वास होता है, यह बात आगम प्रमाणसे जानी जाती है।

शंका - प्रत्यक्षसे यह आगम बाधित है?

समाधान — जिसने संपूर्ण पदार्थों की प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे यदि बाधा संभव हो तो वह प्रत्यक्षबाधा कही जा सकती है। परंतु इन्द्रियप्रत्यक्ष तो संपूर्ण पदार्थोंकी विषय ही नहीं करता है, जिससे कि इन्द्रियप्रत्यक्षकी विषयताकी नहीं प्राप्त होनेवाले पदार्थोंमें भेद किया जा सके।

इसप्रकार पर्याप्ति और अपर्याप्तियोंका कथन करके अब इस जीवमें यह योग होता है और इस जीवमें यह योग नहीं होता है, इसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

श्रीदारिककाययोग पर्याप्तकांके और औदारिकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकांके होता है ॥ ७६ ॥

ग्रंका — छह पर्याप्त, पांच पर्याप्ति अथवा चार पर्याप्तियों से पूर्णताको प्राप्त हुए तिर्यच और मनुष्य पर्याप्तक कहलाते हैं। तो क्या उनमें से किसी एक पर्याप्तिसे पूर्णताको प्राप्त हुआ पर्याप्तक कहलाता है या संपूर्ण पर्याप्तियों से पूर्णताको प्राप्त हुआ पर्याप्तक कहलाता है ?

१ औरालं वञ्जत्ते धावरकायादि जाव जीगी चि । तम्मिस्समपञ्जने चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥ गी. जी. ६८०.

पर्याप्तया निष्पनः पर्याप्त इति भण्यते । तत्रौदारिककाययोगो निष्पन्नश्ररीरावष्टमभबलेनोत्पन्नजीवप्रदेशपरिस्पन्देन योगः आंदारिककाययोगः । अपर्याप्तावस्थायामौदारिकमिश्रकाययोगः । कार्मणौदारिकस्कन्धनिबन्धनजीवप्रदेशपरिस्पन्देन योगः औदारिकमिश्रकाययोग इति यावत् । पर्याप्तावस्थायां कार्मणश्ररीरस्य सन्त्रात्त्रत्राप्यभयनिबन्धनात्मप्रदेशपरिस्पन्द इति आंदारिकमिश्रकाययोगः किष्ठ न स्थादिति चेन्न, तत्र
तस्य सतोऽपि जीवप्रदेशपरिस्पन्दस्याहेतुत्वात् । न पारम्पर्यकृतं तद्वेतुत्वं तस्यापचारिकत्वात् । न तद्प्यविवक्षितत्वात् । अथ स्यात्परिस्पन्दस्य वन्धहेतुत्वे संचरदश्राणामिपि कर्मबन्धः प्रसजतीति न, कर्मजनितस्य चैतन्यपरिस्पन्दस्यास्वहेतुत्वेन विवक्षितत्वात् । न चाश्रपरिस्पन्दः कर्मजनितो येन तद्वेतुनामास्कन्देत् ।

वैक्रियककाययोगस्य सच्वोदेशप्रतिपादनार्थमाह -

समाधान - सभी जीव दारीरपर्याप्तके निष्पन्न होने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं।

उनमेंसे पहले अंदारिककाययोगका लक्षण कहते हैं। पर्याण्तिको प्राप्त हुए दारीरके आलम्बनद्वारा उत्पन्न हुए जीवप्रदेश-परिम्पन्दसे जो योग होता है उसे ओदारिककाययोग कहते हैं। आर ओदारिकदारीरकी अपर्याप्त अवस्थामें आदारिकमिश्रकाययोग होता है। जिसका तात्पर्य इसप्रकार है कि कार्मण और औदारिकदारीरके स्कन्धों के निमित्तसे जीवके प्रदेशोंमें उत्पन्न हुए परिस्पन्दसे जो योग होता है उसे औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं।

शंका — पर्याप्त अवस्थामं कार्मणशरीरका सद्भाव होनेके कारण वहां पर भी कार्मण और औदारिकशरीरके स्कन्धोंके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमं परिस्पन्द होता है, इसलिये वहां पर भी औदारिकमिश्रकाययोग क्यों नहीं कहा जाता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें यद्याप कार्मणशरीर विद्यमान है फिर भी वह जीव प्रदेशोंके परिस्पन्दका कारण नहीं है। यदि पर्याप्त-अवस्थामें कार्मणशरीर परंपरासे जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दका कारण कहा जावे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, कार्मणशरीरको परंपरासे निमित्त मानना उपचार है। यदि कहें कि उपचारका भी यहां पर ग्रहण कर लिया जावे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उपचारसे परंपराह्मप निमित्तके ग्रहण करनेकी यहां विवक्षा नहीं है।

शंका — परिस्पन्दको बन्धका कारण मानने पर संचार करते हुए मेघोंके भी कर्मबन्ध प्राप्त हो जायगा, क्योंकि, उनके भी परिस्पन्द पाया जाता है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, कर्मजनित चैतन्यपरिस्पन्द ही आश्रवका कारण है, यहां अर्थ यहां पर विचक्षित है। मेघेंका परिस्पन्द कर्मजनित तो है नहीं, जिससे वह कर्मबन्धके आश्रवका हेतु हो सके, अर्थात् नहीं हो सकता है।

अब वैकियककाययोगके सद्भावके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

#### वेउव्वियकायजोगो पज्जत्ताणं वेउव्वियमिस्सकायजोगो अप-ज्जत्ताणं ॥ ७७ ॥

पर्याप्तावस्थायां वैक्रियककाययोगे सित तत्र शेषयोगाभावः स्यादिति चेन्न, तत्र वैक्रियककाययोग एवास्तीत्यवधारणाभावात् । अवधारणाभावेऽपर्याप्तावस्थायां शेषयोगानामपि सत्त्वमापतेदिति चेत्सत्यम्, कार्मणकाययोगस्य सत्त्वोपलम्भात् । न तद्वचत्र वाङ्मनसयोरिष सत्त्वमपर्याप्तानां तयोरभावस्योक्तत्वात् ।

आहारकाययोगसत्त्वप्रदेशप्रतिपादनायाह -

## आहारकायजोगो पज्जत्ताणं आहारमिस्सकायजोगो अप-ज्जत्ताणं ॥ ७८ ॥

आहारशरीरोत्थापकः पर्योप्तः संयतत्वान्यथानुवपत्तेः । तथा चाहारमिश्रकाय-

वैकियककाययोग पर्याप्तकोंके और वैकियकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता है ॥७७॥ श्रंका — पर्याप्त अवस्थामें वैकियककाययोगके मानने पर वहां शेष योगोंका अभाव मानना पड़ेगा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें वैक्षियककाययोग ही होता है ऐसा

र्शका— जब कि उक्त कथन निश्चयरूप नहीं है तो अपर्याप्त अवस्थामें भी उसीप्रकार रोप योगोंका सद्भाव प्राप्त हो जायगा ?

समाधान — यह कहना किसी अपेक्षासे ठीक है, क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थामें विकियकिमश्रके आतिरिक्त कार्मणकाययोगका भी सद्भाव पाया जाता है। किंतु कार्मणकाययोगके समान अपर्याप्त अवस्थामें वचनयोग और मनोयोगका सद्भाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थामें इन दोनों योगोंका अभाव रहता है, यह बात पहले कही जा चुकी है।

अब आहारककाययोगका आधार बतलानेके लिये आगेका सृत्र कहते हैं—
आहारककाययोग पर्याप्तकोंके और आहारकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता है ॥७८॥
शंका — आहारकशरीरको उत्पन्न करनेवाला साधु पर्याप्तक ही होता है, अन्यथा
उसके संयतपना नहीं बन सकता है। ऐसी हालतमें आहारकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकके होता

१ वेगुरव पञ्जतं इदरे खडु होदि तस्स मिस्सं तु । गो जी. ६८१.

२ आहारी पञ्जने इदरे खळु हीदि तस्म भिस्सी दु । गी. जी. ६८२.

योगोऽपर्याप्तकस्येति न घटामटेदिति चेन्न, अनवगतस्त्राभिप्रायत्वात् । तद्यथा, भवत्वसौ पर्याप्तकः औदारिकश्चरीरगतपर्पप्तिप्यपेक्षया, आहारश्चरीरगतपर्याप्तिनिष्पस्यभावापेक्षया त्वपर्याप्तकोऽसौ । पर्याप्तापर्याप्तत्वयोनीकत्राक्रमेण संभवे। विरोधादिति चेन्न, पर्याप्तापर्याप्तयोगयोरक्रमेणैकत्र न सम्भवः इतीष्टत्वात् । कथं न पूर्वोऽम्युपगमः इति विरोध इति चेन्न, भूतपूर्वगतन्यायापेक्षया विरोधासिद्धेः । विनष्टीदारिकश्चरीरसम्बन्ध-पर्पर्याप्तरपरिनिष्ठिताहारश्चरीरगतपर्याप्तरपर्याप्तस्य कथं संयम इति चेन्न, संयमस्या-स्विनरोधलक्षणस्य मन्दयोगेन सह विरोधासिद्धेः । विरोधे व। न केविलनोऽपि समुद्धातगतस्य संयमः तत्राप्यपर्याप्तकयोगास्तित्वं प्रत्यविशेषात् । 'संजदासंजदद्वाणे

#### है यह कथन नहीं बन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, ऐसा कहनेवाला आगमके अभिष्ठायको ही नहीं समझा है। आगमका अभिष्ठाय तो इसबकार है कि आहारकदारीरको उत्पन्न करनेवाला साधु औदारिक द्वारीरगत छह पर्याप्तियोंकी अपेक्षा पर्याप्तक भले ही रहा आवे, किन्तु आहारकदारीरसंबन्धी पर्याप्तिके पूर्ण होनेकी अपेक्षा वह अपर्याप्तक है।

शंका — पर्याप्त और अपर्याप्तपना एकसाथ एक जीवमें संभव नहीं है, क्योंकि, एक-साथ एक जीवमें इन देनिंकि रहनेमें विरोध आता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, एकसाथ एक जीवमें पर्याप्त और अपर्याप्तसंबन्धी योग संभव नहीं हैं, यह बात हमें इप ही है।

ग्रंका - तो फिर हमारा पूर्व कथन क्यों न मान लिया जाय, अतः आपके कथनमें विरोध आता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, भृतपूर्व न्यायकी अपेक्षा विरोध असिद्ध है। अर्थात् भौदारिक शरीरसंबन्धी पर्याप्तपनेकी अपेक्षा आहारकामिश्र अवस्थामें भी पर्याप्तपनेका व्यवहार किया जा सकता है।

शंका — जिसके औदारिक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियां नष्ट हो चुकी हैं, और आहा-रक शरीरसंबन्धी पर्याप्तियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे अपर्याप्तक साधुके संयम कैसे हो सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जिसका लक्षण आश्रवका निरोध करना है ऐसे संयमका मन्द्रयोग (आहारकमिश्रयोग) के साथ होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। यदि इस मन्द्र-योगके साथ संयमके होनेमें विरोध आता ही है ऐसा माना जावे, तो समुद्धातको प्राप्त हुए केवलीके भी संयम नहीं हो सकेगा, क्योंकि, यहां पर भी अपर्याप्तकसंबन्धी योगका सद्भाव पाया जाता है इसमें कोई विशेषता नहीं है। णियमा पज्जता ' इत्यनेनार्षेण सह कथं न विरोधः स्यादिति चेन्न, द्रव्यार्थिकनया-पेक्षया प्रश्चत्तस्त्रस्याभिप्रायेणाहारश्चरीरानिष्पत्यवस्थायामिष पृथ्पर्याप्तीनां सन्ताविरोधात्। कार्भणकाययोगः पर्याप्तेष्वपर्याप्तेषुभयत्र वा भवतीति नोक्तम्, तन्निश्चयः कुतो भवेत्' १ ' कम्मइयकायजोगो विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा समुग्धाद-गदाणं ' ' इत्येतस्मा-तस्त्रादपर्याप्तेष्वेव कार्मणकाययोग इति निश्चीयते।

पर्याप्तिष्वपर्याप्तिषु च योगानां सत्त्वमसत्त्वं चाभिधायेदानीं गतिषु तत्र गुण-स्थानानां सत्त्वासत्त्वप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रभाह —

णेरइया मिच्छाइडि-असंजदसम्माइडिडाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ७९ ॥

नारका इत्यनेन बहुवचनेन स्यादित्येतस्य एकवचनस्य न सामानाधिकरण्य-

शंका — 'संयतासंयतसे लेकर सभी गुणस्थानोंमें जीव नियमसे पर्याप्तक होते हैं ' इस आर्षवचनके साथ उपर्युक्त कथनका विरोध क्यों नहीं आजायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे प्रवृत्त हुए इस स्त्रके अभिप्रायसे आहारक शरीरकी अपर्याप्त अवस्थामें भी औदारिक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका—कार्मणकाययोग पर्याप्त होने पर होता है, या अपर्याप्त रहने पर होता है, अथवा दोनों अवस्थाओं में होता है, यह कुछ भी नहीं कहा, इसिलिये इसका निश्चय कैसे किया जाय?

समाधान — 'विग्रहगतिको प्राप्त चारों गतिके जीवेंकि और समुद्धातगत केविलयेंकि कार्मणकाययोग होता है ' इस सूत्रके कथना नुसार अपर्याप्तकोंके ही कार्मणकाययोग होता है, इस कथनका निश्चय हो जाता है।

इसप्रकार पर्याप्ति और अपर्याप्तियों में योगोंके सत्त्व और असत्त्वका कथन करके अब चार गतिसंबन्धी पर्याप्ति और अपर्याप्तियों में गुणस्थानोंके सत्त्व और असत्त्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्तक होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं ॥ ७९ ॥

र्शका — सूत्रमें आये हुए 'नारकाः ' इस बहुवचनके साथ 'स्यात्' इस एक यचनका समानाधिकरण नहीं बन सकता है ?

मिति चेन्न, एकस्य नानात्मकस्य नानात्वाविरोधात् । विरुद्धयोः कथमेकमधिकरणमिति चेन्न, दृष्टत्वात् । न हि दृष्टेऽनुषपन्नतां । नारकाः भिथ्यादृष्टयोऽसंयतसम्यग्दृष्टयश्च पर्याप्ताश्चापर्याप्ताश्च भवन्ति । समुचयावगतये चञ्चब्दोऽत वक्तव्यः?न, सामर्थ्य- लभ्यत्वात् ।

तत्रतनशेपगुणद्वयप्रदेशप्रतिपादनार्थमाह—

## सासणसम्माइद्वि-सम्मामिच्छाइद्वि-द्वाणे ाणयमा पज्जत्ता ॥८०॥

नारकाः निष्पन्नपद्पर्याप्तयः सन्तः ताभ्यां गुणाभ्यां परिणमन्ते नापर्याप्ता-वस्थायाम् । किमिति तत्र ते। नोत्पद्येते इति चेचयोस्तत्रोत्पत्तिनिमित्तपारिणामाभावात् ।

समाधान — नहीं, क्योंकि, एक भी नानात्मक होता है, इसिलिये एकको नानारूप मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका -- विरुद्ध दो पदार्थोंका एकाधिकरण कैसे हो सकता है ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो पदार्थोंका भी एकाधिकरण देमा जाता है। और देखे गये कार्यमें यह नहीं बन सकता यह कहा नहीं जा सकता है। अतः सिद्ध हुआ कि मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं।

रंका — समुच्चयका ज्ञान करानेके लिये इस मृत्रमें च शब्दका कथन करना चाहिये? समाधान — नहीं, क्योंकि, वह सामर्थ्यसे ही प्राप्त हो जाता है।

अब नारकसंबन्धी शेष दो गुणस्थानोंके आधारके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका मृत्र कहते हैं—

नारकी जीव सासादनसम्यग्दिष और सम्यग्मिथ्यादिष्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८०॥

जिनकी छह पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं ऐसे नारकी ही इन दो गुणस्थानोंके साथ परिणत होते हैं, अपर्याप्त अवस्थामें नहीं।

शंका -- नारिकयोंकी अपयीप्त अवस्थामें ये दो गुणस्थान क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं?

समाधान — क्योंकि, बारिकयोंकी अपर्याप्त अवस्थामें इन दो गुणस्थानोंकी उत्पत्तिके निमित्तभूत परिणामोंका अभाव है, इसिलिये उनकी अपर्याप्त अवस्थामें ये दो गुणस्थान नहीं होते हैं।

१ स्वभावेऽध्यक्षतः सिद्धे यदि पर्यनुयुज्यते । तत्रोत्तरमिदं युक्तं न दृष्टंडनुपपनता ॥ सः तः पुः २६.

सोऽपि किमिति तयोर्न स्थादिति चेत्स्वाभाव्यात् । नारकाणामिमसम्बन्धाद्भस्मसाद्भावमुपगतानां पुनर्भस्मिन सम्रत्पद्यमानानामपर्याप्ताद्धायां गुणद्धयस्य सस्वाविरोधान्नियमेन
पर्याप्ता इति न घटत इति चेन्न, तेषां मरणाभावात् । भावे वा न ते तत्रोत्पद्धन्ते,
' णिरयादो णेरइया उविद्वदसमाणा णो णिरयगिदं जादि णो देवगिदं जादि, तिरिक्खगिदं मणुसगिदं च जादि ' इत्यनेनार्षेण निषिद्धत्त्वात् । आयुपोऽवसाने म्रियमाणानामेष
नियमश्चेन्न, तेषामपमृत्योरसन्त्वात् । भस्मसाद्भावम्रपगतदेहानां तेषां कथं पुनर्मरणमिति
चेन्न, देहिविकारस्यायुर्विच्छित्त्यनिमित्तत्वात् । अन्यथा बालावस्थातः प्राप्तयोवनस्यापि
मरणप्रसङ्गात् ।

शंका — इसप्रकारके परिणाम उन दो गुणस्थानोंमें क्यों नहीं होते हैं ? समाधान — क्योंकि, पेसा स्वभाव ही है।

र्गुका — अग्निके संबन्धसे भस्मीभावको प्राप्त हुए और फिर भी उसी भस्ममें होने-वाले नारिकयोंके अपर्याप्त कालमें इन दो गुणस्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं भाता है, अर्थात् छेदन भेदन आदिसे नष्ट हुए शरीरके पश्चात् पुनः उन्हीं अवयवोंमें उत्पन्न होनेबाले जीवोंके सासादन और मिश्र गुणस्थान माननेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिये इन गुणस्थानोंमें नारकी नियमसे पर्याप्तक होते हैं, यह नियम नहीं बनता है?

समाधान - नहीं, क्योंकि, अग्नि आदि निमित्तोंसे नारिक्योंका मरण नहीं होता है। यदि नारिक्योंका मरण हो जावे, तो पुनः वे वहीं पर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, 'जिनकी आयु पूर्ण हो गई है ऐसे नारकी जीव नरकगितसे निकलकर पुनः नरकगितको नहीं जाते हैं, देवगितको नहीं जाते हैं। किंतु निर्यचगित और मनुष्यगितको जाते हैं दस आई वचनके अनुसार नारिक्योंका पुनः नरकगितमें उत्पन्न होना निपिद्ध है।

शंका—आयुके अन्तमें मरनेवाले नारिकयोंके लिये ही यह सूत्रोक्त नियम लागू होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नारकी जीवोंके अपमृत्युका सद्भाव नहीं पाया जाता है। अर्थात् नारिकयोंका आयुके अन्तमें ही मरण होता है, बीचमें नहीं।

रंका--यदि उनकी अपमृत्यु नहीं होती है, तो जिनका रारीर भस्मीभायको प्राप्त हो गया है ऐसे नारिकयोंका पुनर्मरण कैसे बनेगा ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देहका विकार आयुकर्मके विनाशका निमित्त नहीं है। अन्यथा जिसने बाल-अवस्थाके पश्चात् यौवन-अवस्थाको प्राप्त कर लिया है ऐसे जीवके भी मरणका प्रसंग आ जायगा।

#### नारकाणामोघमभिधायादेशप्रतिपादनार्थमाह—

#### एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ ८१ ॥

प्रथमायां पृथिच्यां ये नारकास्तेषां नारकाणां सामान्योक्तरूपेण' भवन्ति। कुतो १ विशेषाभावात्। यदि सामान्यप्ररूपणया प्रथमपृथिवीगतनारका एव निरूपिता भवेयुरलं तया, विशेषनिरूपणतयेव तदवगतेरिति १ न, द्रव्यार्थिकनयात् सन्वानुप्रहार्थं तत्प्रवृत्तेः। विशेषप्ररूपणमन्तरेण न सामान्यप्ररूपणतोऽर्थावगितर्भवतीति तथा निरूपणमनर्थक-मिति चेन्न, बुद्धीनां वैचित्र्यात्। तथाविधबुद्धयो नेदानीम्रुपलभ्यन्त इति चेन्न, अस्यार्षस्य त्रिकालगोचरानन्तप्राण्यपेक्षया प्रवृत्तत्वात्।

शेषपृथिवीनारकाणां प्रतिपादनार्थमाह -

इसप्रकार सामान्यरूपसे नारिकयोंका कथन करके अब विशेषरूपसे कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी होते हैं ॥ ८१ ॥

प्रथम पृथिवीमें जो नारकी रहते हैं उनकी पर्याप्तियां और अपर्याप्तियां नरकगतिके सामान्य कथनके अनुसार होती हैं, क्योंकि, नरकगतिसंबन्धी सामान्य कथनमें और प्रथम पृथिवीसंबन्धी कथनमें कोई विशेषता नहीं है।

शंका — यदि सामान्यप्ररूपणाके द्वारा प्रथम पृथिवीसंबन्धी नारकी ही निरूपित किये गये हैं, तो सामान्यप्ररूपणाके कथन करनेसे रहने दो, क्योंकि, विशेषप्ररूपणासे ही उसका ज्ञान हो जायगा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा रखनेवाले जीवोंके अनुग्रहके लिये सामान्यप्ररूपणाकी प्रवृत्ति मानी गई है।

शंका---विशेषप्ररूपणाके विना केवल सामान्यप्ररूपणासे अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसी हालतमें सामान्यप्ररूपणाका कथन करना निष्फल है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, श्रोताओंकी बुद्धि अनेक प्रकारकी होती है, इसलिये विदोष प्ररूपणाके कथनके समान सामान्यप्ररूपणाका कथन करना भी निष्फल नहीं है।

शंका— जो सामान्यसे पदार्थको समझ लेते हैं ऐसे बुद्धिमान पुरुष इस कालमें तो नहीं पाये जाते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आगम तो त्रिकालमें होनेवाले अनन्त प्राणियोंकी अपेक्षा प्रवृत्त होता है।

द्रोष पृथिवियों में रहनेवाले नारिकयोंके विद्रोप कथनके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

१ 'पर्याप्तयोऽपर्याप्तयश्च ' इति पाठशेषः ।

# विदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छाइट्टि-ट्टाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ८२ ॥

अधस्तनीषु षद्मु पृथिवीषु मिथ्यादृष्टीनामुत्पत्तेः सन्वात् । पृथिवीश्चन्दः प्रत्येकमभिसम्बन्धनीयः । सुगममन्यत् ।

श्रेषगुणस्थानानां तत्र क सन्तं क च न भवेदिति जातारेकस्य भव्यस्यारेका-निरसनार्थमाह —

## सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्माइहि-हाणे णि-यमा पज्जत्ता ॥ ८३ ॥

भवतु नाम सम्यग्मिथ्यादृष्टेस्तत्रानुत्पत्तिः । सम्यग्मिथ्यात्वपरिणाममिधिष्ठितस्य मरणाभावात् । भवति च तस्य मरणं गुणान्तरग्रुपादाय । न च तत्र स गुणोऽस्तीति । किन्त्वेतन्न युज्यते शेपगुणस्थानप्राणिनम्तत्र नोत्पद्यन्त इति ? न तावत् सासादनस्तत्रोत्पद्यते

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक रहनेवाले नारकी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८२ ॥

प्रथम पृथिवीको छोड़कर शेष छह पृथिवियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंकी ही उत्पक्ति पाई जाती है, इसिलये वहां पर प्रथम गुणस्थानमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थायें बतलाई गई हैं। सूत्रमें आया हुआ पृथिवी शब्द प्रत्येक नरकके साथ जोड़ लेना चाहिये। शेष व्याख्यान सुगम है।

उन पृथिवियोंकी किस अवस्थामें रोष गुणस्थानोंका सङ्गाव है और किस अवस्थामें नहीं, इसप्रकार जिसको शंका उत्पन्न हुई है उस भव्यकी शंकाके दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथियी तक रहनेवाले नारकी सासादनसम्यग्द्रिष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जौर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८३ ॥

शंका—सम्योग्मध्यादाष्टे जीवकी मरकर शेष छह पृथिवियोंमें भी उत्पित्त नहीं होती है, क्योंकि, सम्योग्मध्यात्वरूप परिणामको प्राप्त हुए जीवका मरण ही नहीं होता है। यदि उसका मरण भी होता है तो किसी दूसरे गुणस्थानको प्राप्त होकर ही होता है। परंतु मरणकालमें वह गुणस्थान नहीं होता, यह सब ठीक है। किंतु शेष (दूसरे, चौथे) गुणस्थानवाले प्राणी मरकर वहां पर उत्पन्न नहीं होते, यह कहना नहीं बनता है?

समाधान — सासादन गुणस्थानवाले तो नरकमें उत्पन्न ही नहीं होते हैं, क्योंकि,

तस्य नरकायुषे बन्धाभावात् । नापि बद्धनरकायुष्कः सासादनं प्रतिपद्य नारकेष्ट्रपद्यते तस्य तस्मिन् गुणे मरणाभावात् । नासंयतसम्यग्दृष्टयोऽपि तत्रोत्पद्यन्ते तत्रोत्पत्तिनिमित्ता-भावात् । न तावत्कर्मस्कन्धबहुत्वं तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं क्षपितकर्मांशानामपि जीवानां तत्रोत्पत्तिदर्शनात् । नापि कर्मस्कन्धाणुत्वं तत्रोत्पत्तेः कारणं गुणितकर्मांशानामपि तत्रोत्पत्तिदर्शनात् । नापि नरकगितकर्मणः सत्त्वं तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं तत्सत्त्वं प्रत्य-विशेषतः सकलपञ्चेन्द्रियाणामपि नरकप्राप्तिप्रसङ्गात् । नित्यनिगोदानामपि विद्यमान-त्रसकर्मणां त्रसेषृत्पत्तिप्रसङ्गात् । नाशुभलेश्यानां सत्त्वं तत्रोत्पत्तेः कारणं मरणावस्थायाम-संयतसम्यग्दृष्टेः षद्ध पृथिवीषृत्पत्तिनिमित्ताश्चभलेश्याभावात् । न नरकायुषः सत्त्वं तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं सम्यग्दर्शनासिना छिन्नपद्पृथिच्यायुष्कत्वात् । न च तच्छेदोऽसिद्धः आर्षात्तित्सद्वयुपलम्भात् । ततः स्थितमेतत् न सम्यग्दृष्टेः पद्ध पृथिवीषृत्पद्यते इति ।

सासादन गुणस्थानवालेके नरकायुका बन्ध ही नहीं होता है। जिसने पहले नरकायुका बन्ध कर लिया है ऐसे जीव भी सासादन गुणस्थानकी प्राप्त होकर नारिकयोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं. क्योंकि, नरकायका बन्ध करनेवाले जीवका सासादन गुणस्थानमें मरण ही नहीं होता है। असंयतसम्यग्दाप्ट जीव भी द्वितीयादि पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंिक, सम्यादृष्टियोंके दोष छद्द पृथिवियोंमें उत्पन्न होनेके निमित्त नहीं पाये जाते हैं। यदि कर्म-म्कर्गोकी अधिकता असंयतसम्यग्दाप्ट जीवके शेष छह नरकोंमें उत्पत्तिका कारण कहा जावे. सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने बहुतसे कर्मस्कन्धोंका क्षय कर दिया है ऐसे जीवोंकी भी नरकर्में उत्पत्ति देखी जाती है। कर्मस्कन्धोंकी अल्पता भी नरकर्मे उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि, जिनके उत्तरोत्तर गुणित कर्मस्कन्ध पाये जाते हैं उनकी भी वहां पर उत्पात्त देखी जाती है। नरकगतिका सत्त्व भी सम्यग्द्य एके नरकमें उत्पत्तिका कारण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, नरकगतिके सत्त्वके प्रति कोई विशेषता न होनेसे सभी पंचेन्द्रिय जीवोंको नरक-गतिकी प्राप्तिका प्रसंग आजायगा। तथा नित्यनिगे।दिया जीवेंकि भी त्रसकर्मकी सत्ता विद्यमान रहती है, इसलिये उनकी भी असोंमें उत्पत्ति होने लगेगी। अशुभ लेश्याके सत्त्वको नरकर्मे उत्पत्तिका कारण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, मरणके समय असंयतसम्यग्द्धि जीयके नीचेकी छद्द पृथिवियोंमें उत्पत्तिका कारणरूप अशुभ लेश्याएं नहीं पाई जाती हैं। नरकायका सत्त्व भी सम्यग्दिषके नीचेकी छह पृथिवियोंमें उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि, सम्यावद्शीनरूपी कह से नीचेकी छह पृथिचीसंबन्धी आयु काट दी जाती है। नीचेकी छह पृथिवीसंबन्धी भायुका कटना आसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, आगमसे इसकी पुष्टि होती है। इसकिये ग्रह सिद्ध हुआ कि नीचेकी छह पृथिवियोंमें सम्यग्हणी जीव उत्पन्न नहीं होता है।

तिर्यग्गतौ गुणस्थानानां सत्त्वावस्थाप्रतिपादनार्थमाह —

# तिरिक्खा मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्माइडि-डाणे सिया पजता, सिया अपजता ॥ ८४ ॥

भवतु नाम मिथ्यादृष्टिसासाद्नसम्यग्दृष्टीनां तिर्यक्षु पर्याप्त।पर्याप्तद्वयोः सन्धं तयोस्तत्रोत्पन्यविरोधात् । सम्यग्दृष्ट्यस्तु पुनर्नोत्पद्यन्ते तिर्यगपर्याप्तपर्यायेण सम्यग्दृश्चनस्य विरोधादिति ? न विरोधः, अस्यार्षस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् । क्षायिकसम्यग्दृष्टिः सेविततीर्थकरः क्षपितसप्तप्रकृतिः कथं तिर्यक्षु दुःस्भ्यस्यत्पद्यते इति चेन्न, तिरश्चां नारकेष्यो दुःसाधिक्याभावात् । नारकेष्विप सम्यग्दृष्यो नोत्पत्स्यन्त इति चेन्न, तेषां तत्रोत्पत्तिप्रतिपादकार्षीपलम्भात् । किमिति ते तत्रोत्पद्यन्त इति चेन्न, सम्यग्दर्शनो-पादानात् प्राङ् मिथ्यादृष्ट्यवस्थायां बद्धतिर्यङ्नरकायुष्कत्वात् । सम्यग्दर्शनेन तत्

अब तिर्धेचगतिमें गुणस्थानोंके सद्भावके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि, सासादन्सम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त

भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८४ ॥

मिध्यादि और सासादनसम्यग्दि जीवोंकी तिर्धमोंसंबन्धी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें भले ही सत्ता रही आवे, क्योंकि, इन दें। गुणस्थानोंकी निर्धमसंबन्धी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परंतु सम्यग्दि जीव तो तिर्थचोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, तिर्थचोंकी अपर्याप्त पर्यायके साथ सम्यग्दर्शनका विरोध है?

समाधान—विरोध नहीं है, फिर भी यदि विरोध माना जावे तो ऊपरका सूत्र

अप्रमाण हो जायगा।

गंका — जिसने तीर्थंकरकी सेवा की है और जिसने मेहनीयकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसा क्षायिक सम्यग्हिए जीव दुःखबहुल तिर्यंचींमें कैसे उत्पन्न होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, तिर्थखोंके नारकियोंकी अपेक्षा अधिक दुःस नहीं पाये जाने हैं।

शंका — ते। फिर नारिकयोंमें भी सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होंगे?

समाधान--नर्हीं, क्योंकि, सम्यग्दप्रियोंकी नारिकयोंमें उत्पत्तिका मितपादन करने. बाला आगम-प्रमाण पाया जाता है।

शंका —सम्यग्दछि जीव नारिकयोंमें क्यों उत्पन्न होते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिन्होंने सम्यग्दर्शनको ग्रहण करनेके पहले मिध्यादृष्टि १ ( गेरह्या ) सम्मचेण अधिगदा सम्मचेण चेन गीति । जी मू. स. २६७

किमिति न छिद्यते ? इति चेत् किमिति तत्र छिद्यते ? अपि तु न तस्य निर्मूलच्छेदः। तदिप क्रुतः ? स्वामान्यात्।

तत्र सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यादिस्वरूपनिरूपणार्थमाह-

#### सम्मामिच्छाइद्वि-संजदासंजद-द्वाणे णियमा पजता ॥ ८५ ॥

मनुष्याः मिथ्यादृष्ट्यवस्थायां बद्धतिर्यगायुपः पश्चात्सम्यग्दर्शनेन सहात्ता-प्रत्याख्यानाः क्षपितसप्तप्रकृतयस्तिर्यक्ष किन्नोत्पद्यन्ते ? इति चेत् किंचातोऽप्रत्याख्यान-गुणस्य तिर्यगपर्याप्तेषु सत्त्वापत्तिः ? न, देवगतिन्यतिरिक्तगतित्रयसम्बद्धायुपोपलक्षिताना-मणुत्रतोपादानबुद्धचनुत्पत्तेः । उक्तं च —

> चत्तारि वि छेत्ताई आउग-बंधे वि <u>हो</u>ड्ड सम्मत्तं । अणुवद-महन्वदाई ण लहइ देवायुगं मोत्त् ॥ १६९॥

अवस्थामें तिर्यचायु और नरकायुका बन्ध कर लिया है उनकी सम्यग्दर्शनके साथ वहां पर उत्पत्ति माननेमें कोई आपत्ति नहीं आती है।

शंका-सम्यग्दर्शनकी सामर्थ्यसे उस आयुका छेद क्यों नहीं हो जाता है?

समाधान - उसका छेद क्यों नहीं होता है ? अवस्य होता है, किंतु उसका समूल नाज नहीं होता है ।

शंका- समूल नाश क्यों नहीं होता?

समाधान — आगेके भवकी बांधी हुई आयुकर्मका समूल नादा नहीं होता है इस-प्रकारका स्वभाव ही है।

अब तिर्थचोंमें सम्यग्मिथ्यादि आदि गुणस्थानोंके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच सम्यग्मिध्यादृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं॥ ८५॥

शंका — जिन्होंने मिथ्यादि अवस्थामें तिर्यंचायुका बन्ध करनेके पश्चात् देशसंय-मको ग्रहण कर लिया है और मोहकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसे मनुष्य तिर्यंचीमें क्यों नहीं उत्पन्न होते ? यदि होते हैं तो इससे तिर्यंच-अपर्याप्तोंमें देशसंयमके प्राप्त होनेकी आपत्ति आती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर रोष तीन गतिसंबन्धी आयुबन्धसे युक्त जीवोंके अणुवतको ग्रहण करनेकी वृद्धि ही उत्पन्न नहीं होती है। कहा भी है—

चारों गतिसबन्धी भायुक्तमें के बन्ध हो जाने पर भी सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो सकता

१ गी. जी. ६५३. गी. क. ३३४ | प्रतिपु ' अणुवद-महत्त्रदो सु य ण अहइ दोवा ' इति पाठः।

न तिर्यक्षुत्पन्ना अपि क्षायिकसम्यग्दृष्टयोऽणुत्रतान्याद्घते भोगभूमानुत्पन्नानां तदुपादानानुपपत्तेः । ये निर्दानात्ते कथं तत्रोत्पद्यन्त इति चेन्न, सम्यग्दर्शनस्य तत्रोत्पिक्तिरणस्य सत्त्वात् । न च पात्रदानेऽननुमोदिनः सम्यग्दृष्टयो भवन्ति तत्र तदनुपपत्तेः ।

तिरश्वामोघमभिधायादेशस्वरूपनिरूपणार्थं वक्ष्यति-

#### एवं पंचिंदिय-तिरिक्खा पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जता ॥ ८६ ॥

एतेषामे। घप्ररूपणमेव भवेद्विवक्षितं प्रति विशेषाभावात् । स्वीवेदविशिष्टतिरथां विशेषप्रतिपादनार्थमाह —

है, परंतु देवायुके बन्धको छोड़कर रोष तीन आयुक्रमेके बन्ध होने पर यह जीव अणुवत और महावतको ब्रहण नहीं करता है ॥ १६९ ॥

तिर्यचोंमें उत्पन्न हुए भी क्षायिक सम्यग्दाष्ट जीव अणुव्रतोंको नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि, क्षायिक सम्यग्दिष्ट जीव यदि तिर्यचोंमें उत्पन्न होते हैं तो भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं और भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके अणुव्रतोंका ग्रहण करना बन नहीं सकता है।

शंका - जिन्होंने दान नहीं दिया है ऐसे जीव भीगभूमिमें कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, भोगभूमिमें उत्पत्तिका कारण सम्यग्दर्शन है और वह जिनके पाया जाता है उनके वहां उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। तथा पात्रदानकी अनुमोदनासे रहित जीव सम्यग्दिष्ट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि, उनमें पात्रदानकी अनुमोदनाका अभाव नहीं बन सकता है

विशेषार्थ — श्लायिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति मनुष्य पर्यायमं ही होती है। अतः जिस मनुष्यने पहले तिर्यंचायुका बन्ध कर लिया है और अनन्तर उसके श्लायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ है ऐसे जीवके भागभूमिमें उत्पत्तिका मुख्य कारण श्लायिक सम्यग्दर्शन ही जानना चाहिये, पात्रदान नहीं। फिर भी वह पात्रदानकी अनुमोदनासे रहित नहीं होता है।

इसप्रकार तिर्यचौंकी सामान्य प्ररूपणाका कथन करके अब उनके विशेष स्वरूपके निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्येचसंबन्धी सामान्यप्ररूपणाके समान पंचेन्द्रियतिर्यंच और पर्याप्तपंचेन्द्रिय-तिर्यंच भी होते हैं॥ ८६॥

पंचेन्द्रियतिर्यंच और पर्याप्त-पंचेन्द्रिय-तिर्यंचोंकी प्ररूपणा तिर्यंचसंबन्धी सामान्य-प्ररूपणाके समान ही होती है, क्योंकि, विवक्षित विषयके प्रति इन देशोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है।

अब स्त्रीवेद्युक्त तिर्यचोंमें विशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

# पंचिंदिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-हाणे सिया पजतियाओ सिया अपज्जतियाओ ॥ ८७ ॥

सासादनो नारकोष्ट्रिव तिर्यक्ष्त्रिप नोत्पादीति चेन्न, द्वयोः साधर्म्याभावतो दृष्टान्तानुपपत्तेः ।

तत्र शेषगुणानां स्वरूपमभिधातुमाह -

## सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्माइहि-संजदासंजद-हाणे णियमा पज्जित्तयाओ ॥ ८८ ॥

कुतः १ तत्रैतासामुत्पत्तेरभावात् । बद्धायुष्कः क्षायिकसम्यग्दृष्टिनीरकेषु नपुंसकवेद इवात्र स्विवेदे किस्नोत्पद्यत इति चेस्न, तत्र तस्यैवैकस्य सत्त्वात् । यत्र कचन समुत्पद्यमानः

योनिमती-पंचेन्द्रिय-तिर्यंच मिध्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८७ ॥

शंका -- सासादन गुणस्थानवाला जीव मरकर जिसप्रकार नारिकयों में उत्पन्न नहीं होता है, उसीप्रकार तिर्यचों में भी उत्पन्न नहीं होना चाहिये ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, नारकी और तिर्यंचींमें साधम्ये नहीं पाया जाता है, इसिंछिये नारकियोंका दृष्टान्त तिर्यंचींको लागू नहीं हो सकता है।

योनिमती तिर्यचनियोंमें दोष गुणस्थानोंके स्वरूपका कथन करनेके छिये आगेका सुत्र कहते हैं—

योनिमती-तिर्येच सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पूर्याप्तक होते हैं ॥ ८८ ।

शंका---ऐसा क्यों होता है?

समाध।न-क्योंकि, उपर्युक्त गुणस्थानोंमें मरकर योनिमती-तिर्यंच उत्पन्न नहीं होते हैं।

शंका — जिसमकार बद्धायुष्क शायिक सम्यग्द्दष्टि जीव नारकसंबन्धी नपुंसकवेदमें उत्पन्न होता है उसीप्रकार यहां पर स्त्रीवेदमें क्यों नहीं उत्पन्न होता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, नरकमें एक नपुंसकवेदका ही सद्भाव है। जिस किसी गितिमें उत्पन्न होनेवाला सम्यग्हाष्टि जीव उस गतिसंबन्धी विशिष्ट वेदादिकमें ही उत्पन्न होता है। यह अभिपाय यहां पर प्रहण करना चाहिये। इससे यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्हाष्टि जीव सरकर योगिमती तिर्यवर्में नहीं उत्पन्न होता है।

सम्यग्दृष्टिस्तत्र विशिष्टवेदादिषु सम्रत्पद्यत इति गृह्यताम् । तिर्थगपर्याप्तेषु किम निरूपित-मिति नाशङ्कनीयम्, तत्र प्रतिपक्षाभावतो गतार्थत्वात् ।

मनुष्यगतिप्रतिपादनार्थमाह —

मणुस्ता मिच्छाइद्वि-सासणसम्माइद्वि-असंजदसम्माइद्वि-द्वाणे सिया पज्जता सिया अपज्जत्ता ॥ ८९ ॥

सुगममेतत् ।

तत्र शेपगुणस्थानसन्त्रावस्थाप्रतिपादनार्थमाह —

सम्मामिन्छाइडि-संजदासंजद-संजद-डाणे णियमा पज्जता।

भवतु सर्वेपामेतेषां पर्याप्तत्वं नाहारशरीरमुत्थापयतां प्रमत्तानामनिष्पन्नाहारगत-पर्पर्याप्तीनाम् । न पर्याप्तकर्मोदयापेक्षया पर्याप्तोपदेशः तदुदयसत्त्वाविशेषतोऽसंयत-

शंका - तिर्यच-अपयीष्तोंमें गुणस्थानोंका निरूपण क्यें। नहीं किया ?

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अपर्याप्त तिर्यचौंमं एक मिथ्यात्व गुणस्थानको छोड़कर प्रतिपक्षक्रप और कोई दूसरा गुणस्थान नहीं पाया जाता है, अतः विना कथन किये ही इसका ब्रान हो जाता है।

विशेषार्थ —यहां अपर्याप्त तिर्यंचोंसे लब्ध्यपर्याप्त तिर्यंचोंका ग्रहण करना चाहिये। और लब्ध्यपर्याप्तकोंके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। अतः उनके विषयमें यहां पर अधिक नहीं कहा गया है।

अब मनुष्यगतिके प्रतिपादन करनेके लिये आंगका मूत्र कहते हैं—

मनुष्य मिथ्यादिष्टि, सासादनसम्यग्दिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानीमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं॥ ८९.॥

इस सत्रका अर्थ सरल है।

मनुष्योंमें रोष गुणस्थानेंकि सद्भावरूप अवस्थाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका मूत्र कहते हैं—

मनुष्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्या-प्तक होते हैं॥९०॥

शंका— मृत्रमें बताये गये इन सभी गुणस्थानवालोंको यदि पर्याप्तपना प्राप्त होता है तो होओ, परंतु जिनकी आहारक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे आहारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवोंके पर्याप्तपना नहीं बन सकता है। यदि पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा आहारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले

सम्यग्दृष्टीनामिष अपर्याप्तत्वस्थाभावापत्तेः । न च संयमोत्पत्त्यवस्थापेक्षया तदवस्थायां प्रमत्तस्य पर्याप्तत्वं घटते असंयतसम्यग्दृष्टाविष तत्प्रसङ्गादिति नैप दोषः, अवलम्बित-द्रव्यार्थिकनयत्वात् । सोऽन्यत्र किमिति नावलम्ब्यत इति चेन्न, तत्र निमित्ताभावात् । किमर्थमत्रावलम्ब्यत इति चेत्पर्याप्तेरस्य साम्यदर्शनं तदवलम्बनकारणम् । केन साम्यमिति चेद् दुःखाभावेन । उपपातगर्भसम्मूर्च्छजशरीराण्याद्धानानामिव आहारशरीर-माददानानां न दुःखमस्तीति पर्याप्तत्वं प्रमत्तस्योपचर्यत इति यावत् । पूर्वाभ्यस्तवस्तु-विस्मरणमन्तरेण शरीरोपादानाद्वा दुःखमन्तरेण पूर्वशरीरपरित्यागाद्वा प्रमत्तस्तदवस्थायां

प्रमत्तसंयतोंको पर्याप्तक कहा जावे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, पर्याप्तकर्मका उदय प्रमत्तसंयतोंके समान असंयत सम्यग्हिएयोंके भी निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामें पाया जाता है, इसिलिये वहां पर भी अपर्याप्तपनेका अभाव मानना पड़ेगा। संयमकी उत्पत्तिरूप अवस्थाकी अपेक्षा प्रमत्तसंयतके आहारककी अपर्याप्त अवस्थामें पर्याप्तपना बन जाता है यदि ऐसा कहा जांचे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इसप्रकार असंयत सम्यग्हिएयोंके भी अपर्याप्त अवस्थामें [सम्यग्दिशनकी अपेक्षा] पर्याप्तपनेका प्रसंग आजायगा?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनकी अपेक्षा प्रमत्तसंयतोंको आहारक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियोंके पूर्ण नहीं होने पर भी पर्याप्त कहा है।

शंका — उस द्रव्यार्थिक नयका दूसरी जगह [विग्रहगतिसंबन्धी गुणस्थानोंमें ] आलम्बन क्यों नहीं लिया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वहां पर द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनके निमित्त नहीं पाये जाते हैं।

शंका- तो फिर यहां पर द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन किस लिये लिया जा रहा है।

समाधान— आहारकसंबन्धी अपर्याप्त अवस्थाको प्राप्त हुए प्रमत्तसंयतकी पर्याप्तके साथ समानताका दिखाना ही यहां पर द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनका कारण है।

शंका - इसकी दूसरे पर्याप्तकोंके साथ किस कारणसे समानता है ?

समाधान — दुःसाभावकी अपेक्षा इसकी दूसरे पर्याप्तकों के साथ समानता है। जिस-प्रकार उपपातजन्म, गर्भजन्म या संमूर्छनजन्मसे उत्पन्न हुए शरीरोंको धारण करनेवालोंके दुःस होता है, उसप्रकार आहारशरीरको धारण करनेवालोंके दुःस नहीं होता है, इसलिये उस अवस्थामें प्रमत्तसंयत पर्याप्त है इसप्रकारका उपचार किया जाता है। अथवा, पहले अभ्यास की हुई वस्तुके विस्मरणके विना ही आहारक शरीरका ग्रहण होता है, या दुःसके विना ही पूर्व शरीर [औदारिक] का परित्याग होता है, अतपव प्रमत्तसंयत अपर्याप्त पर्याप्त इत्युपचर्यते । निश्चयनयाश्रयणे तु पुनरपर्याप्तः । एवं समुद्धातगतकेविलना-मपि वक्तव्यम् ।

मनुष्यविशेषस्य निरूपणार्थमाह —

#### एवं मणुस्स-पज्जत्ता ॥ ९१ ॥

पर्याप्तेषु नापर्याप्तत्वमस्ति विरोधात्। ततः 'एवं पज्जता' इति कथमेतद्घटत इति नैप दोषः, शरीरानिष्पत्त्यपेक्षया तदुपपत्तेः। कथं तस्य पर्याप्तत्वं ? न, द्रव्यार्थिकनया- श्रयणात्। ओद्नः पच्यत इत्यत्र यथा तन्दुलानामेवौदनव्यपदेशस्तथाऽपर्याप्तावस्थाया- मप्यत्र पर्याप्तव्यवहारो न विरुद्धचत इति। पर्याप्तनामकर्मोदयापेक्षया वा पर्याप्तता। एवं तिर्यक्ष्विप वक्तव्यम्। सुगममन्यत्।

अवस्थामें भी पर्याप्त है, इसप्रकारका उपचार किया जाता है। निश्चयनयका आश्रय करने पर तो वह अपर्याप्त ही है। इसीप्रकार समुद्धातगत केवलीके संबन्धमें भी कथन करना चाहिये।

अब मनुष्यके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—
मनुष्य-सामान्यके कथनके समान पर्याप्त मनुष्य होते हैं ॥ ९१ ॥

शंका — पर्याप्तकोंमें अपर्याप्तपना तो बन नहीं सकता है, क्योंकि, इन दोनों अवस्थाओंका परस्पर विरोध है। इसिलये 'इसीप्रकार पर्याप्त होते हैं' यह कथन कैसे घटित होगा?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, शरीरकी अनिष्पत्तिकी अपेक्षा पर्याप्त-कोंमें भी अपर्याप्तपना बन जाता है।

शंका - जिसके शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है उसे पर्याप्तक कैसे कहा जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा उसके भी पर्याप्तपना बन जाता है। भात पक रहा है, यहां पर जिसप्रकार चावलोंको भान कहा जाता है, उसीप्रकार जिसके सभी पर्याप्तियां पूर्ण होनेवाली हैं ऐसे जीवके अपर्याप्त अवस्थाम भी पर्याप्तपनेका व्यवहार विरोधको प्राप्त नहीं होता है। अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा उनके पर्याप्त पना समझ लेना चाहिये। इसीप्रकार निर्यंचोंमें भी कथन करना चाहिये। रोष कथन सुगम है।

विशेषार्थ-पर्याप्त मनुष्योंमें पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त इन दोनें। प्रकारके मनुष्योंका

१ औदारिकायाः शुद्धान्तःपर्याप्तकस्य, मिश्रास्त्वपर्याप्तकस्यति । तत्रोत्पत्तावीदारिककायः कार्मणेन, औदा-रिकशरीरिणश्च विकियकाहारककरणकाले विकियकाहारकान्यां मिश्रो भवतीति । एवमीदारिकमिश्रः । तथा वैकियकमिश्रो देवाद्युत्पत्तो कार्मणेन, कृतवैकियस्य बोदारिकप्रवेशाद्धायामीदारिकेण । आहारकमिश्रस्तु साधिताहारककायपयोजनः पुनरादारिकावेशे औदारिकेणेति । स्थाः ३ काः १३ ( अभि राः कीः जीगः ) मानुषीषु निरूपणार्थमाह —

#### मणुसिणीसु मिच्छाइङ्घिसासणसम्माइङ्घिन्द्वाणे सिया पज्जति – याओ सिया अपज्जतियाओ ॥ ९२ ॥

अत्रापि पूर्ववद्पर्याप्तानां पर्याप्तव्यवहारः प्रवर्तियतव्यः । अथवा स्यादित्ययं निपातः कथित्रिदित्यस्मिन्नर्थे वर्तते, तेन स्यात्पर्याप्ताः पर्याप्तनामकर्मोद्याच्छरीर-निष्पस्यपेक्षया वा । स्याद्पर्याप्ताः शरीरानिष्पस्यपेक्षया इति वक्तव्यम् । सुगममन्यत् । तत्रैव शेपगुणविषयारेकापोहनार्थमाह —

सम्मामिन्छाइङ्गि-असंजदसम्माइङ्गि-संजदासंजद-'हाणे णियमा पज्जत्तियाओ ॥ ९३ ॥

हुण्डावसर्षिण्यां स्त्रीपु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पद्यन्त इति चेन्न, उत्पद्यन्ते। कुताऽवसी-

अन्तर्भाव होता है, 'क्योंकि, आगममं जो मनुष्योंके चार भेद किये हैं उनमेंसे जिनके पर्याप्त नामकर्मका उदय विद्यमान है उन्हें पर्याप्त कहा है। इस पर दांकाकारका कहना है कि जिनके पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे अपर्याप्तकोंका पर्याप्तकोंमें अन्तर्भाव केसे किया जा सकता है। इसी दांकाको ध्यानमें रखकर उपर समाधान किया गया है।

अब मनुष्य-स्त्रियोंमें गुणस्थानोंके निरूपण करनेके छिये मृत्र कहते हैं-

मनुष्य-स्त्रियां मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होती हैं और अपर्याप्त भी होती हैं ॥ ९२ ॥

यहां पर भी पर्याप्त मनुष्यों से समान निर्वृत्यपर्याप्तकों में पर्याप्तपनेका व्यवहार कर केना चाहिये। अथवा, 'स्यात्' यह निपान कथंचित् अर्थमें रहता है। इसके अनुसार कथंचित् पर्याप्त होते हैं, इसका यह तात्पर्य है कि पर्याप्त नामकर्मके उद्यक्ती अपेक्षा अथवा शरीर-पर्याप्तिकी पूर्णताकी अपेक्षा पर्याप्त होते हैं। और कथंचित् अपर्याप्त होते हैं, इसका यह तात्पर्य है कि शरीर पर्याप्तिकी अपूर्णनाकी अपेक्षा अपर्याप्त होते हैं। शेष कथन सुगम है।

अब मनुष्य-स्त्रियोंमें ही शेष गुणस्थान।विषयक शंकाके दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं-मनुष्य-स्त्रियां सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्तक होती हैं॥ ९३॥

शंका — हुण्डायसार्पणी कालसंबन्धी स्त्रियोंमं सम्यग्दि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? समाधान — नहीं, क्योंकि, उतमें सम्यग्दि जीव उत्पन्न होते हैं।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है?

१ अन ' संजद ' इति पाटशेषः प्रतिभातिः

यते ? अस्मादेवार्षात् । अस्मादेवार्षाद् द्रव्यक्षीणां निर्वृत्तिः सिद्ध्येदिति चेम्न, सवासस्त्वादप्रत्याख्यानगुणस्थितानां संयमानुषपत्तेः । भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध
इति चेत्, न तासां भावसंयमोऽस्ति भावासंयमाविनाभाविवस्ताद्यपादानान्यथानुपपत्तेः ।
कथं पुनस्तासु चतुर्देश गुणस्थानानीति चेन्न, भावस्त्रीविशिष्टमनुष्यगतौ तत्सत्त्वाविरोधात् ।
भाववेदो बादरकषायान्नोपर्यस्तीति न तत्र चतुर्दशगुणस्थानानां सम्भव इति चेम्न, अत्र
वेदस्य प्राधान्याभावात् । गतिस्तु प्रधाना न साराद्विनश्यित । वेद्विशेषणायां गतौ न
तानि सम्भवन्तीति चेन्न, विनष्टेऽपि विशेषणे उपचारेण तद्वचपदेशमादधानमनुष्यगतौ
तत्सन्वाविरोधात् । मनुष्यापर्योप्तेष्वपर्यापितप्रतिपक्षाभावतः सुगमत्वान्न तत्र वक्तव्यमस्ति ।

समाधान — इसी आगम प्रमाणसे जाना जाता है।

शंका — तो इसी आगमते द्रव्य स्त्रियोंका मुक्ति जाना भी तिद्व हो जायगा ?

समाधान नहीं, क्योंकि, वस्त्रसहित होनेसे उनके संयतासंयत गुणस्थान होता है, अतएव उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है।

शंका — वस्त्रसहित होते हुए भी उन द्रव्य स्त्रियोंके भावसंयमके होनेमें कोई विरोध नहीं आना चाहिये?

समाधान जनके भाव संयम नहीं है, क्योंकि, अन्यथा, अर्थात् भाव संयमके मानने पर, उनके भाव असंयमका अविनाभावी वन्त्रादिकका ग्रहण करना नहीं बन सकता है।

शंका - ते फिर स्त्रियों में चौदह गुणस्थान होते हैं यह कथन कैसे बन सकेगा?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भावस्त्रीमें, अर्थात् स्त्रीचेद युक्त मनुष्यगतिमें, चौदद्द गुणस्थानोंके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका वादरकपाय गुणस्थानके ऊपर भाववेद नहीं पाया जाता है, इसिलये भाववेदमें चौदह गुणस्थानोंका सद्भाव नहीं हो सकता है?

समाधान--नहीं, क्योंकि, यहां पर वेदकी प्रधानता नहीं है, किंतु गति प्रधान है। और वह पहले नष्ट नहीं होती है।

रंका — यद्यपि मनुष्यगतिमें चौदह गुणस्थान संभव हैं। फिर भी उसे वेद विशेषणसे युक्त कर देने पर उसमें चौदह गुणस्थान संभव नहीं हो सकते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, विशेषणके नष्ट है। जाने पर भी उपचारसे उस विशेषण युक्त संज्ञाको धारण करनेवाली मनुष्यगिनमें चौदह गुणस्थानीका सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अपर्याप्त मनुष्योंमें अपर्याप्तिका कोई प्रतिपक्षी नहीं होनेसे और अपर्याप्त मनुष्योंका कथन सुगम होनेसे इस विषयमें कुछ अधिक कहने योग्य नहीं है। इसिलिये इस संबन्धमें स्वतंत्रक्रपसे नहीं कहा गया है। देवगती निरूपणार्थमुत्तरस्त्रमाह--

# देवा मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि असंजदसम्माइडि-डाणे सिया पज्जना सिया अपज्जना ॥ ९४ ॥

अश्व स्याद्विग्रहगतौ कार्मणश्चरीराणां न पर्याप्तिस्तदा पर्याप्तीनां पण्गां निष्पत्तेर-भावात् । न अपर्याप्तास्ते आरम्भात्त्रभृति आ उपरमादन्तरालावस्थायामपर्याप्ति-व्यपदेशात् । न चानारम्भकस्य स व्यपदेशः अतिप्रसङ्गात् । ततस्तृतीयमप्यवस्थान्तरं वक्तव्यमिति नैष दोषः, तेपामपर्याप्तेष्वन्तर्भावात् । नातिप्रसङ्गोऽपि कार्मणश्चरीर-स्थितप्राणिनामिवापर्याप्तकः सह सामध्याभावोपपादैकान्तानुवृद्धियोगिर्गत्यायुःप्रथम-द्वित्रिसमयवर्तनेन च शेषप्राणिनां प्रत्यासत्तेरभावात् । ततोऽशेपसंसारिणामवस्थाद्यमेव नापरमिति स्थितम् ।

अब देवगातिमें निरूपण करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं-

देव मिध्यादाष्टि, सासादनसम्यग्दाष्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ९४ ॥

शंका—वित्रहगतिमें कार्मण शरीर होता है, यह बात ठीक है। किंतु वहां पर कार्मणशरीरवालोंके पर्याप्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि, वित्रहगतिके कालमें छह पर्याप्तियोंकी निष्पत्ति नहीं होती है? उसीप्रकार वित्रहगतिमें वे अपर्याप्त भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, पर्याप्तियोंके आरम्भसे लेकर समाप्ति पर्यन्त मध्यकी अवस्थामें अपर्याप्ति यह संज्ञा दी गई है। परंतु जिन्होंने पर्याप्तियोंका आरम्भ ही नहीं किया है ऐसे वित्रहगतिसंबन्धी एक दो और तीन समयवर्ती जीवोंको अपर्याप्त संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर अतिप्रसंग दोष आता है। इसलिये यहां पर पर्याप्त और अपर्याप्तसे भिन्न कोई तीसरी अवस्था ही कहना खाहिये ?

स्माधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ऐसे जीवोंका अपर्याप्तेंमें ही अन्तर्भाव किया गया है। और ऐसा मान छेने पर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, कार्मणशरीरमें स्थित जीवोंकी अपर्याप्तकोंके साथ सामध्याभाव, उपपादयोगस्थान, एकान्तवृद्धियोगस्थान और गति तथा आयुसंबन्धी प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमें होनेवाली अवस्थाके द्वारा जितनी समीपता पाई जाती है, उतनी शेष प्राणियोंकी नहीं पाई जाती है। इसलिये कार्मणकाययोगमें स्थित जीवोंका अपर्याप्तकोंमें ही अन्तर्भाव किया जाता है। अतः संपूर्ण प्राणियोंकी वो अवस्थाएं ही होती है। इनसे भिन्न कोई तीसरी अवस्था नहीं होती है।

श्रेषगुणस्य सत्त्वावस्थाप्रतिपादनार्थमाह—

# सम्मामिच्छाइहि-ङ्घाणे णियमा पज्जता ॥ ९५ ॥

कथं ? तेन गुणेन सह तेषां मरणाभावात् । अवर्यान्तकालेऽपि सम्यग्मिध्यात्व-गुणस्योत्पत्तरभावाच । नियमेऽभ्युपगम्यमाने एकान्तवादः प्रसजतीति चेक, अनेकान्त-गर्भकान्तस्य सत्त्वाविरोधात् ।

देवादेशप्रतिपादनार्थमाह —

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोइसिय-देवां देवीओ सोधम्मीसाण-कप्पवासिय-देवीओ च मिन्छाइड्डि-सासणसम्माइडि-ट्ठाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता, सिया पज्जित्तयाओ सिया अपजित्तयाओ ॥९६॥

इसी गतिमें रोप गुणस्थानोंकी सत्ताके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— देव सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं॥ ९५॥ गंका — यह कैसे ?

समाधान — क्योंकि, तीसरे गुणस्थानके साथ मरण नहीं होता है। तथा अपर्याप्त कालमें भी सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति नहीं होती है।

शंका—'तृतीय गुणस्थानमें पर्याप्त ही होते हैं' इसप्रकार नियमके स्वीकार कर हेने पर तो एकान्तवाद प्राप्त होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अनेकान्तगार्भित एकान्तवादके सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता है

अब देवगतिमें विशेष प्ररूपणाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—
भवनवासी वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव और उनकी देवियां तथा सौधर्म और
पेशान करपवासिनी देवियां ये सब मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त

पशान कल्पवासिन। दावया य सब (मथ्यादाष्ट्र आर सासादनसम्यः) भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ९६ ॥

१ भवनेषु वसन्ति येवं शांला भवनवासिनः । विविधदेशान्तराणि येवा निवासास्ते व्यन्तराः । द्योतन-स्वभावत्वाञ्च्योतिन्काः । स. सि. त. रा. वा ४. १०-१२. भवनेषु अधोलोकंदवावासिविशेषेषु वस्तुं शिलमस्येति । अभि रा. को. (भवणवासि ) विविधं भवननगरावासरूपमन्तरं येषां ते व्यन्तराः । xx अथवा विगतमन्तरं मनुन्येभ्यो येषां ते व्यन्तराः । तथाहि, मनुन्यानिष चकवर्तिवासुदेवप्रस्तीन स्व्यवदुपचरन्ति केचिद्वयन्तरा इति मनुन्येभ्यो विगतान्तराः । यदि वा विविधमन्तरं शेलान्तरं वनान्तरं वा आश्रयरूपं येषां ते व्यन्तराः । प्राष्ठतःवाद्य सूत्रे 'वाणमन्तरा' इति पाठः । यदि वानमन्तरा इति पदसंस्कारः, तत्रेयं व्युन्पचिः, वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेषु भवा वानमन्तराः । पृषोदरादित्वादुभयपदपदान्तरालवर्तिमकारागमः । प्रज्ञाः १ (पदः अभि रा. को. वाणमंतरः) द्योतन्ते इति-

उभयगुणोपलक्षितजीवानां तत्रोत्पत्तरुभयत्रापि तदस्तित्वं सिद्धम् । अन्यत्सुगमम् । तत्रानुत्पद्यमानगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह —

## सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्माइडि-हाणे णियमा पज्नता णियमा पज्जत्तियाओ ॥ ९७ ॥

मवतु सम्यग्मिथ्यादृष्टेस्तन्नानुत्पात्तिस्तस्य तद्गुणेन मरणाभावात्, किंत्वेतन्न घटते यदसंयतसम्यग्दृष्टिर्मरणवांस्तत्र नोत्पद्यत इति न, जघन्येषु तस्योत्पत्तेरभावात् । नारकेषु तिर्यक्षु च कनिष्टेषुत्पद्यमानास्तत्र तेभ्योऽधिकेषु किमिति नोत्पद्यन्त इति चेन्न, मिथ्यादृष्टीनां प्राग्वद्धायुष्काणां पश्चादात्तसम्यग्दर्शनानां नारकाद्युत्पत्तिप्रतिवन्धनं प्रति सम्यग्दर्शनस्थासामथ्यत् । तद्वद्देवेष्विप किन्न स्यादिति चेत्सत्यमिष्टत्वात् । तथा च

इन दोनों गुणस्थानोंसे युक्त जीवेंकी उपर्युक्त देव और देवियोंमें भी उत्पत्ति होती है, अतएव उन दोनों गुणस्थानोंमें भी पर्याप्त और अपर्याप्तक्रपसे उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। रोष कथन सुगम है।

उक्त देव और देवियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होनेवाले गुणस्थानींके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सुत्र कहते हैं—

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पूर्वोक्त देव नियमसे पर्याप्त होते हैं और पूर्वोक्त देवियां नियमसे पर्याप्त होती हैं ॥ ९७ ॥

शंका—- सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवकी उक्त देव और देवियों में उत्पत्ति मत होओ, यह ठीक है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके साथ जीवका मरण ही नहीं होता है। परंतु यह बात नहीं बनती है कि मरनेवाला असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त देव और देवियों में उत्पन्न नहीं होता है?

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सम्यग्दिष्टकी जघन्य देवोंमें उत्पत्ति नहीं होती है।

शंका— जघन्य अवस्थाको प्राप्त नारिकयोंमें और तिर्येचोंमें उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दाष्ट जीव उनसे उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त भवनवासी देव और देवियोंमें तथा कल्प वासिनी देवियोंमें क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जो आयुकर्मका बन्ध करते समय मिध्यादाष्टि थे और जिन्होंने तदनन्तर सम्यक्कीनको ब्रहण किया है ऐसे जीवोंकी नरकादि गतिमें उत्पत्तिके रोक नेकी सामर्थ्य सम्यक्कीनमें नहीं है।

शंका — सम्यग्दृष्टि जीवोंकी जिसप्रकार नरकगति आदिमें उत्पत्ति होती है उसी-प्रकार देवोंमें क्यों नहीं होती है ?

समाधान - यह कहना ठीक है, क्योंकि, यह बात इए ही है।

्योतीषि विमानानि, तानिवासिनो ज्योतिष्काः । उत्तर् २ अः । ज्योतीषि विमानविशेषाः, तेषु भवा ज्योतिष्काः । स्थाः ५ ठाः १ उः [ अभिः सः कोः ज्योतिष्कः ज्योतिष्कः ] भवनवास्यादिष्वप्यसंयतसम्यग्दृष्टेरुत्पात्तिरास्कन्देदिति चेन्न, सम्यग्दर्शनस्य बद्धायुषां प्राणिनां तत्तद्वत्यायुःसामान्येनाविरोधिनस्तत्तद्वतिविशेषोत्पत्तिविरोधित्वोपलम्मात् । तथा च भवनवासिव्यन्तर्ज्योतिष्कप्रकीर्णकाभियोग्यिकित्विषकपृथ्वीषद्कस्त्रीनपुंसक-विकलेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तककर्मभूमिजतिर्यक्षु चोत्पस्या विरोधोऽसंयतसम्यग्दृष्टेः सिद्ध्ये-दिति तत्र ते नोत्पद्यन्ते । सुगममन्यत् ।

शेषदेवेषु गुणावस्थाप्रतिपादनार्थं वक्ष्यति —

सोधम्मीसाण-पहुडि जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्जं ति विमाणवा-सियं-देवेसु मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-हाणे सिया पज्जता सिया अपज्जत्ता ॥ ९८॥

शंका — यदि ऐसा है तो भवनवासी आदिमें भी असंयतसम्यग्दि जीवोंकी उत्पत्ति प्राप्त हो जायगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिन्होंने पहले आयुक्तमंका बन्ध कर लिया है ऐसे जीवोंके सम्यग्दर्शनका उस गतिसंबन्धी आयुसामान्यके साथ विरोध न होते हुए भी उस उस गतिसंबन्धी विशोषमें उत्पत्तिके साथ विरोध पाया जाता है। ऐसी अवस्थामें भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक देवोंमें, नीचेके छह नरकोंमें, सब प्रकारकी स्त्रियोंमें, नपुंसक वेदमें, विकलत्रयोंमें, लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें और कर्मभृमिज तिर्यंचोंमें असंयतसम्यग्दिका उत्पत्तिके साथ विरोध सिद्ध हो जाता है। इसलिये इतने स्थानींमें सम्यग्दि जीव उत्पन्न नहीं होता है। शेष कथन सुगम है।

रोप देवोंमें गुणस्थानींकी अवस्थितिके बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर उपित्म प्रेवेयकके उपित्म भाग पर्यन्त विमानवासी देवोंसंबन्धी मिथ्याद्दाप्ट सासादनसम्यग्दाप्ट और असंयतसम्यग्दिए गुणस्थानमें जीव पर्याप्त भी द्दोते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ९८ ॥

१ ठोकपुरुषस्य श्रीवास्थानीयन्वात् श्रीवाः । श्रीवास् भवानि श्रेवेयकाणि विमानानि । तत्साहचर्यात् इन्द्रा अपि श्रेवेयकाः । तः राः वाः ४. १९. श्रीवेव श्रीवा छोकपुरुषस्य त्रयोदशरः तप्तिविधित्यातिश्राजिन् प्णतया च तदाभरणभ्तादो भेवेयका देशवासाः, तिनिवासिना देवा अपि श्रेवेयकाः । उत्तः ३६. अ. (अमि. राः काः गेविश्वकः)

२ विशेषणात्मस्थान् सुकृतिनी भानयन्तीति विभानानि, विभानेषु भवा वैभानिकाः । सः सिः, तः राः वाः ४. १६. विविधं मन्यन्ते उपभुष्यन्ते पुण्यविद्धजीवैरिति विभानानि । तेषु भवाः वैभानिकाः । से किं तं वेभाणिया ? वेभाणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा कप्पोपगा य कप्पाईया य । ×× कत्य आचारः, स चेह इन्द्रसामानिकत्रायिसं-

भवत्वत्रोभयावस्थासु गुणत्रयास्तित्वं तस्य तेषृत्पत्तं प्रति विरोधासिद्धेः । सनत्कुमारादुपरि न स्त्रियः मम्रत्पद्यन्ते सौधर्मादाविव तदुत्पत्त्यप्रतिपादनात् । तत्र स्त्रीणामभावे कथं तेषां देवानामनुपशान्ततत्मन्तापानां सुखमिति चेन्न, तत्स्त्रीणां सौधर्म-कल्पोपपत्तेः । तिर्हे तत्रापि स्त्रीणामित्तत्त्रमभिधातव्यमिति चेन्न, अन्यत्रोत्पन्नानामन्य-लेश्यायुर्वलानां स्त्रीणां तत्र सत्त्वविरोधात् । तत्र भवनवासिनो व्यन्तर्रुपोतिष्काः सौधर्मशानदेवाश्र मनुष्या इव कायप्रविचाराः । प्रवीचारो मधुनसेवनम्, काये प्रवीचारो येषां ते कायप्रवीचाराः । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः स्पर्शप्रवीचाराः, तत्रतनदेवा देवाङ्गना-स्पर्शनमात्रादेव परां प्रीतिम्रुपलभन्ते इति यावत् । तथा देवयोऽपि । यता ब्रह्मब्रह्मोत्तर-लान्तवकापिष्टेषु देवाः दिवयाङ्गनाशृङ्गाराकारविलासचतुरमनोज्ञवेषरूपालोकमात्रादेव

रंका सोधर्म स्वर्गसे लेकर उपित्म ग्रंवेयकके उपित्म भाग तकके देवोंकी पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओं में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थानोंका अस्तित्व पाया जाता है, यह कहना तो ठीक है, क्योंकि, उन तीन गुणस्थानोंकी उक्त देवोंमें उत्पक्तिके प्रति विरोध है। किंतु सनत्कुमार स्वर्गसे लेकर ऊपर स्त्रियां उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि, सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवांगनाओं के उत्पन्न होनेका जिस्पप्रकार कथन किया गया है, उसप्रकार आगेके स्वर्गोंमें उनकी उत्पित्तका कथन नहीं किया गया है। इसलिय वहां स्त्रियोंके अभाव रहने पर, जिनका स्त्रीसंबन्धी संताप शान्त नहीं हुआ है ऐसे देवोंके उनके विना सुख कैसे हो सकता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सनत्कुमार आदि कल्प-संबन्धी स्त्रियोंकी सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें उत्पत्ति होती है।

शंका — तो सनत्कुमार आदि कल्पोंमें भी स्त्रियोंके अस्तित्वका कथन करना चाहिये ? समाधान—-नहीं, क्योंकि, जो दूसरी जगह उत्पन्न हुई हैं, तथा जिनकी लेखा, आयु और बल सनत्कुमारादि कल्पोंमें उत्पन्न हुए देवोंसे भिन्न प्रकारके हैं ऐसी स्त्रियोंका सनत्कु मारादि कल्पोंमें उत्पत्तिकी अपेक्षा अस्तित्व माननेमें विरोध आता है।

उन देवों में भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतियी देव तथा सौधर्म और ऐशान कल्पवासी देव मनुष्यों के समान शरीरसे प्रवीचार करते हैं। मैथुनसेवनको प्रवीचार कहते हैं। जिनका कायमें प्रवीचार होता है उन्हें कायसे प्रवीचार करनेवाले कहते हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें देव स्पर्शसे प्रवीचार करते हैं। अर्थात् इन दोनों कल्पों में रहनेवाले देव देवांगनाओं के स्पर्शमात्रसे ही अस्पन्त प्रीतिको शाप्त होते हैं। इसीप्रकार वहां की दोवियां भी देवों के स्पर्शमात्रसे अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होती हैं। क्यों कि ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ट कल्पों में रहनेवाले देव अपनी देवांगनाओं के स्टंगर, आकार, विलास, यथायोग्य तथा मने हा वेष तथा कपके अवलोकन

शादिव्यवहाररूपस्तमुपगाः प्राप्ताः कल्पोपगाः सोधमेशानादिदेवलोकनिवासिनः। यथोक्तरूपं कल्पमतीताः अति-कान्ताः कल्पातीताः। प्रज्ञाः १ पदः [ अभिः राः कोः वैभाणियः ] परं सुखमवाप्नुवन्ति ततस्ते रूपप्रवीचाराः । यतः शुक्रमहाशुक्रञ्जतारसहस्रारेषु देवाः देवाङ्गनानां मधुरसङ्गीतमृदुहसितललितकथितभूषणरवश्रवणमात्रादेव परां प्रीतिमास्क-न्दन्ति ततस्ते शब्दप्रवीचाराः । आनतप्राणतारणाच्युतकल्पेषु देवाः यतः स्वाङ्गनामनः-सङ्कल्पमात्रादेव परं सुखमवाप्नुवन्तिं ततस्ते मनःप्रवीचाराः । प्रवीचारो वेदनाप्रतीकारः । वेदनाभावाच्छेषाः देवाः अप्रवीचाराः अनवरतसुखा इति यावत् ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिस्त्ररूपनिरूपणार्थमाह —

सम्मामिच्छाइड्डि-ड्डाणे णियमा पज्जत्ता ॥ ५९ ॥

सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति । शेषदेवेषु गुणस्थानस्वरूपनिरूपणार्थमाह—

अणुदिस-अणुत्तर ।विजय-वइजयंत-जयंतावराजितसव्बङ्घसिद्धि-विमाणवासिय-देवा असंजदसम्माइडि-ट्ठाणे सिया पज्जत्ता सिया अपजना ॥ १००॥

मात्रसे ही परम मुखकं। प्राप्त होते हैं। इसिल्ये वे रूपसे प्रवीचार करनेवाले हैं। क्योंिक, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार कल्पोंमें रहनेवाले देव देवांगनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य, लिलत शब्दोचार और भूपणों के शब्द मुनने मात्रसे ही परम प्रीतिको प्राप्त होते हैं, इसिल्ये वे शब्दसे प्रवीचार करनेवाले हैं। क्योंिक, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पोंमें रहनेवाले देव अपनी खीका मनमं संकल्प करने मात्रसे ही परम सुसको प्राप्त होते हैं, इसिल्ये वे मनसे प्रवीचार करनेवाले कह जाते हैं। वेदनाके प्रतीकारको प्रवीचार कहते हैं। उस वेदनाका अभाव होते से नव प्रवेयकसे लेकर उपरके सभी देव प्रवीचाररीहत हैं अर्थान् निरन्तर मुखी हैं।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंके स्वरूपके निर्णय करनेके छिये आगेका सृत्र कहते हैं— सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें देव नियमसे पर्याप्तक होते हैं॥ ९९ ॥

इस सूत्रका अर्थ मुगम होनेसे यहां पर अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। अब शेष देवेंमें गुणस्थानोंके स्वरूपके निर्णय करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

नघ अनुदिशोंमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोंमें रहनेवाले देव असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपार्याप्त भी होते हैं ॥ १००॥

१ स. सि. ४. ८. त. रा. वा. ४. ८. वा. ५.

२ नैषामन्यान्युत्तराणि विमानानि सर्ताखनुत्तरविमानानि । अन् अनुत्तंरपु सर्वात्तमेषु विमानविशेषेषु

पश्चानामेव नामान्यभ्यधादन्तदीपकार्थम् । ततः शेषस्वर्गनामान्यपि वक्तव्यानि । तानि च यथवासरं वक्ष्यामः । एवं योगनिरूपणावसर एव चतसृषु गतिषु पर्याप्ता-पर्याप्तकालविशिष्टासु सकलगुणस्थानान।मभिहितमस्तिन्वम् । शेषमार्गणासु अयमर्थः किमिति नाभिधीयत इति चेत्, नोच्यते अनेनैव गतार्थत्वाद् गतिचतुष्टयव्यतिरिक्त-मार्गणाभावात् ।

वेदविशिष्टगुणस्थाननिरूपणार्थमाह—

# वेदाणुवादेण आत्थि इत्थिवेदा पुरिसवेदा णवुंसयवेदा अवगद-वेदा चेदि ॥ १०१ ॥

दोषैरात्मानं परं च स्तृणाति छादयतीति स्त्री, स्त्री चार्मा वेदश्व स्त्रीवेदः । अथवा पुरुषं स्तृणाति आकाङ्कतीति स्त्री पुरुषकाङ्केत्यर्थः । स्त्रियं विन्दतीति स्त्रीवेदः । अथवा

ये पांच विमान सबसे अन्तमें हैं इस बातके प्रगट करनेके लिये पांचों ही विमानोंके नाम कहे गये हैं, इसलिये शेष स्वर्गोंके नाम भी कहने चाहिये। परंतु उनका वर्णन यथावसर करेंगे।

इसप्रकार योगमार्गणाके निरूपण करनेके अधसर पर ही पर्याप्त और अपर्याप्त काल युक्त चारों गतियोंमें संपूर्ण गुणस्थानोंकी सत्ता बतल। दी गई।

शंका- शेष मार्गणाओं में यह विषय क्यों नहीं कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इसी कथनसे द्रोप मार्गणाओंमें यह विषय आगया है, क्योंकि, चारों गतियोंकी छोड़कर और कोई मार्गणाएं नहीं हैं।

अब वेदसहित गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और अपगतवेदवाले जीव होते हैं ॥ १०१ ॥

जो दोषोंसे स्थयं अपनेको आंर दूसरेको आच्छादित करती है उसे खी कहते हैं और स्त्रीक्षण जो वेद हैं उसे स्त्रीवेद कहते हैं। अथवा, जो पुरुपकी आकांक्षा करती है उसे स्त्री कहते हैं, जिसका अर्थ पुरुषकी चाह करनेवाली होता है। जो अपनेको स्त्रीक्षण अनुभव करता है उसे स्त्रीवेद कहते हैं। अथवा वेदन करनेको वेद कहते हैं और खीक्षण वेदको स्त्रीवेद

उपपाती जन्मानुत्तरीपपात. ! भ. ६. श ६. उ. अधि ण भते अणुत्तरीववाइया देवा ! हता । अधि । से केणहे णं भते ? एव उच्च अण्त्तरीववाइया देवा ? गीयमा । अणुत्तरीववाइयाण अणुत्तरा सदा, अण्त्तरा मवा, जाव अण्तरा फासा, से तेणहे ण गीयमा । एव उच्च जाव अण्तरीववाइया देवा । भ. १४. श. ७. उ (अभि. ग की. धुअत्तरीववाइयः)

वेदनं वेदः, स्त्रिया वेदः स्त्रीवेदः । उक्तं च--

छादेदि सयं दोसेण यदो छादइ परं हि दोसेण । छादणसीला जम्हा तम्हा सा विष्णिया इत्थीं ॥ १७० ॥

पुरुगुणेषु पुरुभोगेषु च शेते स्विपतीति पुरुषः । सुषुष्तपुरुषवदनुगतगुणोऽप्राप्त-भोगश्च यदुदयाजीवो भवति स पुरुषः अङ्गनाभिलाष इति यावत् । पुरुगुणं कर्म शेते करोतीति वा पुरुषः । कथं स्त्रयभिलाषः पुरुगुणं कर्म कुर्यादिति चेन्न, तथाभूतसामर्थ्यानु-विद्वजीवसहचरितत्वादुपचारेण जीवस्य तत्कर्तृत्वाभिधानात् । तस्य वेदः पुंवेदः । उक्तं च —

पुरु-गुण-भोगे सेदे करेदि छोगम्हि पुरुगुणं कम्मं।
पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो विष्णदो पुरिसो ॥ १७१॥
न स्त्री न पुमान्नपुंसकग्रुभयाभिलाप इति यावत्। उक्तं च—

कहते हैं। कहा भी है-

जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम आदि दोषोंसे अपनेको आच्छादित करती है और मधुर संभाषण, कटाल विक्षेप आदिके द्वारा जो दूसरे पुरुषोंको भी अव्रह्म आदि दोषोंसे आच्छादित करती है. उसको आच्छादनशील होनेके कारण स्त्री कहा है॥ १७०॥

जो उत्कृष्ट गुणोंमें और उत्कृष्ट भोगोंमें शयन करता है उसे पुरुष कहते हैं। अथवा, जिस कर्मके उदयसे जीव, सोते हुए पुरुषके समान, गुणोंसे अनुगत होता है और भोगोंको प्राप्त नहीं करता है उसे पुरुष कहते हैं। अर्थात् स्त्रीसंबन्धी अभिलापा जिसके पाई जाती है उसे पुरुष कहते हैं। अथवा, जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह पुरुष है।

शंका—-जिसके स्त्रीविषयक अभिलापा पाई जानी है वह उत्तम कर्म केसे कर सकता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उत्तम कर्मको करनेरूप सामर्थ्यसे युक्त जीवके स्त्रीविषयक अभिलापा पाई जाती है, अतः यह उत्तम कर्मको करता है ऐसा कथन उपचारसे किया है। कहा भी है—

जो उत्तम गुण और उत्तम भोगोंमें स्वामीपनेका अनुभव करता है, जो लोकमें उत्तम गुणयुक्त कार्य करता है और जो उत्तम है उसे पुरुष कहा है॥१७१॥

जो न स्त्री है और न पुरुष है उसे नपुंसक कहते हैं, अर्थात् जिसके स्त्री और पुरुष-विषयक दोनों प्रकारकी अभिलाषा पाई जाती है उसे नपुंसक कहते हैं। कहा भी है—

१ गो. जी. २७४. नयतः मृद्माषितिसम्धित्रहोकनानुकुछवर्तनादिकुश्रुख्यापारैः । जी. प्र. टी.

२ गो. जी. २७३. पुरुगुणे सम्यम्बानाधिकगुणसमृहे । पुरुभोगे नरेन्द्रनागेन्द्रदेवेन्द्राचिधिकभीगचर्य । पुरुगुणं कमे धर्मार्थकासमोक्षलक्षणपुरुषार्थनाधनरूपदिन्यानुष्ठानं । पुरुतमे परमेधिपदे । जी. प्र. टी. णेबित्थी णेव पुमै णवुंसओ उभय-छिंग-बदिरित्तो । इहावाग-समाणग-वेयण गरुओ कछस चित्तो ॥ १७२ ॥

अपगतास्त्रयोऽपि वेदसंतापा येपां तेऽपगतवेदाः । प्रक्षीणान्तर्दाहा इति यावत् । सर्वत्र सन्तीत्यभिसम्बन्धः कर्तव्यः । उक्तं च —

कारिस-तिणिद्देवागिन-सिरस-परिणाम-वेयणुम्मुका ।

अवगय-वेदा जीवा सग-संभवगंत-वर-सोक्खा ॥ १७३॥

वेदवतां जीवानां गुणस्थानादिषु मन्त्रप्रतिपादनार्थमुत्तरस्रत्रमाह —

# इत्थिवेदा पुरिसवेदा असिष्णिमिच्छाइाहि-प्पहुडि जाव आणि-याट्टे त्ति ॥ १०२ ॥

उभयोर्वेदयोरक्रमेणैकस्मिन प्राणिनि सत्त्वं प्राप्नोतीति चेन्न, विरुद्धयोरक्रमेणै-

जो न स्त्री है और न पुरुष है, किंतु स्त्री और पुरुषसंबन्धी दोनों प्रकारके छिंगें.से रहित है, अवाकी अग्निके समान तीव वेदनासे युक्त है और सर्वदा स्त्री और पुरुष विषयक मैथुनकी अभिछाषासे उत्पन्न हुई वेदनासे जिसका चिक्त कलुषित है उसे नपुंसक कहते हैं॥१७२॥

जिनके तीनों प्रकारके वेदोंसे उत्पन्न होनेवाला संताप ( अन्तरंग दाह ) दूर हो गया है वे वेदरहित जीव हैं।

सूत्रमें कहे गये सभी पदोंके साथ 'सिन्त' पदका संबन्ध कर छेना चाहिये। कहा भी है—

जो कारीष (कण्डेकी) आग्ने, तृणाग्नि, और इष्टपाकाग्नि (अवेकी आग्नि) के समान परिणामोंसे उत्पन्न हुई वेदनासे रहित हैं और अपनी आत्मामें उत्पन्न हुए अनन्त और उत्हृष्ट सुम्बके भोक्ता हैं उन्हें वेदरहित जीव कहते हैं॥ १७३॥

अब वेदोंसे युक्त जीवेंकि गुणस्थान आदिकमें अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सत्र कहते हैं—

स्त्रीवेद और पुरुषवेदवाले जीव असंब्री मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक होते हैं ॥ १०२ ॥

#### शंका - इसप्रकार तो दोनों वेदोंका एकसाथ एक जीवमें अस्तित्व प्राप्त हो जायगा?

- १ गोः जीः २७५. तथापि स्वीपुरुषाभिलाषरूपतीलकामवेदनाळक्षणोः भावनंपुसकवेदोऽस्तीति आचार्यस्य तात्पर्यं झातस्य । जीः प्रः टीः
- २ गो. जी. २७६ यद्यपि अपगतवेदानिवृत्तिकरणादीनां वेदोदयजनितकामवेदनारूपसङ्केशामावः तथापि रुणस्थानातीतमुक्तात्मनां स्वात्मोत्थमुखसङ्कावः ज्ञानादिगुणसङ्काववद्शितः । परमार्थवृत्त्या तु अपगतवेदानामेषामपि ज्ञानोषयोगस्वारूथळक्षणपरमानदो जीवस्वभावोऽस्ताति निश्चेतव्यः । जी. प्र. टी.

कस्मिन् सत्त्वविरोधात् । कथं पुनस्तयोस्तत्र सत्त्विमिति चेद्धिन्नजीवद्रव्याधारतया पर्यायेणैकद्रव्याधारतया च । तत्र न नपुंसकवेदस्याभावः तत्र द्वावेव वेदौ भवत इत्यवधारणाभावात् । तत्कुतोऽवसीयत इति चेत् 'तिरिक्खा ति-वेदा असण्णिपंचिंदिय-प्पहुडि जाव संजदासंजदा ति । मणुस्सा ति-वेदा मिच्छाइडि-प्पहुडि जाव अणियाट्टि ति' एतस्मादार्पात् । सुगममन्यत् ।

नपुंसकवेदसत्त्वप्रतिपादनार्थमाह-

# णवुंसयवेदा एइंदिय-पहुडि जाव अणियट्टि तिं॥ १०३॥

एकेन्द्रियाणां न द्रव्यवेद उपलभ्यते, तदनुपलव्धौ कथं तस्य तत्र सत्त्विमिति

समाधान-- नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो धर्मीका एकसाथ एक जीवमें सद्भाव मानेनेमें विरोध आता है।

शंका - तो फिर नववें गुणस्थानतक इन दोनों वेदोंकी एकसाथ सत्ता कैसे बनेगी?

समाधान भिन्न भिन्न जीवोंके आधारपनेकी अपेक्षा, अथवा, पर्यायरूपसे एक जीवद्रव्यके आधारपनेकी अपेक्षा नववें गुणस्थानतक इन दोनों वेदोंकी सत्ता बन जाती है। अर्थात् एक कालमें भी नाना जीवोंमें अनेक वेद पाये जा सकते हैं और एक जीवमें भी पर्यार्थ यकी अपेक्षा कालभेदसे अनेक वेद पाये जा सकते हैं।

नववें गुणस्थानतक नंषुसक वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, नववें गुणस्थानतक दें। ही वेद होने हैं ऐसे अवधारणका ( मृत्रमें ) अभाव है ।

शंका-यह बात कैसे जानी जाय कि नववें गुणस्थानतक नीनों वेद होते हैं ?

समाधान—' असंक्षी पंचेन्द्रियसे छेकर संयतासंयत गुणस्थानतक तिर्यंच तीनें। वेदवाले होते हैं, और, मिथ्यादि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक मनुष्य तीनों वेदोंसे युक्त होते हैं 'इस आगम-वचनसे यह बात जानी जाती है कि नववें गुणस्थानतक तीनों वेद हैं। शेष कथन सुगम है।

अब नपुंसकवेदके सत्त्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

पकेन्द्रियसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक नपुंसकवेदवाले जीव पाये जाते हैं ॥ १०३ ॥

शंका -- एकेन्द्रिय जीवोंके द्रव्यवेद नहीं पाया जाता है, इसिलये द्रव्यवेदकी उपलब्धि नहीं होने पर एकेन्द्रिय जीवोंमें नपुंसक वेदका अस्तित्व कैसे बतलाया ?

१ वेदानुवादेन त्रिपृ वेदेषु भिश्यादृष्ट्याचिनृत्तिबादरान्तानि सन्ति । सः सिः १.८. धात्ररकायप्पहुर्दा संदो सेसा असण्णिआदी य । आणियद्विस्स य पदमो मागो ति जिणेहि णिहिहं ॥ गोः जीः ३८५.

चेन्माभूत्तत्र द्रव्यवेदः तस्यात्र प्राधान्याभावात् । अथवा नानुपलब्ध्या तदभावः सिद्धचेत्, सकलप्रमेयव्याप्युपलम्भवलेन तिसिद्धिः । न स छबस्थेप्वस्ति । एकेन्द्रियाणाम-प्रतिपन्नस्तीपुरुपाणां कथं स्त्रीपुरुषविषयाभिलापे घटत इति चेन्न, अप्रतिपन्नस्तीवेदेन भूमिगृहान्तर्वृद्धिमुपगतेन यूना पुरुषेण व्यभिचारात् । सुगममन्यत् ।

अपगतवेदजीवप्रतिपादनार्थमाह—

#### तेण परमवगदवेदा चेदिं।। १०४।।

समाधान—एकेन्द्रियोंमें द्रव्यवेद मत होओ, क्योंकि, उसकी यहां पर प्रधानता नहीं है। अथवा, द्रव्यवेदकी एकेन्द्रियोंमें उपलब्धि नहीं होती है, इसलिये उसका अभाव नहीं सिद्ध होता है। किंतु संपूर्ण प्रमेयोंमें व्याप्त होकर रहनेवाले उपलम्भप्रमाणसे (केवल्झानसे) उसकी सिद्धि हो जाती है। परंतु वह उपलम्भ (केवल्झान) छद्यस्थोंमें नहीं पाया जाता है।

विशेषार्थ-- इन्द्रियप्रत्यक्षसे एकेन्द्रियोंमें वेदकी अनुपलिध सची अनुपलिध नहीं है, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें यद्यापे इन्द्रियोंसे द्रव्यवेदका ग्रहण नहीं होता है तो भी सकल प्रमेयोंमें व्याप्त होकर रहनेवाले केवलक्षानसे उसका ग्रहण होता है। अतः एकेन्द्रियोंमें इन्द्रिय प्रमाणके द्वारा द्रव्यवेदका अभाव नहीं किया जा सकता है।

शंका -- जो स्त्रीभाव और पुरुपभावसे सवर्था अनभिन्न हैं ऐसे एकेन्द्रियोंके स्त्री और पुरुषविषयक अभिलापा केसे बन सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जो पुरुष स्त्रीवेदसे सर्वथा अज्ञात है और भूगृहके भीतर वृद्धिको प्राप्त हुआ है, ऐसे पुरुषके साथ उक्त कथनका व्यभिचार देखा जाता है।

विशेषार्थ — याद यह मान लिया जाय कि एकेन्द्रिय जीव स्त्री और पुरुषसंबन्धी भेदंस सर्वथा अपरिचित होते हैं, इसिलिये उनके स्त्री और पुरुषसंबन्धी अभिलाषा नहीं उत्पन्न हो सकती है, तो जो पुरुष जन्मसे ही एकान्तमें बृद्धिको प्राप्त हुआ है और जिसने स्त्रीको कभी भी नहीं देखा है उसके भी युवा होने पर स्त्रीविषयक अभिलाषा नहीं उत्पन्न होना चाहिये। परंतु उसके स्त्रीविषयक अभिलाषा देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि स्त्री और पुरुषसंबन्धी अभिलाषाका कारण स्त्री और पुरुषविषयक ज्ञान नहीं है। किंतु वेदकर्मके उद्यसे वह अभिलाषा उत्पन्न होती है। वह एकेन्द्रियोंके भी पाया जाता है, अत्र इनके स्त्री और पुरुषविषयक अभिलाषाके होनेमें कोई दोष नहीं आता है।

रोष व्याख्यान सुगम है।

अब वेदरिहत जीवोंके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं— नववें गुणस्थानके संवेद भागके आगे जीव वेदरिहत होते हैं ॥१०४॥

१ अपगतवेदेषु अनिवृत्तिबादराद्ययोगकेवल्यन्तानि । सः सिः १०८०

ज्ञेषगणमधिष्ठिताः सर्वेऽपि प्राणिनोऽपगतवेदाः । न द्रव्यवेदस्याभावस्तेन विकाराभावात् । अधिकृतोऽत्र भाववेदस्ततस्तदभावादपगतवेदो नान्यथेति ।

वेदादेशप्रतिपादनार्थमाह---

# णेरइया चदुसु हाणेसु सुद्धा णतुंसयवेदा ॥ १०५ ॥

नारकेषु शेषवेदाभावः कथमवसीयत इति चेत् ' सुद्धा णबुंसयवेदा ' इत्यार्षात्। शेपवेदौ तत्र किमिति न स्थातामिति चेन्न, अनवरतदुःखेषु तत्सच्वविरोधात्। स्नीपुरुष-वेदाद्पि दुःखमेवेति चेन्न, इष्टकापाकाग्निसमानसन्तापान्यूनतया तार्णकारी<mark>पाग्निसमान-</mark> पुरुषस्त्रविदयोः सुखरूपत्वात् ।

तिर्यग्गतौ वेदनिरूपणार्थमाह--

# तिरिक्खा सुद्धा णवुंसगवेदा एइंदिय-पहुाड जाव चुडिरंदिया ति॥ १०६॥

नववें गुणस्थानके सवेद भागसे आगे शेष गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीव वेदरहित होते हैं। परंतु आगेके गुणस्थानोंमें द्रव्यवेदका अभाव नहीं होता है, क्योंकि, केवल द्रव्यवेदसे कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होता है। यहां पर तो भाववेदका अधिकार है। इसलिये आय-वेदके अभावसे ही उन जीवोंको वेदरहित जानना चाहिये, द्रव्यवेदके अभावसे नहीं।

अब वेदका मार्गणाओंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव चारों ही गुणस्थानोंमें शुद्ध ( केवल ) नंपुसकवेदी होते हैं ॥ १०५॥

शंका--नारिकयोंमें नंपुसकवेदको छोड़कर दसरे वेदोंका अभाव है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — 'नारकी शुद्ध नपुंसकवेदी होते हैं, इस आर्षवचनसे जाना जाता है कि वहां अन्य दो वेद नहीं होते हैं।

गंका-वहां पर शेष दो वेद क्यों नहीं होते हैं?

समाधान-इसिलिये नहीं होते कि निरन्तर दुखी जीवोंमें शेष दो वेदोंके सद्भाव माननेमें विरोध आता है।

शंका - स्त्री और प्रक्षिवेदसे भी तो दुख ही होता है ?

समाधान--- नहीं, क्योंकि, नपुंसक वेद अवाकी आग्निके समान संतापसे न्यन नहीं है, अतएव उससे हीन तृण और कण्डेकी अग्निके समान पुरुषवेद और स्त्रीवेद सुखरूप हैं।

अब तिर्यचगतिमें वेदोंके निरूपण करनेके लिये सत्र कहते हैं—

तिर्यंच एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर चतुरिन्द्रियतक शृद्ध नपुंसक्षेदी होते हैं ॥ १०६॥

अत्र शेषवेदाभावः कुतोऽवसीयत इति चेत् 'सुद्धा णवंसगवेदा ' इत्यापीत् । विपीलिकानामण्डदर्शनाम ते नषुंसका इति चेम्न, अण्डानां गर्भे एवोत्पत्तिरिति नियमा-भावात् । विग्रहगतौ न वेदाभावस्तत्राप्यव्यक्तवेदस्य सन्वात् ।

शेषतिरश्चां कियन्तो वेदा इति शङ्कितशिष्याशङ्कानिराकरणार्थमाह---

## तिरिक्सा तिवेदा असण्णिपंचिंदिय-प्पहुडि जाव संजदासंजदा ति ॥ १०७ ॥

त्रयाणां वेदानां क्रमेणेव प्रवृत्तिनीक्रमेण पर्यायत्वात्। कपायवन्नान्तर्मुहूर्तस्थायिनो वेदा आजन्मनः आमरणात्तदुदयस्य सत्त्वात् । सुगममन्यत् ।

मनुष्यादेशप्रतिपादनार्थमाह —

## मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइडि पहुडि जाव अणियट्टि ति ॥१०८॥

शंका— चतुरिन्द्रियतकके जीवोंमें शेष दे वेदोंका अभाव है, यह कैसे जाना जाय ?
समाधान — 'एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियतक जीव शृद्ध नपुंसकवेदी होते हैं ' इस
आर्थयचनसे जाना जाता है कि इनमें शेष दे वेद नहीं होते हैं।

शंका—चीटियोंके अण्डे देखे जाते हैं, इसिलये वे नपुंसकवेदी नहीं हो सकते हैं ? समाधान—अण्डोंकी उत्पत्ति गर्भमें ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है ।

विशेषार्थ — माता पिताके गुक और शोणितसे गर्भधारणा होती है । इसप्रकार गर्भः धारणा चींटियोंके नहीं पाई जाती है। अतः उनके अण्डे गर्भज नहीं समझना चाहिये।

विग्रहगतिमें भी वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, वहां पर भी अब्यक्तवेद पाया जाता है। रोष निर्यचोंके कितने वेद होते हैं, इसप्रकारकी आशंकासे युक्त शिष्योंकी शंकाके दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच असंझी पंचेन्द्रियसे लेका संयतासंयत गुणस्थानतक तीनों वेदोंसे युक्त होते हैं॥१०७॥

तीनों वेदोंकी प्रवृत्ति क्रमसे ही होती है युगपत् नहीं, क्योंकि, वेद पर्याय है। जैसे, विवक्षित कषाय केवल अन्तर्मुहर्तपर्यन्त रहती है, वैसे सभी वेद केवल एक अन्तर्मुहर्तपर्यन्त ही नहीं रहते है, क्योंकि, जन्मसे लेकर मरणतक भी किसी एक वेदका उदय पाया जाता है। रोष कथन सुगम है।

मनुष्यगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-

मनुष्य मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक तीनों वेदवाले होते हैं॥ १०८॥ संयतानां कथं त्रिवेदसस्वमिति चेन्न, अव्यक्तवेदसस्वापेक्षया तत्र तथोक्तम् । सुगममन्यत् ।

वेदत्रयातीतजीवप्रतिपादनार्थमाह —

#### तेण परमवगदवेदा चेदि ॥ १०९ ॥

सर्वत्र च-श्रब्दः समुचये दृष्टव्यः एते च पूर्वोक्ताश्च सन्तीति । इति श्रब्दः सर्वत्र समाप्तौ परिगृहीतव्यः । सुगममन्यत् ।

देवादेशप्रतिपादनार्थमाह —

# देवा चदुसु हाणेसु दुवेदा, इत्थिवेदा पुरिसवेदा ।। ११०॥

सानत्कुमारमोहन्द्रादुपरि पुरुपवेदा एव । यत्नमन्तरेण तत्कथं लभ्यत इति चेत् 'तेण परमवगदवेदा चेदि ' अत्रतन च-शब्दो यतोऽनुक्तसमुच्चयार्थश्च तस्मात्सान-त्कुमारादीनां पुंवेदत्वमवसीयते । तिर्यङ्मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ताः सम्मूर्च्छिमपश्चेन्द्रियाश्च नपुंसका एव । असंख्येयवर्षायुपस्तिर्यश्चो मनुष्याश्च द्विवेदा एव, न नपुंसकवेदाः इत्यादयोऽ-

शंका - संयतींके तीनीं वेदींका सत्त्व केसे संभव है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अब्यक्तरूपसे वेदोंके अस्तित्वकी अपे<mark>क्षा वहां पर तीनों</mark> वेदोंकी सत्ता कही। शेष कथन सुगम है।

अब तीनों वेदोंसे रहित जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—
नववें गुणस्थानके संवेद भागसे आगेके सभी गुणस्थानवाले जीव वेदरहित हैं ॥१०९॥
सब जगह च शब्द समुभ्रयरूप अर्थमें जानना चाहिये। अर्थात् वेदरहित और पहले
कहे हुए वेदवाले जीव होते हैं। इति शब्द सब जगह समाष्तिरूप अर्थमें प्रहण करना
चाहिये। शेष कथन सुगम है।

अब देवगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं — देव चार गुणस्थानों में स्त्री और पृश्य इसप्रकार दो चेदवाले होते हैं ॥ ११० ॥ सानत्कुमार और माहेन्द्र करुपसे लेकर ऊपर सभी देव पुरुषवेदी ही होते हैं । ग्रंका — यहाके विना अर्थात् विना आगम प्रमाणके यह बात कैसे जानी जाय?

समाधान—'तेण परमवगदवेदा चेदि' इस सूत्रमें आया हुआ च दाम्द अनुक्त अर्थके समुचयके लिये है। इसलिये इससे यह जाना जाता है कि सानत्कुमार और माहेन्द्र करपसे लेकर ऊपरके देव एक पुरुषवेदी ही होते हैं।

उसीप्रकार, लब्ध्यपर्याप्तक तिर्थेच और मनुष्य तथा संमूर्छन पंचेन्द्रिय जीव नपुंसक ही होते हैं। भसंस्थात वर्षकी आयुवाले मनुष्य और तिर्थंच ये दोनें। स्त्री और पुरुष ये दो

#### नुक्तास्तत एवावसेयाः।

वेदद्वारेण जीवपदार्थमभिथाय कषायमुखेन जीवसमासम्थाननिरूपणार्थमाह —

## कसायाणुवादेण अत्थि <u>कोधक</u>साई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई अकसाई चेदि ॥ १११ ॥

कषायिसामान्येनैकत्वाद्वह्ननामप्येकवचनं घटते क्रोधकपायी मानकषायी माया-कषायी लोभकषायी अकपायीति । अथवा नेद्रमेकवचनं 'एए सोहंति सिही णचंता गिरिवरस्स सिहरम्मि ' इत्येवमादिबहुत्वेऽपि एवंविधरूपोपलम्भादनेकान्तात् । अथ स्थात्क्रोधकषायः मानकषायः मायाकपायः लोभकपायः अकपाय इति वक्तव्यं कपायेभ्य-स्तद्वतां भेदात् इति न, जीवेभ्यः पृथक् क्रोधाद्यनुपलम्भात् । तयोर्भदाभावे कथं भिकं तिक्वदेशो घटत इति चेन्न, अनेकान्ते तदिवरोधात् । शब्दनयाश्रयणे क्रोधकषाय

वेदवाले होते हैं, नपुंसक नहीं होते हैं। इत्यादि अनुक्त अर्थ भी उसी च राष्ट्से जान लेना।

वेदमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थको कहकर अब कपाय मार्गणाके द्वारा गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

कषाय मार्गणाके अनुवादसे कोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी, लोभकपायी और कषायरहित जीव होते हैं ॥ १११॥

कषायी-सामान्यकी अपेक्षा एक होनेके कारण बहुतका भी एकयचनके द्वारा कथन बन जाता है। जैसे, कोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी, लोभकपायी और अकपायी। अथवा, 'कोधकसाई 'इत्यादि पद एकवचन नहीं हैं, क्योंकि, 'एए सोहांने सिही णच्चंना गिरिवरस्स सिहरिम्म '(अर्थात् गिरिवरके शिखरपर नृत्य करने हुए ये मयूर शोभा पा रहे हैं।) इत्यादि प्रयोगोंमें बहुत्वकी विवक्षा रहने पर भी 'कोधकसाई 'की नरह 'सिही' इसप्रकार क्षोंकी उपलब्धि होती है। इसलिये इसप्रकारके प्रयोगोंमें अनेकान्त समझना चाहिये।

रंका— सूत्रमें क्रोधकपायी आदिके स्थान पर क्रोधकपाय, मानकपाय, मायाकपाय, छोभकपाय और अकषाय कहना चाहिये, क्योंकि, कपायोंसे कपायवालोंमें भेद पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जीवेंसि पृथक् कोधादि कवार्ये नहीं पाई जाती हैं।

र्शका— यदि कवाय और कपायवानमें भेद नहीं है तो भिन्न रूपसे उनका निर्देश केसे वन सकता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अनेकान्तमें भिन्न निर्देशके बन जानेमें भी कोई विरोध नहीं आता है।

विशेषार्थ- यद्यपि कपायादि धर्म जीवको छोड़कर स्वतन्त्र नहीं पाये जाते हैं, इस-

इति भवति तस्य शब्दपृष्ठतोऽर्थप्रतिपत्तिप्रवणत्वात् । अर्थनयाश्रयणे क्रोधकषायीति स्याच्छब्दतोऽर्थस्य भेदाभावात् । कषायिचातुर्विष्यात्कषायस्य चातुर्विष्यमवगम्यत इति वा । तथोपदिष्टमेवानुवद्नमनुवादः कषायस्य अनुवादः कषायानुवादः तेन कषायानुवादेन । प्रसिद्धस्यानुकथनमनुवादः । सिद्धासिद्धाश्रया हि कथामार्गा इति न्यायादनुवादोऽनर्थकोऽनिधिगतार्थाधिगन्तृत्वाभावाद्वेति न, प्रवाहरूपेणापोरुषेयत्वतस्तीर्थकृदादयोऽस्य व्याख्यात्तार एव न कर्तार इति ज्ञापनार्थत्वात् । कः क्रोधकषायः १ रोप आमर्षः संरम्भः । को मानकषायः १ रोषेण विद्यातपोजात्यादिमदेन वान्यस्यानवनतिः । निकृतिर्वश्रवा मायाकषायः । गर्दो काङ्गा लोभः । उक्तं च —

लिये जीवसे वे अभिन्न हैं। फिर भी धर्म धर्मीभेदसे उनमें भेद बन जाता है, अतएव भिन्न निर्देश करनेमें कोई आपत्ति नहीं आती है।

अथवा, शब्दनयका आश्रय करने पर 'कोधकषाय' इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं, क्योंकि, शब्दनय शब्दानुसार अर्थज्ञान करानेमं समर्थ है। और अर्थनयका आश्रय करने पर 'कोधकषायी' इत्यादि प्रयोग होते हैं, क्योंकि, इस नयकी दृष्टिमं शब्दसे अर्थका कोई भेद नहीं है। अथवा, चार प्रकारके कपायवान् जीव होते हैं। इससे कपाय भी चार प्रकारकी हैं, ऐसा ज्ञान हो जाता है। इसिलेथे मुत्रमें 'कोधकपायी' इत्यादि पदोंका प्रयोग किया है।

जिसप्रकार उपदेश दिया है उसीप्रकारके कथन करनेको अनुवाद कहते हैं। कवायके अनुवादको कपायानुवाद कहते हैं। उससे अर्थात् कपायानुवादमे जीव पांच प्रकारके होते हैं। अथवा, प्रसिद्ध अर्थका अनुकूठ कथन करनेको अनुवाद कहते हैं।

र्गुका — 'कथामार्ग अर्थास् कथनपरंपराएं प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध इन दोनोंके आश्रयसे प्रवृत्त होती हैं ' इस न्यायके अनुसार यहां पर अनुवाद अर्थात् केवल प्रसिद्ध अर्थका अनुकृत्ल कथन करना निष्फल है, इससे अन्धिगत अर्थका ज्ञान नहीं होता है ?

सम्। धान--नहीं, क्योंकि, यह कथन प्रवाहरूपसे अपीरुपेय होनेके कारण तीर्थंकर आदि इसके केवल ब्याच्यान करनेवाले ही हैं कर्ता नहीं है, इस बातका ज्ञान करनेवे लिये अनुवाद पदका कहना अनर्थक नहीं है।

शंका - कोधकवाय किसे कहते हैं?

समाधान-रोप, आमर्प और संरम्भ इन सबको कोध कहते हैं।

शंका-- मानकषाय किसे कहते हैं?

समाधान —रोपसे अथवा विद्याः तप और जाति आदिके मदसे दुसरेके तिरस्कारकप भावको मान कहते हैं।

निकृति या वंचनाको मायाकपाय कहते हैं। गर्हा या आकांक्षाको स्रोध कहते हैं। कहा भी है— सिल-पुटित-भेद-धूली-जल-राई-समाणओ हवे कोहो ।
णाग्य-तिरिय-णगमर-गईसु उप्पायओ कमसो ॥ १७४ ॥
मेलिट्ट-कट्ट-वेत्तं णियभेण्णणुहरंतओ माणो ।
णाग्य-तिरिय-णगमर-गइ-विसयुप्पायओ कमसो ॥ १७५ ॥
वेल्व्वम्लोग्ब्भय-सिंगे गोमृत्तण्ण खोग्पे ।
सिरिसी माया णाग्य-तिरिय-णगमेग्सु जणइ जिअं ॥ १७६ ॥
किमिगय-चक्क-तणु-मल-हारिइ-गण्ण सीरिसओ लोहो ।
णाग्य-तिरिक्ष्य-माणुस-देवसप्पायओ कमसो ॥ १७० ॥

क्रोधकषाय चार प्रकारका है। पत्थरकी रेखाके समान, पृथिवीकी रेखाके समान, धूलिरेखाके समान और जलरेखाके समान। ये चारों ही क्रोध क्रमसे नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगतिमें उत्पन्न करानेवाले होते हैं॥ १७४॥

मान चार प्रकारका होता है। पत्थरके समान, हर्दीके समान, काठके समान तथा बेतके समान । ये चार प्रकारके मान भी क्षमसे नरक, तिर्थंच मनुष्य और देवगतिके उत्पादक हैं॥ १७५॥

माया भी चार प्रकारकी है। बांसकी जड़के समान, मेढ़ेके सींगके समान, गे।मूत्रके समान तथा खुरपाके समान। यह चार प्रकारकी माया भी कमसे जीवकी नरक, तिर्यंच-मनुष्य और देवगतिमें ले जाती है ॥१७६॥

लेभिकषाय भी चार प्रकारका है। किमिरागके समान, चक्रमलके समान, शरीरके मलके समान और इर्व्हाके रंगके समान। यह भी क्रमसे नरक, तिर्थच, मनुष्य और देच, गतिका उत्पादक है॥ १७७॥

१ गो. जी. २८४. तसच्छितियृक्तकोधकषायपरिणतो जीवः तत्तदृत्युत्पिक्तिकारणतत्तदायुगं यानुपृत्यादि-प्रकृतीर्बभातीत्वर्यः। अत्र राजिशक्दो रेखार्थवाची न तु पंत्तिवाची। यथा शिलादिमदानां चिरतरचिरशीधशीधतरकालेविना अनुसन्धानं न घटते तथीत्कृष्टादिशक्तियुक्तकोधपरिणतो जीवीऽपि तथाविधकालेविना क्षमालक्षणसंधानाहों न स्यात् इत्युपमानोपमेययोः साटस्यं समवतीति तात्पयीर्थः। जी. प्र. टी. णगपुरविचालगोदयराईसरिसो चउव्विहो कोहो। कसायपाहुड. जलरेणुपुरविपव्ययराईसरिसो चउव्विहो कोहो। क. प्रं. १९.

२ गो. जी. २८५. सेलघणअहिदारुअलदासमाणो हबदि माणा ॥ कसायपहुड. तिणिसलयाकद्वद्वियअसे-लत्थंसोबसो साणो । क मं. १. १९.

३ गो. जी. २८६. वंसीजण्डुगसरिसी मेटंविसाणसरिसी य गांमुत्ती। अवलेहर्णासमाणा माया वि चउव्विहा भणिता॥ कसायपहुत्रः भायावलेहिगोमुत्तिर्मिटसिंगवनवसिम्लसमा। क. प्रं. १. २०.

४ गी. जी. २८७. किमिरागरत्तसमगी अक्खमळसमी य पंतुलेवसमी । हालिइबत्यसमगी कीमी बि

### सकलकपायाभावोऽकपायः । उक्तं च -

अप्प-परोभय-बाधण-बंधासंजन-णिमित्त-कोधादी । जेसि णिथ कसाया अमन्त्रा अकसाइणो जीवा । १७८॥

कषायाध्वानप्रतिपादनार्थमाह —

## कोधकसाई माणकसाई मायकसाई एइंदिय-प्पहुडि जाव अणियट्टि तिं।। ११२॥

यतीनामपूर्वकरणादीनां कथं कपायास्तित्वमिति चेन्न, अन्यक्तकपायापेक्षया तथोपदेशात् । सुगममन्यत् ।

लोभस्याध्वाननिरूपणार्थमाह--

संपूर्ण कषायोंके अभावको अकषाय कहते हैं। कहा भी है-

जिनके, स्वयं अपनेको दूसरेको तथा दोनोंको बाधा देने, बन्ध करने और असंयम करनेमें निमित्तभृत कोधादि कषाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और आभ्यन्तर मलसे रहित हैं ऐसे जीवोंको अकषाय कहते हैं ॥१७८॥

अब कषायमार्गणाके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

पकेन्द्रियसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक क्रोधकवायी, मानकवायी और माया-कपायी जीव होते हैं ॥ ११२ ॥

ग्रंका — अपूर्वकरण आदि गुणस्थानवाले साधुओंके कषायका अस्तित्व कैसे पाया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अन्यक्त कवायकी अपेक्षा वहां पर कवायोंके अस्तित्वका उपदेश दिया है। शेष कथन सुगम है।

अब लोभकपायके विशेष प्ररूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

चउब्बिहो भणिदो ॥ कसायपहुडः लोहो हिल्ह्संजणकदमिकिमरागसामाणो । कः प्रं. १. २०.

१ गो. जी. २८९. यद्यपि उपशांतकषायादिचतुर्गुणस्थानवार्तनं। अकषाया अमलाश्च यथासमवं द्रव्यमावमलरहिताः संति तथापि तेषां गुणस्थानवस्त्यणयेव अकषायत्वसिद्धिरम्ताति ज्ञातव्यं । तद्यथा, कस्यिचिक्वांवस्य कोधादिकषायः स्वस्येव बन्धनहेतुः स्वशिरोभिवातादिवाधाहेतुः हिताद्यसंयमहेतुश्च भविते । कस्यचिक्वांवस्य कोधादिकषायः परस्य स्वश्वादेविधनवं बनासंयमहेतुर्भवति । कस्यचित्कापुकादिजीवस्य कोबादिकषायः स्वपर्यारापे यथा-संभवं वाधनवन्धनासंयमहेतुर्भवति इति विभागः लोकानुसारेण आगमानुसारेण च दृष्टव्यः । जी. प्र. दी.

२ कषायानुवादेन कोधमानमायास मिथ्यादृष्ट्यादीनि अनिवृत्तिवादरस्थानान्तानि सन्ति । सः सिः १. ८.

## लोभकसाई एइंदिय-प्पहुडि जाव सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजदा त्ति'॥ ११३॥

शेषकपायोदयविनाशे लोभकपायस्य विनाशानुपपत्तेः लोभकपायस्य सङ्म-साम्परायोऽवधिः।

अकपायोपलक्षितगुणप्रतिपादनार्थमाह--

अकसाई चदुसु हाणेसु अत्थि उवसंतकसाय-वीयराय-छदु-मत्था खीणकसाय-वीयराय-छदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवलि त्ति ॥ ११४ ॥

उपशान्तकपायस्य कथमकपायत्विमिति चेत्, कथं च न भवति? द्रव्यकपायस्या-नन्तस्य सत्त्वात् । न, कपायोदयाभावापेक्षया तस्याकपायत्वोपपत्तेः । सुगममन्यत् । कपायस्यादेशः किमिति नोक्तमिति चेन्न, विशेषाभावतोऽनेनैव गतार्थत्वात् ।

लोभकपायसे युक्त जीव एकेन्द्रियोंसे लेकर सूक्ष्मसांपरायशुद्धिसंयत गुणस्थान-तक होते हैं ॥ ११३ ॥

रोप कपायोंके उदयके नारा हो जाने पर उसीसमय लोभकपायका विनारा वन नहीं सकता है, इसलिये लोभकपायकी अन्तिम मर्यादा सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान है।

कपायरहित जीवंसि उपलक्षित गुणस्थानंकि प्रतिपादन करनेके लिथे सूत्र कहते हें— कपायरहित जीव उपशान्त कपाय-वीतराग छग्नस्थ, श्लीणकपाय-वीतराग-छग्नस्थ, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इन चार गुणस्थानोंमें होते हें ॥ ११४ ॥

शंका - उपशान्तकथाय गुणस्थानको कपायरहित कैसे कहा?

प्रतिशंका-वह कषायरहित क्यों नहीं हो सकता है?

र्शका — वहां अनन्त द्रव्यकपायका सद्भाव होनेसे उसे कपायरहित नहीं कह सकते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, कपायके उदयके अभावकी अपेक्षा उसमें कपायोंसे रहित-पना बन जाता है। रोष कथन सुगम है।

शंका-कषायोंका विशेष ( मार्गणाओंमें ) कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, कषायोंके सामान्य कथनसे उनका मार्गणाओंमें कथन कर-नेमें कोई विशेषता नहीं है, इसीसे उसका बान हो जाता है। इसिलये आदेश प्ररूपणा नहीं की।

१ लोमकषाये तान्येत्र मृक्ष्मसाम्परायस्थानाधिकानि । सः सिः १.८.

२ अकषायः उपशान्तकषायः क्षीणकषायः सयोगकेवली अयोगकेवली चेदि । सः सिः १.८.

ज्ञानद्वारेण जीवपदार्थनिरूपणार्थमाह-

णाणाणुवादेण अत्थि मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी विभंग-णाणी आभिणिबोहियणाणी सुदणाणी ओहिणाणी मणपज्जव-णाणी केवलणाणी चेदि ॥ ११५ ॥

अत्रापि पूर्ववत्पर्यायपर्यायिणोः कथित्रदभेदात्पर्यायिग्रहणेऽपि पर्यायस्य ज्ञानस्यैव ग्रहणं भवति । ज्ञानिनां भेदाद् ज्ञानभेदोऽवगम्यत इति वा पर्यायिद्वारेणोपदेशः । ज्ञानानुवादेन कथमज्ञानस्य ज्ञानप्रतिपक्षस्य सम्भव इति चेन्न, मिध्यात्वसमवेतज्ञानस्यैव ज्ञानकार्याकरणाद्ज्ञानच्यपदेशात् पुत्रस्यैव पुत्रकार्याकरणाद्पुत्रव्यपदेशवत् । किं तद्-ज्ञानकार्यमिति चेत्तस्वार्थे रुचिः प्रत्ययः श्रद्धा चारित्रस्पर्शनं च । अथवा प्रधानपद-माश्रित्याज्ञानानामपि ज्ञानच्यपदेशः आम्रवनमिति यथा । ज्ञानातीति ज्ञानं साकारोप-योगः । अथवा ज्ञानात्यज्ञासीज्ज्ञास्यत्यनेनेति वा ज्ञानं ज्ञानावरणीयकर्मणः एकदेश-प्रक्षयात् सम्रत्यन्नात्मपरिणामः क्षायिको वा । तदिष ज्ञानं द्विविधम्, प्रत्यक्षं परोक्षमिति ।

अब ज्ञानमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थके निरूपण करनेके लिय सूत्र कहते हैं— ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मित-अज्ञानी श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, और केवलक्षानी जीव होते हैं ॥ ११५॥

यहां पर भी पहलेकी तरह पर्याय और पर्यायीमें कथंचित् अभेद होनेसे पर्यायीके प्रहण करने पर भी पर्यायरूप झानका ही प्रहण होता है। अथवा, झानी कितने प्रकारके होते हैं इस बातके समझ लेनेसे झानके भेदींका झान हो जाता है। इसलिये पर्यायीके कथन- द्वारा यहां पर उपदेश दिया है।

शंका — क्वान मार्गणाके अनुवादसे क्वानके प्रतिपक्षभूत अक्वानका हानमार्गणामें कैसे संभव है ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्वसदित ज्ञानको ही ज्ञानका कार्य नहीं करनेसे अज्ञान कहा है। जैसे, पुत्रोचित कार्यको नहीं करनेवाले पुत्रको ही अपुत्र कहा जाता है।

शंका- शानका कार्य क्या है?

समाधान — तत्त्वार्थमें रुचिः निश्चय, श्रद्धा और चारित्रका धारण करना झानका कार्य है। अथवा, प्रधानपदकी अपेक्षा अझानको भी झान कहा जाता है। जैसे, जिस वनमें आमके वृक्षोंकी बहुलता होती है उसे आम्रवन कहा जाता है।

जो जानता है उसे झान कहते हैं। अर्थात् साकार उपयोगको झान कहते हैं। अथवा, जिसके द्वारा यह आत्मा जानता है, जानता था अथवा जानेगा, ऐसे झानावरण कर्मके एकदेश क्षयसे अथवा संपूर्ण झानावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए आत्माके परिणामको झान कहते हैं। परोक्षं द्विविधम्, मितः श्रुतमिति। तत्र पश्चिमिरिन्द्रियमेनसा च यदर्थग्रहणं तन्मितिज्ञानम्। तद्भिः चतुर्विधम्, अवग्रह ईहा अवायो धारणा चेति । विषयविषयिसित्रिपातः समनन्तरमाद्यग्रहणमवग्रहः । अवग्रहीतस्यार्थस्य विशेषाकाङ्कणमीहा । ईहितस्यार्थस्य निश्चयोऽवायः । कालान्तरेऽप्यविस्मरणसंस्कारजनकं ज्ञानं धारणा । अथवा चतुर्विश्चतिन् विधं मितिज्ञानम् । तद्यथा, चाक्षुषं च चतुर्विधं मितिज्ञानमवग्रहः ईहावायो धारणा चेति । एवं शेषाणामिष इन्द्रियाणां मनसश्च वाच्यम् । अथवा अष्टाविश्चतिविधम् । तद्यथा, अवग्रहो द्विविधोऽर्थावग्रहो व्यञ्जनावग्रहश्चेति । कोऽर्थावग्रहश्चेदग्राप्तार्थग्रहणमर्थावग्रहः ।

वह ज्ञान दो प्रकारका है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । परोक्षके भी दो भेद हैं, मितज्ञान और श्रुतज्ञान। उनमें पांच इन्द्रियों और मनसे जो पदार्थका ग्रहण होता है उसे मितज्ञान कहते हैं । वह मितज्ञान चार प्रकारका है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा । विषय और विषयीके संबन्ध होनेके अनन्तर समयमें जो प्रथम ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं । अवग्रहसे ग्रहण किये गये पदार्थके विशेषको जाननेके लिये अभिलापक्ष जो ज्ञान होता है उसे ईहा कहते हैं । ईहाके द्वारा जाने गये पदार्थके निश्चयक्ष ज्ञानको अवाय कहते हैं । कालान्तरमें भी विस्मरण न होनेक्ष संस्कारके उत्पन्न करनेवाले ज्ञानको धारणा कहते हैं ।

अथवा, मितक्कान चौवीस प्रकारका होता है। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है, चश्च इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाला मितिक्कान चार प्रकारका है, अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा इसीप्रकार दोष चार इन्द्रियोंसे और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणांक मेदसे चार चार प्रकारका होता है इसप्रकार कथन करना चाहिये। इसप्रकार ये सब मिलकर चौवीस भेद हो जाते हैं। अथवा, मितिक्कान अद्दर्शिस प्रकारका होता है। उसका स्पर्धीकरण इसप्रकार है। अवप्रह दो प्रकारका होता है, अर्थावप्रह और व्यंजनावप्रह।

शंका--अर्थावग्रह किसे कहते हैं ? समाधान-- अप्राप्त अर्थके ग्रहण करनेको अर्थावग्रह कहते हैं।

१ विषयविषयिसिभिपातसमयानन्तरमाध्यम्रहणमवमहः । स सि. १. १५. विषयविषयिसिभिपाते सित दर्शनं भवित तदनन्तरमर्थस्य महणमवमहः । तः राः वाः १. १५. विषयविषयिसिभिपातानन्तरमाधं महणमवमहः । विषय-स्तावद द्रव्यपर्यायात्मार्थः विषयिणो द्रव्यमावेद्वियं अर्थमहणं योग्यतालक्षणं तदनन्तरभूतं सन्मात्रं दर्शनं स्वविषय-व्यवस्थापनिविकत्पपुत्तरं परिणामं प्रतिपयतेऽवमहः । लर्धायस्य स्वीः वृः लिः पृः २ प्रः पंः १-३ । तत्राव्यक्तं यथास्विमिन्द्रियविषयाणामालोचनावधारणमवमहः । तत्त्वार्थः माः १. १५. विषयविषयिसंनिपातानन्तरसप्रद्रमृतसत्ता-मात्रगोचरदर्शनाञ्चातमाद्यमवान्तरसामान्याकारविशिष्टवस्तुमहणमवमहः । प्रमाणनयतः २. ७. अक्षार्थयोगे दर्शनानन्तरसर्थम्हणमवमहः । प्रमाणनयतः २. ७. अक्षार्थयोगे दर्शनान्तरसर्थम्हणमवमहः । प्रमाणनयतः १. १५ २७.

२ एषां विशेषार्थपरिश्वानाय विशेषावश्यकभाष्यं १७९, तः ३५० गाथान्तं यावद दृष्टव्यम् । उग्गहो एकं समयं ईहावाया मुहत्तमंतं तु । कालमसंखं संखं च धारणा होई नायव्या ॥ आ नि ४०

को न्यञ्जनावग्रहः १ प्राप्तार्थग्रहणं न्यञ्जनावग्रहः । तत्र चक्कुर्मनसोरथीवग्रह एव तयोः प्राप्तार्थग्रहणानुपलम्भात् । शेषाणामिन्द्रियाणां द्वावप्यवग्रही भवतः । शेषेन्द्रियेष्व-प्राप्तार्थग्रहणं नोपलभ्यत इति चेन्न,एकेन्द्रियेषु योग्यदेशस्थितनिधिषु निधिस्थितप्रदेश

शंका - व्यंजनायग्रह किसे कहते हैं?

समाधान - प्राप्त अर्थके ग्रहण करनेका व्यंजनावग्रह कहते हैं।

उनमें, चक्षु और मनसे अर्थावग्रह ही होता है, क्योंकि, इन दोनोंमें प्राप्त अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है। रोष चारों ही इन्द्रियोंके अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह ये दोनों भी पाये जाते हैं।

रंका — रोष इन्द्रियों में अप्राप्त अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसिलये उनसे अर्थावग्रह नहीं होना चाहिये ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें उनका योग्य देशमें स्थित निधिवाले प्रदेशमें

१ व्याजनमञ्चलं सन्दादिजातं तस्यावयहो भवति । x x ननु अवयहमहणगुभयत्र तुरुयं तत्र किंकृतोऽयं विशेषः १ अर्थावप्रह्म्यत्जनावप्रह्मार्थ्यताव्यक्त हता विशेषः । कथम् १ अभिनवशरावाद्यंकरणवत् । यथा जलकण-द्वित्रिसिक्तः शराबोऽभिनवी नार्द्रीभवति, स एव पुनः पुनः सिच्यमानः शनैस्तिम्यते, एवं श्रीत्रादिप्विन्द्रियेपु शब्दादिपरिणताः पुदुला द्वित्र्यादिषु समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीमवन्ति, पुनः पुनरत्रप्रहे सति व्यक्तीमवन्ति । अतौ व्यक्तम्रहणाः प्राप्यान्जनावम्रहः । व्यक्तम्रहणमर्थावमहः । सः सि १०१८ । तः साः वाः १०५८ वाः २० अव्यक्तमत्र शब्दादिजातं व्यजनामिष्यते । तस्यात्रमह एवेति नियमोऽध्यक्षत्रतः ॥ तः रुगेः वाः १०१८ः २० 🗙 🗴 इन्द्रियैः प्राप्तार्थविशेषप्रहणं व्यंजनावप्रहः । तरप्राप्तार्थविशेषप्रहणं अर्थावप्रह इस्तर्थः । व्यंजनं अव्यक्तं शब्दादिजातं इति तत्त्वार्थ-विवर्णेषु श्रीनं कथमनेन व्याख्यानेन सह संगतिमति चेद्व्यते, त्रिगतं-अंजनं-अभिव्यत्तिर्यस्य तद् व्यजनं । व्यव्यते म्रश्यते प्राप्यते इति व्यंजनं । अंजु गनिव्यक्तिम्रक्षणेष्यिति व्यक्तिम्रक्षणार्थयोर्भेहणान् । शब्दावर्थः श्रोत्रादान्द्रियेण प्राप्तोऽपि यावन्नाभिन्यक्तम्नावद् न्यजनभित्युच्यते एकवारजलकणसिक्तन्तनशराववत् ! पुनरभिन्यक्तौ सत्यां स एवार्थौ भवाती । गो. जी., जी. प्र , टी. ३०७. ×× अर्थतं इलार्थः अर्थस्यावमहणं अर्थावमहः, सकळरूपादिविशेषनिर-पेक्षानिदेश्यक्षामान्यमात्ररूपार्थग्रहणमेकसामयिकमित्यर्थः । तथा व्यव्यते अनेनार्थः प्रदीपेनेत्र घट इति व्यव्जनं, तश्चोप-करणेन्द्रियस्य श्रीत्रादेः शब्दादिपरिणतद्रव्याणां च परस्तरं सम्बन्धः, सम्बन्धं हि सति सीवर्थः शब्दादिरूपः श्रीत्रादी-न्द्रियेण व्यंजियतुं शक्यते नान्यथा, ततः सम्बन्धो व्यंजनं I × × व्यंजनंन-सम्बन्धंनावग्रहणं सम्बन्ध्यमानस्य शब्दादिरूपस्यार्थस्याव्यक्तरूपः परिच्छेदो व्यंजनावप्रहः । अथवा व्यव्यन्ते इति व्यंजनानि, कृद्बहुलमिति वचनात् कर्मण्यनट , व्यंजनानां शब्दादिरूपत्या परिणतानां द्रव्याणामुपकरणेन्द्रियसम्प्राप्तानामवग्रहः अव्यक्तरूपः परिच्छेदां व्यञ्जनावमहः । ×× इयसत्र भावना उपकर्शिन्द्रयशब्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धे प्रथमसमयादारम्यार्थावमहात् प्राक्त या सुप्तमत्तम् कितादिपुरुषाणामित शन्दादिद्वयसम्बन्धमात्रविषया काचिद्वयक्ता ज्ञानमात्रा सा व्यन्जनावमहः, स चान्त-र्मुहुर्तप्रमाणः । नं सु. पु. १६८. २ कोर्धावमहः व्यजनावमहो वा ? अप्राप्तार्थमहणमर्थावमहः । प्राप्तार्थमहणे व्यंजनावमहः । न स्पष्टास्पष्टमहणेऽर्थव्यंजनावमही । तयोदचञ्चर्भनसोरपि सत्त्वतन्तव व्यजनावमदस्य सन्वपसंगादस्यचेन्न, न चक्षरानि-

एव प्रारोहग्रुक्त्यन्यथानुपपत्तितः स्पर्शनस्याप्राप्तार्थग्रहणसिद्धः । शेषेन्द्रियाणामप्राप्तार्थ-ग्रहणं नोपलभ्यत इति चेन्माभृदुपलम्भस्तथापि तदस्त्येव । यद्यपलम्भस्निकालगोचरमशेषं पर्यच्छेत्स्यद्मुपलब्धस्यामानोऽभविष्यत् । न चैवमनुपलम्भात् । न कात्स्न्येनाप्राप्त-मर्थस्यानिःसृतत्वमनुक्तत्वं वा ब्रूमहे यतस्तद्वग्रहादिनिदानमिन्द्रियाणामप्राप्यकारित्व-

ही अंकुरोंका फैलाव अन्यथा बन नहीं सकता है, इसलिये स्पर्शन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका प्रहण करना, अर्थात् अर्थावप्रह, बन जाता है।

शंका— इसप्रकार यदि स्पर्शन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना बन जाता है तो बन जाओ। फिर भी शेष इन्द्रियोंके अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि शेष इन्द्रियोंसे अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना क्षायो-पश्चिमिक झानके द्वारा नहीं पाया जाता है तो मत पाया जाने। तो भी वह है ही, क्योंकि, यदि हमारा झान त्रिकालगोचर समस्त पदार्थोंको जाननेवाला होता तो अनुपलब्धका अभाव सिद्ध हो जाता, अर्थात् हमारा झान यदि सभी पदार्थोंको जानता तो कोई भी पदार्थ उसके लिये अनुपलब्ध नहीं रहता। किंतु हमारा झान तो त्रिकालवर्ती पदार्थोंको जाननेवाला है नहीं, क्योंकि सर्व पदार्थोंको जाननेवाले झानकी हमारे उपलब्धि ही नहीं होती है। इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि शेष इन्द्रियां अमाप्त पदार्थको ग्रहण करती हैं इस बातको यदि हम न भी जान सकें, तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता है।

दूसरे, पदार्थके पूरी तरहसे अनिःस्तपनेको और अनुक्तपनेको हम अप्राप्त नहीं कहते हैं। जिससे उनके अवप्रहादिका कारण इन्द्रियोंका अप्राप्यकारीपना होवे।

न्द्रयाम्यामिति तत्र व्यंजनावमहस्य प्रतिषेधात्। न शनंर्महणं व्यंजनावमहः चक्षुर्मनसोरिप तद्दिस्तःवतः तयोर्व्यंजनावमहस्य सत्त्वप्रसंगात्। न च तत्र शनंभेद्दणमसिद्धमक्षिप्रमंगामावे अष्टचत्वारिच्चक्षुर्मितिझानमेदस्यासन्वप्रसंगात्। न श्रोत्रादिह्य-चतुष्टयेऽर्धावमहः तत्र प्राप्तस्येवार्थस्य महणेपलंभात इति चेन्न, वनस्पतिष्वप्राप्तमहणस्योपलंभात्। तद्यि कुतांऽव-गम्यते ? दुरस्थिनिधिमुद्दिस्य प्रारोहमुत्त्यन्यथानुपपत्तेः। चत्तिरि धणुसयाः चउसद्वस्यं च तह् य धणुद्दाणं। पासे रसे य गंधे दुगुणा दुगुणा असण्णि ति ॥ ×× इति आगमान्ना तेषामप्राप्तार्थमहणमवगम्यते । नवयोजनान्तरिथतपुद्रल-द्रव्यस्कंधेकदेशमागम्येन्द्रियसंबन्धं जानंतीति केचिदाचक्षते तन्न घटते, अध्वानप्ररूपणायाः वेकल्यप्रसगात्। न चाध्वानं द्रव्यात्यायस्त्रस्य कारणं स्वमहत्त्वापरित्यागेन भूयो योजनानि संचरजीमृत्वातोपलम्भतोऽनेकाताः। किंच यवि प्राप्तार्थमाहिण्येवेन्द्रियाण्यध्वाननिरूपणमंतरेण द्रव्यप्रमाणप्ररूपणमेवाकरिष्यन चेव तथानुपलंभात्। किंच नवयोजनीतर-रिधतामिविषाभ्यो तीवस्पर्शरसक्षयोपशमानां दाहमरणं स्यातां प्रप्तार्थमहणात् तावन्मात्राध्वानस्थिताशुचिभक्षणतद्रंध-जनितदुःखे च तत एव स्यातां। पुद्धं सुणेइ सद्दं अपुद्धं चेय परसदे रूवं। गंधं रसं च फासं वद्धं पुद्धं च जाणादि ॥ इत्यस्मात् सूत्रात्प्राप्तमाव्यस्यार्थाभवगम्यत इति चेन्न, अर्धावमहस्य लक्षणामावतः खरविषाणस्येवामावप्रसंगात्। कर्यं पुनरस्याः गाधाया अर्थो व्याख्यायते ? उच्यते, रूपमस्पष्टमेव चक्षुगृह्वाति च-शब्दान्मनश्च। गंधं रसं स्पर्शं च कर्वे स्वकं स्वकेन्द्रियेषु नियमितं पुद्धं स्पष्टं च-शब्दादस्यष्टं च शेषेन्द्रियाणि गृह्वति। पुद्धं सुणेइ सद्दं इत्यत्रापि वद्धं च सक्ते विजयो अन्यथा दुर्व्याल्यानतापत्तेः। धवला ६९८–६९९.

मिति । किं ति १ कथं चक्षुरिनिन्द्रयाभ्यामिनःसृतानुक्तावग्रहादिः तयोरिष प्राप्य-कारित्वप्रसङ्गादिति चेन्न, योग्यदेशावस्थितेरेव प्राप्तेरिभधानात् । तथा च रसगन्ध-स्पर्शानां स्वप्राहिभिरिन्द्रियैः स्पष्टं स्वयोग्यदेशावस्थितिः शब्दस्य च । रूपस्य चक्षुपामि-मुखत्या, न तत्परिच्छेदिना चक्षुपा प्राप्यकारित्वमिनःसृतानुक्तावग्रहादिसिद्धेः । किं च तेनाभिहितेनानुक्तावग्रहः, यथा दश्लो गन्धग्रहणकाल एव तद्रशोपलम्भः । नियमित-धमिविशिष्टवस्तुनो वस्त्वेकदेशस्य वा ग्रहणमुक्तावग्रहः । सोऽयमित्यादि ध्रुवावग्रहः । न सोऽयमित्याद्यध्रुवावग्रहः । एवमीहादीनामिष योज्यम् । सर्वाण्येतानि मितिज्ञानम् ।

शब्दधूमादिभ्यो 'ऽर्थोन्तरावगमः श्रुतज्ञानम् । तत्र शब्दलिङ्गजं द्विविधमङ्गमङ्गबाद्य-

शंका — तो फिर अप्राप्यकारीपनेसे क्या प्रयोजन है ? और यदि पूरी तरहसे अनिःस्तत्व और अनुक्तत्वको अप्राप्त नहीं कहते हो तो चक्षु और मनसे अनिःस्त और अनुक्तके अवग्रहादि कैसे हो सकेंगे ? यदि चक्षु और मनसे भी पूर्वीक अनिःस्त और अनुक्तके अवग्रहादि माने जावेंगे तो उन्हें भी प्राप्यकारित्वका प्रसंग आ जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इन्द्रियोंके प्रहण करनेके योग्य देशमें पदार्थोंकी अवस्थि तिको ही प्रान्ति कहते हैं। ऐसी अवस्थामें रस, गन्ध और स्पर्शका उनको प्रहण करनेवाली इन्द्रियोंके साथ अपने योग्य देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट ही है। शब्दका भी उसको प्रहण करनेवाली इन्द्रियके साथ अपने योग्य देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट है। उसीप्रकार रूपका चक्कुके साथ अभिमुखकपसे अपने देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट है, क्योंकि, रूपको प्रहण करनेवाले चक्कुके साथ रूपका प्राप्यकारीपना नहीं बनता है। इसप्रकार अनिःस्त और अनुक्त पदार्थोंके अवस्थित सिद्ध हो जाते हैं।

उपर कहे हुए कथनानुसार अनुक्तावग्रह यह है। जैसे, दहीके गन्धके ग्रहण करनेके कालमें ही दहीके रसकी भी उपलब्धि हो जाती है। निश्चित धर्मींसे युक्त वस्तुका अथवा वस्तुके एकदेशका ग्रहण करना उक्तावग्रह है। 'वह यही है' इत्यादि प्रकारसे ग्रहण करनेको ध्रुवावग्रह कहते हैं। 'वह यह नहीं है' इत्यादि प्रकारसे ग्रहण करनेको अध्रवावग्रह कहते हैं। इसीप्रकार ईहादिसंबन्धी उक्त अनुक्त आदिको भी जानना चाहिये। इन सभी भेदोंको मितिश्रान कहते हैं।

शब्द और धूमादिक लिंगके द्वारा जो एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका झान होता है उसे श्रुतझान कहते हैं। उनमें शब्दके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला श्रुतझान दो प्रकारका है, अंग

१ त्रतिपु ' मामाबिग्यो ' इति पाठः ।

१ अवग्गहादिधारणापेरतमिषणाणेण अवगयत्थादी अण्णत्थावगमी सदणाण । तं च दुविहं, सद्देशिजं असद्देशिगजं चेदि । भूमिलगादी जलणावगमी असद्देशिगजो । अवरो सद्देशिगजो । कि लक्ष्मणं लिगं ? अण्णहाणुव-वित्तिकस्वणं । धवला अ. पृ. ११७१.

मिति । अङ्गश्चतं द्वादश्चविधम् । अङ्गवाद्यं चतुर्दश्चविधम् । प्रत्यश्चं त्रिविधम् , अविधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानमिति । साक्षान्मृतिशेषपदार्थपरिच्छेदकमविधशानम् । साक्षान्मनः समादाय मानसार्थानां साक्षात्करणं मनःपर्ययज्ञानम् । साक्षात्रिकालगोचराशेषपदार्थ-परिच्छेदकं केवलज्ञानम् । मिथ्यात्वसमवेतिमिन्द्रियजज्ञानं मत्यज्ञानम् । तेनैव समवेतः शाब्दः प्रत्ययः श्रुताज्ञानम् । तत्समवेतमविध्ञानं विभङ्गज्ञानम् । उक्तं च—

विस-जंत-कूड-पंजर-बंबादिसु विणुवदेस-करणेण । जा खलु पवत्तइ मदी मदि-अण्णाणे ति तं बेंति ॥ १७९ ॥ आभीयमासुरक्खा भारह-रामायणादि-उवएसा । तुच्छा असाहणीया सुद-अण्णाणे ति तं बेंति ॥ १८० ॥

और अंगबाह्य। अंगश्रुत बारह प्रकारका है और अंगबाह्य सीदह प्रकारका है।

प्रत्यक्षज्ञानके तीन भेद हैं, अवधिक्षान, मनःपर्ययक्षान और केवलक्षान। संपूर्ण मूर्त पदार्थोंको साक्षात् जाननेवाले क्षानको अवधिक्षान कहते हैं। मनका आश्रय लेकर मनोगत पदार्थोंके सक्षात्कार करनेवाले क्षानको मनःपर्ययक्षान कहते हैं। त्रिकालके विषयभूत समस्त पदार्थोंको साक्षात् जाननेवाले क्षानको केवलकान कहते हैं।

इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले मिध्यात्वसमवेत ज्ञानकी मत्यज्ञान कहते हैं। राष्ट्रके निमित्तसे जो एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका मिध्यात्वसमवेत ज्ञान होता है उसे श्रुताज्ञान कहते हैं। मिध्यादर्शनसमवेत अवधिज्ञानकी विभंगज्ञान कहते हैं। कहा भी है—

दूसरेके उपदेश विना विष, यन्त्र, कूट, पंजर तथा धन्ध आदिके विषयमें जो वृद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यझान कहते हैं ॥ १७९ ॥

चौरशास्त्र, हिंसाशास्त्र, भारत और रामायण आदिके तुच्छ और साधन करनेके भयोग्य उपदेशोंको भ्रुताझान कहते हैं॥ १८०॥

- १ अपरायत्तं नाणं पच्चक्खं तिविहमोहिमाईय । जं परतो आयतं तं पारोक्ख हवइ सन्त्रं ॥ कृ. क. सू. २९०
- 🧸 तं मणपञ्जवनाणं जेण वियाणाइ सिनिजीवाणं । दहुं मणि ज्जमाणे मणदक्वे माणसं भावं । बृ. क. सू २५.
- १ देवादिकसिणविसयं केवलमेगं तु केवलनाणं । अणिवारियवावारं अणंतमविकापियं नियतं। बृ. क. सू. ३८.
- ४ गो. जी. ३०३. उपदेशपूर्वकत्वे श्रुतज्ञानत्वप्रसंगात् । उपदेशिकयां विना यदीदशमृहापोहिवकल्पात्मकं हिंसानृतस्तेयामसपित्रमहकारणं आतरीद्रध्यानकारण शल्यदङगारवसंज्ञाचप्रशस्तपिरणामकारणं च इन्द्रियमनोजनिताविशेष- प्रहणक्तं मिष्याज्ञानं तन्मत्यज्ञानमिति निश्चेतन्यम् । जी. प्र टी.

५ गो. जी. ३०४. आ समंताद्वीताः आभीताः चोराः तच्छास्त्रमण्याभीतं । असवः प्राणाः तेषा रक्षा येम्यः ते असुरक्षाः तळवराः तेषा शास्त्रमास्रक्ष । आदिशन्दाययन्त्रिण्यादर्शनदृषितसर्वथैकान्तवादिस्वच्छाकान्पतकथाप्रत्रंथ- भुवनकोश्चित्सायागादिगृहस्थकमे त्रिदंडं जटाधारणादितपःकमेषोडशपदार्थषट्पदार्थमावनाविधिनियोगभृतचतुष्टयपंच- विश्वतितत्त्वनसाक्षेत्रचतुर्रार्थसत्यविज्ञानाद्वेतसर्वश्चर्यत्वादिप्रतिपादकागमाभासजानित श्रुतक्षानाभासं तत्त्वसर्वं श्रुताक्षानाभिति निश्चेतव्यं, दृष्टेष्टाविरुद्धार्थविषयत्वात् । जी. प्र. टी.

विवरीयमोहिणाणं खर्युवसियं च कम्म-बीजं च ।
वेभंगो ति पउचर् समत्त-गाणीहि समयिष्टिं ॥ १८१ ॥
अभिमुह-णियमिय-बोहणमाभिणिबोहियमाणिदि-इंदियजं ।
बहु-ओग्गहारणा खलु कय-छत्तीस-ति-सय-भेयं ॥ १८२ ॥
अत्यादो अत्यंतर-उवलंभो तं भणंति सुदणाणं ।
आभिणिबोहिय-पुन्वं णियमेणिह सद्द्वं पमुहं ॥ १८३ ॥
अवहीयदि ति ओही सीमाणाणे ति वण्णिदं समए ।
भव-गुण-पच्चय-विहियं तमेहिणाणे ति णं वेति ॥ १८४ ॥

सर्वक्षोंके द्वारा आगममें क्षयोपशमजन्य और मिथ्यात्वादि कर्मके कारणरूप विपरीत अवधिक्षानको विभंग क्षत कहा है ॥ १८१ ॥

मन और इन्द्रियोंकी सहायतासे उत्पन्न हुए अभिमुख और नियमित पदार्थके हानको आभिनिबोधिक झान कहते हैं। उसके बहु आदिक बारह प्रकारके पदार्थ और अवप्रद्व आदिकी अपेक्षा तीनसौ छत्तीस भेद हो जाते हैं॥१८२॥

मतिक्षानसे जाने हुए पदार्थके अवलम्बनसे तत्संबन्धी दूसरे पदार्थके क्षानको श्रुतकान कहते हैं। यह क्षान नियमसे मतिक्षानपूर्वक होता है। इसके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शब्दजन्य और लिंगजन्य इसप्रकार दो भेद हैं। उनमें शब्दजन्य श्रुतकान मुख्य है॥ १८३॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा जिस ज्ञानके विषयकी सीमा है। उसे अवधि-ज्ञान कहते हैं। इसीलिये परमागममें इसकी सीमाज्ञान कहा है। इसके भवमत्यय और गुण-प्रत्यय इसप्रकार जिनेन्द्रदेवने दें। भेद कहे हैं॥ १८४॥

- 9 गो. जी. ३०५. विशिष्टस्य अवधिक्षानंस्य भंगःविपर्ययः विभग इति निरुक्तिसिद्धार्थस्यैव अनेन प्ररू-पितस्वार्ते । जी. प्र. टी. विरुद्धो वितथो वा अन्यथा वस्तुभंगो वस्तुविकल्पो यस्मिस्तद्विमङ्गं, तच तज्ज्ञानं च साकारत्वादिति विसङ्गज्ञानं मिथ्यात्वसहितोऽवधिरित्यर्थः । सू. ५४२ (अभि. रा. को. विभंगणाणः)
- २ गो. जी. ३०६. स्यूळवर्तमानयोग्यदेशावस्थितोऽर्थः अमिपुखः, अस्येन्द्रियस्य अयमेवार्थः इत्यवधारितो नियमितः । आमिपुखश्चासौ नियमितश्चासौ अमिपुखानियमितः । तस्यार्थस्य बोधनं अमिनिबोधिकं मितिहानिमत्यर्थः । जी. प्र. टी.
- ३ गो. जी. ३१५. जीवोऽस्तीत्युक्ते जीवोऽस्तीति शब्दलानं श्रोत्रेन्द्रियमभव मतिलानं भवति । लानेन जीवोऽस्तीति शब्दलानं श्रोत्रेन्द्रियमभव मतिलानं भवति । लानेन जीवोऽस्तीति शब्दलान्यरूपे आ मास्तिते वाच्यवाचकसंबंधसकेतसंकळनपूर्वकं यद् लानमुन्पद्यते तदसरात्मकं श्रुतलानं भवति, अक्षरात्मकशब्दसपुत्पन्नतेन कपि कारणोपचारात् । वातशीतस्पर्शलानेन वातमकृतिकस्य तत्स्पर्शे अमनोल्लान-मनश्चरात्मकं लिंगजं श्रुतलानं मवति, शब्दपूर्वकत्वामावात् जी. प्र. टी.
- ४. गो. जी. ३७० अबाग्धानादाविष्ठिनविषयाद्वा अवधिः । स. सि. १. ९. अवधिज्ञानावरणक्षयोपत्रमाद्यमयहेतुसनिधाने सत्यवधीयतेऽवाग्दधात्यवाग्धानमात्रं वावधिः । अवधिशब्दोऽधः

चितियमचितियं वा अद्धं चितियमणेय-भेयं च ।

मणपञ्जवं ति उच्चइ जं जाणइ तं खु णर-छोएं ॥ १८५ ॥
संपुष्णं तु समागं केवलमसबत्त-सब्ब-भाव-विदं ।
छोगाछोग-वितिमिरं केवलणाणं सुणेयव्वं ॥ १८६॥

## इदानीं गतीन्द्रियकायगुणस्थानेषु मतिश्रुतज्ञानयोरध्वानप्रतिपादनार्थमाह —

जिसका भूतकालमें चिन्तवन किया है, अथवा जिसका भविष्यकालमें चिन्तवन होगा, अथवा जो अर्धिचिन्तित है इत्यादि अनेक भेदरूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थको जो जानता है उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्रमें ही होता है॥ १८५॥

जों जीयद्रव्यके शिक्तगत सर्व झानके अविभाग प्रतिच्छेदेंकि व्यक्त हो जानेके कारण संपूर्ण है, झानायरण और वीर्यान्तराय कर्मके सर्वथा नाश हो जानेके कारण जो अप्रतिहत-शक्ति है इसिलिये समग्न है, जो इन्द्रिय और मनकी सहायतासे रिहत होनेके कारण केवल है, जो प्रतिपक्षी खार घातिया कर्मोंके नाश हो जानेसे अनुक्रम रिहत संपूर्ण पदार्थों में प्रवृत्ति करता है इसिलिये असपल है और जो लोक और अलोक में अझानकपी अन्धकारसे रिहत होकर प्रकाश-मान हो रहा है उसे केवलझान जानना चाहिये॥ १८६॥

अब गति, इन्द्रिय और कायमार्गणान्तर्गत गुणस्थानींमें मतिक्कान और श्रुतक्कानके विशेष कथन करनेके लिये सत्र कहते हैं—

पर्यायवचनः, यथाऽघः क्षेपणमवक्षेपणं, इत्यधोगतभ्योद्रव्यविषयो द्यवधिः। अथवावधिर्मयोदा, अवधिना प्रातिबद्धं ज्ञानमविधज्ञानम् । त राः वाः १.९, वाः ३. अवशब्दोऽधःशब्दार्थः, अव-अधोऽधो विस्तृतं वस्तु धीयते परिच्छियतेऽनेनेत्यवधिः । अथवा अवधिर्मर्यादा रूपिष्वेव द्रव्येषु परिच्छेदकतया प्रवृत्तिरूपा तदुपलक्षितं ज्ञानमप्यवधिः। यदा अवधानम्-आत्मनोऽर्थसाक्षाःकरणव्यापारोऽवधिः। नं सू.पः ६५०

१ गो. जी. ४३८. परकीयमनोगतोथों मन इत्युच्यते साहचर्यात्तस्य पर्ययणं परिगमनं मनःपर्ययः । स. सि. १. ९. मनः प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानं मनःपर्ययः । त. रा. वा. १. ९. वा. ४. स. मनःपर्ययो न्नेयो मनोन्नार्था (मन्यन्तेऽर्थाः ?) मनोगताः । परेषां स्वमनो वापि तदालम्बनमात्रकम् ॥ त. रहो. वा. १. ९. ७. परि सर्वतो मावे अवनं अवः । ×× अवनं गमनं वेदनिमिति पर्यायाः, परि अवः पर्यवः, मनिस मनसो वा पर्यवः मनःपर्यवः सर्वतो मनोद्रव्यपरिच्छेद इत्यर्थः । अथवा मनःपर्यय इति पाठः, तत्र पर्ययणं पर्ययः, भावेऽल् प्रत्ययः, मनिस मनसो वा पर्ययो मनःपर्ययः सर्वतस्तत्त्वरिच्छेद इत्यर्थः । × अथवा मनःपर्ययक्षानिमिति पाठः ततः मनिस मनोद्रव्याणि पर्येति सर्वात्मना परिच्छिनात्ते मनःपर्यायः, पर्याया भेदा धर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यर्थः, तेषु तेषां वा सम्बन्धि झानं मनःपर्यायक्षानम् । नं. सू. पृ. ६६.

२ गो. जी. ४६०. जीवद्रव्यस्य शक्तिगतसर्वज्ञानाविभागप्रतिच्छेदानां व्यक्तिगतत्वातसंपूर्णम् । मोहनीय\_ वीर्यान्तरायनिरवशेषक्षयादश्रतिहतशक्तियुक्तःचात् निश्रलःवाच समग्रं । इंद्रियसहायनिरपेक्षःवात् केवलं । घातिचतुष्टय-प्रक्षयात् असपत्रम् । जी. प्र. टी.

## मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी एइंदिय-प्यहुिं जाव सासण-सम्माइिं ति ॥ ११६ ॥

मिध्यादृष्टेः द्वेडप्यद्वाने भवतां नाम तत्र मिध्यात्वोद्यस्य सत्त्वात् । मिध्यात्वोद्यस्यासन्त्वाक सासादने तयोः सत्त्वमिति न, मिध्यात्वं नाम विपरीताभिनिवेद्यः स च मिध्यात्वादनन्तानुवन्ध्यत्वेत । समास्त च सासादनस्यानन्तानुवन्ध्युद्य इति । कथमेकेन्द्रियाणां श्रुतज्ञानमिति चेत्कथं च न भवति १ श्रोत्राभावाक श्रुव्दावगिति-स्तद्भावाक शब्दार्थावगम इति नैष दोषः, यतो नायमेकान्तोऽस्ति शब्दार्थाववोध एव श्रुतमिति । अपि तु अशब्दरूपाद्पि लिङ्गाल्लिङ्गिज्ञानमिष श्रुतमिति । अमनसां तदिप कथमिति चेन्न, मनोऽन्तरेण वनस्पतिषु हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्युपलम्मतोऽनेकान्तात् ।

एकेन्द्रियसे लेकर सासादनसम्यग्दाष्टि गुणस्थानतक मत्यज्ञानी और भ्रुताज्ञानी जीव होते हैं ॥ ११६ ॥

रंका — मिध्यादाष्टि जीवोंके भले ही दोनों अज्ञान होवें, क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्व कर्मका उदय पाया जाता है। परंतु सासादनमें मिध्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, इसिखिये वहां पर वे दोनों ज्ञान अज्ञानरूप नहीं होना चाहिये ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, विपरीत आभानवेशको मिध्यात्व कहते हैं। और वह मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन दोनोंके निमित्तसे उत्पन्न होता है। सासादन गुणस्थान-वालेके अनन्तानुबन्धीका उदय तो पाया ही जाता है, इसलिये वहां पर भी दोनों अज्ञान संभव हैं।

शंका - एकेन्द्रियोंके श्रुतकान कैसे हो सकता है ?

प्रतिशंका--कैसे नहीं हो सकता है?

शंका — एकेन्द्रियोंके श्रोत्र इन्द्रियका अभाव होनेसे शब्दका ज्ञान नहीं हो सकता है, और शब्दका ज्ञान नहीं होनेसे शब्दके विषयभृत वाच्यका भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इस-छिये उनके श्रुतज्ञान नहीं होता है यह बात सिद्ध हो जाती है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कोई एकान्त नहीं है कि शब्दके निमिक्त होनेवाले पदार्थके बानको ही श्रुतबान कहते हैं। किन्तु शब्दले भिन्न रूपादिक लिंगले भी जो लिंगीका बान होता है उसे भी श्रुतबान कहते हैं।

शंका -- मनराहित जीवांके ऐसा श्रुतकान भी कैसे संभव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, मनके विना वनस्पतिकायिक जीवोंके हितमें प्रश्नुति भीर आहितसे निवृत्ति देखी जाती है, इसिलये मनसाहित जीवोंके ही श्रुतकान माननेमें उनसे अने-कान्त दोष भाता है।

विभङ्गज्ञानाध्वानप्रतिपादनार्थमाह —

## विभंगणाणं सण्णिः मिच्छाइट्ठीणं वा सासणसम्माइट्ठीणं वां ॥ ११७॥

विकलेन्द्रियाणां किमिति तन्न भवतीति चेन्न, तत्र तन्निवन्धनक्षयोपश्चमाभावात्। सोऽपि तत्र किमिति न सम्भवतीति चेन्न, तद्वेतुभवगुणानामभावात्।

विभक्कज्ञाने भवप्रस्यये सति पर्याप्तापर्याप्तावस्थयोरपि तस्य सन्त्रं स्यादित्या-शक्कितशिष्याशक्कापोहनार्थमाह—

## पज्जत्ताणं अतिथ, अपज्जत्ताणं णित्थः। ११८ ॥

अथ स्याद्यदि देवनारकाणां विभक्कतानं भवनिवन्धनं भवेदपर्याप्तकालेऽपि तेन भवितव्यं तद्धेतोभेवस्य सत्त्वादिति न, 'सामान्यवोधनाश्च विशेषेष्ववतिष्ठन्ते ' इति

विभंगज्ञानके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— विभंगज्ञान संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीवोंके तथा सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है॥११७॥ शुंका — विकलेन्द्रिय जीवोंके वह क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वहां पर विभंगक्षानका कारणभृत क्षयोपशम नहीं पाया जाता है।

शंका-वह क्षयोपशम भी विकलेन्द्रियोंमें क्यों संभव नहीं है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अवधिक्वानावरणका क्षयोपदाम भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय होता है। परंतु विकलेन्द्रियोंमें ये दोनों प्रकारके कारण नहीं पाये जाते हैं, इसलिये उनके विभंगक्कान संभव नहीं है।

विभंगक्कानको भवप्रत्यय मान लेने पर पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओं में उसका सद्भाव पाया जाना चाहिये इसप्रकार आशंकाको प्राप्त शिष्यके संदेहके दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

विभंगज्ञान पर्याप्तकोंके ही होता है, अपर्याप्तकोंके नहीं होता है ॥ ११८ ॥

र्शका — यदि देव और नारिकयों के विभंगज्ञान भवप्रत्यय होता है तो अपर्याप्तकालमें भी वह हो सकता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें भी विभंगज्ञानके कारणरूप भवकी सत्ता पाई जाती है ?

ः समाधान – नहीं, क्योंकि, 'सामान्य विषयका बोध करानेवाले वाक्य विशेषोंमें रहा

१ ज्ञानातुनादेन गत्यज्ञान श्ताज्ञानविभन्नज्ञानेषु मिध्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिश्वास्ति । स. सि. १. ८.

न्यायात् नापर्याप्तिविशिष्टं देवनारकत्वं विभक्तनिबन्धनमपि तु पर्याप्तिविशिष्टमिति । ततो नापर्याप्तकाले तदस्तीति सिद्धम् ।

इदानीं सम्योग्मध्यादृष्टिज्ञानप्रतिपादनार्थमाह —

सम्मामिन्छाइद्वि-हाणे तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि । आभिणिबोहियणाणं मदि-अण्णाणेण मिस्सयं सुदणाणं सुद-अण्णाणेण मिस्सयं ओहिणाणं विभंगणाणेण मिस्सयं । तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि वा इदि ॥ १९२ ॥

अत्रैकवचनानिर्देशः किमिति क्रियत इति चेत् कथं च न क्रियते, यतस्वीण्य-ज्ञानानि ततो नैकवचनं घटत इति न, अज्ञाननिबन्धनमिध्यात्वस्थैकत्वर्तोऽज्ञानस्याप्येकत्वा-विरोधात् । यथार्थश्रद्धानुविद्धावगमो ज्ञानम्, अयथार्थश्रद्धानुविद्धावगमोऽज्ञानम् । एवं च सति ज्ञानाज्ञानयोर्भिन्जीवाधिकरणयोर्ने मिश्रणं घटत इति चेत्सत्यमेतदिष्टत्वात् । किन्त्वत्र सम्यग्निध्यादृष्टावेवं मा ग्रहीः यतः सम्यग्निध्यात्वं नाम कर्म न तिनमध्यात्वं

करते हैं ' इस न्यायके अनुसार अपर्याप्त अवस्थासे युक्त देव और नारक पर्याय विभंगज्ञानका कारण नहीं है। किंतु पर्याप्त अवस्थासे युक्त ही देव और जारक पर्याय विभंगज्ञानका कारण है, इसलिये अपर्याप्त कालमें विभंगज्ञान नहीं होता है यह बात सिद्ध हो जाती है।

अब सम्याग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ज्ञानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सम्याग्मिथ्याद्दाप्टि गुणस्थानमें आदिके तीनों ही ज्ञान अज्ञानसे मिश्रित होते हैं। आभिनिबोधिकज्ञान मत्यज्ञानसे मिश्रित होता है। अवधि-ज्ञान विभंगज्ञानसे मिश्रित होता है। अथवा तीनों ही अज्ञान ज्ञानसे मिश्रित होते हैं॥ ११९॥

गंका—सत्रमें अक्कान पदका एकवचन निर्देश क्यों किया है ?

प्रतिशंका - एकवचन निर्देश क्यों नहीं करना चाहिये ?

शंका — क्योंकि, अन्नान तीन हैं, इसिलिये उनका बहुवचनरूपसे प्रयोग बन जाता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अज्ञानका कारण मिध्यात्व एक होनेसे अज्ञानको भी एक मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

रंका — यथार्थ श्रद्धासे अनुविद्ध अवगमको ज्ञान कहते हैं और अयथार्थ श्रद्धासे अनुविद्ध अवगमको अज्ञान कहते हैं। ऐसी हालतमें भिन्न भिन्न जीवेंकि आधारसे रहनेवाले ज्ञान भीर अज्ञानका मिश्रण नहीं बन सकता है?

समाधान—यह कहना सत्य है, क्योंकि, हमें यही इए है। किंतु यहां सम्याग्मध्याः हष्टि गुणस्थानमें यह अर्थ प्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, सम्याग्मध्यास्य कर्म मिध्यास्य तस्मादनन्तगुणशक्तिस्तस्य विपरीताभिनिवेश्वोत्पादसामध्याभावात् । नापि सम्यक्तं तस्मादनन्तगुणशक्तेस्तस्य यथार्थश्रद्धया साहचर्याविरोधात् । ततो जात्यन्तरत्वात् सम्यन्तिमध्यात्वं जात्यन्तरीभृतपरिणामस्योत्पादकम् । ततस्तदुद्यजनितपरिणामसमवेतबोधो न ज्ञानं यथार्थश्रद्धयाननुविद्धत्वात् । नाप्यज्ञानमयथार्थश्रद्धयाऽसङ्गतत्वात् । ततस्तज्ज्ञानं सम्यग्मध्यात्वपरिणामवज्जात्यन्तरापन्नमित्येकमि मिश्रमित्युच्यते । यथायथं प्रतिमासितार्थप्रत्ययानुविद्धावगमो ज्ञानम् । यथायथमप्रतिमासितार्थप्रत्ययानुविद्धावगमो ज्ञानम् । जात्यन्तरं ज्ञानम् , तदेव विश्रज्ञानमिति राद्धान्तः विद्रो व्याचश्रते ।

साम्प्रतं ज्ञानानां गुणस्थानाध्त्रानप्रतिपादनार्थमाह -

# आभिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणमसंजदसम्माइटि-पहुडि जाव खीणकसाय-<u>वीदराग</u>-छदुमत्था ति ॥ १२०॥

तो हो नहीं सकता, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी हीन शक्तिवाले सम्यग्मिध्यात्वमें विपरीताभिनिषेशको उत्पन्न करनेकी सामध्ये नहीं पाई जाती है। और न वह सम्यक्षप्रकृतिकप ही
है, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी अधिक शक्तिवाले उसका (सम्यग्मिध्यात्वका) यथार्थ श्रद्धाके
साथ साहकर्यसंबन्धका विरोध है। इसालिये जात्यन्तर होनेसे सम्यग्मिध्यात्व जात्यन्तररूप
परिणामोंका ही उत्पादक है। अतः उसके उदयसे उत्पन्न हुए. परिणामोंसे युक्त ज्ञान 'क्रान'
इस संकाको तो प्राप्त हो नहीं सकता है, क्योंकि, उस क्रानमें यथार्थ श्रद्धाका अन्वय नहीं
पाया जाता है। और उसे अक्रान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, वह अयथार्थ श्रद्धाके साथ
संपर्क नहीं रखता है। इसलिये वह क्रान सम्यग्मिध्यात्व परिणामकी तरह जात्यन्तररूप
अवस्थाको प्राप्त है। अतः एक होते हुए भी मिश्र कहा जाता है।

यथाबस्थित प्रतिभासित हुए पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी बोधको ज्ञान कहते हैं। न्यूनता आदि दोषोंसे युक्त यथावस्थित अप्रतिभासित हुए पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी बोधको अज्ञान कहते हैं। और जात्यन्तररूप कारणसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी ज्ञात्यन्तर-ज्ञान कहते हैं। इसीका नाम मिश्रज्ञान है ऐसा सिद्धान्तको ज्ञाननेवाले विद्वान पुरुष व्याख्यान करते हैं।

अब बानोंका गुणस्थानोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

भाभितिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीनों असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर श्रीणकषाय-बीतराग छवास्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥ १२० ॥

<sup>ै</sup> श्रामिनिवाधिक भृताव विकानेषु असंयतसम्यन्दृष्टवाद्यानि क्षाणिकवायान्तानि सन्ति । सः सि. १. ८.

भवतु नाम देवनारकासंयतसम्यग्दृष्टिष्वविधिक्षानस्य सस्वं तस्य तद्भविनवन्धनत्वात् । देशविरताद्यपरितनानामपि भवतु तत्सस्वं तिश्मित्तगुणस्य तत्र सस्वात्, न
तिर्यङ्मनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टिषु तस्य सत्त्वं तिश्ववन्धनभवगुणानां तत्रासस्वादिति चेन्न,
अवधिक्षानिवन्धनसम्यक्त्वगुणस्य तत्र सस्वात् । सर्वसम्यग्दृष्टिषु तदनुत्पस्यन्यथानुपपत्तेनीविधिक्षानं सम्यग्दर्शनिवनधनिमिति चेत्सर्वसंयतेषु तदनुत्पस्यन्यथानुपपत्तेरविधक्षानं संयमहेतुकमपि न भवतीति किन्न भवत् । विशिष्टः संयमस्तद्वेतुरिति न सर्वसंयतानामविधिभवतीति चेदत्रापि विशिष्टसम्यक्त्व तद्वेतुरिति न सर्वेषां तद्भवति को विरोधः
स्यात् ? औपशिमकक्षायिकश्वायोपशिमकभेदिभिनेषु त्रिष्विष सम्यक्त्वविशेषेष्वविधिक्षानोत्यत्तेवर्थभिचारदर्शनान्न तद्विशेषनिवनधनमपीति चेत्तर्धत्रापि सामायिक-च्छेदोपस्थापन-

शंका -- देव और नारकी संबन्धी असंयतसम्यग्दि जीवों अवधिकानका सक्रांख भले ही रहा आवे, क्योंकि, उनके अवधिकान भविनिमित्तक होता है। उसी प्रकार देशिवरित आदि ऊपरके गुणस्थानों में भी अवधिकान रहा आवे, क्योंकि, अवधिकानकी उत्पत्तिके कारणभूत गुणोंका वहां पर सद्भाव पाया जाता है। परंतु असंयतसम्यग्दि तियंच और मनुष्यों में उसका सद्भाव नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि, अवधिकानकी उत्पत्तिके कारण भव और गुण असंयतसम्यग्दि तियंच और मनुष्यों में नहीं पाये जाते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अवधिकानकी उत्पत्तिके कारणरूप सम्यक्शनका असंय-तसम्यक्ष्णि तिर्थेच और मनुष्योंमें सद्भाव पाया जाता है।

र्शका — चूंकि संपूर्ण सम्यग्दियों में अवधिक्षानकी अनुत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती है, इससे मान्द्रम पड़ता है कि सम्यग्दर्शन अवधिक्षानकी उत्पत्तिका कारण नहीं है ?

समाधान — यदि ऐसा है ते। संपूर्ण संयतोंमें अवधिक्कानकी अनुत्पति अन्यथा बन नहीं सकती है, इसिलिये संयम भी अवधिक्कानका कारण नहीं है, ऐसा क्यों न मान लिया जाय?

शंका — विशिष्ट संयम ही अवधिक्षानकी उत्पत्तिका कारण है, इसिस्टिये समस्त संयतींके अवधिक्षान नहीं होता है, किंतु कुछके ही होता है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो यहां पर भी ऐसा ही मान छेना चाहिये कि असंयत-सम्यग्हा हि तिर्यंच और मनुष्यों में भी विशिष्ट सम्यक्त्य ही अवधिश्वानकी उत्पत्तिका कारण है। इसाछिये सभी सम्यग्हा हि तिर्यंच और मनुष्यों में अवधिश्वान नहीं होता है, किंतु कुछके ही होता है, ऐसा मान छेने में क्या विरोध आता है ?

ग्रंका— औपशामिक, श्रायिक और श्रायोपशामिक इन तीनों ही प्रकारके विशेष सम्यग्दर्शनोंमें अवधिवानकी उत्पत्तिमें न्यभिचार देखा जाता है। इसिक्रिये सम्यग्दर्शनिविशेष अवधिवानकी उत्पत्तिका कारण है यह नहीं कहा जा सकता है?

समाधान--- ग्रदि ऐसा है तो संयममें भी सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारिवशुद्धि,

पीरहार-सक्ष्मसाम्पराय-यथाख्यात-भेदिमिकः पश्चिमिरिप संयमेः देशिवरत्या च तस्य व्यिभिचारदर्शनाकावधिक्वानं संयमविश्वेषिनवन्धनमपीति समानमेतत् । असंख्यातलोक-मात्रसंयमपिरणामेषु केचिद्विश्विष्टाः परिणामास्तद्धेतव इति नायं दोषश्चेत्ति सम्यग्दर्शन-परिणामेष्वप्यसंख्येयलोकपरिणामेषु केचिद्विशिष्टाः सम्यक्त्वपरिणामाः सहकारिकारण-व्यपेक्षास्तद्धेतव इति स्थितम् ।

मनःपर्ययज्ञानस्वामित्रतिपादनार्थमाह —

मणपज्जवणाणी पमत्तसंजद-पहुडि जाव खीणकसाय-वीदराग-छदुमत्था तिं॥ १२१॥

पर्यायपर्यायिणोरभेदापेक्षया मनःपर्ययज्ञानस्यैव मनःपर्ययज्ञानिव्यपदेशः । देश-विरताद्यधस्तनगुणभूमिस्थितानां किमिति मनःपर्ययज्ञानं न भवेदिति चेन्न, संयमा-संयमासंयमतं उत्पत्तिविरोधात् । संयममात्रकारणत्वे सर्वसंयतानां किन्न तद्भवेदिति

स्क्ष्मसांपराय और यथाख्यात इन पांच प्रकारके विशेष संयमें के साथ और देशविरातिके साथ भी अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका व्यभिचार देखा जाता है, इसिल्ये अवधिज्ञानकी उत्पत्ति संयम-विशेषके निमित्तसे होती है यह भी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, सम्यग्दर्शन और संयम इन दोनोंको अवधिज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त मानने पर अक्षेप और परिदार समान हैं।

शुका— असंख्यात लोकंप्रमाण संयमस्य परिणामों में कितने ही विशेष जातिके परिणाम अवधिक्कानकी उत्पत्तिके कारण होते हैं, इसलिये पूर्वीक दोष नहीं आता है?

समाधान—यदि ऐसा है तो असंख्यात लोकप्रमाण सम्यग्दर्शनरूप परिणामोंमें दूसरे सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे युक्त होते हुए कितने ही विशेष ज्ञातिके सम्यक्त्यरूप परिणाम अवधिकानकी उत्पत्तिमें कारण हो जाते हैं यह बात निश्चित हो जाती है।

अब मनःपर्ययद्यानके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

मनः पर्ययक्कानी जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर श्लीणकषाय वीतराग-छग्नस्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥ १२१ ॥

पर्याय और पर्यायोमें अभेदकी अपेक्षासे मनःपर्ययज्ञानका ही मनःपर्ययज्ञानीरूपसे उल्लेख किया है।

शंका - देशबिराति भादि नीचेके गुणस्थानवर्ती जीवेंकि मनःपर्थयद्यान क्यें। नहीं होता है ?

समाध।न-नहीं, क्योंकि, संयमासंयम और असंयमके साथ मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्ति माननेमें विरोध भाता है।

१ मनःपर्ययक्राने प्रमत्तसंयतादयः श्लीणकवायान्ताः सन्ति । सः सिः १. ८.

<sup>🤏</sup> अ. क. प्रत्योः ' संयमसंयत ' आ. प्रती च ' संयमसयतस्य जवन्यस्य ' इति पाठः ।

चेदभिवष्यद्यदि संयम एक एव तदुत्पत्तेः कारणतामगमिष्यत् । अप्यन्येऽपि तु तद्वेतवः सन्ति तद्वेकल्यात्र सर्वसंयतानां तदुत्पद्यते । केऽन्ये तद्वेतव इति चेद्विशिष्टद्रव्य-क्षेत्रकालादयः ।

केवलज्ञानाधिपतिगुणभूमिप्रतिपादनार्थमाह —

## केवलणाणी तिसु द्वाणेसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा चेदि' ॥ १२२ ॥

अथ स्याकार्रतः केवलज्ञानमस्ति तत्र नोइन्द्रियावरणश्चयोपश्चमजनितमनसः सत्त्वात्, न, प्रश्चीणसमस्तावरणे भगवत्यर्हति ज्ञानावरणश्चयोपश्चमाभावात्तरकार्यस्य मनसोऽसैन्वात्। न वीर्यान्तरायश्चयोपश्चमजनितशक्तयास्तित्वद्वारेण तत्सन्त्रं प्रश्चीण-

शंका — यदि संयममात्र मनःपर्ययक्षानकी उत्पत्तिका कारण है तो समस्त संयमियोंके मनःपर्ययक्षान क्यों नहीं होता है ?

समाधान—यदि केवल संयम ही मनःपर्ययक्षानकी उत्पत्तिका कारण होता तो ऐसा भी होता। किंतु अन्य भी मनःपर्ययक्षानकी उत्पत्तिके कारण हैं, इसलिये उन दूसरे हेतुओं के न रहनेसे समस्त संयतेंकि मनःपर्ययक्षान उत्पन्न नहीं होता है।

शंका - वे दूसरे कौनसे कारण हैं?

समाधान—विशेष जातिके द्रव्य, क्षेत्र और कालादि अन्य कारण है। जिनके विना सभी संयमियोंके मनःपर्ययक्षान उत्पन्न नहीं होता है।

अब केवलकानके स्वामीके गुणस्थान बतलानेके लिये सुत्र कहते हैं-

केवलज्ञानी जीव सयोगिकेवली, अयोगिकेवली और सिद्ध **इन तीन स्थानोंमें** होते हैं॥ १२२॥

शुंका—-अरिहंत परमेष्ठीके केवलक्कान नहीं है, क्योंकि, वहां पर नोहान्द्रयावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए मनका सद्भाव पाया जाता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जिनके संपूर्ण आवरणकर्म नाशको प्राप्त हो गये हैं ऐसे अरिहंत परमेष्टीमें झानावरणकर्मका अयोपशम नहीं पाया जाता है, इसिलये अयोपशमके कार्यक्ष मन भी उनके नहीं पाया जाता है। उसीप्रकार वीर्यान्तराय कर्मके अयोपशमसे उत्पन्न हुई शक्तिकी अपेक्षा भी वहां पर मनका सद्भाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, जिनके वीर्यान्तराय कर्मका अय पाया जाता है ऐसे जीवोंके वीर्यान्तराय कर्मके अयोपशमसे उत्पन्न हुई शक्तिके सद्भाव माननेमें विरोध आता है।

१ केवल्जाने सयोगोऽयोगश्च । सः सिः १.८.

वीर्यान्तरायस्य वीर्यान्तरायजनितशक्तयस्तित्वविरोधात् । कथं पुनः सयोग इति चेन्न, प्रथमचतुर्थभाषोत्पत्तिनिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्य सन्त्रापेक्षया तस्य सयोगत्वाविरोधात् । तत्र मनसोऽभावे तत्कार्यस्य वचनोऽपि न सन्त्वमिति चेन्न, तस्य प्रानकार्यत्वात् । अक्रमज्ञानात्कथं क्रमवतां वचनानामुत्पत्तिरिति चेन्न, घटविषयाक्रम-ज्ञानसमवेतकुम्भकाराद्धटस्य क्रमेणोत्पत्त्युपलम्भात् । मनोयोगाभावे स्त्रेण सह विरोधः स्यादिति चेन्न, मनःकार्यप्रथमचतुर्थवचसोः सन्त्रापेक्षयोपचारेण तत्सन्त्रोपदेशात् । जीवप्रदेशपरिस्पन्दहेतुनोकर्मजनितशक्त्यस्तित्वापेक्षया वा तत्सन्त्वान्न विरोधः ।

संयममार्गणात्रतिपादनार्थमाह —

संजमाणुवादेण अत्थि संजदा सामाइय-छेदोवट्टावण-सुद्धि-संजदा परिहार-सुद्धि-संजदा सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजदा जहाक्खाद-विहार-सुद्धि संजदा संजदासंजदा असंजदा चेदि ॥ १२३॥

शंका - किर अरिहंत परमेष्ठीको सयोगी कैसे माना जाय?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रथम (सत्य) और चतुर्थ (अनुभय) भाषाकी उत्पत्तिके निमित्तभृत आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द वहां पर पाया जाता है, इसिल्ये इस अपेक्षासे अरिहंत परमेष्ठीके सयोगी होनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका — अरिहंत परमेष्ठीमें मनका अभाव होने पर मनके कार्यक्रप वचनका सद्भाव भी नहीं पाया जा सकता है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, वचन इतके कार्य हैं, मनके नहीं।

शंका - अक्रम क्रानसे क्रमिक वचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, घटविषयक अक्रम इतिसे युक्त कुंभकारद्वारा क्रमसे घटकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसिलिये अक्रमवर्ती इतिसे क्रिक वचनेंकि उत्पत्ति मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

रंका— सयोगिकेवलिके मनोयोगका अभाव मानने पर 'सद्यमणजोगो असद्यमोस-मणजोगो सण्णिमिच्छाइद्विष्पद्वांडि जाव सजोगिकेवलि ति' इस पूर्वोक्त सूत्रके साथ विरोध आ जायगा?

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मनके कार्यक्रप प्रथम और चतुर्थ भाषाके सद्भावकी अपेक्षा उपसारसे मनके सद्भाव मान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, जीवप्रदेशोंके परि-रुपन्दके कारणक्रप मनोवर्गणाक्रप नोकमेसे उत्पन्न हुई शक्तिके अस्तित्वकी अपेक्षा सयोगि-केवलीमें मनका सद्भाव पाया जाता है ऐसा मान छेनेमें भी कोई विरोध नहीं आता है।

अब संयममार्गणांके प्रतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते हैं— संयममार्गणांके अनुवादसे सामायिकशृद्धिसंयत, छेदोपस्थापनाशृद्धिसंयत, परिहार- अत्राप्यभेदापेश्वया पर्यायस्य पर्यायिक्यपदेशः । सम् सम्यक् सम्यग्दर्शन् हानातु-सारेण यताः बहिरङ्गान्तरङ्गास्त्रवेभ्यो विरताः संयताः । सर्वसावद्ययोगात् विरतोञ्ज्ञनीति सकलसावद्ययोगिवरितः सामायिकशुद्धिसंयमो द्रव्यार्थिकत्वात् । एवंविषेकत्रतो विष्या-दृष्टिः किम स्यादिति चेम, आक्षिप्ताशेषविशेषसामान्यार्थिनो नयस्य सम्यग्दृष्टित्वाविरोचात् । आश्चिप्ताशेषरूपितं सामान्यमिति कुतोऽवसीयत इति चेत्सर्वसावद्ययोगोपादानात् । नद्येकस्मिन् सर्वशबदः प्रवर्तते विरोधात् । स्वान्तर्भाविताशेषसंयमविशेषकयमः

शुद्धिसंयत, सक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत, यथाच्यात-विद्वार-शुद्धि-संयत ये पांच प्रकारके संयत तथा संयतासंयत और असंयत जीव होते हैं ॥ १२३ ॥

यहां पर भी अभेदकी अपेक्षासे पर्यायका पर्यायीक्षपसे कथन किया है। 'सम्' उपसर्ग सम्यक् अर्थका वाची है, इसिछिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्हानपूर्वक 'यताः ' अर्थात् जो बहिरंग और अन्तरंग आश्रवोंसे विरत हैं उन्हें संयत कहते हैं।

' मैं सर्व प्रकारके सावद्ययोगसे विरत हूं ' इसप्रकार द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्सा सक्क सावद्ययोगके त्यागको सामायिक-ठुाद्धि-संयम कहते हैं।

शुंका — इसप्रकार एक वतका नियमवाला जीव मिध्यादृष्टि क्यों नहीं हो जायना !

समाधान—नहीं, क्योंकि. जिसमें संपूर्ण चारित्रके भेदोंका संग्रह होता है। ऐसे सामान्यग्राही द्रव्यार्थिक नयको समीचीन दृष्टि माननेमें कोई विरोध नहीं भाता है।

शंका — यह सामान्य संयम अपने संपूर्ण भेदोंका संप्रह करनेवाला है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—' सर्वसावद्ययोग' पदके प्रहण करनेसे ही, यहां पर अपने संपूर्ण मेदीका संप्रह कर ित्या गया है, यह बात जानी जाती है। यदि यहां पर संयमके किसी एक मेदकी ही मुख्यता होती तो 'सर्व' शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि, ऐसे स्थळ पर 'सर्व' शब्दके प्रयोग करनेमें विरोध आता है।

? रागद्दोसिवरहिओ समो । ति अयणं अयो ति गमण ति । समगमण ति समाआं स एव सामाइयं नाम ॥ अहवा भवं समाए निष्वतं तेण तम्मयं वावि । जं तप्पऔयणं वा तेण व सामाइय नेयं ॥ अहवा समाई सम्मत्नाण-चरणाई तेस तेहिं वा । अयणं अओ समाओ स एव सामाइय नाम ॥ अहवा समस्स आओ ग्रुणाण ठामो ित जो समाओ सो । अहवा समाणमाओ नेओ सामाइय नाम ॥ अहवा सामं मित्ती तत्थ अओ (गमणं) तेण होइ सामाओ । अहवा सामस्साओ ठाभो सामाइयं णेयं ॥ सम्ममओ वा समओ सामाइयम्यविदिसावाओ । अहवा सम्मस्स बाओ छाभों सामाइयं होइ ॥ अहवा निरुत्तविहिणा सामं सम्मं समं च जं तस्स । इकमप्पए प्रवेसणमेयं सामाइयं नेयं ॥ कि प्रण तं सामइयं सब्बसावकानेगिवरइ ि ॥ वि. मा. ४२२०-४२०।

सामायिकश्चिद्धिसंयम इति यावत् । तस्यैकस्य त्रतस्य छेदेन द्वित्र्यादिभेदेनोपस्थापनं त्रतसमारोपणं छेदोपस्थापनश्चिद्धिसंयमः । सकलत्रतानामेकत्वमापाद्य एकयमोपादानाद् द्रव्यार्थिकनयः सामायिकशुद्धिसंयमः । तदेवैकं त्रतं पश्चधा बहुधा वा विपाट्य धारणात् पर्यायार्थिकनयः छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । निश्चितबुद्धिजनानुग्रहार्थे द्रव्यार्थिकनयादेशना, मन्दिधियामनुग्रहार्थे पर्यायार्थिकनयादेशना । ततो नानयोः संयम्योरनुष्ठानकृतो विशेषोऽस्तीति द्वितयदेशेनानुगृहीत एक एव संयम इति चेन्नेष दोषः, इष्टत्वात् । अनेनैवाभिष्ठायेण सन्ने पृथक् न शुद्धिसंयतग्रहणं कृतम् ।

परिहारप्रधानः शुद्धिसंयतः परिहारशुद्धिसंयतः । त्रिंशद्वर्षाणि यथेच्छया भागमनु-भूय सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा संयममादाय द्रव्यक्षेत्रकालमावगतपरिमितापरिमित-प्रत्याख्यानप्रतिपादकप्रत्याख्यानपूर्वमहार्णवं सम्यगिधगम्य व्यपगतसकलतंशयस्तपो-

इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जिसने संपूर्ण संयमके भेदेंको अपने अन्तर्गत कर िखा है ऐसे अभेदरूपसे एक यमके। धारण करनेवाला जीव सामाथिक-गुद्धि-संयत कहलाना है।

उस एक व्रतका छेद अर्थात् दो, तीन आदिके भेदसे उपस्थापन करनेको अर्थात् व्रतोंके आरोपण करनेको छेदोपस्थापना-गृद्धि-संयम कहते हैं। संपूर्ण व्रतोंको सामान्यकी अपेक्षा पक मानकर एक यमको ग्रहण करनेवाला होनेसे सामायिक-गृद्धि-संयम द्रव्यार्थिकनयक् ए है। और उसी एक व्रतको पांच अथवा अनेक प्रकारके भेद करके धारण करनेवाला होनेसे छेदोप-स्थापना-गृद्धि-संयम पर्यायार्थिकनयक् ए है। यहां पर तिक्षणवृद्धि मनुष्योंके अनुग्रहके लिये द्रव्यार्थिक नयका उपदेश दिया गया है और मन्दवृद्धि प्राणियोंका अनुग्रह करनेके लिये पर्यायार्थिक नयका उपदेश दिया गया है। इसलिये इन दोनों संयमेंमें अनुष्ठानकृत कोई विशेषता नहीं है।

गंका - तब तो उपदेशकी अपेक्षा संयमको भले ही दो प्रकारका कह लिया जावे, पर वास्तवमें तो वह एक ही है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कथन हमें इए ही है। और इसी अभि-प्रायसे सुत्रमें स्वतन्त्ररूपसे (सामायिक पदके साथ) 'शुद्धिसंयत ' पदका प्रहण नहीं किया है।

जिसके (हिंसाका) परिहार ही प्रधान है ऐसे गुद्धिप्राप्त संयतेंको परिहार-गुद्धि-संयत कहते हैं। तीस वर्षतक अपनी रच्छानुसार भोगोंको भोगकर सामान्यरूपसे अधीत सामायिक संयमको और विशेषरूपसे अधीत छेदीपस्थापना संयमको धारण कर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार परिमित या अपरिमित प्रत्याख्यानके प्रतिपादन करनेवाले प्रत्याख्यान पूर्वतिप महार्णवमें अच्छीतरह प्रवेश करके जिसका संपूर्ण संशय दूर हो गया है और जिसने

१ **छेदे**न पूर्वपर्यायनिरोधेन उपस्थापनभारोपण महात्रतानां यत्र तच्छेदोपस्थापनम् । xx केत्तृण तु परियागं पोराणं जो ठिवाचि अप्पाणं । धम्मिन्सि पंचजामे केओवहावणे स खल । पं भा [ केओवहावण आभि रा को ]

विशेषात्सग्रुत्पन्नपरिहारिर्द्धस्तीर्थकरपादम् ले परिहारशुद्धिसंयममादत्ते' । एवमादाय स्थान-गमनचङ्कमणाञ्चनपानासनादिषु व्यापारेष्त्रशेपप्राणिपरिहरणदक्षः परिहारशुद्धिसंयतो नाम ।

साम्परायः कषायः, सूक्ष्मः साम्परायो येषां ते सूक्ष्मसांपरायाः । शुद्धाश्च ते संयताश्च शुद्धसंयताः । सूक्ष्मसाम्परायाश्च ते शुद्धिसंयताश्च सूक्ष्मसाम्परायश्चद्धिसंयताः । त एव द्विधोपात्तसंयमा यदा सूक्ष्मीकृतकषायाः भवन्ति तदा ते सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि-संयता इत्युच्यन्त इति यावत् ।

यथाख्यातो यथाप्रतिपादितः विहारः कषायाभावरूपमनुष्टानम् । यथाख्यातो विहारो येषां ते यथाख्यातविहाराः । यथाख्यातविहाराश्च ते शुद्धिनंयताश्च यथाख्यात-विहारश्च हिहारशुद्धिसंयताः । सुगममन्यत् ।

संयमानुवादेनासंयतानां संयतामंयतानां च न ग्रहणं प्राप्नुयादिति चेन, आम्रतरु-

तपोविशेषसे परिहार ऋदिको प्राप्त कर लिया है ऐसा जीव तीर्थंकरके पादमूलमें परिहारशुद्धि-संयमको ग्रहण करता है। इसप्रकार संयमको धारण करके जो खड़े होना, गमन करना
यहां वहां विहार करना, भोजन करना, पान करना और बैठना आदि संपूर्ण व्यापारोंमें प्राणियोंकी हिंसाके परिहारमें दक्ष हो जाता है उसे परिहार-शुद्धि-संयत कहते हैं।

सांपराय कषायको कहते हैं। जिनकी कपाय स्हम हो गई है उन्हें स्हमसांपराय कहते हैं। जो संयन विश्व दिक्ष प्राप्त हो गये हैं उन्हें शुद्धिसंयत कहते हैं। जो स्हमकषाय-वाले होते हुए शुद्धिप्राप्त संयत हैं उन्हें स्हमसांपराय-शुद्धि-संयत कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामायिक या छेदोपस्थापना संयमको धारण करनेवाले साधु जब अत्यन्त स्हम-कषायवाले हो जाते हैं तब वे स्हमसांपरायशुद्धिसंयत कहे जाते हैं।

परमागममें विहार अर्थात् कषायोंके अभावरूप अनुष्ठानका जैसा प्रतिपादन किया गया है तद्नुकूल विहार जिनके पाया जाता है उन्हें यथाण्यातिविहार कहते हैं। जो यथा- ख्यातिविहारवाले होते हुए शृद्धिपान्त संयत हैं वे यथाण्यातिविहार-शृद्धि-संयत कहलाते हैं। शेष कथन ग्रगम है।

र्शका - संयम मार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें संयतासंयत और असंयताँका प्रहण नहीं हो सकता है ?

- १ तीसं वासं। जम्मे वासपुथत्त खु तित्थयरमुले । पचनलाण पाँडदो संग्रणदुगाउपविहारो ॥ गाँ। जी। ४७३.
- १ परिहारिधसमेतः षडजीवनिकायसकुछ विद्दरन्। प्यसेव पद्मपत्र न छिप्यते पापनिकेन ॥ गो जाः ४७३ जी प्र. टी उद्धतम् ।
- ३ अहसदो जाहत्थे आडोऽभिहीए कहियमक्सायं। चरणमकसायप्रदितं तमद्दक्षायं जहक्खायं ॥ तै द्विगण्यं क्रउमत्थकेवालिविहाणओ पूणेकेकं। खयसमजसयोगाजांगिकेवलिविहाणओ दुविह। वि मा १२७९०

प्रधानवनान्तस्थनिम्बानामपि आम्रवनव्यपदेशदर्शनतोऽनेकान्तात् । उक्तं च---

संगहिय-सयल-संजममेय-जममणुत्तरं दुरवगमं ।
जीवो समुब्बहंतो सामाइय-संजदो होई' ॥ १८७ ॥
छेत्तृण य परियायं पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं ।
पंचजमे धम्मे सो छेदोवद्वावओ जीवों ॥ १८८ ॥
पंच-समिदो ति-गुत्तो परिहरइ सदा वि जो हु सावजं।
पंच-जेभ्य-जमे वा परिहारो संजदो सो हुं ॥ १८९ ॥

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिस वनमें आम्रहर्सिकी प्रवानता है उसमें रहनेवाले नीमके वृशोंकी भी 'आम्रवन 'ऐसी संज्ञा देखतेमें आती है। अतएव अनेकान्तका आश्रय करनेसे संयतासंयत और असंयतोंका भी संयम मार्गणामें ग्रहण किया है। कहा भी है—

जिसमें समस्त संयमोंका संग्रह कर छिया गया है ऐसे छोकोसर और दुरिधगम्य अभेदकप एक यमको धारण करनेवाला जीव सामाधिकसंयत होता है ॥ १८७ ॥

जी पुरानी सावद्यव्यापार रूप पर्यायको छेदकर पांच यमरूप धर्ममें अपनेको स्थापित करता है यह जीव छेदोपस्थापक संयमी कहलाता है॥ १८८॥

जो पांच समिति और तीन गुतियों से युक्त होता हुआ सदा ही सावद्ययोगका परिहार करता है तथा पांच यमरूप छेदोपस्थापना संयमको और एक यमरूप सामायिकसंयमको धारण करता है वह परिहार-गुद्धि-संयत कहलाना है॥ १८९॥

र्श गो. जी. ४७०.

२ गो. जी. ४७१ छेदेन प्रायिश्वत्ताचरंणन उपस्थापनं यम्य स छेदोपस्थापन इति निरुत्तेः । अथवा प्रायिश्वते स्वकृतदोषपरिहाराय पूर्वकृततपस्तदोषानुसारेण कित्वा आत्मान तिन्नरविद्यसयमे स्थापयित स छेदोपस्थापक संयतः, स्वतपस्केदे सित उपस्थापन यस्य स छेदोपस्थापन इस्यधिकरणव्युत्पत्तेः । जी. प्र. टी.

देशे. जी. ४७२. परिद्वारकप्प पत्रवस्तामि परिद्वारित जहा विक । आदिमञ्ज्ञवसाणेस आणुपुर्ध्व जहकर्म देश पत्रवाबीसं जहण्णेण उक्कासेण सहस्त्रसो ॥ निग्गंथसुरा भगवतो सन्वग्गोणं वियाहिया ॥ ३७२ ॥ स्यम्मलो
य प्राा जिल्लास्त्रणा । गणो य णवओ वृत्तो एवेता पिंववित्रो ॥ ३७३ ॥ एग कप्पष्टिय कुका चत्तारि
परिवृद्धि । वृद्धपरिहारिगा चेव चउरो तेसि तु ठावए ॥ ३७४ ॥ ण य तेनि जायती विग्धं जा मासा दस अट्ट य ।
ण वेयणा ण वातंका णेव अण्णे उवदवा ॥ ३७५ ॥ अट्टारससु पुण्णेसु होज एते उवदवा । ऊणिए ऊणिए यावि
गणमेरा स्वा मवे ॥ ३७६ ॥ पिंववित्रजितिक्त पादम्लिम जे विक । ठावयतिआ ते अण्णे ण उ ठावितठावगा ॥ ३८३ ॥ सन्वे चरितमंता य दंसणे परिनिष्टिया । णवपुन्त्रिया जहण्णेण उक्तांसं दसपुन्त्रिया ॥ ३८४ ॥
पंचित्रहे ववद्दि कप्पे ते दुविहिन्मि य । दसविहे य पिंचते सन्त्रवे वि परिनिष्टिया ॥ ३८५ ॥ पिंचित्रक्त वाय ण मोच्ण
णरिव संकद्दा । आलावो अत्तिविदेशे परिद्वारस्त कारणे ॥ ३९६ ॥ वारस दसट्ट दस अट्ट छच्छ छ चउरो य उक्तोसं ।
मिक्तम जहनगा क वासालिसिरिगिन्हे उ ॥ ३९४ ॥ आयंनिल्वारसगं पत्तेयं परिहारगा परिद्वारि । अभिगहितएसणाए

अणुलोमं वेदंतो जीवो उवसामगो व खबओ वा ।
सो सुहुम-सांपराओ जहक्खादेणूणओ कि पि । १९०॥
उवसंते खीणे वा असुहे कम्मन्हि मोहणीयन्हि ।
छदुमत्थो व जिणो वा जहक्खादो संजदो सो हु ॥ १९१॥
पंच-ति-चउिवहिंहि अणु-गुण-सिक्खा-वएहिं संजुता ।
वुचंति देस-विश्या सम्माइही जाश्यि-कम्मा ॥ १९२॥
दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सिचत्त-राइभत्ते य ।
बम्हारंभ-पश्मिह-अणुमण-उद्दिह देस-विश्देदे ॥ १९३॥
जीवा चोइस-भेपा इंदिय-विसया तहहवीसं तु ।
जे तेसु णेय विश्दा असंजदा ते मुणेयन्वा ॥ १९४॥

चाहे उपरामश्रेणीका आरोहण करनेवाला हो अथया भएकश्रेणीका आरोहण करने-वाला हो, परंतु जो जीव सूक्ष्म लोभका अनुभव करता है उसे सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत कहते हैं। यह संयत यथाष्यात संयमसे कुछ कम संयमको घारण करनेवाला होता है॥१९०॥

अशुभ मोहनीय कर्मके उपशान्त अथवा क्षय हो जाने पर ग्यारहर्षे, बारहर्षे गुणस्थान. वर्ती छग्नस्थ और तेरहर्षे चौदहर्वे गुणस्थानवर्ती जिन यथाल्यात-शुद्धि संयत होते हैं॥१९१॥

जो पांच अणुवत, तीन गुणवत और चार शिक्षावतोंसे संयुक्त होते हुए असंख्यात-गुणी कर्मनिर्जरा करते हैं ऐसे सम्यग्दिष्ट जीव देशिवरत कहे जाते हैं ॥ १९२ ॥

दर्शनिक, व्रतिकः सामायिकी, प्रोषधोपवासी, सवित्तविरत, रात्रिभुक्तविरत, ब्रह्मबारी, आरंभविरत, परित्रहविरत, अनुमतिविरत और उद्दिष्टविरत ये देशविरतके ग्यार**ह भेद हैं ॥१**९३॥

जीवसमास चौदह प्रकारके होते हैं और इन्द्रिय तथा मनके विषय अहाईस प्रकारके होते हैं। जो जीव इनसे विरत नहीं हैं उन्हें असंयत जानना चाहिये॥ १९४॥

पंचण्ह वि एगो संभोगो ॥ २९५ ॥ परिहारिओ छन्मासे अणुपरिहारिओ वि छन्मासा । कप्पिट्ट वि छन्मासे तेणु अहारस उ मासे ॥ २९६ ॥ गर्राहें छहिं मासेहिं निन्त्रिटा य भनंति ते । ततो पच्छा य वनहार पद्धि ते अणुपरिहारिया ॥ २९८ ॥ गएहिं छहिं मासेहिं निन्त्रिटा य भनंति ते । वहह कप्पष्टिओ पच्छा परिहार तहाविधं २९९ ॥ अहारसिंह मासेहि कप्पो होति समाणितो । मृलहवणाए समं छन्मासा उ अणुणगा ॥ ४०० ॥ कृ. ६ उ. अभि रा. को परिहारिवस्य दिस्य )

- १ गी. जी, ४७४.
- र गो. जी. ४७५.
- ३ गो. जी. ४७६.
- ड गाथेय पूर्वमिव ७४ गाथाङ्केन आगता ।
- ५ गो. जी. ४७८.

संयतानां गुणस्थानानां संख्यानिरूपणार्थमाह —

संजदा पमत्तरं जद-पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ॥१२४॥

अथ स्याद् बुद्धिपूर्विका सावद्यविरतिः संयमः, अन्यथा काष्टादिष्विपि संयमः प्रसङ्गात्। न च केवलीषु तथाभूता निष्टितिरस्ति ततस्तत्र संयमो दुर्घट इति नैष दोषः, अघातिचतुष्टयविनाञ्चापेक्षया समयं प्रत्यसंख्यातगुणश्रेणिकर्मनिर्जरापेक्षया च सकलः पापिकियानिरोधलक्षणपारिणामिकगुणाविभीवापेक्षया न, तत्र संयमोपचारात्। अथवा प्रवृत्त्यभावापेक्षया मुख्यसंयमोऽस्ति। न काष्टेन व्यभिचारस्तत्र प्रवृत्त्यभाव-तस्तिश्वव्यनुपपत्तेः। सुगममन्यत्।

द्रव्यपर्यायार्थिकनयद्यनिबन्धनसंयमगुणप्रतिपादनार्थमाह —

सामाइयःच्छेदोवट्टावण-सुद्धि-संजदा पमत्तसंजद-प्पहुद्धि जाव अणियट्टि ति<sup>र</sup> ॥ १२५॥

अब संयतोंमें गुणस्थानोंकी संख्याके निरूपण करनेके लिये सृत्र कहते हैं— संयत जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं॥ १२४॥

शंका— युद्धिएर्वक सावद्ययोगके त्यागको संयम कहना तो ठीक है। यदि ऐसा न माना जाय तो काष्ठ आदिमें भी संयमका प्रसंग आजायगा। किंतु केवलीमें युद्धिएर्वक सावद्य-येगकी निवृत्ति तो पाई नहीं जाती है इसलिये उनमें संयमका होना दुर्घट ही है?

समाधान -- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, चार अद्यातिया कर्मोंके विनाश करनेकी अपेक्षा और समय समयमें असंख्यातगुणी श्रेणी रूपसे कर्मनिर्जरा करनेकी अपेक्षा संपूर्ण पाप-क्रियांके निरोधस्वरूप पारिणामिक गुण प्रगट हो जाता है, इसलिये इस अपेक्षासे वहां संमयका उपचार किया जाता है। अतः वहां पर संयमका होना दुर्घट नहीं है। अथवा प्रवृत्तिके अभाषा श्रेष्ठा वहां पर मुख्य संयम है। इसप्रकार जिनेन्द्रमें प्रवृत्यभावसे मुख्य संयमकी सिद्धि करने पर काष्टसे व्यभिचार दोप भी नहीं आता है, क्योंकि, काष्टमें प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तब उसकी निवृत्ति भी नहीं बन सकती है। शेष कथन सुगम है।

अब द्रश्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंके निमित्तसे माने गये संयमके
गुणस्थान प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनारूप शुद्धिको प्राप्त संयत जीव प्रमत्तसंयतसे हेकर भानकुत्तिकरण गुणस्थानतक होते हैं॥ १२५॥

<sup>ः</sup> १ संयमानुवादेन संयताः प्रमतादयोऽयोगकेत्रल्यन्ताः । स. सि. १. ८.

<sup>🤏</sup> सामायिकच्छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयताः प्रमत्तादयोऽनिवृत्तिस्थानान्ताः । सः सि. १. ८.

सुगमत्वादत्र न किश्चिद्वक्तव्यमस्ति । द्वितीयसंयमस्याध्वाननिरूपणार्थमाह—

परिहार-सुद्धि-संजदा दोसु हाणेसु पमत्तसंजद-हुग्णे अप्पमत्तः संजद-ट्राणे ॥ १२६॥

उपरिष्टात्किमित्ययं संयमे। न भवेदिति चेन्न, ध्यानामृतसागरान्तर्निममात्मनां वाचंयमानामुपसंहृतगमनागमनादिकायच्यापाराणां परिहारानुपपत्तेः । प्रवृतः परिहरित नाप्रवृत्तस्ततो नोपरिष्टात्संयमोऽस्ति । परिहारशुद्धिसंयतः किम्र एकयम उत पंचयम इति ? किंचातो यद्येकयमः सामायिकेऽन्तर्भवति । अथ यदि पंचयमः छेदोपस्थापनेऽन्तर्भवति ? न च संयममादधानस्य पुरुषस्य द्रव्यपर्यायार्थिकाभ्यां व्यतिरिक्तस्यास्ति सम्भवस्ततो न परिहारसंयमोऽस्तीति न, परिहारर्द्वचितश्योत्पत्त्यपेक्षया ताभ्यामस्य कथि अद्विद्वात् । तृत्पापरित्यागेनेव परिहारिद्विपर्यायेण परिणतत्वान्न ताभ्यामन्योऽयं-

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां कुछ विशेष कहने योग्य नहीं है। अब दूसरे संयमके गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं— परिहार-शुद्धि-संयत प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंमें होते हैं॥ १२६॥ शंका — ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमें यह संयम क्यों नहीं होता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिनकी आत्माएं ध्यानरूपी अमृतके सागरमें निमन्न हैं, जो वचन-यम (मौन) का पालन करते हैं और जिन्होंने आने जानेरूप संपूर्ण दारीरसंबन्धी व्यापार संकुचित कर लिया है ऐसे जीवोंके शुभाशुभ क्रियाओंका परिहार बन ही नहीं सकता है। क्योंकि, गमनागमन आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेवाला ही परिहार कर सकता है, प्रवृत्ति नहीं करनेवाला नहीं। इसलिये ऊपरके आठवें आदि ध्यान अवस्थाको प्राप्त गुणस्थानोंमें परिहार-शुद्धि-संयम नहीं बन सकता है।

र्यंका — परिदार-गुद्धि-संयम क्या एक यमरूप है या पांच यमरूप ? इनमेंसे यदि एक यमरूप है तो उसका सामायिकमें अन्तर्भाव होना चाहिये और यदि पांच यमरूप है तो छेदोपस्थापनामें अन्तर्भाव हो जाना चाहिये। संयमको धारण करनेवाले पुरुषके द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा इन दोनों संयमोंसे भिन्न तीसरे संयमकी संभावना तो है नहीं, इसलिये परिदार-गुद्धि-संयम नहीं बन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, परिहार ऋदिरूप अतिदायकी उत्पत्तिकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थानासे परिहार-गृद्धि-संयमका कथंचित् भेद है।

शंका—सामायिक और छेदोपस्थापनारूप अवस्थाका त्याग न करते हुए ही परिहार ऋदिरूप पर्यायसे यह जीव परिणत होता है, इसिछिये सामायिक और छेदोपस्थापनासे भिन्न

१ परिहारग्रद्धिसंयताः प्रमत्ताप्रमत्ताश्च । सः सिः १.८.

संयम इति चेन्न, प्रागिवद्यमानपरिहारर्द्धचपेश्वया ताभ्यामस्य भेदात् । ततः स्थितमेत-त्ताभ्यामन्यः परिहारसंयम इति । परिहारर्द्धेरुपरिष्टादपि सन्वात्तत्रास्यास्तु सन्वमिति चेन्न, तत्कार्यस्य परिहरणलक्षणस्यासन्वतस्तत्र तद्भावात् ।

तृतीयसंयमस्याध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

## सुद्धम-सांपराहय-सुद्धि-संजदा एकम्मि चेव सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजद-ट्टाणे'।। १२७ ॥

द्यस्मसाम्परायः किम्रु एकयम उत पश्चयम इति १ किं चातो यद्येकयमः पश्चयमास्म मुक्तिरुपशमश्रेण्यारोहणं वा द्यस्मसाम्परायगुणप्राप्तिमन्तरेण तदु भयाभावात् । अथ पश्चयमः एकयमानां पूर्वोक्तदोषी समाढीकेते । अथोभययमः एकयमपश्चयमभेदेन द्वक्ष्मसाम्परा-

#### यह संयम नहीं हो सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले अविद्यमान परंतु पीछेसे उत्पन्न हुई परिहार ऋदिकी अपेक्षा उन दोनों संयमोंसे इसका भेद हैं, अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि सामायिक और छेदोपस्थापनासे परिहार-शुद्धि-संयम भिन्न ही है।

ग्रंका — परिहार ऋद्धिकी आगेके आठवें आदि गुणस्थानोंमें भी सत्ता पाई जाती है, अतएव वहां पर इस संयमका सद्भाव मान लेना चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यद्यापि आठवें आदि गुणस्थानोंमें परिहार ऋदि पाई जाती है परंतु वहां पर परिहार करने रूप उसका कार्य नहीं पाया जाता है, इसिलये आठवें आदि गुणस्थानोंमें परिहार-श्रुद्धि-संयमका अभाव कहा गया है।

अब तीसरे संयमके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत जीव एक सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत गुणस्थानमें ही होते हैं॥ १२७॥

रंका--स्इमसांपरायसंयम क्या एक यमक्रप है अधवा पांच यमक्रप ? इनमेंसे यिद एक यमक्रप है तो पंचयमक्रप छेदोपस्थापनासंयमसे मुक्ति अधवा उपदामश्रेणीका आरोइण नहीं बन सकता है, क्योंकि, स्इमसांपरायगुणस्थानकी प्राप्तिके विना मुक्तिकी प्राप्ति और उपदामश्रेणीका आरोइण नहीं बन सकेगा ? यिद स्इमसांपराय पांच यमक्रप है तो एक यमक्रप सामायिक संयमको धारण करनेवाले जीवोंके पूर्वोक्त देशों दोष प्राप्त होते हैं ? यदि छेदोपस्थापनाको उभय यमक्रप मानते हैं तो एक यम और पंचयमके भेदसे स्इमसांपरायके दो भेद हो जाते हैं ?

१ सुश्मसाम्परायञ्जद्भिसंयताः एकरिमभेव सश्मसाम्परायस्थाने । सः सिः १. ८.

याणां द्वैविध्यमापतेदिति । नाद्यौ विकल्पावनभ्युपगमात् । न तृतीयविकल्पोक्तदोषः सम्भवाति पश्चैकयमभेदेन संयमभेदाभावात् । यद्येकयमपश्चयमौ संयमख न्यूनाधिक-भावस्य निबन्धनावेवाभविष्यतां संयमभेदोऽप्यभविष्यत् । न चैवं संयमं प्रति द्वयोर-विशेषात् । ततो न सक्ष्मसाम्परायसंयमस्य तद्द्वारेण द्वैविष्यमिति । तद्द्वारेण संयमस्य द्वेविष्याभावे पश्चविधसंयमोपदेशः कथं घटत इति चेन्मा घटिष्ट । तर्हि कतिविधः संयमः १ चतुर्विधः पश्चमस्य संयमस्यानुपलम्भात् । सुगममन्यत् ।

चतुर्थसंयमस्याध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

जहाक्खाद-विहार-सुद्धि-संजदा चदुसु ट्टाणेसु उवसंत-कसाय-वीयराय-छदुमत्था खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति<sup>ं</sup> ॥ १२८ ॥

समाधान — आदिके दो विकल्प तो ठीक नहीं हैं, क्योंकि, वैसा हमने माना नहीं है। इसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी संभव नहीं है, क्योंकि, पंचयम और एकयमके भेदसे संयममें कोई भेद ही संभव नहीं है। यदि एकयम और पंचयम संयमके न्यूनाधिकभावके कारण होते तो संयममें भेद भी हो जाता। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि, संयमके प्रति दोनोंमें कोई विदोषता नहीं है। अतः स्क्ष्मसांपराय संयमके उन दोनोंकी अपेक्षा दो भेद नहीं हो सकते हैं।

शंका—जब कि उन दोनोंकी अपेक्षा संयमके दो भेद नहीं हो सकते हैं तो पांच प्रकारके संयमका उपदेश कैसे बन सकता है?

समाधान — यदि पांच प्रकारका संयम घटित नहीं होता है तो मत होओ। शंका — तो संयम कितने प्रकारका है ?

समाधान — संयम चार प्रकारका है, क्योंकि, पांचवा संयम पाया ही नहीं जाता है। होव कथन सुगम है।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें विवक्षा भेदसे ही भेद है नास्तवमें नहीं, अतः ये दोनों मिलकर एक और शेषके तीन इसप्रकार संयम चार प्रकारके होते हैं।

अब चौथे संयमके गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

यथाल्यात-विहार-शुद्धि-संयत जीव उपशान्त-कषाय-वीतराग-छन्नस्थ, श्लीणकषाय-वीतराग-छन्नस्थ सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इन चार गुणस्थानोंमें होते हैं ॥१२८॥

१ यथारुयातविहारशुद्धिसंयताः उपशान्तकषायादयोऽयोगकेवल्यन्ताः । स. सि. १. ८.

सुगमत्वानात्र वक्तव्यमस्ति ।

देशविरतगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह —

संजदासंजदा एकमिम चेय संजदासंजद-ट्टाणे ।।१२९ ॥ सगमनेतत् ।

असंयतगुणस्य गुणस्थानप्रमाणनिरूपणार्थमाह -

असंजदा एइंदिय पहुडि जाव असंजदसम्माइहि ्तिं॥१३०॥

मिथ्यादृष्टयोऽपि केचित्तंयता दृश्यन्त इति चेत्र, सम्यक्त्त्रमन्तरेण संयमानुष-पत्तेः । सिद्धानां कः संयमो भवतीति चेत्रकोऽपि । यथा बुद्धिपूर्वकिनवृत्तेरभावात्र संयतास्तत एव न संयतासंयताः नाष्यसंयताः प्रणष्टाशेषपापिक्रयत्वात् ।

संयमद्वारेण जीवपदार्थमभिधाय साम्प्रतं दर्शनमुखेन जीवसत्तानिरूपणार्थमाह — दंसणाणुवादेण अत्थि चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओधिदंसणी केवल्रदंसणी चेदि ॥ १३१ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां विशेष कुछ कहने योग्य नहीं है। अब देशिवरत गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— संयतासंयत जीव एक संयतासंयत गुणस्थानमें ही होते हैं॥ १२९॥ इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

अब असंयतगुणके गुणस्थानोंके प्रमाणके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं — असंयत जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंयतसम्यग्दाप्ट गुणस्थानतक होते हैं ॥ १३० ॥ शुंका — कितने ही मिथ्यादाप्ट जीव संयत देखे जाते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्शनके विना संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। शंका — सिद्ध जीवोंके कौनसा संयम होता है?

समाधान — एक भी संयम नहीं होता है। उनके बुद्धिपूर्वक निवृत्तिका अभाव होनेसे जिसलिये वे संयत नहीं हैं, इसलिये संयतासंयत नहीं है और असंयत भी नहीं है, क्योंकि, उनके संपूर्ण पापरूप कियाएं नष्ट हो चुकी हैं।

संयममार्गणाके द्वारा जीव-पदार्थका कथन करके अब दर्शनमार्गणाके द्वारा जीवोंके अस्तित्यके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शनके धारण करनेवाले जीव होते हैं ॥ १३१ ॥

१ संयतासंयता एकस्मिनेव संयतासंयतस्थाने । स. बि. १. ८.

२ असंयताः आधेषु चतुर्षु गुणस्थानेषु । सः सि. १.८.

३ भावचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमाद् द्रव्येन्द्रियानुपघाताच चक्षुर्दर्शनिनश्रुक्षर्दर्शनलव्धिमतो जीवस्य घटादिषु

चक्षुषा सामान्यस्थार्थस्य ग्रहणं चक्षुर्दर्शनम् । अथ स्याद्विषयविषयिसम्पातसमनन्तर-माद्यग्रहणमवग्रहः । न तेन बाह्यार्थगतिविधिसामान्यं परिच्छिद्यते तस्यावस्तुनः कर्मत्वा-भावात् । अविषयीकृतप्रतिषेधस्य ज्ञानस्य विधौ प्रश्वतिविरोधात् । विधुः प्रतिषेधाद् व्याश्वतो गृह्यतेऽव्याश्वतो वा १ आद्ये न विधिसामान्यग्रहणं प्रतिषेधेन सह विध्युपादानात् । द्वितीये न तद्धि ग्रहणं विधिप्रतिषेधोभयग्रहणे तस्यान्तर्भावात् । न बाह्यार्थगतप्रतिषेध-सामान्यमपि परिच्छिद्यते विधिपक्षोक्तदोषदृषितत्वात् । तस्माद्विधिनिषेधात्मकबाह्यार्थ-

चशुके द्वारा सामान्य पदार्थके ग्रहण करनेकी चशुद्दीन कहते हैं।

शंका— विषय और विषयीके योग्य संबन्धके अनन्तर प्रथम प्रहणको जो अवप्रह कहा है। सो उस अवग्रहके द्वारा बाह्य अर्थमें रहनेवाले विधि-सामान्यका झान तो हो नहीं सकता है, नयोंकि, बाह्य अर्थमें रहनेवाला विधि सामान्य अवस्तु है इसलिये वह कमें अर्थात् झानका विषय नहीं हो सकता है। दूसरे जिस झानने प्रतिषेधको विषय नहीं किया है उसकी विधिमें प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है। इसलिये विधिका प्रतिषेधसे व्यावृत्त होकर प्रहण होता है या अव्यावृत्त होकर प्रहण होता है प्रथम विकल्पके मानने पर केवल विधि-सामान्यका ग्रहण तो बन नहीं सकता है, नयोंकि, प्रतिषेधके साथ ही विधिका प्रहण देखा जाता है। दूसरे विकल्पके मानने पर ऐसे ग्रहणका कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं, नयोंकि, विधि और प्रतिषेध इन दोनोंके ग्रहणमेंही प्रतिषेधसो अव्यावृत्त विधिका अन्तर्भाव हो जाता है। इसीप्रकार बाह्य अर्थमें रहनेवाले प्रतिषेधसामान्यका भी ग्रहण नहीं बन सकता है, क्योंकि, विधि पक्षमें जो दोष दे आये हैं वे सब यहां पर भी लागू पड़ते हैं। इसलिये विधि-निषेधारमक

द्रव्येपु चक्षुणी दर्शनं चक्षुर्दर्शनम् । सामान्यविषय वेऽपि चाम्य यद् घटादिविशेषाभिधानं तत्सामान्यविशेषयोः कथिविद्रयोदिकान्तेन विशेषे-भो व्यतिरिक्तस्य सामान्यस्याग्रहणस्यापनार्थम् । उक्तं च 'निर्विशेषं विशेषाणां महो दर्शनमुख्यते ' इत्यादि । चक्षुर्वजिशेषेन्द्रियान्प्रयाप् मनश्चाचक्षुम्प्यते, तस्य दर्शने न चश्चर्र्वन्, तदि मावचक्षुरिन्द्रियान्प्रथाप् चभाद द्रव्येन्द्रयान्प्रधाताच अचक्षद्र्रशिननोऽचुर्द्शनलियमतो जीवस्थानमाव भवति । × इदमुक्तं मवति, चक्षुर-प्राप्यकारि, ततो दृरस्थमि स्वविषयं परिन्द्रियार्थमानमावि । × श्रीपाद्मिन तु प्राप्यकारीणि, ततो द्रव्येन्द्रियसंश्चेषद्रशिननोऽविषदर्शनाविष्यवर्शनम् । अविद्रवर्शनिननोऽविद्रशिनाविष्यस्थानमावि भवति । × अवधेदर्शनमविषदर्शनम् । अविद्रवर्शनिनोऽविद्रशिनावरणक्षयोपश्चमसमुद्रमृताविद्रवर्शनलिकाविष्यस्था निवर्यते सर्वर पिद्रवर्थयु भवति, न पुनः सर्वप्ययिषु । यतोऽवधेसत्कृष्टतोऽप्येकवस्तुगता संस्ययेया असस्ययेया वा पर्याया विषयत्वेनोक्ताः । × मनु पर्याया विशेषा उच्यत्ते, न च दर्शनं विशेषविषयं भवितुमईति ज्ञानस्येव तिद्वययवान् कथिमहाविद्यर्शनविषयत्वेन पर्यायाः निर्दिष्टाः ? साधृक्तं, केवळं पर्यायेरिप घटशराबोद ज्ञादिभिर्मदादिसामान्यमेव तथा तथा विशेषात्वेत न पुनस्तेन एकान्तेन व्यतिरिच्यन्ते, अतो मुख्यतः सामान्यं, ग्रणीमृतास्तु विशेषा अप्यस्य विषयीमवन्ति । केवळ सकळदश्यविषयत्वेन परिपूर्णं दर्शनं, केवळदर्शनिनस्तदावरणक्षयाविर्वतत्ल्ळिश्चमतो जीवस्य सर्वद्रव्यपु मूर्तामतेषु सर्वपर्यायेषु च मवतीति । मनःपर्यायज्ञानं तु तथाविधक्षयोपशमपाटवान् सर्वदा विशेषानेव गृह्णदृत्यते, न सामान्यम्, अतस्तदर्शनं नोक्तिति । अतु. (अभि- रा. कीः दंसणग्रणपमाणः)

प्रहणमवप्रहः । न स दर्शनं सामान्यग्रहणस्य दर्शनव्यपदेशात् । ततो न चक्षुर्दर्शनमिति ।

अत्र प्रतिविधीयते, नैते दोषाः दर्शनमाठौकन्ते तस्यान्तरङ्गार्थविषयत्वात् । अन्तरङ्गार्थोऽपि सामान्यविशेषात्मक इति । तद्विधिप्रतिषेधसामान्ययोरुपयोगस्य ऋमेण प्रवृत्तरङ्गोषयोगस्य प्रवृत्तिरङ्गीकर्तव्या । तथा च न सोऽन्तरङ्गोषयोगोऽपि दर्शनं तस्य सामान्यविशेषविषयत्वादिति चेन्न, सामान्यविशेषात्मकस्यात्मनः सामान्य-शब्दवाच्यत्वेनोपादानात् । तस्य कथं सामान्यतेति चेदुच्यते । चक्षुरिनिद्रयक्षयोपश्चमो हि नाम रूप एव नियमितस्ततो रूपविशिष्टस्वैवार्थग्रहणस्योपलम्भात् । तत्रापि रूपसामान्य एव नियमितस्ततो नीलादिष्वेकरूपेणव विशिष्टवस्त्वनुपलम्भात् । तस्माचक्षुरिनिद्रय-क्षयोपश्चमो रूपविशिष्टार्थं प्रति समानः आत्मव्यतिरिक्तक्षयोपश्चमाभावादात्मापि तद्-द्वारेण समानः, तस्य भावः सामान्यं तद्दर्शनस्य विषय इति स्थितम् ।

अथ स्याचक्षुपा यत्प्रकाशते तदर्शनम् । न चात्मा चक्षुपा प्रकाशते तथानुपल-

बाह्य पदार्थके प्रहणको अवग्रह मानना चाहिये। परंतु वह अवग्रह दर्शनरूप तो हो नहीं सकता है, क्योंकि, जो सामान्यको ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा है। अतः चश्चदर्शन नहीं बनता है?

समाधान—ऊपर दिये गये ये सब दोप दर्शनको नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि, वह अन्तरंग पदार्थको विषय करता है। और अन्तरंग पदार्थभी सामान्य-विशेषात्मक होता है। इसिलिये विधिसामान्य और प्रतिषेधसामान्यमें उपयोगकी क्रमसे प्रवृत्ति नहीं बनती है, अतः उनमें उपयोगकी अक्रमसे प्रवृत्ति स्वीकार करना चाहिये। अर्थात् दोनोंका युगपत् ही प्रहण होता है।

शंका—इस कथनको मान लेने पर भी वह अन्तरंग उपयोग दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि, उस अन्तरंग उपयोगको सामान्यविशेषात्मक पदार्थ विषय मान लिया है।

समाधान- नहीं, क्योंकि, यहांपर सामान्यविशेषात्मक आत्माका सामान्य शब्दके बाच्यक्रपसे ग्रहण किया है।

शंका — उसको सामान्यपना केसे है ?

समाधान— चश्च इन्द्रियावरणका क्षयोपराम रूपमें ही नियमित है। इसलिये उससे रूपिबिशिष्ट ही पदार्थका ग्रहण पाया जाता है। वहांपर भी चश्चदर्शनमें रूपसामान्य ही नियमित है, इसिलिये उससे नीलादिकमें किसी एक रूपके द्वारा ही विशिष्ट वस्तुकी उपलिच्ध नहीं होती है। अतः चश्च इन्द्रियावरणका क्षयोपराम रूपिविशिष्ट अर्थके प्रति समान है। और आत्माको छोड़कर क्षयोपराम पाया नहीं जाता है इसिलिये आत्मा भी क्षयोपरामकी अपेक्षा समान है। और उस समानके भावको सामान्य कहते है। वह दर्शनका विषय है।

शंका—-चश्च इन्द्रियसे जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं। परंतु आत्मा तो चश्च इन्द्रियसे प्रकाशित होता नहीं, क्योंकि, चश्च इन्द्रियसे आत्माकी उपलब्धि होती हुई नहीं देखी जाती है। चश्च इन्द्रियसे रूपसामान्य और रूपविशेषसे युक्त पदार्थ प्रकाशित

म्मात् । प्रकाशते च रूपसामान्यविशेषविशिष्टार्थः । न स दर्शनमर्थस्यापयोगरूपत्व-विरोधात् । न तस्योपयोगोऽपि दर्शनं तस्य ज्ञानरूपत्वात् । ततो न चक्षुर्दर्शनमिति न, चक्षुर्दर्शनावरणीयस्य कर्मणोऽस्तित्वान्यथानुपपत्तेराधार्याभावे आधारकस्याप्यभावात् । तस्माचक्षुर्दर्शनमन्तरङ्गविषयमित्यङ्गीकर्तव्यम् । किं च निद्रानिद्रादीनि कर्माणि न ज्ञानप्रतिबन्धकानि ज्ञानावरणाभ्यन्तरे तेषामपाठात् । नान्तरङ्गबहिरङ्गार्थविषयोपयोग-द्रयप्रतिबन्धकानि एवमपि ज्ञानावरणस्थवान्तर्भावात् । नान्तरङ्गबहिरङ्गार्थविषयोपयोग-सामान्यप्रतिबन्धकानि जाग्रदवस्थायां छग्नस्थज्ञानदर्शनोपयोगयोरक्रमेण द्वतिप्रसङ्गात् । ततो दर्शनावरणीयकर्मणोऽस्तित्वान्यथानुपपत्तेरन्तरङ्गार्थविषयोपयोगप्रतिबन्धकं दर्शना-वरणीयम्, बहिरङ्गार्थविषयोपयोगप्रतिबन्धकं ज्ञानावरणिनिति प्रतिपत्तव्यम् । आत्म-विशेषः स्यादिति चेनेष दोषः, यद्यस्य द्वानस्योत्पादकं स्वरूपसंवेदनं तस्य तद्दर्शन-

होता है। परंतु पदार्थ तो उपयोगरूप हो नहीं सकता, क्योंकि, पदार्थको उपयोगरूप मानेनेंम चिरोध आता है। पदार्थका उपयोग भी दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि, वह उपयोग ज्ञान-रूप पड़ता है। इसल्ये चक्षुदर्शनका आस्तित्व नहीं बनता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि चश्रुदर्शन नहीं हो तो चश्रुद्दर्शनावरण कर्म नहीं हन सकता है, क्योंकि, आधार्यके अभावमें आधारकका भी अभाव हो जाता है। इसिलये अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाला चश्रुद्दर्शन है यह बात स्वीकार कर लेना चाहिये। दूसरे निद्रानिद्रा आदि कर्म कानके प्रतिबन्धक नहीं हैं, क्योंकि, क्रानावरण कर्मके भेदोंमें इन निद्रानिद्रा आदि कर्मोंका पाठ नहीं है। तथा निद्रानिद्रा आदि कर्म अन्तरंग और बहिरंग पदार्थोंको विषय करनेवाले दोनों उपयोगोंके भी प्रतिबन्धक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर भी निद्रानिद्रादिकका क्रानावरणके भीतर ही अन्तर्भाव होना चाहिये था। परंतु ऐसा नहीं है, अतः निद्रानिद्रादिक दोनों उपयोगके भी प्रतिबन्धक नहीं हैं। निद्रानिद्रादिक अन्तरंग और बहिरंग पदार्थोंको विषय करनेवाले उपयोग सामान्यके भी प्रतिबन्धक नहीं हैं। क्यांकि, ऐसा मानलेने पर जाग्रत् अवस्थामें छग्नस्थके क्रानोपयोग और दर्शनोपयोगकी युगपत् प्रवृत्तिका प्रसंग आ जायगा। इसिलिये दर्शन यदि न हो तो दर्शनावरण कर्मका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगका प्रतिबन्धक दर्शनावरण कर्म है थेसा जानना चाहिये।

शंका — भात्माको विषय करनेवाले उपयोगको दर्शन स्वीकार कर लेनेपर आत्मामें कोई विशेषना नहीं होनेसे खारों दर्शनोंमें भी कोई भेद नहीं रह आयगा?

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जो जिस अनका उत्पन्न करनेवाला

[ 2, 2, 232.

व्यपदेशास्त्र दर्शनस्य चातुर्विध्यनियमः । यावन्तश्रक्षुरिन्द्रियक्षयोपश्चमजनितज्ञानस्य विषयभावमापन्नाः पदार्थास्तावन्त एवात्मस्यक्षयोपश्चमास्तत्तन्नामानस्तद्द्वारेणात्मापि तावानेव तच्छिक्तिखचितात्मपरिच्छित्तिदर्शनम् । न चैतत्काल्पनिकं परमार्थत एव परोपदेश-मन्तरेण शक्तया सहात्मनः उपलम्भात् । न दर्शनानामक्रमेण प्रवृत्तिर्ज्ञानानामक्रमेणोन्त्पस्यभावतस्तदभावात् । एवं शेपदर्शनानामपि वक्तव्यम् । ततो न दर्शनानामेक्रत्व-मिति उक्तं च

चक्य्ण जं प्यासिद दिस्सिद तच्चक्खु-दंसणं वेति ।
सेसिंदिय-प्यासो णादक्वो सो अचक्यु तिं ॥ १९५ ॥
परमःणु-आदियाइं अंतिम-खंधं ति मृत्ति-दक्वाइं ।
तं ओधि-दंसणं पुण जं पम्सइ ताइ पच्चक्खं ॥ १९६ ॥
बहुविह बहुप्यारा उज्जोवा परिमियम्हि केत्तिम्हि ।
छोगालोग-अतिमिरा जो केवलदंसणुज्जोवों ॥ १९७॥

स्वरूपसंवेदन है उसकी उसी नामका दर्शन कहा जाता है। इसिलिये दर्शनके चार प्रकारके होनेका कोई नियम नहीं है। चश्च इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए झानके विषय-भावको प्राप्त जितने पदार्थ हैं उतने ही आत्मामें स्थित क्षयोपशम उन उन संझाओंको प्राप्त होते हैं। और उनके निमित्तसे आत्माभी उनने ही प्रकारका हो जाता है। अतः इस प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त आत्माके संवेदन करनेको दर्शन कहते है। यह सब कथन काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि, परीपदेशके विना अनेक शक्तियोंसे युक्त आत्माकी परमार्थसे उपलब्धि होती है। सभी दर्शनोंकी अक्रमसे प्रवृत्ति होती है सो बात भी नहीं है, क्योंकि, झानोंकी एकसाथ उत्पत्ति नहीं होती है, अतः संपूर्ण दर्शनोंकी भी एकसाथ उत्पत्ति नहीं होता है। इसीप्रकार शेष दर्शनोंका भी कथन करना चाहिये। इसिलिये दर्शनोंमें एकता अर्थात् अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है। कहा भी है—

जो चक्षु शन्द्रियके द्वारा प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता है उसे चक्षुदर्शन कहते हैं। तथा शेष शन्द्रिय और मनसे जो प्रतिभास होता है उसे अचक्षुदर्शन कहते हैं॥१९४॥

परमाणुसे आदि लेकर अन्तिम स्कन्धपर्यन्त मूर्त पदार्थीको जो प्रत्यक्ष देखता है उसे भवधिद्दीन कहते हैं ॥१९६॥

भपने अपने अनेक प्रकारके भेदोंसे युक्त बहुत प्रकारके प्रकाश इस परिमित क्षेत्रमें ही पाये जाते हैं। परंतु जो केवल दर्शनरूपी प्रकाश है वह लोक और अलोकको भी तिमिर रहित कर देता है ॥१९७॥

१ गो. जी. ४८४.

२ गो. जी. ४८५.

६ गो. जी. ४८६.

चक्षुर्दर्शनाध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

## चक्खु-दंसणी चर्रादिय-पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ १३२ ॥

सुगममेतत् ।

अचक्षुर्दर्शनस्याधिपतिप्रतिपादनार्थमाह —

## अचक्खु-दंसणी एइंदिय-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था तिं॥ १३३॥

दृष्टान्तस्मरणमचक्षुर्दर्शनामिति केचिदाचक्षते तन्न घटते एकेन्द्रियेषु चक्षुर-भावते। इचक्षुर्दर्शनस्याभावासञ्जननात् । दृष्टशब्द उपलम्भवाचक इति चेन, उपलब्धार्थ-विषयस्मृतेर्दर्शनत्वे≤ङ्गीक्रियमाणे मनसो निर्विपयतापत्तेः । ततः स्वरूपसंवेदनं दर्शन-मित्यङ्गीकर्तव्यम् । ज्ञानमेव दिस्वभावं किन्न स्यादिति चेन्न, स्वस्माद्भिन्नवस्तुपरिच्छेदकं

अब चश्रदर्शनसंबन्धी गुणस्थानोंके प्रातिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

चशुदर्शन उपयोगवाले जीव चत्रिस्ट्रियसे लेकर श्लीणकपाय छग्नस्थ-वीतराग गुण-स्थान तक होते है ॥ १३२ ॥

इसका अर्थ सरल है।

अब अचअदरीनके स्वामी बतलानेके लिये सुत्र कहते हैं—

अच अदर्शन उपयोगवाले जीव एकेन्द्रियसे लेकर श्लीणकषाय वीतराग छग्नस्थ गुण स्थान तक होते हैं ॥१३३॥

द्यान्त अधीत् देखे हुए पदार्थका स्मरण करना अचक्षुदर्शन है, इसप्रकार कितने ही पुरुष कहते हैं। परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर एकेन्द्रिय जीवोंमें चक्षुइन्द्रियका अभाव होनेसे उनके अचक्षुद्दीनके अभावका प्रसंग आजायगा।

गुंका — द्रष्टान्तमें ' द्रष्ट ' शब्द उपलम्भवाचक ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उपलब्ध पदार्थको विषय करनेवाली स्मृतिको दर्शन स्वीकार कर लेनेपर मनको विषय रहितपनेकी आपत्ति शाजाती है। इसालिये स्वरूपसंवेदन दर्शन है ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये।

शंका - इत ही दो स्वभाववाला क्यों नहीं मान लिया जाता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अपनेसे भिन्न वस्तुका परिच्छेदक ज्ञान है और अपनेसे अभिन्न वस्तुका परिच्छेदक दर्शन है, इसलिये इन दोनोंमें एकपनः नहीं बन सकता है।

१ दर्शनानुबादेन चक्षुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शनयोार्मध्यादृष्टयाद्वीनि क्षाणिकषायान्तानि सन्ति । सः सिः १०८०

कानम्, स्वतोऽभिन्नवस्तुपरिच्छेदकं दर्शनम्, ततो नानयोरेकत्वमिति । ज्ञानदर्शनयोरक्रमेण प्रश्वतिः किन्न स्यादिति चेत् किमिति न भवति ? भवत्येव श्लीणावरणे द्वयोरक्रमेण
प्रश्वत्युपलम्भात्। भवतु छबस्थावस्थायामप्यक्रमेण श्लीणावरणे इव तयोः प्रश्वतिरिति चेत्र,
आवरणुद्धिकद्धाक्रमयोरक्रमष्टत्तिविरोधात् । अस्वसंविद्ध्यो न कदाचिद्प्यात्मोपलम्यत
इति चेन्न, बहिरङ्गोपयोगावस्थायामन्तरङ्गोपयोगानुपलम्भात् । श्रुतदर्शनं किमिति
नोच्यत इति चेन्न, तस्य मतिपूर्वकस्य दर्शनपूर्वकत्विरोधात् । यदि बहिरङ्गार्थसामान्यविषयं दर्शनमभविष्यत्तदा श्रुतज्ञानदर्शनमि समभविष्यत् ।

अवधिद्र्ञनप्रदेशप्रतिपादनार्थमाह-

ओधि-दंसणी असंजदसम्माइहि-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति'।। १३४॥

शंका - ज्ञान और दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान— कैसे नहीं होती, होती ही है, क्योंकि, जिनके आवरण कर्म नष्ट हो गये हैं ऐसे तेरहवें आदि गुणस्थानवर्ती जीवोंमें ज्ञान और दर्शन इन दोनोंकी युगवत् प्रवृत्ति पाई जाती है।

गुंका- आवरणकर्मसे रहित जीवोंमें जिसप्रकार ज्ञान और दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति पाई जाती है, उसीप्रकार छग्नस्थ अवस्थामें भी उन दोनोंकी एक साथ प्रवृत्ति होओ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, आवरणकर्मके उदयसे जिनकी युगपत् प्रवृत्ति करनेकी शाक्ति रक गई है ऐसे छक्तस्थ जीवोंके ज्ञान और दर्शनमें युगपत् प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है।

शंका — अपने आपके संवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उपलब्ध नहीं होती है?
समाधान — नहीं, क्योंकि, बहिरंग पदार्थीकी उपयोगरूप अवस्थामें अन्तरंग
पदार्थका उपयोग नहीं पाया जाता है।

शंका - श्रुत दर्शन क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मितकानपूर्वक होनेवाले श्रुतकानको दर्शनपूर्वक माननेमें विरोध आता है। दूसरे यदि बहिरंग पदार्थको सामान्यरूपसे विषय करनेवाला दर्शन होता तो श्रुतकानसंबन्धी दर्शनभी होता। परंतु ऐसा नहीं है, इसलिये श्रुतकानके पहले दर्शन नहीं होता है।

अब अवधिज्ञानसंबन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेकेलिये सुत्र कहते हैं— अवधिवद्योनवाले जीव असंयत सम्यग्दाष्टिसे लेकर श्लीणकषायवीतरागछप्रस्थ गुण-

१ अवधिदर्शने असंयतसम्यदृष्टशादानि श्लीणकषायान्ता।ने । सः सिः १०८०

सुगममेतत् । विभङ्गदर्शनं किमिति पृथग् नोपदिष्टमिति चेन्न, तस्याविदर्शनेऽ-न्तर्मावात् । मनःपर्ययदर्शनं तिहं वक्तव्यमिति चेन्न, मितपूर्वकत्वात्तस्य दर्शनामावात् । केवलदर्शनस्वामिप्रतिपादनार्थमाह--

केवलदंसणी तिसु डाणेष्ट्र सजोगिकेवली अजो<mark>गिकेवली</mark> सिद्धा चेदि<sup>'</sup> ॥ १३५ ॥

अनन्तत्रिकालगोचरवाह्येऽर्थे प्रवृत्तं केवलज्ञानं (स्वतोऽभिन्नवस्तुपरिच्छेदकं च दर्शनमिति ) कथमनयोः समानतेति चेत्कथ्यते । ज्ञानप्रमाणमात्मा हानं च त्रिकाल-गोचरानन्तद्रव्यपर्यायपरिमाणं ततो ज्ञानदर्शनयोः समानत्विमिति । स्वजीवस्थपर्याये-ज्ञीनादर्शनमधिकमिति चेन्न, इष्टत्वात् । कथं पुनस्तेन तस्य समानत्वम् १ न, अन्योन्या-त्मकयोस्तद्विरोधात् । उक्तं च—

स्थान तक होते हैं॥१३४॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

शंका - विभंगदर्शनका पृथक् रूपसे उपदेश क्यों नहीं किया?

समाधान-नहीं, क्योंकि, उसका अवधिदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है।

शंका - तो मनःपर्ययदर्शनको भिन्न रूपसे कहना चाहिये?

समाधान-- नहीं, क्यों।के, मनःपर्ययक्रान मातिक्रानपूर्वक होता है, इसिलये मनःपर्यय-दर्शन नहीं होता है।

अब केवलदर्शनके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-

केवलदर्शनके धारक जीव सयो।गिकेवली, अयो।गिकेवली और सिद्ध इन तीन स्थानोंमें होते हैं ॥१३५॥

रंका — त्रिकालगोचर अनन्त बाह्य पदार्थोंमें प्रवृत्ति करनेवाले ज्ञान है और स्वक्रप-मात्रमें प्रवृत्ति करनेवाला दर्शन है, इसलिये इन दोनोंमें समानता कैसे हो सकती है ?

समाधान — आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान त्रिकालके विषयभृत दृष्योंकी समन्त पर्यायोंको जाननेवाला होनेसे तत्परिमाण है, इसलिये ज्ञान और दर्शनमें समानता है।

शंका- जीवमें रहनेवाली स्वकीय पर्यायोंकी अपेक्षा ज्ञानसे दर्शन अधिक है?

समाधान- नहीं, क्योंकि, यह बात इष्ट ही है।

शंका--फिर बानके साथ दर्शनकी समानता कैसे हो सकती है!

समाधान — समानता नहीं हो सकती यह बात नहीं है, क्योंकि, एक दूसरेकी अपेक्ष करनेवाले उन दोनोंमें समानता मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। कहा भी है—

१ केवलदर्शने सयोगकेवली अयोगकेवली च । स. सि. १. ८.

आदा णाण-पमाणं णाणं णेय-पमाणमुहिहं। णेयं लोआलोअं तम्हा णाणं तु सन्व-गयं' ॥ १९८॥ एय-दिवयम्मि जे अत्थ-प्रजया वयण-प्रजया वावि। तोदाणागय-भदा तावदियं तं हवइ दन्वं ॥ १९९॥ इदि

लेक्याद्वारेणजीवपदार्थसत्त्वान्वेषणायाह —

हेस्साणुवादेण अत्यि किण्हहेसिया णीलहेसिया काउ-हेस्सिया तेउहेस्सिया पम्महेस्सिया सुक्कहेस्सिया अहेस्सिया चेदि ॥ १३६ ॥

लेक्या इति किमुक्ते भवति ? कर्मस्कन्धेरात्मानं लिम्पतीति लेक्या । कषायानुरिक्षितेव योगप्रवृत्तिर्लेक्येति नात्र परिगृद्यते सयोगकेवलिनोऽलेक्यत्वापत्तेः । अस्तु चेक, 'शुक्ललेक्यः सयोगकेवली ' इति वचनव्याघातात् । लेक्या नाम योगः

आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है, ज्ञेय लोकालोकप्रमाण है, इसलिये ज्ञान सर्वगत कहा है ॥ १९८॥

एक द्रव्यमें अतीत, अनागत और गाथामें आये हुए 'अपि ' शब्दसे वर्तमानपर्यायरूप जितनी अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय हैं तस्त्रमाण वह द्रव्य होता है ॥ १९९ ॥

अब लेक्यामार्गणाद्वारा जीवपदार्थके आस्तित्वके अन्वेषण करनेके लिये सूत्र कहते हैं— लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या, कापीतलेक्या, तेजीलेक्या, पग्न-लेक्या, शुक्कलेक्या और अलेक्यावाले जीव हैं॥ १३६॥

शंका—'लेश्या' इस शब्दसे क्या कहा जाता है ?

समाधान — जो कर्मस्कंधसे आत्माको लिप्त करती है उसे लेक्या कहते हैं।

यहांपर 'कषायसे अनुरंजित योगप्रघृत्तिको लेश्या कहते हैं 'यह अर्थ नहीं प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इस अर्थके प्रहण करनेपर सयोगिकेवलीको लेश्यारहितपनेकी आपत्ति प्राप्त होती है ।

शंका — यदि सयोगिकेवलीको लेक्यारिहत मान लिया जावे तो क्या हानि है ? समाधान — नहीं, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर 'सयोगिकेवलीके शुक्रलेक्या पाई

१ प्रवच- १, २३.

२ गो. जी. ५८२. स. त. १. ३३.

३ लिस्यते प्राणी कर्मणा यया सा लेस्या । यदाह, क्षेत्र इव वर्णबन्धस्य कर्मबन्धस्थितिविधान्यः । स्थाः १० ठाः शाः । लिस्यते दिलप्यते कर्मणा सह आत्मा अनयेति लेस्या । कर्मः ४० कर्मः । कृष्णादिद्रव्यसाचिन्यात्परिणामो य आत्मनः । स्फटिकस्येव तत्रायं लेस्याशब्दः प्रवर्तते ॥ १ ॥ प्रश्नाः १७० पदः । (अभिः राः कोः लेस्साः)

कषायस्तानुभी वा? किं चातो नाद्यौ विकल्पौ योगकषायमार्गणयोरेव तस्या अर्न्तभावाद् । न तृतीयविकल्पस्तस्यापि तथाविधत्वात् । न प्रथमद्वितीयविकल्पोक्तदोषावनभ्युपगमात् । न तृतीयविकल्पोक्तदोषो द्वयोरेकिस्मिन्नन्तर्भाविवरोधात् । न द्वित्वमपि कर्मलेपैककार्य-कर्तृत्वेनैकत्वमापन्नयोर्योगकषाययोर्लेक्यात्वाभ्युपगमात् । नैकत्वात्तयोरन्तर्भवति द्वयात्म-कैकस्य जात्यन्तरमापनस्य केवलेनैकेन सहैकत्वसमानत्वयोविरोधात् । योगकषायकार्या-द्वयितिरक्तलेक्याकार्यानुपलम्भान्न ताभ्यां पृथग्लेक्यास्तीति चेन्न, योगकषायाभ्यां प्रत्यनीकत्वाद्यालम्बनाचार्यादिबाह्यार्थसन्निधानेनापन्नलेक्याभावाभ्यां संसारवृद्धिकार्यस्य

जाती है ' इस वचनका व्याघात हो जाता है।

रंका— लेक्या योगको कहते हैं, अथवा, कषायको कहते हैं, या योग और कषाय दोनोंको कहते हैं ? इनमेंसे आदिके दो विकल्प अर्थात् योग या कषायक्षप लेक्या तो मान नहीं सकते, क्योंकि, वैसा माननेपर योगमार्गणा और कषायमार्गणामें ही उसका अन्तर्भाष हो जायगा। तीसरा विकल्प भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, तीसरा विकल्प भी आदिके दो विकल्पोंके समान है। अर्थात् तीसरे विकल्पके माननेपर भी लेक्याका उक्त दोनों मार्गणाओं अथवा किसी एक मार्गणामें अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिय लेक्याकी स्वतन्त्र सणा सिद्ध नहीं होती है ?

समाधान — शंकाकारने जो ऊपर तीन विकल्प उठाये हैं उनमेंसे पहले और दूसरे विकल्पमें दिये गये दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि, लेश्याको केवल योग और केवल कषायरूप माना ही नहीं है। उसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, योग और कषाय इन दोनोंका किसी एकमें अन्तर्भाव माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि लेश्याको दोरूप मान लिया जाय जिससे उसका योग और कषाय इन दोनों मार्गणाओं अन्तर्भाव हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, कर्मलेपरूप एक कार्यको करनेवाले होनेकी अपेक्षा एकपनेकी प्राप्त हुए योग और कषायको लेश्या माना है। यदि कहा जाय कि एकताको प्राप्त हुए योग और कषायरूप लेश्या होनेसे उन दोनोंमें लेश्याका अन्तर्भाव हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, दो धर्मोंके संयोगसे उत्पन्न हुए ह्यात्मक अतएव किसी एक तीसरी अवस्थाको प्राप्त हुए किसी एक धर्मका केवल एकके साथ एकत्व अथवा समानता मान लेनेमें विरोध आता है।

शंका — योग और कषायके कार्यसे भिन्न छेड्याका कार्य नहीं पाया जाता है, इसिछिये इन दोनोंसे भिन्न छेड्या नहीं मानी जा सकती है ?

समाधान—महीं, क्योंकि, विपरीतताको प्राप्त हुए मिथ्यात्व सविरात साहिके आलम्बनरूप आचार्यादि बाह्य पदार्थीके संपर्कसे लेक्याभावको प्राप्त हुए योग और कवार्योसे, केवल योग और केवल कवारके कार्यसे भिन्न संसारकी वृद्धिरूप कार्यकी उपलब्धि होती तत्केवलकार्याद्वचितिरक्तस्योपलम्भात् । संसारवृद्धिहेतुर्लेश्येति प्रतिज्ञायमाने लिम्पतीति लेश्येखनेन विरोधश्चेन्न, लेपाविनाभावित्वेन तद्वृद्धेरि तद्वचपदेशाविरोधात् । ततस्ताभ्यां पृथाभूता लेश्येति स्थितम् । षट्विधः कषायोदयः । तद्यथा, तीव्रतमः तीव्रतरः तीव्रः मन्दः मन्दतरः मन्दतम इति । एतेभ्यः पड्भ्यः कषायोदयेभ्यः परिपाट्या पड् लेश्या भवन्ति । कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या पीतलेश्या पद्यलेश्या शुक्कलेश्या चेति । उक्तं च--

चंडो ण मुयदि वेरं भंडण-सीलो य धम्म दय-रहिओ ।
दुद्दो ण य एदि वसं छक्खणमेदं तु किण्हस्सं ॥ २०० ॥
मंदो बुद्धि विहीणो णिब्विण्णाणी य विसय-लोलो य ।
माणी मायी य तहा आलम्सो चेय भेडजो य ॥ २०१ ॥

है जो फेवल योग और केवल कषायका कार्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिये लेक्या उन दोनोंसे भिन्न है यह बात सिद्ध हो जाती है।

शंका — संसारकी वृद्धिका हेतु लेश्या है ऐसी प्रातिक्षा करनेपर 'जो लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं 'इस वचनके साथ विरोध आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कर्मलेपकी अविनाभावी होने रूपसे संसारकी धृद्धिको भी लेक्या ऐसी संझा देनेसे कोई विरोध नहीं आता है। अतः उन दोनोंसे पृथम्भूत लेक्या है यह बात निश्चित हो जाती है।

कषायका उदय छह प्रकारका होता है। वह इस्त्रकार है, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द्र, मन्द्रतर और मन्द्रतम। इन छह प्रकारके कपायके उदयसे उत्पन्न हुई परिपाटीक्रमसे छेइया भी छह हो जाती हैं। कृष्णलेइया, नीललेइया, कापोतलेइया, तेजोलेइया, प्रचलेइया और शुक्ललेक्या। कहा भी है—

र्ताव, कोध करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और द्यासे रहित हो, दुष्ट हो और जो किसीके वशको प्राप्त न हो, ये सब कृष्णलेक्यावालेके स्थाण हैं॥ २००॥

मन्द अर्थात् स्वच्छन्द हो अथवा काम करनेमें मन्द हो, वर्तमान कार्य करनेमें विवेक रहित हो, कला-चातुर्यसे रहित हो, पांच शन्द्रयोंके स्पर्शादि बाह्य विषयोंमें लम्पट हो, मानी हो, मायाबी हो, आलसी हो, और भीरू हो, ये सब भी कृष्णलेक्ष्यावालेके लक्षण हैं॥ २०१॥

र गो. जी. ५०९. पंचासवप्पवत्तां तीहि अगुत्तां छत्तं अविरओ य । तिव्वारम्भपरिणओ खुद्दे। साहसिआं नरी ॥ निद्धासपरिणामो निरसंसी अजिइंदिओ । एयजोगसमाउत्तो किण्हलेसं तु परिणमे ॥ उत्त. ३४. २१-२२. २ गो. जी. ५१०.

णिहा-तंचण-महुले घण-घण्णे होइ तिञ्त-सण्णो य । लक्खणमेदं भिणयं समासदो णील-लेस्सस्तं ॥ २०२ ॥ रूसिद लिखिद अण्णे दूमिद बहुसो व सोय-भय-बहुले । असुयदि परिभविद परं पसंसदि य अप्पयं बहुसो ॥२०३॥ ण य पित्यइ परं सो अप्पाणिमेव परं पि मण्णंतो । तसिद अभित्युवंतो ण य जाणइ हाणि-बहु।ओ ॥२०४॥ मरणं पत्येइ रणे देदि सुबहुअं हि थुल्वमाणो दु । ण गणइ अकःज-कःजं लक्खणमेदं तु काउस्सं ॥२०५॥ जाणइ कजमकःजं सेयमसेयं च सन्त्व-सम-पासी । दय-दाण-रदो य मिदू लक्खणमेदं तु तेउस्सं ॥२०६॥

जो अतिनिद्रालु हो, दूसरोंको ठगनेमें अतिदक्ष हो, और धन-धान्यके विषयमें जिसकी अति तीव लालसा हो, ये सब नीललेश्यावालेके संक्षेपसे लक्षण कहे गये हैं॥ २०२॥

जो दूसरों के उपर कोध करता है, दूसरेकी निन्दा करता है, अनेक प्रकारसे दूसरों को दुख देता है, अथवा, दूसरों को दोष लगाता है, अत्यधिक शोक और अयसे ज्याप्त रहता है, दूसरों को सहन नहीं करता है, दूसरों का पगभव करता है, अपनी नाना प्रकारसे प्रशंसा करता है, दूसरे के उपर विश्वास नहीं करता है, अपने समान दूसरे को भी मानता है, स्तुति करने वाले के उपर संतुष्ट हो जाता है, अपनी और दूसरे की हानि और वृद्धिको नहीं जानता है, युद्धमें मरने की प्रार्थना करता है, स्तुति करने वाले के उपर संतुष्ट हो जाता है, स्तुति करने वाले के बहुत धन दे डालता है, और कार्य अकार्यकी कुछ भी गणना नहीं करता है, ये सब कापोतले इयावाले के लक्षण हैं॥ २०३–२०५॥

जो कार्य-अकार्य और सेन्य-असेन्यको जानता है, सबके विषयमें समदर्शी रहता है, द्या और दानमें तत्पर रहता है, और मन, वचन तथा कायसे कोमलपरिणामी होता है ये सब पीतलेक्यावालेके लक्षण हैं॥ २०६॥

१ गो. जी. ५११. इस्सा अमिरस अतवा अविश्वमाया अद्वीरिया । गेही पओसे य सदे पमचे रसलीलुए ॥ सायगवेसए य आरंभाओ अविरओ खुद्दो साहस्सिओ नरी । एयजोगसमाउत्तो नीललेसं तु पांरणमे ॥ उत्त. ३४. २३-२४.

र गो. जी. ५१२

३ गो. जी. ५१३.

४ गो. जी. ५१४. वंके वंकसमायारे नियडिङ्के अणुउन्नए । पोलंडचगओबाहिए मिण्कादिही अणारिए ॥ उप्पासगदुद्ववाई य तेणे यावि य मण्छरी । एयजोगसमाउची काऊलेसं तु परिणमे ॥ उत्तर ३४. २५-२६.

५ गो. जी. ५१५. मीयावची अचवले अमाई अकुऊहले । विणीयांवणए दते खोगवं उवहाणवं ॥ पियधम्मे दरभम्मे वक्षमीरू हिएसए । एयजोगसवाउची तेऊलेसं तु परिणमे ॥ उत्त. ३४. २७-२८.

चागी भदो चोक्खो उज्जुब-कम्मो य खमइ बहुअं हि। साहु-गुरु-पूज-णिरदो लक्खणमेदं तु पम्मस्सं ॥ २०७॥ ण उ कुणइ पक्खवायं ण वि य णिदाणं समो य सन्वेसु। णिथ्य य राय-दोसो णेहो वि य सक्क-लेस्सस्सं ॥ २०८॥

#### षद्लेश्यातीताः अलेश्याः । उक्तं च--

किण्हादि-लेस्स-रहिदा संसार-विणिग्गया अणंत-सुहा । सिद्धि-पुरं संपत्ता अलेस्सिया ते मुणेयन्वा ॥ २०९॥

लेक्यानां गुणस्थाननिरूपणार्थमाह —

### किण्हलेसिया णीललेसिया काउलेसिया एइंदिय-प्पहुडि जाव असंजद-सम्माइडि तिं॥ १३७॥

जो त्यागी है, भद्रपरिणामी है, निरन्तर कार्य करनेमें उद्यत रहता है, जो अनेक प्रकारके कष्टप्रद और अनिष्ट उपसर्गोंको क्षमा कर देता है, और साधु तथा गुरुजनोंकी पूजामें रत रहता है, ये सब पद्मलेश्यावालेके लक्षण हैं॥ २०७॥

जो पक्षपात नहीं करता है, निदान नहीं बांधता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंके विषयमें राग और द्वेपसे राहित है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदिमें स्नेहरहित है ये सब शुक्केंड्यावालेके लक्षण हैं ॥ २०८॥

जो छह लेह्याओंसे रहित हैं उन्हें लेह्याराहित जीव कहते हैं। कहा भी है-

जो कृष्णादि लेक्याओंसे राहित हैं, पंच परिवर्तनरूप संसारसे पार हो गये हैं, जो अतीन्द्रिय और अनन्त सुस्तको प्राप्त हैं और जो आत्मोपलब्धिरूप सिद्धिपुरीको प्राप्त हो गये हैं उन्हें लेक्याराहित जानना चाहिये ॥२०९॥

अब लेख्याओंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

कृष्णलेख्या, नीललेख्या और कापीतलेख्यावाले जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंयत-सम्यग्दिष्टि गुणस्थानतक द्वाते हैं ॥१३७॥

- १ गी. जी. ५१६. पयणुकीहमाणे य मायालीभे य पयणुष् । पसंतिचित्ते दंतप्पा जीगवं उवहाणवं ॥ तहा पयणुकाई य उवसंते जिइंदिष् । एयजीगसमाउत्तो पम्हलेसं तु परिणमे ॥ उत्त. ३४. २९-३०.
- २ गोः जीः ५१७. अहरुदाणि वाजिता धम्मसुकाणि झायए । पसंतिचित्ते दंतप्पा समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥ सरागे वीयरागे वा उवसंते जिईदिए । एयजोगसमाउत्तो सुकलेसं तु परिणमे ॥ उत्तः ३४. ३१–३२.
  - इ गी. जी. ५५६.
  - ४ लेश्यानुबादेन कृष्णमीलकपोत्तलेश्यासु मिध्यादधयादानि असंयतसम्यग्दद्यनतानि सन्ति । स. सि. १.८०

कथम् १ त्रिविधतीत्रादिककषायोदयष्टत्तेः सत्त्वात् । सुगममन्यत् । . . . . तेजःपद्मलेश्याध्वानप्रतिप्रादनार्थमाह—

### तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया साष्ण-मिच्छाइट्टि-प्पहुाड जाव अप्पमत्तसंजदा ति ॥ १३८ ॥

कथम् ? एतेषां तीत्रादिकषायोदयाभावात् । सुगममन्यत् ।

सुक्तलेस्सिया सिण्ण-मिच्छाइट्टि-पहुडि जाव सजोगिकेवलि-त्ति ॥ १३९॥

कथं क्षीणोपशान्तकषायाणां शुक्कलेश्येति चेन्न, कर्मलेपनिमित्तयोगस्य तत्र सत्त्वापेश्वया तेषां शुक्कलेश्यास्तित्वाविरोधात्।

शंका - चौथे गुणस्थानतक ही आदिकी तीन लेक्याएं क्यों होती हैं ?

समाधान — तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र कषायके उदयका सद्भाव चौथे गुणस्थान-तक ही पाया जाता है, इसिलिये वहींतक तीन लेश्याएं कहीं। शेष कथन सुगम है।

अब पीत और पद्मलेश्याके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत कहते हैं-

पीतलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीव संब्री मिध्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान-तक होते हैं ॥ १३८॥

शंका - ये दोनों लेक्याएं सातवें गुणस्थानतक कैसे पाई जाती हैं!

समाधान -- क्योंकि, इन लेक्यावाले जीवोंके तीव्रतम आदि कवायोंका उदय नहीं पाया जाता है। रोष कथन सुगम है।

अब शुक्रलेश्याके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

शुक्करेरयावाले जीव संझी मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक होते हैं॥१३९॥

शंका— जिन जीवोंकी कषाय श्रीण अथवा उपशान्त हो गई है उनके ग्रुक्ललेश्याका होना कैसे संभव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिन जीवोंकी कषाय श्लीण अथवा उपशान्त हो गई है उनमें कर्मलेपका कारण योग पाया जाता है, इसलिये इस अपेक्षासे उनके गुहुलेश्याके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अब लेखारहित जीवोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

१ तेजः पद्मलेश्ययोर्मिण्यादृष्ट्यादीनि अप्रमत्तरथानान्तानि । सः सिः १. ८.

२ ग्रुक्कुलैश्यायां मिथ्यादृष्ट्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । सः सिः १. ८.

### तेण परमलेसियां ॥ १४० ॥

कथम् ? बन्धहेतुयोगकषायाभावात् । सुगममन्यत् ।

लेक्यामुखेन जीवपदार्थमभिधाय मन्याभन्यद्वारेण जीवास्तित्वप्रतिपादनार्थमाह—
भवियाणुवादेण अत्थि भवसिद्धिया अभवसिद्धिया ॥ १४१ ॥

भव्याः भविष्यन्तीति सिद्धियेषां ते भव्यसिद्धयः । तथा च भव्यसन्तितिच्छेदः स्वादिति चेन्न, तेषामानन्त्यात् । न हि सान्तस्यानन्त्यं विरोधात् । सव्ययस्य निरायस्य राशेः कथमानन्त्यमिति चेन्न, अन्यथैकस्याप्यानन्त्यप्रसङ्गः । सव्ययस्यानन्तस्य न श्वयोऽस्तीत्येकान्तोऽस्ति स्वसंख्येयासंख्येयमागव्ययस्य राशेरनन्तस्यापेश्वया तद्द्विच्या-दिसंख्येयराशिब्ययतो न श्वयोऽपीत्यभ्युपगमात् । अर्द्वपुद्गलपरिवर्तनकालस्यानन्तस्यापि

तेरहवें गुणस्थानके आगे सभी जीव छेऱ्यारहित हैं ॥ १४० ॥ शंका — यह कैसे ?

समाधान-क्योंकि, बहांपर बन्धके कारणभूत योग और कवायका अभाव है। दोष कथन सुगम है।

लेश्यामार्गणाके द्वारा जीवपदार्थका कथन करके अब भव्याभव्य मार्गणाके द्वारा जीवींके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं।

भग्यमार्गणाके अनुवादसे भवसिद्ध और अभवसिद्ध जीव होते हैं ॥ १४१ ॥ जो आगे सिद्धिको प्राप्त होंगे उन्हें भन्यसिद्ध जीव कहते हैं ।

शंका-इसप्रकार तो भव्यजीवांकी संततिका उच्छेद हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भव्यजीय अनन्त होते हैं। हां, जो राशि सान्त होती है उसमें अनन्तपना नहीं बन सकता है, क्योंकि, सान्तको अनन्त माननेमें विरोध आता है।

शुंका — जिस राशिका निरन्तर व्यय चालू है, परंतु उसमें आय नहीं होती है तो उसके अनन्तपना कैसे बन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यदि सब्यय और । निराय राशिको भी अनन्त न माना जावे तो एकको भी अनन्तके माननेका प्रसंग आ जायगा। व्यय होते हुए भी अनन्तका क्षय नहीं होता है, यह एकान्त नियम है, इसिलिये जिसके संख्यातवें और असंख्यातवें भागका व्यय हो रहा है ऐसी राशिका, अनन्तकी अपेक्षा उसकी दो तीन आदि संख्यात राशिके व्यय होनेसे भी क्षय नहीं होता है, ऐसा स्वीकार किया है।

शंका - अर्धपुद्रलपरिवर्तनरूप काल अनन्त होते हुए भी उसका क्षय देखा जाता है,

१ अलेश्याः अयोगकेबलिनः । सः सिः १.८.

२ एवं भन्जु च्छेओ को हागारस्स वा अवचयति ति । तं नाणंतत्तणओऽणागयकाळंबराणं व ॥ जं चातीता-

क्षयदर्शनादनैकान्तिक आनन्त्यहेतुरिति चेक, उभयोभिक्षनिवन्धनतः प्राप्तानन्तयोः साम्याभावतोऽर्द्वपुद्रलपरिवर्तनस्य वास्तवानन्त्याभावात् । तद्यथा, अर्द्वपुद्रलपरिवर्तनकालः सक्षयोऽप्यनन्तः छग्नस्थरनुपलब्धपर्यन्तत्वात् । केवलमनन्तस्तद्विषयत्वाद्वा । जीवराशिस्तु पुनः संख्येयराशिक्षयोऽपि निर्मूलप्रलयाभावादनन्त इति । अथवा छग्नस्थानुपलब्ध्यपेश्वान् मन्तरेणानन्त्यादिति विशेषणाद्वा नानैकान्तिक इति । किं च सव्ययस्य निरवशेष- क्षयेऽभ्युपगम्यमाने कालस्यापि निरवशेषक्षयो जायेत सव्ययत्वं प्रत्यविशेषात् । अस्तु चेक, सकलप्योयप्रश्लयतोऽश्वपस्य वस्तुनः प्रश्लीणस्वलक्षणस्याभावापत्तेः । सुक्तिमतु- पगच्छतां कथं पुनर्भव्यत्विमिति चेक, सुक्तिगमनयोग्यतापेक्षया तेषां भव्यव्यपदेशात् । न

इसिलिये भव्य राशिके क्षय न दोनेमें जो अनन्तरूप हेतु दिया है वह व्यभिचरित हो जाता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, भिन्न भिन्न कारणेंसे अनन्तपनेको प्राप्त भव्यराशि और अर्धपुद्रल-परिवर्तनरूप काल इन दोनों राशियोंमें समानताका अभाव है, और इसलिये अर्धपुद्रल-परिवर्तन काल वास्तवमें अनन्तरूप नहीं है। आगे इसीका स्पष्टीकरण करते हैं—

अर्धपुद्रल-परिवर्तनकाल क्षयसाहित होते हुए भी इसिलये अनन्त है कि छग्रस्थ जीवोंके द्वारा उसका अन्त नहीं पाया जाता है। किंतु केवल्झान वास्तवमें अनन्त है। अथवा, अनन्तको विषय करनेवाला होनेसे वह अनन्त है। जीवराशि तो, उसका संख्यातवें भागक्ष राशिके क्षय हो जाने पर भी निर्मूल नाश नहीं होनेसे, अनन्त है। अथवा, उपर जो भव्य राशिके क्षय नहीं होनेमें अनन्तक्ष हेतु दे आये हैं। उसमें 'छग्रस्थ जीवोंके द्वारा अनन्तकी उपलाब्ध नहीं होती है, इस अपेक्षाके विना ही 'यह विशेषण लगा देनेसे अनेकान्तिक दोष नहीं आता है। दूसरे व्ययसहित अनन्तके सर्वधा क्षय मान लेनेपर कालका भी सर्वधा क्षय हो जायगा, क्योंकि, व्ययसहित होनेके प्रति दोनों समान हैं।

शंका — यदि ऐसा ही मान लिया जाय तो क्या हानि है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर कालकी समस्त पर्यायोंके क्षय हो जानेसे दूसरे द्रव्योंकी स्वलक्षणरूप पर्यायोंका भी अभाव हो जायगा और इसलिये समस्त वस्तुमेंकि अभावकी आपित आ जायगी।

शंका — मुक्तिको नहीं जानेवाले जीवोंके भव्यपना कैसे बन सकता है!

समाधान--नहीं, क्योंकि, मुक्ति जानेकी योग्यताकी अपेक्षा उनके मध्य संज्ञा बन जाती है। जितने भी जीव मुक्ति जानेके योग्य होते हैं वे सब नियमसे कलंकरहित होते हैं

णागयकाला तुल्ला जओ य संसिद्धो । एको अणंतभागो मन्त्राणमहैयकालेणं ॥ एस्सेण तित्तिओ चिय जुलो जंती वि सन्त्रमन्त्राणं । जुलो न समुरुकेओ होल मई कहानेणं सिद्धं । मन्त्राणमणतत्त्रणमणंतमागो व किह व मुक्को सिं। कालादओ व मंडिय मह वयणाओ व पाडिवल ॥ वि. मा. २३०६-२३०९.

च योग्याः सर्वेऽपि नियमेन निष्कलङ्का भवन्ति सुवर्णपाषाणेन व्यभिचारात्। उक्तं च--

एय-णिगोद-सरीरे जीवा दन्त्र-पमागदो दिहा ।

सिद्धेहि अणंत-गुणा सब्बेण वितीद-कालेण ।। २१० ॥

तद्विपरीताः अभव्याः । उक्तं च--

भित्रया सिद्धी जेसि जीवाण ते भवंति भव-सिद्धा । तन्त्रिवरीदाभन्त्रा संसारादे। ण सिज्झंति ॥ २११ ॥

भव्यगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह—

भवसिद्धिया एइंदिय-प्पहुडि जाव अजोगिकेविल ति ॥१४२॥ सुगममेतत् ।

अभव्यानां गुणस्थाननिरूपणायाह -

अभवसिद्धिया एइंदिय-प्पहुडि जाव साण्णि-मिच्छाइट्टि ति ॥ १४३ ॥

ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि, सर्वथा ऐसा मान होने पर स्वर्णपाषाणसे व्यभिचार आ जायगा। कहा भी है—

द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा सिद्धराशिसे और संपूर्ण अनीत कालसे अनन्तगुणें जीव एक निगोदशरीरमें देखे गये हैं॥ २१०॥

भव्योंसे विपरीत अर्थात् मुक्तिगमनकी योग्यता न रखनेवाले अभव्य जीव होते हैं। कहा भी है—

जिन जीवोंकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाली हो अथवा जो उसकी प्राप्तिके योग्य हों उन्हें भन्यसिद्ध कहते हैं। और इनसे विपरीत अभन्य होते हैं। जो संसारसे निकल-कर कभी भी मुक्तिको प्राप्त नहीं होते हैं॥ २११॥

अब भन्यजीवोंके गुणस्थानोंका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— भन्यसिद्ध जीव एकेन्द्रियसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं॥ १४२॥ इस सूत्रका अर्थ सुगम है—

अब अभव्यजीवोंके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं— अभव्यसिद्ध जीव एकेन्द्रियसे लेकर संबंधि मिथ्याद्यप्ति गुणस्थानतक होते हैं॥ १४३॥

१ गां. जी. १९६.

२ गो. जी. ५५७. ( भवसिद्धा ) अनेन सिद्धेर्लव्धियोग्यताम्यां भव्यानां देविध्यम्कं । जी. प्र. टी.

३ भन्यानुवादेन भन्येषु चतुर्दशापि सन्ति । स. सि. १. ८.

४ अभव्य आर्घ एव स्थाने । सः सिः १, ८.

#### एतदपि सुगमम्।

सम्मत्ताणुवादेण अत्थि सम्माइट्टी खहयसम्माइट्टी वेदग-सम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्री मिच्छाइट्टी चेदि ॥ १४४ ॥

आम्रवनान्तस्थनिम्बानामाम्रवनव्यपदेशवन्मिथ्यात्वादीनां सम्यक्त्वव्यपदेशो न्याय्यः । सुगममन्यत् । उक्तं च---

> छपंच-णव विहाणं अत्थाणं जिणवरोवइद्याणं । आणाए अहिगमेण व सदहणं होड सम्मत्तं ॥ २१२ ॥ खीणे दंसण-मोहे जं सदहणं सिणम्मलं होई । तं खाइय-सम्मत्तं णिचं कम्म-ऋखवण-हेऊँ ॥ २१३ ॥ वयगेहि वि हे उहि वि इंदिय मय-आणएहि रूबेहि । बीहच्छ-इगुंछाहि ण सो ते-छोकेण चालेज ॥ २१४॥

इस सत्रका अर्थ भी सगम है।

अब सम्यक्त्वमार्गणाके, अनुवादसे जीवेंकि अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते हैं-

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सामान्यकी अपेक्षा सम्यग्हिए और विशेषकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दि। वेदकसम्यग्दि। उपशामसम्यग्दि। सासादनसम्यग्दि। सम्यग्मिथ्यादि और मिथ्याद्दिष्ट जीव होते हैं॥ १४४॥

जिसप्रकार आम्रवनके मीतर रहनेवाले नीमके वृक्षोंको आम्रवन यह संझा प्राप्त हो जाती है, उसीप्रकार मिथ्यात्व आदिकी सम्यक्त्व यह संक्षा देना उचित ही है। शेष कथन स्रगम है। कहा भी है--

जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिए छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नव पदार्थीका आक्रा अथवा अधिगमसे श्रद्धान करनेको सम्यक्तव कहते हैं ॥ २१२ ॥

वर्शनमोडनीय कर्मके सर्वथा क्षय हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है वह शायिक सम्यक्त है। जो नित्य है और कर्मीके क्षपणका कारण है॥ २१३॥

श्रद्धानको श्रष्ट करनेवाले वचन या हेत्ओंसे अथवा इन्द्रियेंको भय उत्पन्न करनेवाले

१ गाथेयं पूर्वभिष ९६ गाथाक्केन आगता । तिह्याणं तु भावाणं सन्भावे उवण्सणं । सावेणं सद्हंतस्स सम्मत्तं तं वियाहियं ॥ उत्तः २८, १५.

२ गो. जी. ६४६.

ર મો. ઝી. ૬૪૭.

दंसणमोहुदयादो उप्पञ्जइ जं पयत्थ सहहणं । चल्र-मिलनमगाढं तं वेदग-सम्मत्तमिह मुणसुं ॥ २१५॥ दंसणमोहुवसमदो उप्पञ्जइ जं पयत्थ सहहणं । उवसम-सम्मत्तमिणं पत्थण-मल-पंक तोय-समं ॥ २१६॥

सम्यग्दर्शनस्य सामान्यस्य क्षायिकसम्यग्दर्शनस्य च गुणनिरूपणार्थमाह -

### सम्माइही ख्रयसम्माइही असंजदसम्माइहि-पहुडि जाव अजोगिकेविल ति ॥ १४५॥

किं तत्सम्यक्त्वगतसामान्यमिति चेत्रिष्विप सम्यर्ग्दशनेषु यः साधारणीं इशस्त-त्सामान्यम् । क्षायिकक्षायोपश्चमिकौपश्चमिकेषु परस्परतो भिन्नेषु किं म। दृश्यमिति चेन्न,

आकारोंसे या बीभत्स अर्थात् निन्दित पदार्थीके देखनेसे उत्पन्न हुई ग्लानिसे, कि बहुना तीन लोकसे भी वह आयिक सम्यग्दर्शन चलायमान नहीं होता है ॥ २१४ ॥

सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोंका जो चल, मलिन और अगाढ़रूप श्रद्धान होता है उसको बेदक सम्यक्तीन कहते हैं ऐसा है शिष्य तू समझ॥ २१५॥

दर्शनमोहनीयके उपरामसे कीचड़के नीचे बैठ जानेसे निर्मल जलके समान पदार्थीका, जो निर्मल श्रद्धान होता है वह उपरामसम्यय्दर्शन है ॥ २१६ ॥

थब सामान्य सम्यग्दर्शन और क्षायिकसम्यग्दर्शनके गुणस्थानीके निरूपण करनेके छिये सत्र कहते हैं-

सामान्यसे सम्यग्दिष्टि और विदेशिका अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव असंयतसम्य-ग्दिष्टि गुणस्थानसे छेकर अयेशिकेवर्छा गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४५ ॥

शंका -- सम्यक्त्यमें रहनेवाला वह सामान्य क्या वस्तु है?

समाधान — तीनों ही सम्यग्दर्शनों में जी साधारण धर्म है वह सामान्य शब्दसे यहां पर विवक्षित है।

शंका - शायिक, शायोपदामिक और औपशमिक सम्यग्दर्शनोंके परस्पर भिन्न भिन्न

१ गो. जी. ६४९. नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चलं रमृतं । लसत्कन्लोलमालासु जलमेकमवस्थितं ॥ स्वकारितेऽईचीत्यादौ देवोऽयं मेऽन्यकारिते । अन्यस्यायमिति आम्यत् मोहाइकाद्धोऽपि चेष्टते ॥ तदप्यलब्धमाहात्त्ये यकात् सम्यक्षवकर्मणः । मिलन मलसंगेन शुद्ध स्वर्णमिवोद्भवेत् ॥ स्थान एव स्थितं कंत्रमगाढमिति कीर्त्यते । स्थानस्थान एव स्थितं कंत्रमगाढमिति कीर्त्यते । स्थानस्थान एव स्थितं । प्रभेरेषोऽस्मा इत्यास्था सुद्यामि ॥ गो. जो. २५. जी. प्र. टी. उद्धता.

२ गो. जी. ६५०.

सम्यक्तात्वादेन क्षायिकसम्यक्तवे असंयतसम्यदृष्ट्याद्वीनि अयोगकेवल्यन्तानि सन्ति । स.सि. १.८.

तत्र यथार्थश्रद्धानं प्रति साम्योपलम्भात् । श्वयश्वयोपश्वमोपश्चमविश्विष्टानां यथार्थ-श्रद्धानानां कथं समानतेति चेद्भवतु विशेषणानां भेदो न विश्वेष्यस्य यथार्थश्रद्धानस्य । सुगममन्यत् ।

वेद्कसम्यग्दर्शनगुणसंख्याप्रतिपादनार्थमाह —

वेदगसम्माइही असंजदसम्माइहि-पहुडि जाव अप्मपत्तः संजदा तिं॥ १४६॥

उपरितनगुणेषु किमिति वेदकसम्यक्त्वं नास्तीति चन्न, अगाढसमलश्रद्धानेन सह क्षपकोपश्रमश्रेण्यारोहणानुपपत्तेः । वेदक्रसम्यक्त्वादीपश्रमिकसम्यक्त्वस्य कथ-माधिक्यतेति चेन्न, दर्शनमोहोदयजनितशैथिल्यादेस्तत्रासस्वतस्तदाधिक्योपलम्भात् ।

होने पर सदशता क्या बस्तु हो सकती है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उन तीनें सम्यग्दर्शनोंमें यथार्थ श्रद्धानके प्रति समानता पाई जाती है।

र्मका — क्षय, क्षयोपराम और उपराम विशेषणसे युक्त यथार्थ श्रद्धानेंमें समानता केसे हो सकती है ?

समाधान -- विशेषणों में भेद भले ही रहा आवे, परंतु इससे यथार्थ श्रद्धारूप विशेष्यमें भेद नहीं पड़ता है।

रोष सुत्रका अर्थ सुगम है।

अब वेदकसम्यग्दर्शनके गुणस्थानौंकी संख्याके प्रतिपादन करनेके स्त्रिये सूत्र कहते हैं—

वेदकसम्यग्रहिष्ठ जीव असंयनसम्यग्रहिष्ठे लेकर अप्रमत्तसंयन गुणस्थानतक होते हैं॥१४६॥

शंका — ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमें वेदकसम्यग्दर्शन क्यों नहीं होता है र

समाधान — नहीं होता, प्योंकि, आगाइ आदि मलसहित अदानके साथ अपक और उपराम श्रेणीका चढ़ना नहीं बनता है।

शंका — वेदकसम्यग्दर्शनसे भौपदामिक सम्यग्दर्शनकी अधिकता मर्थात् विशेषता कैसे संभव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके उद्यसे उत्पन्न हुई शिथिलता आदि भीपरामिक सम्यक्त्रीनमें नहीं पाई जाती है, इसलिये वेदकसम्यक्त्रीनसे औपश्मिकसम्य-क्द्रीनमें विशेषता सिद्ध हो जाती है

१ क्षायोपश्चामकसम्यन्त्रे असंयतसम्यन्दृष्टशादांनि अप्रमत्तानानि । सः सिः १.८.

कथमस्य वेदकसम्यग्दर्शनव्यपदेश इति चेदुच्यते । दर्शनमोहवेदको वेदकः, तस्य सम्यग्दर्शनं वेदकसम्यग्दर्शनम् । कथं दर्शनमोहोदयवतां सम्यग्दर्शनस्य सम्भव इति चेक, दर्शनमोहनीयस्य देशघातिन उदये सत्यपि जीवस्वभावश्रद्धः नस्यैकदेशे सत्य-विरोधात् । देशघातिनो दर्शनमोहनीयस्य कथं सम्यग्दर्शनव्यपदेश इति चेक, सम्यग्दर्शनव्यपदेश इति चेक, सम्यग्दर्शनव्यपदेश दिल्लाविरोधात् ।

औपश्रमिकसम्यग्दर्शनगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह —

सुगममेतत् ।

सासणसम्माइट्टी एकम्मि चेय सासणसम्माइड्टि-ड्टाणे ॥१८८॥

शंका — क्षायोपशामिक सम्यग्दर्शनको वेदक सम्यग्दर्शन यह संझा कैसे प्राप्त होती है? समाधान— दर्शनमोहनीय कर्मके उदयका वेदन करनेवाले जीवको वेदक कहते हैं। उसके जो सम्यग्दर्शन होता है उसे वेदकसम्यग्दर्शन कहते हैं।

शंका — जिनके दर्शनमोहनीय कर्मका उदय विद्यमान है उनके सम्यग्दर्शन कैसे पाया जा सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयकी देशघाति प्रकृतिके उदय रहने पर भी जीवके स्वभावकप श्रद्धानके एकदेश रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका - दर्शनमोहनीयकी देशघाति प्रकृतिको सम्यग्दर्शन यह संक्षा कैसे दी गई ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्शनके साथ सहचर संबन्ध होनेके कारण उसकी सम्यग्दर्शन इस संबक्त देनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अब भीपशमिक सम्यग्दर्शनके गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं — उपशमसम्यग्द्रष्टि जीव असंयतसम्यग्द्रष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त-कषाय-वीतराण-छन्नस्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४७ ॥

इस स्त्रका अर्थ सुगम है।

अब सासाइनसम्यक्त्य भादि संबन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये तीन सूत्र कहते हैं—

सासादनसम्यग्डि जीव एक सासादनसम्यग्डि गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ १४८॥

१ औपशमिकसम्यन्त्वे असंयत्तसम्बग्हष्टयादीनि उपशान्तकषायान्तानि । स. सि. १. ८.

# सम्मामिन्छाइड्डी एकम्मि चेय सम्मामिन्छाइड्डिझणे ॥१८९॥ मिन्छाइड्डी एइंदिय-पहुडि जाव सण्णि-मिन्छाइड्डि ति॥१५०॥

सुगमत्वात्रिष्वप्येतेषु स्त्रेषु न वक्तव्यमस्ति । सम्यग्दर्भनादेशप्रतिपादनार्थमाह—

णेरइया अत्थि मिच्छाइडी सासण-सम्माइही सम्मामिच्छा-इही असंजदसम्माइहि ति ॥ १५१ ॥

अथ स्याद्गतिनिरूपणायामस्यां गतौ इयन्ति गुणस्थानानि सन्ति, इयन्ति न सन्तीति निरूपितत्वान्न वक्तव्यमिदं स्त्रम्, सम्यक्त्वनिरूपणायां गुणस्थाननिरूपणाव-सराभावाचेति न, विस्मृतपूर्वोक्तार्थस्य प्रतिपाद्यस्य तमर्थं संस्मार्य तत्र तत्र गतौ सम्यज्दर्शनभेदप्रतिपादनप्रवणत्वात् । सुगममन्यत् ।

### एवं जाव सत्तसु पुढवीसु ॥ १५२ ॥

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव एक सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ १४९ ॥

मिथ्यादृष्टि जीव एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी मिथ्यादृष्टितक होते हैं ॥ १५० ॥

इन तीनों सूत्रोंका अर्थ सुगम है, अतएव इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं कहना है।

अब सम्यग्दर्शनका मार्गणाओं में निरूपण करनेके लिये सुत्र कहते हैं—

नारकी जीव मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असं<mark>यतसम्यग्दृष्टि</mark> गुणस्थानवर्ती होते हैं ॥ १५१ ॥

गंका— गतिमार्गणाका निरूपण करते समय 'इस गतिमें इतने गुणस्थान होते हैं और इतने नहीं होते हैं' इस बातका निरूपण कर ही आये हैं, इसलिये इस सूत्रके कथनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा, सम्यग्दर्शनमार्गणाके निरूपण करते समय गुणस्थानोंके निरूपणका अवसर ही नहीं है, इसलिये भी सूत्रके कथनकी आवश्यकता नहीं है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो शिष्य पूर्वोक्त अर्थको भूल गया है उसके लिये, उस अर्थका पुनः स्मरण कराके उन उन गतियोंमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेमें यह सूत्र समर्थ है, इसलिये इस सूत्रका अवतार हुआ है। शेष कथन सुगम है।

अब सातों पृथिवियोंमें सम्यग्दर्शनके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं— इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें प्रारम्भके चार गुणस्थान होते हैं ॥ १५२॥

१ सासादनसम्यन्दक्षिः सम्यग्निध्यादृष्टिर्मिध्यादृष्टिम् स्वे स्वे स्थाने । स. सि. १. ८.

कथं सामान्यविद्वश्चेषः स्यादिति चेन्न, विशेषव्यतिरिक्तवामान्यस्याप्तत्तात्।
नाव्यतिरेकोऽपि द्वयोरभावासञ्जननात्। नोभयपक्षोऽपि पश्चद्रयोक्तदोषासञ्जननात्।
नानुभयपक्षोऽपि निःस्वभावप्रसङ्गात्। न च सामान्यविशेषयोरभाव एव प्राप्तजात्यन्तरत्वेनोपलम्भात्। ततः सक्तमेतदिति स्थितम्।
सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाहः—

णेरश्या असंजदसम्माहि हाणे आत्य खर्यसम्माहि वेदग-सम्मारद्वी चनसमसम्माहृत्वी चेदि ॥ १५३॥

सगमपेतत् ।

प्रवेपहमाए पुढ्यीए गेर्झ्आ।। १५८॥

एतद्वि सुबोध्यम् ।

भंका - सामान्य कथनके समान ही विशेष कथन कैने हो सकता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, विशेषको छोड़कर सामान्य नहीं पाया जाता है, इसिलये सामान्य कथनसे विशेषका भी बोध हो जाता है। इससे सामान्य और विशेषमें सर्वधा अभेद भी नहीं समझ लेना चाहिये, क्योंकि, दोनोंमें सर्वधा अभेद मान लेने पर दोनोंका अभाव हो जायगा। इसीप्रकार इन दोनोंमें सर्वधा उभयपक्ष अर्थात् सर्वधा भेद और सर्वधा अभेद भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर दोनों पक्षमें दिये गये दोष प्राप्त हो जायंगे। सामान्य और विशेषको सर्वधा अनुभयक्षय भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर वस्तुको निःस्वभावताका प्रसंग आ जायगा। परंतु इसप्रकार सामान्य और विशेषका अभाव भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, जात्यन्तर अवस्थाको प्राप्त होने क्रपसे उन दोनोंकी उपलब्धि होती है। इसिलये ऊपर जो कथन किया है वह सर्वधा ठीक है, यह बात निश्चित हो जाती है।

अब सम्यग्दर्शनका मार्गणाओंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—
नारकी जीव असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट,
और उपशमसम्यग्दिष्टि होते हैं॥१५३॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है।
अब प्रथम पृथिवीमें सम्यन्दर्शन बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—
इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी जीव होते हैं॥१५४॥
इस सूत्रका अर्थ भी सुबोध है।
अब शेव पृथिवियोंमें सम्यन्दर्शनके निक्षण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—



अन्तरङ्गायाः सकलनिवृत्तेरमावात् । किमिति तदभावश्रेजातिविशेषात् ।

### एवं जाव सव्व-दीव-समुद्देसु ॥ १५७ ॥

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवी पृथिवीतक नारकी जीव असंयतसम्यग्दष्ट गुणस्थानमें आयिकसम्यग्दिप नहीं होते हैं। शेपके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं। १५५॥

शंका--सम्यक्त्वकी प्रतिबन्धक सात प्रकृतियोंके क्षय हो जानेपर क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव द्वितीयादि पृथिवियोंमें क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं ?

समाधान—ऐसा स्वभाव ही है कि क्षायिकसम्यन्दिष्ट जीव क्रितीयादि पृथिवियोंमें नहीं उत्पन्न होते हैं।

गंका — द्वितीयादि पृथिवियोंमें ग्हनेवाले नारकी सम्यक्त्वकी प्रतिबन्धक सात प्रकृतियोंका क्षय क्यों नहीं करते हैं?

ममाधान— नर्हा, क्योंकि, वहांपर जिनेदेवका अभाव है।

अब तिर्यच गतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये भुत्र कहते हैं—

तिर्यंच मिथ्यादिष्ट, सामादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिथ्यादिष्ट, असंयतसम्यग्दिष्ट और मयतासंयत होते हें ॥ १५६॥

शंका — शरीरसे संन्याम ग्रहण कर हेनेके कारण जिन्होंने आहारका त्याग कर दिया है ऐसे तिर्यचेंकि संयम क्यों नहीं होता है ?

ममाधान --- नहीं, क्योंकि, उनके आभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव है।

शंका- उनके आभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव क्यों है ?

समाधान — जिस जातिमें चे उत्पन्न हुए हैं उसमें संयम नहीं होता यह नियम है, इसिलिये उनके संयम नहीं पाया जाता है।

अब तिर्यचोंके और विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— इसीप्रकार संपूर्ण द्वीप-समुद्रवर्ती तिर्यचोंमें समझना चाहिये॥ १५७॥ स्वयम्त्रभादारान्मानुषोत्तरात्परतो भोगभूमिसमानत्वाम तत्र देश्वत्रतिनः सन्ति तत एतत्स्वत्रं न घटत इति न, वैरसम्बन्धेन देवैदीनवैवीत्श्रिप्य क्षिग्तानां सर्वत्र सत्त्वाविरोधात्।

सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह-

तिरिक्खा असंजदसम्माइहि-ङ्गाणे अत्थि खइयसम्माइही वेदग-सम्माइही उवसमसम्माइही ॥ १५८ ॥

तिरिक्सा संजदासंजद-हाणे खहयसम्माइही णित्थ अवसेसा अत्थि ॥ १५९ ॥

तियश्च श्वायिकसम्यग्दृष्टयः संयतासंयताः किमिति न सन्तीति चेन्न, श्वायिक-सम्यग्दृष्टीनां भोगभूमिमन्तरेणोत्पत्तरभावात्। न च भोगभूमावुत्पन्नानामणुत्रतोपादानं सम्भवति तत्र तिद्वरोधात्। सुगममन्यत्।

शंका — स्वयंभूरमण द्वीपवर्ती स्वयंप्रभ पर्वतके इस ओर और मानुषोत्तर पर्वतके उस ओर असंख्यात द्वीपोंमें भोगभूमिके समान रचना होनेसे वहांपर देशवर्ती नहीं पाये जाते हैं, इसिलये यह सुत्र घटित नहीं होता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैरके संबन्धसे देवों अथवा दानवेंकि द्वारा कर्मभूमिसे उठाकर उन्हें गये कर्मभूमिज तिर्यचौंका सब जगह सद्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसिल्ये वहांपर तिर्थचौंके पांचों गुणस्थान बन जाते हैं।

अब तिर्यंचोंमें सम्यग्दर्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दाष्टि, वेदकसम्यग्दिष्ट और उपराम-सम्यग्दिष्ट होते हैं ॥ १५८॥

अब तिर्थं बोंके पांचर्वे गुणस्थानमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— तिर्यंच संयतासंयत गुणस्थानमें शायिकसम्यग्दाष्टि नहीं होते हैं। शेषके दो सम्य-ग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं॥ १५९॥

शंका-तिर्यंचोंमें भायिकसम्यग्दृष्टि जीव संयतासंयत क्यों नहीं होते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, तिर्यंबोंमें यदि शायिकसम्यग्दि जीव उत्पन्न होते हैं तो दे भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं, क्सरी जगह नहीं। परंतु भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीबोंके ज्युवतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि, वहांपर अणुवतके होनेमें आगमसे विरोध बाता है। रोष कथन सुगम है।

अब तिर्यंच-विद्योपोंमें प्रतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते हैं-

एवं पंचिंदिय-तिरिक्खा पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्ता ।।१६०॥ एतदपि सुबोध्यम् ।

पंचिंदिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु असंजदसम्माइड्डि-संजदासंजद-द्वाणे खइयसम्माइड्डी णत्थि, अवसेसा अत्थि ॥ १६१ ॥

> तत्र क्षायिकसम्यग्दष्टीनामुत्वत्तरभावात्तत्र दर्शनमोहनीयस्य क्षपणाभावाच । मनुष्यादेशप्रतिपादनार्थमाह—

मणुस्सा अत्थि मिच्छाइडी सासणसम्माइडी सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्माइडी संजदासंजदा संजदा ति ॥ १६२ ॥

सुगममेतत्।

एवमङ्गाइज्ज-दीव-समुद्देसु ॥ १६३ ॥

वैरसम्बन्धेन श्विप्तानां संयतानां संयतासंयतानां च सर्वद्वीपसमुद्रेषु समवो भवत्विति चेन्न, मानुषोत्तरात्परतो देवस्य प्रयोगतोऽपि मनुष्याणां गमनाभावात्।

इसीप्रकार पंचेन्द्रिय-तिर्थंच और पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्थंच भी होते हैं ॥ १६० ॥ इस सत्रका अर्थ भी सबोध्य है ।

अब योनिमती तिर्थवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये मृत्र कहते हैं—

योनिमती-पंचेन्द्रिय-तिर्थेचोंके असंयतसम्यग्दि और संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट नहीं होते हैं। रोषके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं॥ १६१॥

योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें श्लायिकसम्यग्दिष्ट जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते हैं और जो वहां उत्पन्न होते हैं उनके दर्शनमोहनीयका श्लय नहीं होता है, अतः वहां श्लायिक सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता है।

अब मनुष्योंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयता-संयत और संयत होते हैं ॥ १६२ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है--

उन्हींमें और विशेष कहनेके लिये सुत्र कहते हैं-

इंसीप्रकार ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें जानना चाहिये॥ १६३॥

रंका — वैरके संबन्धसे डाले गये संयत और संयतासंयत आदि मनुष्योंका संपूर्ण द्वीप और समुद्रोंमें सद्भाव रहा आवे, ऐसा मान लेनेमें क्या हानि है!

समाधान--नहीं, क्योंकि, मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ देवींकी प्रेरणासे भी मनुष्योंका गमन नहीं हो सकता है। ऐसा न्याय भी है कि जो स्वतः असमर्थ होता है वह

न हि स्वतोऽसमथोंऽन्यतः समथों मवत्यतिप्रसङ्गात् । अथ स्याद्धंतृतीयश्चन्देन किष्टु द्वीपो विशिष्यते उत समुद्र उत द्वावपीति ? नान्त्योपान्त्यविकल्पौ मानुषोत्तरात्परतोऽपि मनुष्याणामस्तित्वप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, द्वीपत्रये मनुष्याणां सन्त्रप्रसङ्गात् । न तद्पि सन्त्रविरोधात् । नादिविकल्पोऽपि समुद्राणां संख्यानियमाभावतः सर्वसमुद्रेषु तत्सन्त्व-प्रसङ्गादिति ।

अत्र प्रतिविधीयते । नान्त्योपान्त्यविकल्पोक्तदोषाः समाढीकन्ते, तयोरनभ्यु-पगमात् । न प्रथमविकल्पोक्तदोषोऽपि द्वीपेष्वर्धतृतीयसंख्येषु मनुष्याणामस्तित्वनियमे सति श्रेषद्वीपेषु मनुष्याभावसिद्धियन्मानुषोत्तरत्वं प्रत्यविश्लेषतः शेषसमुद्रेषु तदभावसिद्धेः । नाशेषसमुद्राणां मानुषोत्तरत्वमसिद्धमारात्तनद्वीपभागस्याप्यन्यथा मानुषोत्तरत्वानुपपत्तेः । ततः सामर्थ्याद् द्वयोः समुद्रयोः सन्तीत्यनुक्तमप्यवगम्यते ।

दूसरोंके संबन्धसे भी समर्थ नहीं हो सकता है। यदि ऐसा न माना जावे तो अतिप्रसंग दोष आ जायगा। अतः मानुषोत्तरके उस ओर मनुष्य नहीं पाये जाते हैं।

ग्रंका — अर्धतृतीय राष्ट्र द्विपका विशेषण है या समुद्रका अथवा दोनोंका ? इनमेंसे अन्तके दो विकल्प तो बराबर नहीं हैं, क्योंकि, वैसा मान लेने पर मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ भी मनुष्योंके अस्तित्वका प्रसंग आ जायगा। यदि यह कहा जावे कि अच्छी बात है, मानुषोत्तरके परे भी मनुष्य पाये जावें सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इसप्रकार तो तीन द्वीपोंमें मनुष्योंके सद्भावका प्रसंग आता है। और वैसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि, मूम्रसे विरोध आता है। इसीप्रकार पहला विकल्प भी नहीं बन सकता है, क्योंकि, इसप्रकार द्वीपोंकी संख्याका नियम होने पर भी समुद्रोंकी संख्याका कोई नियम नहीं बनता है, इसलिये समस्त समुद्रोंमें मनुष्योंके सद्भावका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—दूसरे और तीसरे विकल्पमें दिये गये दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि, परमागममें वैसा माना ही नहीं गया है। इसीप्रकार प्रथम विकल्पमें दिया गया दोष भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, ढाई द्वीपमें मनुष्योंके अस्तित्वका नियम हो जानेपर रोषके द्वीपोंमें जिसप्रकार मनुष्योंके अभावकी सिद्धि हो जाती है उसीप्रकार रोष समुद्रोंमें भी मनुष्योंका अभाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ढाई द्वीपोंको छोड़कर रोष द्वीपोंकी तरह दो समुद्रोंके अतिरिक्त रोष समुद्र भी मानुषोत्तरसे परे हैं, अतः रोष द्वीपोंकी तरह रोष समुद्रोंके भी मानुषत्तरसे परे होनेमें कोई विशेषता नहीं है। इसप्रकार रोष द्वीपोंकी लिये जो नियम लागू है वही रोष समुद्रोंके लिये भी हो जाता है। इसल्लिये रोष समुद्रोंमें मनुष्योंका अभाव है यह बात निश्चित हो जाती है। रोषके संपूर्ण समुद्रोंका मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ होना असिद्ध भी नहीं है, अन्यथा समीपवर्ती द्वीपभागके भी मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ होना सिद्ध नहीं होगा। इस-लिये सामध्येसे दो समुद्रोंमें मनुष्य पाये जाते हैं, यह बात बिना कहे ही जानी जाती है।

१ प्रतिपु ' स्वतोऽसमर्थमन्यतः समर्थं ' इति पाठः ।

सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह--

मणुसा असंजदसम्माइडि-संजदासंजद-संजद-हाणे अत्थि सम्माइडी वेदयसम्माइडी उवसमसम्माइडी ॥ १६४॥

सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति।

एवं मणुस-पज्जत्त-मणुसिणीसु ॥ १६५ ॥

एतदपि सुगमम् । देवादेशप्रतिपादनार्थमाह---

देवा अत्थि मिच्छाइड्डी सासणसम्माइड्डी सम्मामिच्छाइड्डी असं-जदसम्माइड्डि त्ति ॥ १६६ ॥

एवं जाव उवरिम-उवरिम-गेवेज्ज-विमाण-वासिय-देवा ति
॥ १६७॥

देवा असंजदसम्माइड्डि-हाणे अत्थि खइयसम्माइड्डी वेदय-सम्माइड्डी उवसमसम्माइड्डि ति ॥ १६८ ॥

अब मनुष्योंमें सम्यग्दर्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—
मनुष्य असंयतसम्यग्दिष्ठ, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें <mark>शायिकसम्यग्दिष्ट</mark> वेदकसम्यग्दिष्ठ और उपशमसम्यग्दिष्ट होते हैं॥१६४॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां पर बिशेष कहने योग्य नहीं है। अब विशेष मनुष्योंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— इसीप्रकार पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यनियोंमें भी जानना चाहिये॥ १६५॥ इस सूत्रका अर्थ भी सुगम है।

अब देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

देव मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १६६ ॥

अब उक्त अर्थके देवविशेषोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— इसीप्रकार उपरिम प्रैवेयकके उपरिम पटल तकके देव जानना चाहिये॥ १६७॥ अब देवींमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— देव असंयतसम्यग्हाष्टि गुणस्थानमें शायिकसम्यग्हिष्ट, वेदकसम्यग्हिष्ट और उपशम- सुगमत्वात्स्त्रत्रितये न किञ्चिद्वक्तव्यमस्ति ।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोश्सिय-देवा देवीओ च सोधम्मीसाण-कप्पवासिय-देवीओ च असंजदसम्माइद्वि-द्वाणे खइयसम्माइद्वी णित्थ अवसेसा अत्थि अवसेसियाओ अत्थि ॥ १६९ ॥

किमिति क्षायिकसम्यग्दृष्ट्यस्तत्र न सन्तीति चेन्न, देवेषु दर्शनमोहक्षपणाभावा-त्क्षपितदर्शनमोहकर्मणामपि प्राणिनां भवनवास्यादिष्वधमदेवेषु सर्वदेवीषु चोत्पत्तेर-भावाच । शेषसम्यक्तवद्वयस्य तत्र कथं सम्भव इति चेन्न, तत्रोत्पन्नजीवानां पश्चात्तत्प-र्यायपरिणतेः सत्त्वात् ।

सोधम्मीसाण-पहुाडि जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्ज-विमाण-वासिय-देवा असंजदसम्माहाट्टि-द्वाणे अत्थि खइयसम्माइट्टी वेदग-सम्माहट्टी उवसमसम्माइट्टी ॥ १९७०॥

सम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १६८॥

पूर्वोक्त तीनों सुत्रोंका अर्थ सुगम होनेसे इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं कहना है।
अब भवनवासी आदि देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा उनकी देवियां और सौधर्म तथा ईशानकल्पवासी देवियां असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि नहीं होते हैं या नहीं होती हैं। शेषके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं या होती हैं। १६९॥

शंका- क्षायिकसम्यग्दाष्ट जीव उक्त स्थानोंमें क्यों नहीं होते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंिक, एक तो वहांपर दर्शनमोहनीयका क्षपण नहीं होता है। दूसरे जिन जीवोंने पूर्व पर्यायमें दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है उनकी भवनवासी आदि अधम देवोंमें और सभी देवियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है।

श्वा--शेषके दो सम्यन्दर्शनोंका उक्त स्थानोंमें सद्भाव कैसे संभव है ?

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वहांपर उत्पन्न हुए जीवोंके अनन्तर सम्यग्दर्शनरूप पर्याय हो जाती है, इसलिये रोषके दो सम्यग्दर्शनोंका वहांपर सक्काव पाया जाता है।

अब रोष देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेद बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

सौधर्म और पेज्ञान करपसे लेकर उपरिम ग्रेबेयकके उपरिम भागतक रहनेबाले देव असंयतसम्यन्दि गुणस्थानमें शायिकसम्यन्दि, वेदकसम्यन्दि और उपरामसम्यन्दि होते हैं ॥१७०॥ त्रिविधेन सम्यक्त्वेन सह तत्रोत्पत्तेर्दर्शनात् । तत्रोत्पद्य द्विविधसम्यग्दर्शनो-पादानात्तत्र तेषां सत्त्वं सुघटमिति ।

शेषदेवानां सम्यग्दर्शनभेदप्रतिपादनार्थमाह-

अणुदिस-अणुत्तर--विजय-वइजयंत--जयंतावराजिदसवद्वसिद्धि -विमाण-वासिय-देवा असंजदसम्माइङ्गि-डाणे अत्थि खइयसम्माइङ्गी वेदगसम्माइङ्वी उवसमसम्माइङ्गी ॥ १७१ ॥

कथं तत्रोपश्चमसम्यक्त्वस्य सत्त्वमिति चेत्कथं च तत्र तस्यासन्तं ? तत्रोत्पन्नेभ्यः क्षायिकश्वायोपश्चमिकसम्यग्दर्शनेभ्यस्तद्जुत्पत्तेः । नापि मिथ्यादृष्ट्य उपात्तौपश्चमिकसम्यग्दर्शनाः सन्तस्तत्रोत्पद्यन्ते तेषां तेनं सह मरणाभावात्। न, उपश्चमश्रेण्यारूढानामारुद्यावतीर्णानां च तत्रोत्पत्तितस्तत्र तत्सन्त्राविरोधात् । उपश्चमश्रेण्यारूढा उपश्चमसम्यग्दष्टयो न स्रियन्ते औपश्चमिकसम्यग्दर्शनोपलश्चितत्त्वाच्छेषोपश्चमिकसम्यग्दष्टय इवेति

उक्त देवोंमें तीनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शनोंके साथ जीवोंकी उत्पात्त देखी जाती है अथवा, वहांपर उत्पन्न होनेके पश्चात् वेदक और औपशमिक इन दे। सम्यग्दर्शनोंका प्रहण होता है, इसिल्ये उक्त देवोंमें तीनों सम्यग्दर्शनोंका सद्भाव बन जाता है।

अब शेष देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेद बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

नव अनुदिशों में और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तरों में रहनेवाले देव असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट वेदकसम्यग्दिष्ट और उपशमसम्यग्दिष्ट होते हैं॥ १७१॥

शंका-वहांपर उपराम सम्यग्दर्शनका सद्भाव कैसे पाया जाता है?

प्रतिशंका-वहांपर उसका सद्भाव कैसे नहीं पाया जा सकता है?

शंका — वहांपर जो उत्पन्न होते हैं उनके शायिक और शायोपशमिक सम्यग्दर्शन पाया जाता है, इसिलये उनके उपशम सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यग्दर्शनको प्रहण करके वहांपर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, उपशमसम्यग्दृष्टियोंका उपशमसम्यक्त्वके साथ मरण नहीं होता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपदाम श्रेणीपर चढ़नेवाले और चढ़कर उतरनेवाले जीवोंकी अनुदिश और अनुत्तरोंमें उत्पत्ति होती है, इस्रालिये वहां पर उपदाम सम्यक्तवके सद्भाव रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

र्शका—उपराम श्रेणीपर आ कढ़ हुए उपरामसम्यग्दि जीव नहीं मरते हैं, क्योंकि, वे उपराम सम्यग्दर्शनसे युक्त होते हैं। जिसमकार अन्य औपरामिक सम्यग्दिशोंका मरण नहीं होता है?

चेंन्न, पश्चात्कृतमिथ्यात्वसम्यक्त्वाभ्यामनुषश्चमितोषशमितचारित्रमोहाभ्यां च तयो-

सम्यग्दर्शनमुखेन जीवपदार्थमाभिधाय समनस्कामनस्कभेदेन जीवपदार्थप्रति-प्रतिपादनार्थमाह—

सिण्याणुवादेण अत्थि सण्णी असण्णी ॥ १७२ ॥

सुगममेतत्स्त्रम्।

संज्ञिनां गुणस्थानाध्वानप्रतिपादनार्थमाह-

सण्णी मिच्छाइडि-पहुडि जाव खीणकसाय <u>वीयराय</u> छदुमत्था त्ति ॥ १७३ ॥

समनस्कत्वात्सयोगिकेविलनोऽपि संज्ञिन इति चेन्न, तेषां क्षीणावरणानां मनोऽ वष्टम्भवलेन बाह्यार्थग्रहणाभावतस्तदसत्त्वात् । तिहैं भवन्तु केविलनोऽसंज्ञिन इति चेन्न, साक्षात्कृताशेषपदार्थानामसंज्ञित्वविरोधात् । असंज्ञिनः केविलनो मनोऽनपेक्ष्य बाह्यार्थ-

समाधान—नहीं, क्योंकि, पश्चात्कृत मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी अपेक्षा तथा अनुप-शर्मित और उपशमित चारिश्रमोहनीयकी अपेक्षा साधारण उपशम सम्यग्दिष्यों और उपशम श्रेणीपर चढ़े हुए सम्यग्यिष्योंमें वैधर्म्य है।

इसप्रकार सम्यग्दर्शनके द्वारा जीव पदार्थका कथन करके अब समनस्क और अमनस्क इन हो भेदरूप संज्ञीमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थके प्रतिपादन करनेके छिये सुत्र कहते हैं—

संज्ञी मार्गणाके अनुवादसे संज्ञी और असंज्ञी जीव होते हैं ॥ १७२॥ इस सत्रका अर्थ स्रगम है।

अब संबी जीवोंके गुणस्थानोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

ं संज्ञी जीव मिथ्यादिष्टि गुणस्थानसे लेकर श्लीणकषाय-वीतराग-छन्नस्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥१७३॥

शंका - मनसहित होनेके कारण सयोगकेवली भी संश्री होते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आवरण कर्मसे रहित उनके मनके अवलम्बनसे बाह्य अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसलिये उन्हें संबी नहीं कह सकते।

शंका - तो केवली असंशी रहे आवें?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, जिन्होंने समस्त पदार्थोंको साक्षात् कर लिया है उन्हें असंज्ञी माननेमें विरोध आता है।

श्वका — केवली असंबी होते हैं, क्योंकि, वे मनकी अपेक्षाके विना ही विकलोन्द्रिय

१ संज्ञातुवादंन साज्ञेषु द्वादश गुणस्थानानि क्षीणकषायान्तानि । स. सि. १. ८.

प्रहणाद्विकलेन्द्रियवदिति चेद्भवस्वेवं यदि मनोऽनपेक्ष्य ज्ञानोत्पश्चिमात्रमाश्चित्वासंज्ञित्वसः निवन्धनमिति चेट्टमनसोऽभावाद् बुद्धचित्रयाभावः, ततो नानन्तरोक्तदोष इति सुगयमेतत्।

असण्णी एइंदिय-पहुडि जाव असण्णि-पंचिंदिया तिं ॥१७४॥

एतद्पि सुगमं सूत्रम्।

आहारमुखेन जीवप्रतिपादनार्थमाह —

आहाराणुवादेण अत्थि आहारा अणाहारा ॥ १७५ ॥

एतदपि सुगमम् । आहारगुणप्रतिपादनार्थमाह—

आहारा एइंदिय-पहुडि जाव सजोगिकेविल तिं।। १७६॥

अत्र कवललेपोष्ममनःकर्माहारान् परित्यज्य नोकर्माहारो ग्राह्यः, अन्यथाहारकाल-विरहाभ्यां सह विरोधात् ।

जीयोंकी तरह बाह्य पदार्थींका महण करते हैं ?

समाधान — यदि मनकी अपेक्षा न करके ज्ञानकी उत्पत्तिमात्रका आश्रय करके जानी-त्पित्त असंज्ञीपनेकी कारण होती तो ऐसा होता। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि, कहाजित् मनके अभावसे विकलेन्द्रिय जीवोंकी तरह केवलीके बुद्धिके अतिशयका अभाव भी कहा जावेगा, इसलिये केवलीके पूर्वोक्त दोष लागु नहीं होता है। शेष कथन सुगम है।

अब असंक्षी जीवेंकि गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं— असंक्षी जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंक्षी पंचेन्द्रियपर्यन्त होते हैं ॥ १७४॥

यह सूत्र सुगम है।

अब आहारमार्गणाके द्वारा जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारक और अनाहारक जीव होते हैं॥ १७५॥

यह सूत्र भी सुगम है।

अब आहारमार्गणामें गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— आहारक जीव एकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १७६॥ गुणान सामान गुणाने कमनावान नेपादार समावान सामिकावार सीत कार्य

यद्दांपर आहार शब्दले कवलाहार, लेपाहार, ऊष्माहार, मानलिकाहार और कर्माहारको छोड़कर नोकर्माहारका ही प्रहण करना चाहिये। अन्यथा आहारकाल और विरद्दके साध विरोध आता है।

१ असंशिषु एकमेव मिध्यादृष्टिस्थानम् । सः सिः १.८.

२ आहारातुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्टवादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । सः सिः १.८.

# अणाहारा चदुसु हाणेसु विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा समुग्घाद-गदाणं अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ॥ १७१॥

एते शरीरप्रायोग्यपुद्गलोपादानरहितत्वादनाहारिण उच्यन्ते ।

इदि संत सुत्त-विवरणं समत्तं।

अब अनाहारकोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

विम्रह्मितिको माप्त जीवोंके मिथ्यात्व, सासादन और अविरतसम्यग्दिष्ट तथा समुद्धा-तगत केबिलयोंके सयोगिकेवली, इन वार गुणस्थानोंमें रहनेवाले जीव और अयोगिकेवली तथा सिद्ध अनाहारक होते हैं॥ १७७॥

ये जीव दारीरके योग्य पुरलोंका प्रहण नहीं करते हैं, इसलिये अनाहारक होते हैं।

इसप्रकार सत्प्ररूपणा-सूत्र-विवरण समाप्त हुआ ।

. १ अनाहारकेषु विमहगःयापनेषु त्रीणि गुणस्थानानि, मिध्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिरसंयतसम्यग्दृष्टिश्च । सम्बातगतः सयोगकेवळी अयोगकेवळी च । सः सिः १.८.



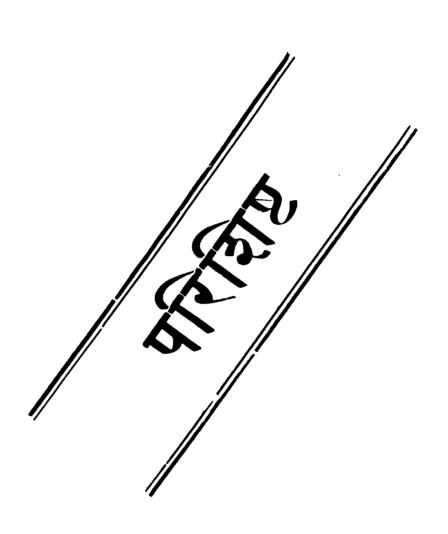



## १ संत-परूवणा-सुत्ताणि

\_\_\_\_

| सूत्र | संस्था सूत्र                                                                                                                                                                           | पृष्ठ              | सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                            | वृष्ठ                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं<br>णमो आइरियाणं णमो उवज्झा-<br>याणं णमो लोए सन्वसाहूणं<br>इदि ।<br>एतो इमेसिं चोहसण्हं जीवसमा-<br>साणं मग्गणहृदाए तत्थ इमाणि<br>चोहस चेव द्वाणाणि णायन्वाणि | ٥                  | १० सासगसम्माइद्वी । ११ सम्मामिच्छाइद्वी । १२ असंजदसम्माइद्वी । १३ संजदासंजदा । १४ पमत्तसंजदा ।                                | १३१<br>१६३<br>१६६<br>१७०<br>१७५                 |
|       | भवंति ।                                                                                                                                                                                | ९१                 | १५ अप्पमत्तसंजदा ।                                                                                                            | १७८                                             |
| 8     | तं जहा।  गृह इंदिए काए जोगे वेदे कसाए णाणे संजमे दंसणे लेस्सा भविय सम्मत्त सण्णि आहारए चेदि। एदेसि चेव चोइसण्हं जीवसमा-                                                                | १३२                | १७ अणियद्दिवादरसांपराइयपविद्वतु-<br>द्विसंजदेसु अत्थि उवसमा खत्रा।<br>१८ सुहुमसांपराइयपविद्वसुद्धिसंजदेसु                     |                                                 |
| Ę     | साणं परूवणहुदाए तत्थ इमाणि<br>अहु अणियोगदाराणि णाय-<br>व्वाणि मवंति ।<br>तं जहा ।<br>संतुपरूवणा दव्वपमाणाणुगमो<br>खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो<br>कालाणुगमो अंतराणुगमो भावा-                 | <b>१</b> ५३<br>१५५ | अत्थि उवसमा खवा ।  १९ उवसंतकतायवीयरायछदुमत्था ।  २० खीणकतायवीयरायछदुमत्था ।  २१ सजोगकेवली ।  २२ अजोगकेवली ।  २३ सिद्धा चेदि । | <b>१</b> ८९<br><b>१९</b> ०<br><b>१९२</b><br>२०० |
| •     | णुगमो अप्पाबहुगाणुगमो चेदि।<br>संतपरूवणदाए दुविहो णिदेसो<br>ओघेण आदेसेण य ।                                                                                                            | १५५<br>१५९         | २४ आदेसेण गदियाणुवादेण अस्थि<br>णिरयगदी तिरिक्खगदी मणुस्स-<br>गदी देवगदी सिद्धगदी चेदि।                                       |                                                 |

२५ णेरइया चउट्टाणेसु अत्थि मिच्छा-इद्वी सामणसम्माइद्वी सम्मा-मिच्छाइद्वी असंजदसम्माइद्वि ति। २०४

सूत्र

२६ तिरिक्खा पंचसु हु।णेसु अत्थि मिच्छाइद्वी सामणस्म्माइही सम्मामिच्छाइही असंजदसम्मा-इही संजदासंजदा ति । २०५

२७ मणुस्मा चोहमसु गुणहाणेसु
अत्थि मि<u>च्छाइही,</u> सासणसम्माइही, सम्मामिच्छाइही, असंजद सम्माइही, संजदासंजदा, पमत्त-संजदा, अप्पमत्तसंजदा, अपुच्च-करणपविद्वसुद्धिसंजदेसु अत्थि उवसमा खवा, अणियद्विबादर-सांपराइयपविद्वसुद्धिसंजदेसु अत्थि उवसमा खवा, सुतुमसांपराइय-पविद्वसुद्धिसंजदेसु अत्थि उव-समा खवा, उवसंत्कसायवीय-रायछदुमत्था, खीणकसायवीय-रायछदुमत्था, सजीगिकेवली, अजोगिकेवलि ति ।

२८ देवा चदुसु हाणेसु अत्थि मिच्छा-इही सासणसम्माइही सम्मा-मिच्छाइही असंजदसम्माइहि ति। २२५

२९ तिरिक्खा सुद्धा एइंदियप्पहुडि जाव असण्णिपंचिंदिया ति । २२७ २० तिरिक्खा मिस्सा साण्णामिच्छा-इष्टिप्पहुांडे जाव संजदासंजदा चि। २२८

३१ मणुस्सा मिस्सा मिच्छाइद्वि-प्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति। २३१

३२ तेण परं सुद्धा मणुस्मा । २३१ ३३ इंदियाणुवादेण अत्थि एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चदुरिंदिया

पंचिदिया अणिदिया चेदि। २३१ ३४ एइंदिया दुविहा, बादरा मुहुमा।

बादरा दुविहा, पञ्जत्ता अपञ्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पञ्जत्ता अपञ्जत्ता । २४९

३५ बीइंदिया दुविहा, पज्जता अपज्जत्ता। तीइंदिया दुविहा, पज्जता
अपज्जता। चउरिंदिया दुविहा,
पज्जता अपज्जत्ता। पंचिंदिया
दुविहा, सण्णी असण्णी। सण्णी
दुविहा, पज्जत्ता अपज्जता।
असण्णी दुविहा, पज्जता अपजजत्ता चेदि।
२५८

३६ एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चउरिंदिया असण्णिपंचिंदिया एकम्मि चेव मिच्छाइद्विद्वाणे । २६१

३७ पंचिंदिया असण्णिपंचिंदियप्प-हुडि जाव अजोगिकेवित ति । २६२

३८ तेग परमणिदिया इदि । २६

३२ कायाणुवादेण अत्थि पुढविका-इया आउकाइया तेउकाइया

सूत्र संख्या

|       | `                               | ( ₹   |
|-------|---------------------------------|-------|
| सूत्र | संख्या सूत्र                    | पृष्ठ |
|       | वाउकाइया वणप्कहकाइया तस-        | }     |
|       | काइया अकाइया चेदि।              | २६४   |
| 80    | पुढिविकाइया दुविहा, बादरा       |       |
|       | सुहुमा । बादरा दुविहा, पजना     |       |
|       | अपज्ञता । सुहमा दुविहा,         |       |
|       | पज्ञत्ता अपज्जत्ता । आउकाइया    |       |
|       | दुविहा, बादरा सुहुमा । बादरा    |       |
|       | दुविहा, पज्जत्ता अपज्जता ।      |       |
|       | सुहुमा दुविहा, पञ्जत्ता अप-     |       |
|       | जना । तेउकाइया दुविहा,          |       |
|       | बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा,     |       |
|       | पजता अपजत्ता। सुहुमा दुविहा,    |       |
|       | पज्ञता अपज्ञता। वाउकाइया        |       |
|       | दुविहा, बादरा सुहुमा । बादरा    |       |
|       | दुविहा, पुजजत्ता अपजजता ।       | į     |
|       | सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अप-     |       |
|       | ज्जना चेदि।                     | २६७   |
| 88    | वणप्फइकाइया दुविहा, पत्तेय-     |       |
|       | सरीरा साधारणसरीरा । परेय-       |       |
|       | सरीरा दुविहा, पञ्जना अपञ्जना।   |       |
|       | साधारणसरीरा दुविहा, बादरा       |       |
|       | मुहुमा । बादरा दुविहा, पञ्जत्ता |       |
|       | अपजना । सुहुमा दुविहा,          |       |
|       | पज्जना अपज्जना चेदि ।           | २६८   |
| ४२    | तसकाइया दुविहा, पज्जना          |       |
|       | अपज्जना ।                       | २७२   |
| ४३    | पुढविकाइया आउकाइया तेउ-         |       |

काइया वाउकाइया

काइया एकमिम चेय मिन्छा-इड्डिटाणे । २७४ ४४ तसकाइया बीइंदियप्पहुंडि जाव अजोगिकेवलि ति । २७५ ४५ बादरकाइया बादरेइंदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवाले कि । २७६ ४६ तेण परमकाइया चेदि । २७७ ४७ जोगाणुवादेण अत्थि मणजोगी वाचिजोगी कायजोगी चेदि। ४८ अजोगी चेदि। २८० ४९ मणजोगो चउव्तिहो, स**चमण**-जोगो मोसमणजोगो सचमोस-मणजोगो अस्चमोसमणजोगो चेदि । 260 ५० मणजोगो सचमणजोगो असच-मोसमणजोगो सिणमिच्छाइड्डि-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति । २८२ ५१ मोसमणजोगी सचमोसमणजोगी सण्णिमिच्छाइदिप्पहुडि जाव खीणकसायवीयराय**छ**दुमत्था त्ति । २८५ ५२ वाचेजोगो चउव्तिहो, सच्चवचि जोगो मोसवाचिजोगो सच्चमोस-वाचिजोगो असच्चमोसवाचिजोगो चेदि । २८६ ५३ वाचिजोगो असच्चमोसवाचि-जोगो बीइंदियपहुडि जाव सजोगिकेवलि चि।

सूत्र

पृष्ठ

२८७

| सूत्र         | संख्या सूत्र                                                                                              | पृष्ठ      | सूत्र | संख्या                              | सूत्र                                  | पृष्ठ           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| ५४            | सञ्चवचिजोगो सिणामिन्छ।इडि-<br>प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि ति।                                                  | i          |       | इद्वि ति ।                          | जाव असंजद्सः                           | ३०५             |
| ષષ            | मोसवचिजोगो सच्चमोसवचि-<br>जोगो सण्णिमच्छाइहिप्पहुडि<br>जाव खीणकसायवीयरायछदु-                              | ì          | ६३    |                                     | जोगो आहारिंग<br>एकम्हि चेव प<br>।      | <b>मर्च</b>     |
| ५६            | मत्था नि ।<br>कायजोगो सत्तविहो, ओरालियः                                                                   | <b>२८९</b> |       | प्पहुडि जा                          | यजोगो एई<br>य सजोगिकेवाल               | ति। ३०७         |
|               | कायजोगो ओरालियमिस्सकायः<br>जोगो वेउव्जियकायजोगो वेउ<br>व्जियमिस्मकायजोगो आहार<br>कायजोगो आहारमिस्सकायजोगे | -          |       | सण्णिमिच्छ<br>सजोगिकेव              | विजोगो काय<br>शहद्विष्पहुडि<br>लि चि । | जाव<br>३०८      |
| <b>પ્</b> ત્ર |                                                                                                           | २८९        | ६६    | प्पहुडि जा                          | कायजोगो बीई<br>व असण्णिपंचि            | दिया            |
| , -           | मिस्सकायजोगो तिरिक्खमणु<br>स्साणं                                                                         |            |       | कायजोगो                             |                                        | ३०९             |
| ષ             | ८ वेउव्वियकायजोगे। वेउव्विय<br>मिस्सकायजोगे। देवणेरइयाणं ।                                                |            |       | अत्थि, अ                            | पज्जनाणं णत्थि<br>पज्जनाणं वि          | ।। ३१०          |
| ध्य           | ९ आहारकायजोगो। आहारमिस्स<br>कायजोगो संजदाणमिड्डिपत्ताणं                                                   |            |       | अपज्जना                             |                                        | ३१०             |
| Ę             | ० कम्मइयकायजोगो विग्गहग<br>समावण्णाणं केवलीणं वा सङ्                                                      | <b>-</b>   | ७१    | र सण्णिमिच                          | छाइद्विष्पहुडि<br>म्माइद्वित्ति ।      | जाव             |
| Ę             | ग्घादगदाणं ।<br>१ कायजोगो ओरालियकायजोग<br>ओरालियमिस्सकायजोगो एः                                           | _          | ৩     | २ पंच पज्ज<br>सीओ ।                 | चीओ, पंच <b>अ</b>                      | ।पज्ज-<br>३ ∙ ३ |
|               | दियप्पहुडि जाव सजोगिकेर्वा<br>स्थि।                                                                       |            |       | ३ बीइंदिय <sup>र</sup><br>पंचिंदिया | पहुडि जाव अ<br>ित्ति ।                 | सण्णि-<br>३१३   |
| ξ             | २ वेउव्वियकायजोगो · वेउव्वि                                                                               | य-         | 9     | ४ चत्तारि                           | पुज्जन्तीओ, व                          | वत्तारि         |

मिस्सकायजोगो सण्णिमच्छा-

अपज्जत्तीओ ।

३१४

| सूत्र      | संख्या सूत्र                                                           | पृष्ठ        | सूत्र | संख्या                   | सूत्र                                                          | . •        | पृष्ठ       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|            | ः एइंद्रियाणं ।<br>६ ओरालियकायजोगो पज्जन्ताणं,                         |              | ८६    |                          | देयतिरिक्खा<br>खपज्जता ।                                       | पंचि-      | ३२७         |
| 1010       | ओरालियमिस्सकायजोगो अप-<br>ज्जन्ताणं।                                   | ३१५          | ८७    | च्छाइडि-                 | तिरक्खजोणिण<br>सासणसम्माई<br>इजित्तयाओ,                        | डिहाणे-    |             |
| 90         | वेउव्वियकायजोगो पज्जन्ताणं,<br>वेउव्वियमिस्सकायजोगो अप-                | }<br>#<br>!  |       | अपज्जित्त                | याओ ।                                                          |            | ३२८         |
| ७८         | ज्जत्ताणं ।<br>आहारकायजाेगो पज्जत्ताणं,                                | ३१७          | 66    |                          | छाइडि-असंजर<br> संजदद्वाणे                                     | _          |             |
|            | आहारमिस्सकायजागो अपज्ज-                                                | 2000         | 40    | पञ्जत्तियाः              | _                                                              |            | ३२८         |
| ७९         | त्ताणं।<br>णेरइया <u>मिच्छाइडि</u> -असंजद-<br>सम्माइडिडाणे सिया पज्जता | <i>३१७</i>   | ८५    | म्माइड्डि—ः              | मिच्छाइ <b>हि-स्</b><br>श्रसंजदस् <b>म्माइ</b><br>त्ता सिया अप | हिट्ठाणे   | <b>3</b> 20 |
|            | सिया अपजता।                                                            | ३१९          | ९०    | सम्मामिच                 | छाइद्वि−संजदा                                                  | ासजद—      |             |
| ८०         | सासणसम्माहि सम्मामिच्छा-<br>इहिद्वाणे णियमा पज्जत्ता ।                 | <b>३</b> २०  | ९१    | _                        | ंणियमा पञ<br>सपज्जत्ता ।                                       | [सि[       | २२९<br>३३१  |
|            | एवं पढमाए पुढवीए णेरइया।<br>विदियादि जाव सत्तमाए पुढ-                  | ३२२          | ९२    |                          | हु मिच्छाइहिः<br>हाणे सिया प                                   |            |             |
| •          | वीए णेरइया मिच्छाइहिटाणे<br>सिया पञ्जता, सिया अपज्जता।                 | 353 ·        | 0.5   | याओ सिय                  | ा अ <b>प</b> ज्जत्तिय                                          | ाओ ।       | ३३२         |
| ८३         | सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छा-                                              |              | 44    | इद्धि-संजद               | सजंदहाणे                                                       | _          | •••         |
|            | इहि-असंजदसम्माइहिहाणे णि-<br>यमा पज्जत्ता ।                            | ३२३          | ९४    | पजात्तियाः<br>देवा मिच्छ | ग ।<br>इहि-सासणस                                               | म्माइद्वि- | १३२         |
| <b>८</b> 8 | तिरिक्खा मिच्छाइहि-सासण-<br>सम्माइहि-असंजदसम्माइहि-                    |              |       |                          | माइहिट्ठाणे<br>या अपजता                                        |            | ३३४         |
|            | हाणे सिया पञ्जत्ता, सिया<br>अपञ्जता।                                   | ३२५          | ९५    | सम्मामिच<br>पञ्जसा ।     | छाइ <b>हिट्ठाणे</b>                                            | णियमा      | <b>३३</b> ५ |
| مار        | सम्मामिच्छाइडि-संजदासंजद-                                              | <b>4 1 1</b> | 9.8   |                          | य-वाणवेंतर-जे                                                  | रिमिय-     | 777         |
| 67         | द्राणे णियमा पजता।                                                     | ३२६          |       |                          | न नागनसर्ज<br>ो सोध <b>म्मीसा</b>                              | -          | •           |

| सूत्र संख्या                     | सूत्र                                                                                                        | पृष्ठ                                      | सूत्र संख्या                    | सूत्र                                                              | पृष्ठ                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ५४ सञ्चव                         | चिजोगे। सण्णिमिच<br>जाव सजोगिकेवरि                                                                           | अहाङ्घ-<br>हे ति। २८८                      | इद्वि ति ।                      | जाव असंजद                                                          | 401                                           |
| ५५ मोसवी<br>जोगो<br>जाव<br>मत्था | चिजोगो सच्चमी<br>सण्णिमच्छाइहि<br>खीणकसायवीयर<br>ति ।                                                        | सवचि-<br>इप्पहुडि<br>(ायछदु-<br>२८९        | संजदट्टाणे                      | एकम्हि चव<br>।<br>-पानोगो !                                        | पमचा <sup>-</sup><br>३०६                      |
| काय<br>जोगो<br>विवय<br>काय       | तोगो सत्तविहो, अ<br>जोगो ओरालियमि<br>( वेउव्तियकायजोगो<br>मिस्मकायजोगो<br>जोगो आहारमिस्स<br>सह्यकायजोगो चेर् | स्सकाय-<br>गो वेउ-<br>आहार-<br>कायजोगो     | ६५ मणजोगो<br>सण्णिमि<br>सजोगिवे | विजोगो क<br>छाइड्डिप्पहुडि<br>विलेशि ।<br>वे कायजोगो<br>जाव असण्णि | ायजोगो<br>जाव<br>३०८<br>बीइंदिय-<br>पंचिंदिया |
| ५७ ओर<br>मिस<br>स्सा             | (लियकायजोगो ः<br>सकायजोगो तिर्व<br>णं '                                                                      | ओरालिय-<br>रेक्खमणु-<br><b>२</b> ९५        | हि।<br>६७ कायजो                 | गो एइंदियाणं<br>गो वचिजोगो<br>अपज्जनाणं प                          | २०५<br>। ३०९<br>पज्जनाणं                      |
| मिः<br>५९ आ                      | विवयकायजोगो<br>स्सकायजोगो देवणे<br>हारकायजोगो अ<br> यजोगो संजदाणमि                                           | रइयाणं ।  २९<br>।हारमिस्स-                 | ६९ कायजे<br>अपज्ज               | ागो पज्जचाण<br> चाण वि अरिश                                        | वि अस्थि,                                     |
| ६० क<br>स<br>ग<br>६१ व           | म्मइयकायजोगो<br>मावण्णाणं केवली<br>घादगदाणं।<br>जायजोगो ओरालि                                                | विग्गहगइ-<br>गं वा सम्र<br>२९<br>इयकायजोगो | ७१ सण्णि<br>असंज                | मिच्छाइद्विष्पहां<br>दसम्माइद्वि रि<br>ाउजसीओ, पं                  | डि जाव<br>ग। ३१२                              |
| 3<br><b>i</b><br>i               | ष्रोरास्त्रियमिस्सकाय<br>दियप्पहुडि∴जाव र<br>चि ।                                                            | जोगो एई-<br>उजोगिकेविल<br>३                | ७३ बीइंग्<br>०५ पंचि            | देयप्पहुडि जा<br>दिया ति ।<br>गारि पज्जन्ती                        | २९२                                           |
| ६२                               | वेउव्वियकायजोगो<br>मिस्सकायजोगो                                                                              | . वेडाव्वय-<br>सण्णिमच्छा-                 | अप                              | ज्ज <b>त्ती</b> ओ ।                                                | <b>३१</b> ४                                   |

| स्त्र संख्या स्त्र            | पृष्ठ | सूत्र | संख्या      | सूत्र                           | •        | र्वह |
|-------------------------------|-------|-------|-------------|---------------------------------|----------|------|
| ७५ एइंद्रियाणं।               | ३१४   | ८६    |             | ।दिय <del>तिरि<b>क्ला</b></del> | पंचि-    |      |
| ७६ ओरालियकायजोगो पज्जत्ताणं,  | ,     |       | दियातीर     | क्खपज्जता ।                     | _        | ३२७  |
| ओरालियमिस्सकायजोगो अप-        | -     | ८७    | _           | तिरि <b>क्खजोणि</b> ण           |          |      |
| ज्ज <b>त्ता</b> णं ।          | ३१५   |       | _           | ·सासणसम्माइ                     | -        |      |
| ७७ वेउन्वियकायजोगो पज्जसाणं,  |       | 1     | _           | पज्जित्तयाओ,                    | सिया     |      |
| वेउव्वियमिस्सकायजोगो अप       |       | !     | अपज्जि      | तयाओ ।                          |          | ३२८  |
| ज्जनाणं ।                     | ३१७   | 66    |             | च्छाइडि-अ्संज                   | -        |      |
| ७८ आहारकायजाेगो पज्जन्ताणं,   |       |       |             | दासंजदहाणे                      | णियमा    |      |
| आहारमिस्सकायजाेगो अपज्ज       | • :   | {     | पञ्जित्तिया | अो ।<br>-                       |          | ३२८  |
| त्ताणं।                       | ३१७   | ८९    |             | मिच्छाइड्डि-स                   |          |      |
| ७९ णेरइया मिच्छाइड्डि-असंजद-  |       |       | -           | -असंजदस् <u>म्मा</u>            |          |      |
| सम्माइहिंहाणे सिया पज्जत्ता   |       |       | सिया पर     | व्रत्ता सिया अप                 | ।अत्ता । | ३२९  |
| सिया अपञ्जत्ता ।              | ३१९   | ९०    | _           | च्छाइड्डि <b>–संजद</b>          |          |      |
| ८० सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छा-  |       | 1     | -           | गे णियमा पङ                     | स्ता ।   | ३२९  |
| इहिहाणे णियमा पज्जत्ता ।      | ३२०   | ९१    | एवं मणु     | स्सपज्जत्ता ।                   | 1        | ३३१  |
| ८१ एवं पढमाए पुढवीए णेरइया।   | ३२२   | ९२    | मणुसिणी     | सु मिच्छाइद्वि                  | -सासण-   |      |
| ८२ विदियादि जाव सत्तमाए पुढ-  | •     |       |             | हाणे सिया प                     | _        |      |
| वीए णेरइया मिच्छाइहिहाणे      |       |       |             | या अपज्जत्तिय                   |          | ३३२  |
| सिया पञ्जत्ता, सिया अपञ्जत्ता | । ३२३ | ९३    | सम्मामि     | ∞छाइद्वि—असंज                   | द्सम्मा- |      |
| ८३ सासणसम्माइहि-सम्माामेच्छा- |       | ı     | •           | (संजंदहाणे                      | णियमा    |      |
| इहि-असंजदसम्माइहिहाणे णि-     | 1     |       | पञ्जत्तिया  | _                               | _        | १३२  |
| यमा पज्जता।                   | ३२३   | ९४    |             | <b>अइ</b> डि-सास्णस             |          |      |
| ८४ तिरिक्ला मिच्छाइहि-सासण-   | 1     |       |             | म्माइडिड्डाणे                   |          |      |
| सम्माइद्वि-असंजदसम्माइद्वि-   |       |       |             | तेया अपज्जना                    | _        | ३३४  |
| द्वाणे सिया पज्जत्ता, सिया    | 1     | ९५    |             | ज्छाइ <b>हिट्ठा</b> णे          | णियमा    |      |
| अपज्जना ।                     | ३२५   |       | पजना ।      |                                 |          | ३३५  |
| ८५ सम्मामिन्छाइहि-संजदासंजद-  |       | ९६    |             | वेय-वाणवेतर-ज                   | •        |      |
| ्र हुाणे णियमा पञ्जत्ता।      | ३२६   | į     | दवा दवी     | ओ सोधम्मीसा                     | ज-कप्य-  |      |

| सूत्र स | क्या सूत्र                                                                  | पृष्ठ | सूत्र संस्था सूत्र                                                                    | <b>A</b> * |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ११५     | णाणाणुवादेण अत्थि मदि-<br>अण्णाणी सुद्अण्णाणी विभंग-<br>णाणी आभिणिबोहियणाणी |       |                                                                                       | ĘIJ        |
| 938     | सुदणाणी ओहिणाणी मणपज्ज-<br>वणाणी केवलणाणी चेदि।<br>मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी    | ३५३   | १२३ संजमाणुवादेण अस्थि संजदा<br>सामाइयच्छेदोवट्ठावणसुद्धि-<br>संजदा परिहारसुद्धिसंजदा |            |
| ,,,     | एइंदियप्पहुडि जाव सासण-<br>सम्माइहि ति ।                                    | ३६१   | सुद्रुमसांपराइयसुद्धिसंजदा ज-<br>हाक्सादविहारसुद्धिसंजदा सं-                          |            |
| ११७     | विभंगणाणं सण्णिमिच्छाइद्दीणं<br>वा सासणसम्माइद्दीणं।                        | ३६२   | जदासंजदा असंजदा चेदि। ३<br>१२४ संजदा पमत्तसंजदपहुडि जाव                               | ६८         |
| ११८     | पज्जत्ताणं अतिथ, अपज्ज-<br>त्ताणं णतिथ ।                                    | ३६२   |                                                                                       | <b>9</b> 8 |
| ११९     | सम्मामिच्छाइट्ठि-ट्ठाणे ति-<br>णिग वि णाणाणि अण्णाणेण                       |       | जदा पमत्तसंजदप्पहुद्धि जाव                                                            | ૭૪         |
|         | मिस्साणि । आभिणिबोहिय-<br>णाणं मदिअण्णाणेण मिस्सियं,                        |       | १२६ परिहारसुद्धिसंजदा देास द्वाणेस<br>पमत्तरांजदङाणे अप्पमत्तसंजद-                    |            |
|         | सुद्णाणं सुद्अण्णाणेण मि-<br>स्तियं, ओहिणाणं विभंगणा-                       |       | हुाणे ।<br>१२७ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा ए                                             | હિલ        |
|         | णेण मिस्सियं, तिण्णि वि<br>णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि<br>वा।                  | ३६३   | कम्हि चेव सुहुमसांपराइय-<br>सुद्धिसंजद-दठाणे। ३                                       | ७६         |
| १२०     | आभिणिबोहियणाणं सुद्रणाणं<br>ओहिणाणं असंजदसम्माइद्ठि                         |       | १२८ जहाक्खादिवहारसुद्धिसंजदा च-<br>दुसु द्ठाणेसु उवसंतकसाय-                           | •          |
|         | प्पहुंडि जाव खीणकसाय-<br>वीदरागछदुमत्था ति ।                                | ३६४   | वीयरायछदुमत्था खीणकता-<br>यवीयरायछदुमत्था सजोगि-                                      | ~.         |
| १२१     | मणपज्जवणाणी पमत्तसजद-                                                       |       | केवली अजोगिकेवलि ति । ३                                                               | <i>७७</i>  |
|         | प्पहुडि जाव खीणकसायवीद-<br>रागछदुमत्था ति ।                                 | ३६६   | १२९ संजदासंजदा एकम्मि चेय<br>संजदासंजद-दठाणे। ३                                       | 96         |

| स्य सं      | रुया सूत्र                                                                                                        | पृष्ठ      | सूत्र संख्या                  | सृत्र                                                     | দৃষ্ট                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|             | असंजदा एइंदियप्पहुडि जाव<br>असंजदसम्माइट्ठि ति ।<br>दंसणाणुवादेण अत्थि चक्खु-                                     | SØ\$       | <del>-</del> -                | स्तिया सण्णि<br>१हुःडि जाव स<br>त्ति ।                    |                                     |
|             | दंसणी अचक्खुदंसणी ओघि-                                                                                            | ३७८        | १४० तेण पर<br>१४१ भविया       | रमलेस्सिया ।<br>णुवादेण अत्थि                             | <b>३</b> ९२<br>भव-                  |
|             | जाव खीणकसायवीयरायछदु-<br>मत्था ति ।                                                                               | ३८३        | १४२ भवसि                      | ा अभवसिद्धिया<br>द्विया एइंदिय<br>ाजोगिकेवलि चि           | प्पहुडि                             |
|             | अचक्खुदंसणी एइंदियप्पहुडि<br>जाव खीणकसायवीयरायछदु-<br>मत्था चि ।                                                  | <b>१८३</b> | जाव सां                       | सिद्धिया एइंदिय<br>ण्णि मिच्छाइट्टि<br>।णुवादेण अत्थि     | ति । ३९४                            |
| १३४         | ओधिदंसणी असंजदसम्मा-<br>इट्ठिप्पहुडि जाव, खीणकसा-<br>यवीयरायछदुमत्था ति ।                                         | ३८४        | इद्ठी २<br>सम्माइ             | खड्यसम्माइट्ठी<br>इ्ट्ठी उवसमसम्म<br>सम्माइट्ठी सः        | वेदग-<br>माइट्ठी                    |
| <b>१३५</b>  | केवलदंसणी तिसु द्ठाणेसु<br>सजोगिकेवली अजोगिकेवली<br>सिद्धा चेदि।                                                  | ३८५        | च्छाइट्<br>१४५ सम्माइ         | ्ठी मिच्छाइट्ठी<br>ट्ठी खड्यसम्म<br>सममाइट्ठिप्पट्ट       | चेदि। ३९५<br>॥इट्ठी                 |
| १३६         | लेस्साणुवादेण अतिथ किण्ह-<br>लेस्सिया णीललेस्सिया काउ-<br>लेस्सिया तेउलेस्सिया पम्म-<br>लेस्सिया सुकलेस्सिया अले- | (          | व अजे<br>१४६ वेदगस<br>स्माइट् | ोगिकेविल ति ।<br>म्माइट्ठी अव्<br>ठिप्पदृढि जाव<br>ए ति । | ३९६<br>गंजदस-<br>अप्पम-             |
| i           | स्तिया चेदि ।                                                                                                     | ३८६        |                               | रा ता ।<br>'सम्माइट्ठी अर                                 |                                     |
| <b>१</b> ३७ | किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया<br>काउलेस्सिया एइंदियप्पहुडि<br>जाव असंजदसम्माइट्ठि ति।                                 |            | म्माइट्<br>कसायव              | ्ठिप्पहुडि जाव<br>पियरायछदुमत्था<br>सम्माइट्ठी एर         | उवसंत-<br>चि । ३९८                  |
|             | तेउलेस्तिया पम्मलेस्तिया<br>सण्णिमच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव<br>अप्यमचसंजदा ति ।                                        | ३९१        | चेत्र सार<br>१४९ सम्मार्      | तणसम्माइट्ठि-व<br>मेच्छाइट्ठी ए<br>म्मामिच्छाइटठि         | ऱ्ठाणे । ३९८<br><del>स्</del> कम्मि |

१५० मिच्छाइडी एइंदियप्पहुडि जाव सण्णिमिच्छाइडि ति । ३९९ १५१ णेरइया अस्थि मिच्छाइडी सा-

सणसम्माइही सम्मामिच्छाइही असंजदसम्माइहि ति । ३९९

१५२ एवं जाव सत्तासु पुढवीसु ३९९

१५३ णेरइया असंजदसम्माइट्ठिट्ठाणे अत्थि खइयसम्माइट्ठी
वेदगसम्माइडी उवसमसम्माइटी चेदि।

१५४ एवं पढमाए पुढवीए णेरइआ। ४००

१५५ विदियादि जाव सत्तमाए पुढ-वील् णेरह्या असंजदसम्माइहि-हाणे खड्डयसम्माइही णित्थ,-अवसेसा अत्थि। ४०१

१५६ तिरिक्खा अत्थि मिच्छाइद्वी सासणसम्माइडी सम्मामिच्छा-इटी असंजदसम्माइटी संजदा-संजदा ति ।

१५७ एवं जाब सन्बदीवसमुदेसु । ४०१

१५८ तिरिक्खा असंजदसम्माइहि-हाणे अतिथ खड्यसम्माइही वेदगसम्माइट्ठी उवसमस-म्माइही। ४०२

१५९ तिरिक्खा संजदासंजदहाणे खइयसम्माइडी णत्थि, अव-सेसा अत्थि। ४०२ १६० एवं पंचिंदियतिरिक्खा पंचिं-दियतिरिक्खपज्जना। ४०३

१६१ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु अ-संजदसम्माइडि-संजदासंजददाणे खद्यसम्माइडी णित्थि, अव-सेसा अत्थि। ४०३

१६२ मणुस्सा अतिथ मिच्छाइद्वी सासणसम्माइद्वीसम्मामिच्छा-इद्वी असंजदसम्माइद्वी संजदा-संजदा संजदा शि। ४०३

१६३ एतमङ्काइजदीवसद्वेदेसु । ४०३

१६४ मणुसा असंजदसम्माइहि-संज-दासंजदद्याणे अत्थि खड्टय-सम्मारही वेदयसम्मारही उव-समसम्माहही। ४०५

१६५ एवं मणुस-पजतमणुसिणीसु । ४०५

१६६ देवा अत्थि मिच्छाइडी सासण-सम्माइडी सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्माइडि चि । ४०५

१६७ एवं जाव उत्ररिमउवरिम-गेवेज्जविमाणवासियदेवा ति । ४०५

१६८ देवा असंजदसम्माइडिडाणे अरिथ खरयसम्मारहीं वेदय-सम्मारही उवसमसम्मारहि ति । ४०५

१६९ भवणवासियवाणवेंतरजोहसिय-देवा देवीओ च, सोधम्मी साणकप्पवासियदेवीओ च असंजदसम्माहिद्दाणे खहय-४०६

|              |                                                                                                                                                  | ( १   | • >                    |                                                                                                     |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूत्र सं     | स्या स्त्र                                                                                                                                       | पृष्ठ | सूत्र संख्या           | स्त्र                                                                                               | <b>रेब</b> |
| १ <b>७</b> ० | सम्माइद्वी णितथ, अवसेसा<br>अत्थि, अवसेसियाओ अत्थि।<br>सोधम्मीसाणप्पहुढि जाव उव-<br>रिमउवरिम-मेवज्जविमाणवा—<br>सियदेवा असंजदसम्माद्याः हाणे       |       | खी0<br>ति ।<br>१७४ अस  | शि मिच्छाददृष्पहुडि जाव<br>गकसायवीयरायछदुमत्था<br>।<br>ण्णी एदंदियप्पहुडि जाव<br>ण्णिपंचिंदिया ति । | ४०८<br>१   |
| १७१          | अत्थि खश्यसम्मार्श्व वेदग-<br>सम्मार्शे उवसमसम्मार्शे ।<br>अणुदिसअणुत्तरविजयवश्जयं—<br>तज्ञयंतावराजिदसव्बद्धां सिद्धि—-<br>विमाणवासियदेवा असंजद- |       | १७५ आह<br>अण<br>१७६ आह | ाराणुवादेण अत्थि आहार<br>हारा ।<br>हारा एइंदियप्पहुडि जाव<br>ारा एइंदियप्पहुडि जाव                  | ा<br>४०९   |
| १७२          | सामारिहहाणे अतिथ खर्यस- म्मारही वेदगसम्मारट्ठी उव- समसम्मारट्ठी । सण्णियाणुवादेण अतिथ सण्णी असण्णी ।                                             | ४०४   | हगइ<br>सम्र            | ाहारा चदुसु हाणेसु विग्गः<br>समावण्णाणं केत्रलीणं वा<br>घादगदाणं अजोगिकेत्रली<br>र चेदि ।           | ī          |



#### २. अवतरण-गाथा-सूची

क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कहां क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कहां

अ

१२७ अट्टविहकस्मविजुदा २०० गो. जी. ६८. ७६ अट्रासी-अहियारेस ११२ २७ अणयज्जा कयकज्जा ४८ ५१ अण्णाणतिमिरहरणं ५९ १०० अणियोगो य णियोगो १५४ आ. नि. १२५. ३७३ मो. जी. ४७४. १९० अणुलोभं वेदंती १८३ अत्थादो अत्थंतर ३५९ गो. जी. ३१५. १४८ अत्थि अणंता जीवा २७१ गो. जी. १९७. मूलाचा. १२०३. १०२ अत्थितं पुण संतं १५८ ४६ अदिसयमादसमृत्थं ५८ प्रथच. १. १३. १७८ अप्पपरोभयबाधण ३५१ गो. जी. २८९. ८६ अप्पप्पबुत्तिसंचिद १३९ १८२ अभिमृह्णियमिय ३५९ गो. जी. ३०६. १' अवगयणिवारण हुं 38 १८४ अवहीयदि ति ओही ३५९ गो. जी. ३७०. ५८ ति. प. १,४७. ४२ अष्ट्रसहस्त्रमहीपति ३६ अष्टादशसंख्यानां 60 १, ४२.

#### आ

१२५ असहायणाणदंसण १९२ मे जी. ६४.

८' अहमिंदा जह देवा १३७ गी. जी. १६४.

७५ आक्षेपणीं तत्त्विव १०६ १९८ आदा णाणपमाणं ३८६ प्रवस्त. १, २३. २० आदिम्हि भहवयणं ४० ति. प. १, २९. समान १९ व्यादीवसाणमज्झे ४० २२ आदी मध्येऽवसाने ४१ आ. प. १८० आभीयमासुरक्का ३५८ गो. जी. २०४. १६४ आहरदि अणेण मुणी २९४ गो. जी. २३९. ९८ आहरदि सरीराणं १५२ गो. जी. ६६५. १६५ आहारयमुत्तरथं २९४ गो. जी. २४०.

#### \$

५५ इक्मिसे वसिष्पणीए ६२ ति. प. १.६८ ( समान ). १५१ इंगाल जाल अश्वी २७३ म्लाचा. २११. आ. चा. नि. ११८.

उ

३ उच्चारियमस्थपदं १० जयध. अ. ३०. ८ उप्परजांति वियंति य १३ स. त. १, ११. ६० उप्परणम्हि अणंते ६४ ति. प. १, ७४. (शब्दभेद) १९१ उवसंते खोणे वा ३७३ मो. जी. ४७५.

#### 釆

५३ ऋषिगिरिरैन्द्राशायां ६२ जयधः स. ९.

Ų

१४२ प्रदेवियस्स कुसणं २५८ गो. जी. १६७. ११९ प्रक्रम्हि कालसमय १८६ गो, जी. ५६. ७२ प्रको चेव महत्यो १०० प्रजा. ७७. ११७ प्रवृम्हि गुणद्वाणे १८३ गो. जी. ५१.

| • •                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हां क्रम संख्या गाथा      | पृष्ठ अन्यत्र कहाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E                         | λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ८४ गइकम्मविणिब्वत्ता      | १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३८ गणरायम्बतलवर           | ५७ ति. प. १, ४४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २. ६६ गयमबलसजलजल          | <b>এ</b> ই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६९ स्रोक्षेत्रस स्रोक्सरे | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १९५ चक्खुण ज पयास         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६९ चत्तारि वि छत्ताई     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                         | गो. क. ३३४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५० जाना सदा जानजा         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| र.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३२ चोहसयुब्यमहोयाह        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १८५ चिंतियमचिंतियं व      | ३६० गो. जी ४३८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>.</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चे. ∤                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | १०० पञ्चा. ७८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.04                      | ५५ ति. प. १, ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | ( शब्दभेद )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | १५२ गो. जी. ५६१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.                        | ३९५ ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७. १६७ छम्मासाउवसेसे      | ३०३ मूलारा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (q.                       | २१०५. <b>(शब्द</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | भेद <i>े</i> . वसु.<br>श्रा. ५३०.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १३३ सम्ब नेतियास्य सन     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| to midid and days         | २४६ मा. जा. २७४.<br>२७२ <del>क</del> े च्या ४.००                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १८८ छत्त्व य पारयाय       | रजर गा. जा. ठ७१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ८. ज                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १४६ जत्येषकु मरद          | २७० मी. जी. १९३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | देश गइकम्मविणिव्यसा ३८ गणरायमचतलवर ६६ गयमवलसजलजल ६१ गोसेण गोदमो १९ चक्क्षण जं प्रयास १६९ चक्तारि वि छेत्ताई १० वागी भद्दो चेक्को ६१ चेहसवुध्वमहोयहि २०० चंडो ण मुयदि वेरं १८५ चितियमचितियं व छ वे. ७३ छक्कावकमजुको ३५ छद्द्वणवपयत्थे १९. ९६ छप्चणवपयत्थे १९. १६७ छम्मासाउवसेसे १५. १३ छस्च हेट्टिमासु पुढ १५० छादेदि सयं दोसे १८८ छक्ण य परियायं ८. ज |

ऋग संख्या अन्यत्र कहां 38 गाथा क्रम संख्या ३० अनु. झा. १,६. १४ जत्य बहुं जाणिजा आचारा, नि. ४ ९९ मूलाचाः ७१ जदं चरे जदं चिट्रे १०१३, दशवै. १३४ जवणालिया मसूरी २३६ मूलाचा. १०९१. ३४ जस्सं तिए धम्मवदं ५४ दशवै. ९, १३. १४४ जह कंचणमग्गिगयं २६६ गी. जी. २०३. ८७ जह भारवहो पुरिसो १३९ गो. जी. २०२. १३२ जाइजरा मरणभया २०४ गो. जी. १५२. २०६ जाणइ कज्जमकज्जं ३८९ गो. जी. ५१५. ९१ जाणइ तिकालसहिए १४४ गो. जी. २९९. १३५ जाजादि पस्सदि २३९ ८० गी. क. ८९४. ६७ जावदिया वयणवहा स. त. १, ४७. १६२ १०५ १३२ मी. जी. १४१. ८३ जाहि व जासु व ५० जियमोहिंधणज्ञलणे। ५९ ८१ जीवी कत्ता य वत्ता ११८ गी. जी. जी., प्र. टी., ३३६. ३७३ मो. जी. ४७८. १९४ जीवा चोइसमेया ३०४ मूलारा. १६८ जोसिं आउसमाइं २१०६. १५५ जोस्रें ण संति जोगा २८० गो. जी. २४३. १०४ जेहि दु लिक्खज्जंते १६१ गी. जी. १५९ जो जेव सद्यमोसी २८६ गी. जी. २२१. ११२ जो तसबद्दाउविरओ १७५ गी. जी. ३१. १४९ मो. जी. ४८२. ९३ जं सामव्यं गह्यं द्रब्यसं. ४३ ११ ज्ञानं प्रमाणमित्याहुः १७ लघीय. ६, २. ण

१७९ मो. जी. ४६. ११५ जड़ासेसपमाओ ६८ जिल्थ जयेहि विहुणं ९१ आ. नि-६६१. ४ जयदिसि णयो ११ २०४ ण य पत्तियइ परं सो ३८९ गो. जी. ५१३. १५७ ण य सद्यमोसजुत्तो २८२ गो. जी. २१९. १२८ ण रमंति जदो णिचं २०२ गो. जी. १४७. ८० णवमो च इक्सवाणं ११२ २४८ गी. जी. १७४. १४० ण वि इंदियकरण १५ स. त. १, ६. ९ णामं ठवणा द्विए २३ णिइ इमेहितरणे। છપ ३८९ गी. जी. ५११. २०२ णिद्द(वंचणबहुरु) १९० गो. जी. ६२. १२३ णिस्सेसर्खाणमेहो २६ णिह्यविविद्दृकस्मा ३४२ गो. जी. २७५. १७२ णेवित्थी णेव पुमं १११ जो इंदिएस विरदो १७३ गो. जी. २९. त ४९ तस्रो चेव सुहाई ५९ ११२ तिवयो य णियइ

अन्यत्र कहां

वृष्ठ

गाथा

तिदयो य णियह ११२
६९ तम्हा अहिगय सुत्तेण ९१ स. त. ३, ६४–६५.
११८ तारिसपरिणामद्विय १८३ गी. जी. ५४.
४५ तित्थयरगणहरूतं ५८
५५ तित्थयरवयणसंगह १२ स. त. १, ३.
२५ तिरयणतिस्र ४५
१२९ तिरियंति कुडिल २०२ गी. जी. १४८.
६४ तिविहा य आणुपुष्यी ७२
१०७ तं मिच्छत्तं जहमस १६३

द

११ ज्ञान प्रमाणानत्याद्धः १० ज्ञान १४ व्हान प्रमाणानत्याद्धः १५ स. त. १, ४. ६ वृद्धिद्धियणयपपर्दः १२ स. त. १, ४. २०८ ण उ कुणह् पक्ष ३९० गो. जी. ५१७.

ऋम संख्या गाथा अन्यत्र कहां अन्यत्र कहां বুদ্ধ क्रम संख्या गाथा åä १०९ दहिगुडामेव वामिस्सं १७० गो. जी. २२. ४० पञ्चशतनरपतीना ५७ ति. प. १, ४५. ५८ वाणे लाभे भोगे (प्राकृत रूप)... ६४ वसु, श्रा. १६ ति. प. १, ८२. ٠ ५२0 १० प्रमाणनयनिक्षेपे १३१ दिव्यंति जदो णिच्यं २०३ गो. जी. १५१. वि. भा. २७६४. (प्राकृतरूप.) ४१ द्विसहस्रराजनाथो ५७ ति. प. १, ४६. न. च. पृ. ९६<sup>.</sup> (प्राकृतक्रप). ३० देसकुलजाइसुद्धो ४९ बसु. आ. ३८८. ब ( प्रथमचरणः ) २९७ बहुविहुबहुप्पयारा ३८२ गो. जी. ४८६. २१५ दंसणमोद्धदयादो ३९६ गो. जी. ६४९. ७७ बारसविहं पुराण २१६ दंसणमोडुवसमदो गो. जी. ६५० १४१ बाहिरपाणेहि जहा २५६ गी. जी. १२९. ७४ दंसणवदसामाइय १०२ गो. जी. ४७७. वसुः श्रा. ४. भ वा. अ. ६९. २११ भविया सिद्धि जेसिं ३९४ गो जी. ५५७. १९३ ३७३ ४७ भावियसिद्धंताणं ध ११६ भिष्णसमयहिषाहि दु १८३ गी. जी. ५२. ६३ धदगारवपडिबद्धो ६८ म ५४ धणुराकारविछन्नो ६२ जयध. अ. ९. १३८ मक्कडयभमरमङ् २४५ q १३० मण्णंति जदो णिच्चं २०३ गी. जी. १४९. ८८ मणसा वचसा काए १४० स्था. सू. पू. ७८ पढमो अरहंताणं ११२ १०१. १९६ परमाणु-आदियाइं ३८२ गो. जी. ४८५. ३८९ गो. जी. ५१४. २०५ मरणं पत्थेह रणे २९ पबयणजलहिजलो છર महावीरेणत्थी कहि ६१ १७ पापं मलमिति प्रोक्त ३४ ति. प. १, १७. २८ माणुससंठाणा वि हु ४८ (प्राकृतरूप.) १०६ मिच्छत्तं वेयंतो १६२ गो. जी. १७. २७२ मूलाचा. २०६. १४९ पुढवी य सकरा २७३ गो. जी. १८६. १५३ मुलग्गपारवीया आचा. नि. ७३ मुलाचा. २१३-३४१ गो. जी. २७३. १७१ पुरुगुणभोगे सेदे ७ मूलाणिमेणं पज्जव १३ स. त. १, ५. २९१ गो. जी. २३०. १६० पुरुमहमुद्दारुरालं ४८ मेरुव णिप्पकंपं ५९ १२१ पुरुषापुरुषफह्य १८८ , १ मंगलणिमिसहेऊ ७ पञ्चा. ज. से. ३९ पुतनाङ्गदण्डनायक 40 हा. १६६व्य २ ५ १९२ पंचतिचउव्यिहेहिं ३७३ गो. जी. ४७६. ३८८ गो. जी. ५१०. २०१ मंदो बुद्धिविद्यीणो १८९ पंचसामेवी तिगुत्ती ३७२ गो. जी. ४७२. १६ मङ्गराष्ट्रीऽयमुहिष्टः ३३ ति. प. १, १६ ५२ प्रवस्तिलपुरे रम्मे ६१ जयध. अ. ९ (प्राकृतरूप).

अन्यत्र कहां पृष्ठ क्रम संख्या अन्यत्र कहां क्रम संख्या गाथा गाथा वृष्ठ २०३ हसिंद णिंददि अण्णे ३८९ गो. जी. ५१२. स १८९ गो. जी. ६१. ल १२२ सकयाजलं हलं वा ४४ सकलभुवनैकनाथ ५८ ति. प. १, ४५. ९५ लिंप्पदि अप्पीकीर १५० गी. जी. ४८९. (प्राष्ट्रतरूप). ८२ सत्ता जंतू य माणी ११९ गो. जी, जी. प्र, टी ३६६. १७८ गी. जी. ३३. ११३ वत्तावत्तपमाए १५६ सब्भावो सञ्चमणो २८१ गो जी २१९. २१४ वयणेहि वि हेऊहि ३९५ मो. जी. ६४७ १६६ गो. जी. २०. १०८ सम्मत्तरयणपञ्चय ९२ वयसमिइकसायाणं १४२ गो. जी. ४६४. ११० सम्माइट्टी जीवो १७३ गो जी. २७. १५२ वाउब्भामी उक्किल ५७३ मृलाचा २१२. १३९ सस्सेदिमसम्म २४६ आचा. सू. ४९. नि. आचा. (सूत्ररूप) १६६. ( अर्ध-५७ सावणबहुलपडिवदे ६३ ति. प. १, ७०. समता ). २७० गो जी. १९२. १४५ साहारणमाहारो ६३ ति. प. १, ६९. ५६ वासस्स पढममासे ९७ सिक्खाकिरियुव १५२ गो. जी. ६६१. (शब्दभेद). ९५ सिद्धत्तणस्य जोग्गा १५० गो. जी. ५५८. ११४ विकहा तहा कसाया १७८ गी. जी- ३४. १३ सिद्धत्थपुण्णकुंभो २७ पञ्चा. टी. १५३ मी. जी. ६६६. ९९ विगगहगरमावण्णा १७४ सिलपुढविभेद्धूली ३५० गो. जी. २८४. २१ विघाः प्रणश्यन्ति ४१ ति. प. १, ३०. ३३ सी**हगयबसह**मिय 48 (प्राकृतरूप). १४३ सुत्तादो तं सम्मं २६२ गो. जी. २९. ३५९ मी. जी. ३०५. १८१ विवरीयमे।ढिणाणं १४२ गो. जी. २८२. ९० सहदुक्खसुबहु १६२ विविह्मणद्रिज्ञं २९१ गी. जी. २३२. १०१ सुई मुद्दा पडिहा १५४ १७२ विसजंतकुडपंजर ३५८ मी. जी. ३०३. ६२ सेलघणभगगघडभाई ६८ वृ. क. सू.३३४. २३ गी. क. ५७. १२ विसवेयणरत्तक्खय આ. નિ. ૧૬૧. २७४ मी. जी. १९८. १५४ विहातहचउाह (शब्दभेद). २९२ गो. जी. २३४. १६३ वेउविवयम्त्रत्थं १७५ सेलडिकट्टवेसं ३५० मी. जी. २८५. ८२ वेदस्सुदीरणाए १४१ १२६ सेलेसि संपत्तो १९९ मो. जी. ६५. १७६ वेलुवमूलोरम्भय ३५० गो. जी. २८६. ३१ संगहणिग्गहकुसलो ४९ मूळाचा १५८. (शब्दभेद) য় १८७ संगहियसयलसंजम ३७२ गो. जी. ४७०. २ शब्दात्पदप्रसिद्धिः , १० प्र. श(कटा. १८६ संपुष्णं तु समग्गं ३६० गो. जी. ४६०. सिद्ध हैम. ₹ q ३७ हयहत्थिरहाणहिवा ५७ ति. प. १. ४३. (शब्दभेद) ५८ ति. प. १, ४५. ४३ षद्खण्डभरतनाथं १२० होति अणियद्विणो ते १८६ गो. जी. ५७. (प्राकृतरूप).

# ३. ऐतिहासिक नाम सूची

|                  | वृष्ठ          |                        | पृष्ठ       |                              | <b>দৃ</b> ষ্           |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| अ                | [              | कपिल                   | १०८।        | धरसेन(भट्टारव                | -                      |
|                  |                | काणेविद्धि             | १०७         |                              | ६८, ७०                 |
| अपराजित          | ६६             | कार्तिकेय              | १०४         | धर्मसेन                      | ६६                     |
| अमय (कुम।र)      | १०४            | किष्किचिल              | १०३         | ध्रुवसेन                     | ६६                     |
| अ <b>यस्थू</b> ण | १०८            | कुथुमि                 | १०८         | <b>घृ</b> तिषेण              | ६६                     |
| अर्वलायन         | १०७            | कोत्क <b>ल</b>         | १०७         | Ŧ                            | ſ                      |
| अष्ट्रपुत्र      | १०३            | कौशिक                  | १०७         | •                            |                        |
| आ                |                | कंसाचार्य<br>कंसाचार्य | ६६          | नक्षत्राचार्य                | <b>ફફ</b>              |
|                  | १०४            | क्षत्रिय               | કર          | नन्द् <b>न</b>               | १०४                    |
| आ <b>नन्द</b>    | 300            | X                      |             | न(न्द्(मत्र<br><del>ऽ-</del> | हरू<br>१०३             |
| इ                |                | ग                      |             | नाम<br>                      | , ५०३<br><b>६</b> ६    |
|                  | <b>६</b> ४, ६५ | गार्ग्य                | १०८         | नाग(चार्य<br>नारायण          | ५५<br>१०८              |
| इन्द्रभूति       | 431 42         | गोवर्द्धन              | हह          | मारायण                       | 1,00                   |
| उ                | _              | गौतम, देव, स्वाम       | મે દક્ષ દેવ | 1                            | प                      |
| उल्क             | १०८            | ·(((v)) 4-1) (-1)      | हह, ७३      | पाराशर                       | १०८                    |
| 零                | }              | गंगदेव                 | 88          | पालम्ब                       | १०३                    |
|                  | 6.013          | ·                      | -           | पांडुस्वामी                  | ६६                     |
| ऋषिदास           | १०४            | च                      |             |                              | <b>દ, ૮, હ</b> ૧, હે૨, |
| ए                |                | चिल।तपुत्र             | १०४         | 3                            | १३०, १९२,              |
|                  | १०८            |                        |             | 2                            | २२६                    |
| पलापुत्र         | 70.2           | ज                      |             | पैप्पल। <b>द</b><br>मौष्टिल  | १ <b>०</b> ८<br>६६     |
| ऐ                |                | जतुकर्ण                | १०८         | માહિલ                        | ५५                     |
| पेतिकायन         | १०८            | जम्बूस्व(मी            | ६५, ६६      | â                            | 1                      |
| ऐन्द्रदत्त       | १०८            | जयपाल                  | ६६          | बादरायण                      | १०८                    |
|                  | •              | जयाचार्य               | ६६          | बुद्धिल                      | ६६                     |
| औ                | !              | जिनपा। छित             | ६०, ७१      |                              |                        |
| औपमन्श्रव        | १०८            | जैमिनि                 | १०८         | 1                            | म                      |
|                  |                | •                      |             | भद्रब(हु                     | ६६                     |
| क                |                | ध                      |             | भद्रब(हु<br>भूतबलि           | ७, ७१, ७२,             |
| क्रव्य           | १०८            | धन्य (कुमार)           | १०४         |                              | २२६                    |

|                           |   | पृष्ठ      |                      | Ţ             | ৰ দুৱ<br>বিষ্ |              |   | पृष्ठ |
|---------------------------|---|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---|-------|
|                           | म | 1          | रोमश<br>रोमहर्षणी    | 1             | १०७           |              | श |       |
| मत <b>ङ्ग</b>             |   | १०३        |                      |               |               | शाकस्य       |   | १०८   |
| मरीचि                     |   | १०७        | 7                    | 5             |               | शालिभद्र     |   | १०४   |
| महाचीर                    |   | ६१, ६४     | लोहार्य              | Ę             | ,६६           | शिवमाता      |   | ७३    |
| माठर<br>माध्यंदिन         |   | १०८<br>१०८ |                      | व             |               |              | स |       |
| माञ्चाप्य<br>मांद्धपिक    |   | १०७        | वर्धमान              | <b>દ્દ</b> ક, | १०३           | सत्यद्त्त    |   | १०८   |
| मुण्ड                     |   | २०७        | वलीक                 | • • •         | १०३           | सात्यमुप्रि  |   | १०८   |
| गुरू<br>मो <b>द</b>       |   | १०८        | वस्कल                |               | १०८           | सिद्धार्थदेव |   | ६६    |
| मौद्रलायन                 |   | १०८        | वशिष्ठ               |               | १०८           | सुदर्शन      |   | १०३   |
|                           | य |            | वसु                  |               | १०८           | सुनक्षत्र    |   | १०४   |
|                           | ٦ |            | वाद्वलि<br>वास्मीकि  |               | १०८<br>१०८    | सुभद्र       |   | ६६    |
| यतिवृषभ                   |   | <b>३</b> २ | वाल्माक<br>वारिषेण   |               | १०४           | स्वेष्टकृत्  |   | १०८   |
| यमलीक<br>यशो <b>बा</b> हु |   | १०३<br>६६  | वारियण<br>विजयाचार्य |               | ६६            | सोमिल        |   | १०३   |
| यशोभद्र                   |   | ६६         | विशाखाचार्य          |               | ६६            |              | ह |       |
| *****                     | _ |            | विष्णु               |               | ६६            |              | - | S - A |
|                           | ₹ |            | ब्याद्यभूति          |               | १०८           | हरिइमश्रु    |   | १०७   |
| रामपुत्र                  |   | १०३        | व्यास                |               | १०८           | हारित        |   | १०७   |

# ४. भौगोलिक नाम सूची

| अ                 | ł      | ग            |             |                     | द          |
|-------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|------------|
| अंकलेश्वर         | ७१     | गङ्गा        | <b>९</b> ,२ | दक्षिणापथ           | ६९         |
| अंघ्र, आंघ्र विषय | ६७, ७७ | गिरिनगर      | ६७          | <b>दाक्षिण</b> ात्य | 52         |
| 來                 |        | गौड          | ७७          | द्रमिलदेश           | ७१, ७७     |
| ऋषिगिरि           | ६२     | च            |             |                     | प          |
| औ                 |        | चन्द्रगुफा   | ६७          | पंचशैलपुर           | <b>₹</b> ₹ |
| औदीच्य            | ७८     | छिन्न (गिरि) | ६२          | <b>पांड</b> गिरि    | ६२         |

|                         | বৃষ্ট      |           | पृष्ठ      |           |   | पृष्ठ |
|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---|-------|
| म                       |            | वालभ      | <b>૭</b> ૮ |           | स |       |
| महिमा                   | ७६         | विपुलगिरि | ६१, ६२     | सौराष्ट्र |   | ६७    |
| माथुर<br>च              | 96         | वेण्यातट  | ६७         |           | ह |       |
| न<br><b>वनवास विष</b> य | <i>ঙ</i> হ | वैभार     | ६२         | हिमवान्   |   | ९२    |

### ५. ग्रन्थ नामोलेख

| क                        |                 | तत्वार्थसूत्र     | २३९, २५९ | स              |                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|
| कवाय प्राभृत<br>कालसूत्र | २१७, २२१<br>१४२ | व                 |          | सत्कर्मप्राभृत | २१ <i>७</i> , २२१ |
| े<br>त                   |                 | वर्गणास्त्र       | २९०      | सन्मतिसूत्र    | १५                |
| तत्वार्थभाष्य            | १०३             | वेदनाक्षेत्रविधान | २'५१     |                |                   |

## ६. वंश नामोछेख

|                 | \$        |                    | चारण       |   | ११२ |                 | ₹ |                    |
|-----------------|-----------|--------------------|------------|---|-----|-----------------|---|--------------------|
| अईत्<br>रक्षाकु |           | <b>११</b> २<br>११२ |            | ज |     | राजवंश          | _ | ११२                |
| 77.03           | <b>37</b> |                    | जिनवंदा    |   | ११२ | _               | व |                    |
| काश्यप          | क         | ११२                |            | न |     | वादि<br>वासुदेव |   | ११२<br><b>१</b> १२ |
| कुरु            |           | ११२                | नाथवंश     |   | ११२ | विद्याधर        |   | ११२                |
|                 | च         |                    |            | प | j   |                 | ह |                    |
| वकवरिं          |           | ११२                | प्रकाश्रमण | • | ११२ | <b>इ</b> रि     |   | ७३, ११२            |

### ७. प्रतियोंके पाठ-भेद.

- १ अ-अमरावतीकी प्रति; आ-आराकी; क-कारंजाकी; स-सहारनपूरकी ।
- २ ,, चिन्होंसे तात्पर्य यहां उपरके शब्दोंसे नहीं, किन्तु उसी पंक्तिके बाई ओरके शब्दोंसे समझना चाहिये।
- ३. इन प्रतियोंके पाठभेदोंकी दिशा बतलानेके लिये यहां केवल थोड़ेसे पाठभेद दिये जाते हैं। यथार्थतः ऐसे पाठभेद हैं बहुत ही अधिक।

| वृष्ठ | पंक्ति   | अ                                                                                | आ                               | क           | स                     | मुद्रित        |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| ę     | ę        | ॐ नमः सिद्धेभ्यः<br>ॐ गणघरपरमे-<br>ष्ठिने नमः।<br>ॐ द्वादशाङ्गाय<br>नमः। निर्विघ | ,,<br>अथ श्री धवल<br>प्रारम्भः। | 33          | ॐ नमः सि•<br>द्धभ्यः। |                |
| •     | •        | मस्तु<br>केविल-                                                                  |                                 | <del></del> | केवल-                 | केवल-          |
| १     | <b>ર</b> |                                                                                  | 33                              | केवल-       |                       |                |
| ર્    | ર        | णमहं                                                                             | "                               | ,,          | णमह                   | णमह            |
| દ     | १        | -अंगांगिज्ञा                                                                     | -अङ्गङ्गिज्ञा                   | 11          | 33                    | -क्षेगम्गिज्या |
| ,,    | 33       | -मल-मूल-                                                                         | -मल-गृढ-                        | -मल-मूल-    | -मल-मृद-              | -मल-मृद-       |
| G     | Ę        | वक्खाणिउ                                                                         | 11                              | 11          | वक्काणउ               | वक्काणउ        |
| 6     | ų        | परुवणयं                                                                          | >>                              | ,,          | पद्भवयं ण             | परुषयं ? ण,    |
| 55    | ફ        | तालफलं व                                                                         | ,,                              | ,,          | तालफलं व              | तालपलंब        |
| •     | ·        | सुसुव                                                                            | <i>"</i>                        | ,,          | सुसं व                | सुसं व         |
| ٩     | ર        | सयलच्छवच्छाणं                                                                    | "                               | "           | संयल्लस्यवत्थुः       | <b>&gt;</b> 9  |
|       |          | सच्छाणं                                                                          | "                               | 15          | र्ण सद्दाणं           |                |
| १२    | १        | -वायरणे                                                                          |                                 |             | ·                     | -बायरणी        |
|       |          |                                                                                  | ))<br>                          | "<br>"~~    | 37                    | -णिमेणं        |
| १३    |          | -णिमीणं                                                                          | -णिमाणं                         | -णिमोणं     |                       |                |
| १३    | ર        | सद्धादीया                                                                        | सद्धाइदिया                      | सद्घादीया   | 99                    | सद्दादीया      |
| 39    | 77       | साहुपसाहु                                                                        | **                              | "           | 13                    | साहपसाहा       |
| १५    | હ        | -ल <b>क्षणं सर्</b> णो                                                           | **                              | "           | 93                    | -लक्बण-क्बर्पो |
| १६    | 4        | णियतब्वाचय-                                                                      | 33                              | 33          | 79                    | णियत-वाचय-     |

| पृ               | g        | पंक्ति अ                     | आ                               | ৰ                 | स                 | मुदित                                |
|------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| •                | ९        | १ वज्जत्थ-                   | ,,                              |                   |                   | -                                    |
| •                | ξ.       | १ जीवो वा जीव                | वो जीयो वा जीयो                 | "                 | 11                | वश्चत्थ-                             |
|                  |          |                              | या वा अजीवी वा                  |                   |                   | जीवो वा, जीवा                        |
|                  |          | जीको च अच                    | ग या भजावा वा<br>ी- अजीवो वा    |                   |                   | वा, अजीवो वा,                        |
|                  |          | को स अ <del>जीके</del>       | u- अजावा वा<br>च जीवो च अजी-    |                   |                   | अजीवा वा, जीवो                       |
|                  |          | याचील क्र क्र                | य जावाच अज्ञाः<br>शाबो च, अजीवो | "                 | "                 | य अजीबो य,                           |
|                  |          | जजाया च जार<br>स सीमा स अर्ज | भावाच, अजीवा<br>ो-च जीवाच अ-    |                   |                   | जीवा य अजीवी                         |
|                  |          | य जाया च अज                  | u- च जावा च अ-<br>              |                   |                   | य, जीवो य अजी-                       |
|                  |          | पाच जावा छा।                 | दे जीवा च जीवा                  |                   |                   | या य, जीबा य                         |
|                  |          |                              | च अजीबो च                       |                   |                   | अजीवा यः                             |
| 20               |          | <b>.</b>                     | जीवा चेदि                       |                   |                   |                                      |
| <b>૨</b> ૦<br>૨૦ | 8        | 9                            | "                               | ,,                | सब्भाव-           | सब्भाव-                              |
| <b>૨</b> ૧       | <b>ર</b> |                              | **                              | "                 | तस्सद्द-          | तस्सत्थ-                             |
| <b>ર</b> ૧       | ₹        |                              | . ,,                            | "                 | अर्धाष्ट्रारत्न्य | m=                                   |
| <b>३</b> ०       | ક        |                              | 1)                              | "                 | 59                | ा(द् ,,<br>जाणिज्जा                  |
| <b>३</b> १       | <b>ધ</b> |                              | ,,                              | "                 | "                 | वि <b>पर्यस्यतोः</b>                 |
| <b>३</b> २       | 3        | 41.416.1                     | 93                              | ,,                | "<br>सोऽब्यामोहे  | ·<br>=                               |
| રૂક              | ર        |                              | गच्छाते कर्त्ता                 | •,                | _                 | ٠,                                   |
|                  |          | स्तिद्धि-                    | कार्यसिद्धि-                    | ,                 | "                 | "                                    |
| ३५               | દ્       | सारस्य स्तम्भ                | ,,                              | ,,                |                   | सारे स्तम्भ                          |
| ३९               | ૡ        | नमो जिनानाम्                 | 19                              | "                 | ः।<br>नमो जिल्ला  | प् 'णमो जिणाणं'                      |
| 80               | ક        | कयकाउया                      | "                               | "                 |                   | न् जना जिलाल <sup>.</sup><br>कयकोडय- |
| <b>ध</b> र       | ६        | जो सुत्तस्सादीए              |                                 | •                 | ,,                | _                                    |
|                  |          | सुत्तकत्तारेण                |                                 |                   |                   | जो सुत्तस्सादीए                      |
|                  |          | क्यदेवदाणमो-                 |                                 |                   |                   | सुत्तकत्तारेण णि-                    |
|                  |          | कारो तं णिबद्ध               | ,,                              | "                 | ,,                | बद्ध-देवदाण-                         |
|                  |          | मंगलं। जो सुत्त-             |                                 |                   |                   | मोकारों तं णि-                       |
|                  |          | स्सादी सुत्तकता-             |                                 |                   |                   | बद्धमंगछं । जो                       |
|                  |          | रेण णिबस्रो देव              |                                 |                   |                   | सुत्तस्सादीपु                        |
|                  | •        | दाणमोकारो तम                 |                                 |                   |                   | सुत्त-कत्तारेण                       |
|                  |          |                              |                                 |                   |                   | क्य-देवदा-                           |
|                  |          | णिबद्ध-मंगलं।                |                                 |                   |                   | णमोकारो तमणिं-                       |
| *72              | •-       | <u> </u>                     |                                 |                   |                   | बद्ध∙मंगलं।                          |
| <b>₩</b>         | લ        | विनष्टेरा                    | <b>)</b> 9                      | ,,                | "                 | बिन छेऽरी                            |
| કદ્              | 3        | न्भृताः शेषात्म-             | "                               | <b>&gt;&gt;</b> ' | "                 | -भूताद्येषात्म-                      |
|                  |          |                              |                                 |                   | -                 | We can be seened                     |

| वृष्ठ  | पंक्ति   | अ                 | आ            | ক              | स                   | मुद्रि <b>त</b>            |
|--------|----------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| ४८     | ų        | वज्जसिलस्थ-       | वज्जसिलस्थ-  | वज्जसिलस्थ-    | वज्जसिलस्थ-         | वज्जसिलत्थ-                |
|        | ,        | स्सगय-            | स्सगाय-      | ब्भगाय-        | स्सगगय-             | इभुमाय-                    |
| કર     | ક        | संगभग्ग-          | •            | भग्गसंग-       | संगभग्ग-            | संग-भंग-                   |
| ५२     | હ        | -कार्यत्वाद्भेद-  | 11           | ,              |                     | -कार्यत्वाङ्गेदः           |
|        |          | सत्स्वेव          |              | ·              | •                   | सत्स्वेव                   |
| ५३     | 3        | रलेकदेशस्य        | रलेकदेशस्य   | रक्षेक-        |                     | रक्षेकदेशस्य               |
|        |          | देशत्वा-          | देवत्वा-     | देशत्या-       |                     | देवत्था-                   |
| ५४     | ş        | संजात-            | स जात-       | संजात-         | संजात-              | संजात-                     |
| 95     | २        | गुणिभूतताद्वेते   | "            | गुणिभूताद्वैते | ,,                  | गुणीभूताद्वैते             |
| **     | ३        | -शब्दाधिक्य-      | 15           | 9,7            | ,,<br>,,            | .श्रद्धाधि <del>ष</del> य- |
| **     |          | -स्थापनार्थ       | -ख्यापनार्थ  |                | -ख्याप <b>नार्थ</b> | -स्यापनार्थे               |
| ५९     | દ્       | कस्मं मुप्पज्जइय  | -            | कम्मं फुड      |                     | कम्मं फुड सिद्ध-           |
|        |          | कुड सिद्धसुहं पि  |              | सिद्धसुद्दं    |                     | सुद्धं पि पषय-             |
|        |          | वयणादो ।          | पवयणदो       | पि वयणदो       | _                   | णादो ।                     |
| ६२     | ३        | -िइछन्रोदा-       | "            | 13             | -िइछन्नो            | 15                         |
| દ્દપ્ર | ક        | खइयाइ ण होति      | 31           | **             | खइयाइं होंति        | 13                         |
| "      | દ્       | दिव्वज्झाणी       | >>           | 33             | दिव्यज्झुणी         | 11                         |
| "      | <        | गौत्तम-गोत्तेण    | गोत्तम-गोदेण | गोत्तम-गोदेण   | Ī                   | गोद्म-गोसेण                |
| ६५     | દ્       | जादोत्ति          | 31           | **             |                     | जादेश्वि                   |
| ६६     | 4        | विदिसेणी          |              | ,,             | धिदिसेणो            | "                          |
| ६७     | ક        | बंधबोच्छेदो       | "            | "              |                     | गंथवोच्छेदो                |
| ওঽ     | ۹,       | -वच्छदे           | 59           | 99             |                     | -वच्छभो                    |
| ८२     | 3        | यत्थेदं           | जत्थेदं      | यथेदं          |                     | पत्थेदं                    |
| ૮૪     | ર        | समनस्य            | 11           | "              | "                   | समस्तस्य                   |
| "      | Ę        | नैकगमो नयः        | 19           | 73             | नैकगमो नैगम         | : ,,                       |
| ८९     | 8        | संतिष्ठति         | संतिष्ठते    | ,,             | 17                  | तिष्ठति                    |
|        |          | तिष्ठति           | तिष्ठति      | "              |                     | संतिष्ठते                  |
| ८९     | ų        | ·कत्वान्येते<br>- | **           | "              |                     | -कत्वाश्रेते               |
| "      | 55       | भिन्नपदाना-       |              | "              | भिन्नपदार्थाना-     | भिन्नपदाना-                |
| ९०     | દ્       | नानार्थ           | **           | "              | नानार्थे            | "                          |
| ९१     | <b>ર</b> | <b>अस्थो</b> त्थ  | "            | "              | अत्थो ब्व           | 11                         |
| ९२     | ૪        | संस्येयानन्ता-    |              | संख्येयानन्ता- |                     | संख्येयासंख्येया-          |
|        |          | त्मक-             | यानन्तात्मक- | त्मक-          |                     | नन्तात्मक-                 |

| पृष्ठ | पंक्ति       | अ                           | শ্ৰ            | ক          | स          | मुद्रित               |
|-------|--------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|
| ९३    | 8            | सिद्ध                       | <b>29</b>      | 73         | सद्ध-      | सइ-                   |
| ,,    | ,,           | -विसवायो                    | 11             | 1,5        |            | -विसयाओ               |
| ९,४   | 8            | मुहोण                       | मणेण           | मुणेण      | मणेण       | ,,                    |
| 91    | Ę            | -पुब्ब सं                   | -पुब्बुत्त     | -पुब्यत्तं | -પુધર્ત્ત  | ,,                    |
| ९,९,  | ર            | विद्वाय-                    | वियाह-         | विवाह-     | वियाह-     | ,,                    |
| १०३   | ર            | गंधहस्तितत्वा-<br>र्थभाष्ये | तत्वार्थभाष्ये | 1,7        | "          | 13                    |
| १०५   | ર            | सुद्धिमकरेंति               | 19             | "          |            | सुद्धि <b>करें</b> ती |
| "     | ર            | धावत्ती                     | ",             | •,         |            | थावंती                |
| ,,    | ૭            | उक्तं च भाष्ये              | **             | ,,         | उक्तं च    | <b>,</b> •            |
| १०८   | રૂ           | -मन्यानिक-                  | ,,             | ,,         | -मञ्चानिक- | 21                    |
| ११०   | ક            | पञ्चयद्दह-                  | ,,             | ,,         | पञ्चद्दह-  | ***                   |
| ११८   | ঽ            | यहोकं                       | ,,             | "          |            | यहोके                 |
| "     | <b>શ્ક્ર</b> | सरीर                        | 1)             | ,,         |            | सरीरी                 |
| ११९   | હ્           | -देसोहि                     | "              | 31         | -देहोह     | 17                    |
| १्२०  | १            | सरीरो                       | "              | 11         |            | सरीरी                 |
| १२३   | ર            | धारणा                       | ,,             |            | वारणा      | • *                   |
| १२७   | १०           | भाषो                        | भावादी भावे    | । भावो     |            | भावो                  |
| १२८   | २            | दोण्णि पद्याणि              | "              | ,,         | दोण्णि     | 11                    |
| १३०   | ११           | पुत्त-                      | उत्त-          | पुब्बुत्त- | उत्त-      | पुव्युत्त-            |
| १३३   | દ્           | -र <del>ीकत</del> त्वा-     | ,,             | ,,         |            | <b>-रोकः तत्वा</b> -  |
| १४१   | १            | रूढिव्यप-                   | "              | ,,         | रूढिवशा-   | "                     |
| 11    | ૪            | मेयो                        | **             | <b>33</b>  | मेओ        | वेओ                   |
| १४७   | 4            | तदा भाषाणं                  | 19             | "          | भावाणं     | भावाणं .              |
| १५१   | 3            | -मुक्तता                    | "              | ,,         | _          | -मनुरक्तना            |
| १५३   | 9            |                             | इमान्यष्टी     |            | इमाणि अट्ट | ,,                    |
| १५८   | १            | परूवणा णं                   | 13             | "          | परूवणा     | ,,                    |
| १६४   | Ą            | ततोऽसत्येषु                 | ततो सत्येष-    | सत्येष-    | ततोऽसनू    | ,,                    |
| १६८   |              | सतोऽपि                      | ,,             | ,,         | सतापि      | ,;                    |
| ,,,   |              | -दिषतः                      | 33             | 23         |            | -दिवातः               |
| १७१   |              | अद्धि-                      | 11             | 91         |            | लट्टि-                |
| \$108 |              | सहभावो                      | 11             | "          | सहभुवो     | **                    |
| \$191 | •            | २ कुतः                      | **             | '1         | क तद्      | "                     |

| पृष्ठ        | पंक्ति         | अ                  | आ                           | ক                   | स               | मुद्रित         |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| १८९          | ¥              | -ख्यानाचुत्पत्तेः  | <b>)</b> 1                  | 19                  | -स्यानोत्पत्तेः | <b>&gt;</b> 1   |
| ,,           | G,             |                    | -क्षयोपशमज-                 | ,,                  |                 | -सयोपद्यमोप-    |
|              |                | शमज-               |                             |                     |                 | शमज-            |
| १८१          | 3              | -करणनाम-           | 35                          | **                  |                 | -करणानाम-       |
| "            | 4              | -देशी              | "                           | ,,                  | -देश-           | "               |
| १८३          | ۹,             | -राइय-             | ∙राये                       | राइय                | 17              | **              |
| १८४          | Ę              | तासु               | ,,                          | **                  | तान्            | तेषु            |
| १९६          | Ę              | -स्यात्पौ-         | ,,                          | "                   | ·स्यापौ-        | "               |
| १९८          | Ę              | <b>ब्रेयसंभा</b> व | ,,                          | "                   | क्षेयसमवि-      | 91              |
| १००          | १              | -माक्षिष्ट-        | "                           | 13                  |                 | -मेक्षिष्ट-     |
| २०१          | <              | -स्यापत्यं         | "                           | "                   |                 | -स्यापत्यानि    |
| २०२          | t <sub>a</sub> | तत्तु अंचित        | "                           | "                   | तदञ्जन्ति       | "               |
|              |                | तद्धंति            |                             |                     |                 |                 |
| २०५          | ક              | -दृष्टिषु          | -दृष्ट्यादिषु               | 33                  |                 | -र्रापृषु       |
| "            | ९              | तद्वत्यं           | तद्वत्य-                    | तद्वत्यं            | तद्वतां         | 55              |
| २१०          | १०             | -मबुत्तमुत्तमुब-   | 19                          | ,,                  |                 | -मबुत्तमुब-     |
| <b>ગ્</b> ગ્ | ક              | तदे।               | तदो ण                       | तत्थ तदा            |                 | तदो             |
| ,,           | Ę              | आइरियकहि-          | आइयारिइ-                    | आइरियाइय-           |                 | आइरियकहि-       |
|              |                | <u>याणं</u>        | रियकम्माणं                  | क <u>हियाणं</u>     |                 | <u>याणं</u>     |
| २२३          | Ę              | अप्पणी             | तदो अप्पणो                  | अप्पणो              |                 | 79              |
| "            | હ              | गमियमिदं           | ,,                          | 3,                  | गमिय            | ,,              |
| २२८          | રૂ             | -संयतास्ता-        | 12                          | 11                  |                 | संयतासंयतास्ता- |
| २३०          | સ              | -त्वाद्देशा-       | **                          | ,,                  | -त्वोदेशा-      | -त्वादेशा-      |
| "            | e <sub>4</sub> | -वासंजननः-         | 5) °                        | ,,                  | -वासञ्जना-      | 75              |
| २३३          | २              | -मान्द्य-          | -माद्य-                     | -मान्ध-             | ,,              | -मान्ध्य-       |
| <b>३</b> ६६  | હ              | किट्ट्ण            | ,,                          | "                   | "               | किट्टेण         |
| २६७          | ११             | -शक्त्याविभोवित    | '-श <del>क्</del> त्युपवृहि |                     | - ,,            | **              |
|              |                | बृत्सयः            | तवृत्तः                     | वित <b>वृत्त</b> यः |                 | _               |
| २७६          | S              | संप्रतिघातः        | 79                          | **                  | "               | सप्रतिघातः      |
| २७२          |                | स्यादप्रयत्नो      | 11                          | ,,                  | स्यात् प्रयत्ने | τ,,             |
| २८१          |                | समनस्के            | 13                          | ,,                  | समनस्केषु       | *1              |
| २८२          | 4              | सत्सकप-            | 19                          | ,,                  | तत्स्वरूप-      | 29              |
| ,,           | "              | -मुत्तरसूत्रद्वयमा | E •,                        | **                  | -मुत्तरस्त्रमा  | <b>E</b> ,,     |

| वृष्ठ        | पांति    | के अ                             | आ                               | क                     | स                        | मुद्रित                   |
|--------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| <i>7</i> 1   | <i>9</i> | सजोगिकेबाले<br>तन्नान्तर्जल्पस्य | अजोगिकेवरि<br>तत्रान्तर्जल्पस्य | • .                   | सजोगिकेवि                | ,,                        |
| २८९          | G        | तत्रान्तजस्पस्य                  | _                               |                       |                          |                           |
| •            |          |                                  | तत्राप्यनन्तर्जः                | · ल्प <del>स</del> ्य | 3,                       | 11                        |
|              |          |                                  | रपस्य                           |                       |                          |                           |
| ३९२          | 3        | मि <b>स्सकायजागो</b>             | "                               | * 3                   |                          | मि <b>स्स</b> जोगो        |
| २९३          | ų        | पूर्त शरीर-                      | "                               | "                     | पूर्व शरीर-              | ,•                        |
| २९८          | રૂ       | तत्रश्च द्विहेतु-                | ,,                              | ,,                    |                          | ततश्चीं द्वेहतु-          |
| ३०२          | રૂ       | सर्वघाति-                        | <b>,</b> 9                      | ,,                    |                          | सर्वाघाति-                |
| 33           | १०       | चैतेषु                           | ,,                              | 11                    | चैते                     | 1,                        |
| ३०५          | Ę        | -धारणाभावान्न                    | धारणान्न                        | ·धारणाभावात्र         | ٠,,                      | ,,                        |
| ३०६          | 8        | ऽन्यथा न                         | "                               | 39                    | ,,                       | <b>ऽन्यथा</b>             |
| <b>३१६</b>   | ર        | वलेनोच्छन्न-                     | "                               | ,,<br>,,              | बलेनोत्पन्न-             | "                         |
| <b>३१९</b>   | ٠<br>٦   | प्रवृत्त्यसूत्र-                 | "                               | "                     | प्रवृत्तसूत्र-           | "                         |
|              | ર        | I                                | ,,                              | "                     | नष्टुपसून-<br>कुतो भवेत् | ,,                        |
| "            |          | कुतो भवत्                        | ,,                              | "                     | •                        | ,,                        |
| ३२०          | 4        | तत्र तु न                        | "                               | "                     | तत्रतन                   | ,,                        |
| <b>))</b>    | હ        | सन्त्येताभ्यां                   | ,,                              | "                     | सन्तः ताभ्यां            |                           |
| ३२१          | 9        | प्राप्तो यौ-                     | _                               |                       | प्राप्तयौ-               | ,,                        |
| ३२४          | G        | नियमान्न                         | नियमान                          |                       | विद्यमान-                | <b>9</b> 7                |
| ३२५          | 6        | संजदासंजद-<br>ट्टाणे             | संजदासंजद-<br>संजदट्टाणे        | ,,                    |                          | 79                        |
| ३ <b>१</b> ६ | १०       | महब्बदो सुय ण<br>अहर दो वा       | "                               | "                     |                          | महञ्बद्दाई ण<br>लहइ देवा- |
| इ३४          | Ę        | नन्वनारंभकस्य                    | "                               | ,,                    |                          | न वारम्भकस्य              |
| ३३७          | و        | उबरिम-                           | उवरिम-                          | ,,                    |                          | उषरिम-उवरिम-              |
| 440          | •        | . • 4( \.)                       | उवरिम-                          | •                     |                          |                           |
| ३३८          | ą        | -नुपशान्तास्त-                   | "                               | ,,                    |                          | -नुपशान्तत-               |
|              | Ġ        |                                  | तत्र तुन                        | **                    |                          | सत्रतन-                   |
| tt<br>cue    | १        | तत्रुतु न                        | 33                              | ,,                    | पुमं                     | 99                        |
| इ४२          | 2        | पुम्हं<br>समाणा                  | "                               | ,,                    | 3"                       | समाणग-                    |
| 93<br>Waran  |          |                                  | 35                              | ,,                    |                          |                           |
| 340          | ą        | शब्दस्य                          | "                               | 99                    |                          | शब्दस्य च                 |
| 55           | 8        | निःसृतानु-                       | "                               | "                     |                          | अतिःसृत।तु-               |
| ३५८          | ٤        | आभेयमासु-                        | ,,                              | "                     |                          | आभीयमासु-                 |
| <b>३६</b> ३  | ११       | नामिश्रणं                        | ;;                              | ,,<br>,,              |                          | न मिश्रण-                 |
| <b>3</b> 84  | १        | तद्वानि-                         | 27                              | 77                    |                          | तद्भवनि-                  |

| 5 <u>ड</u>   | पंक्ति | अ                               | आ               | ৰ                    | स            | मुद्रित           |
|--------------|--------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| ३६६          | Ą      | संयमोद्देश-                     | "               | **                   |              | संयमैः देश-       |
|              | १०     | संयमसंयत-                       | संयमसंयतस्य     | । संय .संयत-         |              | संयमासंयमा-       |
| , ,          | -      |                                 | जघन्यस्य        |                      |              | संयमत-            |
| ३६७          | ۶      | -तामभविष्यत्                    | 77              | "                    |              | -तामगमिष्यत्      |
| ३६९          | ų,     | शेषः सामेदं                     | शेषः सभिदं      | "                    | रोष रूपामिदं | 17                |
| ३७०          | १      | शुद्धिसंयत                      | "               | 35                   |              | शुद्धिसंयम        |
| 33           | હ      | सूत्रे                          | विशिष्टसूत्रे   | स्त्रे               |              | ,,                |
| ३७१          | १०     | वादे                            | वादे            | वादेन                |              | **                |
| ३७३          | ક      | संजमो                           | संजमो           | "                    | संजदो        | "                 |
| ₹9'4         | 4      | नि <b>मग्ना<del>ता</del>नां</b> | नि भग्नान्तानां | निमग्नात्मनां        |              | "                 |
| ३७७          | રૂ     | निबन्धनावेव-                    | निबन्धनाय-      | नि <b>ब</b> न्धनायेव |              | निबन्धनावेदा-     |
|              |        | <b>મ</b> ાંવ                    | भाव             |                      |              | भाव-              |
| ३७८          | ક      | गुणस्य गुणस्थान                 | गुणस्य गुण-     | गुणस्थान             |              | गुणस्य गुणस्थान-  |
|              |        | प्रमाणानि रू-                   | स्थान निरू-     | प्रमाणानि रू-        |              | प्रमाणनिरू-       |
| ३८०          | દ્     | नियम                            | "               | 11                   |              | नियमित            |
| "            | ९      | न दर्शनस्य                      | "               | न दर्शनविषय-         | तद्दर्शनस्य  | **                |
|              |        | विषय-                           |                 |                      | -विषय-       |                   |
| 368          | દ્     | -रूपद्वय-                       | -द्वय-          | -द्रय                |              | •द्वय-            |
| ३८५          | 4      | <b>इ</b> (नद्दीन-               | "               | "                    |              | वानाइशीन-         |
| 366          | 4      | णाणित्थि                        | "               | "                    |              | -णाणी य           |
| ३८९          | ٤      | द्व्य-                          | इब्ब-           | द्ब्य-               |              | तिब्ब-            |
| ३९२          | <      | -पेक्षया ते                     | "               | "                    |              | -पेक्षया नद्      |
| <b>३</b> ०,३ | હ      | गच्छंतो                         | "               | "                    |              | गच्छतां           |
| <b>36</b> /8 | १      | निष्कलंको                       | "               | "                    |              | निष्कर्छका        |
|              |        | भवति                            |                 |                      |              | भवन्ति            |
| 364          | Ę      | त्याज्यः                        | "               | "                    |              | न्या <u>च</u> ्यः |
| ४०२          | હ      | तिरिक्ख-                        | "               | "                    |              | निरिक्का          |
| ४०३          | ٤      | संजदासंजदा                      | संजदासंजदा      | "                    |              | **                |
|              |        |                                 | संजदा           |                      |              |                   |
| ४०३          | ९      |                                 | -मन्यस्         | -मेतल्               |              | -मेतत्            |
| ४०४          | १      | -र्थमन्यतःसमर्थ                 | "               | ,,                   | "            | -थों ऽन्यतःसमधी   |
| 804          | ર્     | -संजद्-                         | -संजद्-संजद्-   | **                   | "            | 19                |
| 80%          | 4      | -ঘজ্জন্মা                       | **              | **                   | <b>3</b> 7   | -থত্যস্থ-         |

# प्रतियोमें छुटे हुए पाठ

स्चना—ये पाठ केवल ।निर्देशमात्रकं लिये ।दिये जाते हैं । इस प्रकारके छूटे हुए पाठ प्रतियोंमें बहुत अधिक हैं ।

| <u> გგ</u>  | पंक्ति          | प्रति        | कहांस                     |       |       |       | कहां तक                       |
|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| <b>ર</b> પ  | ٤ د             | अ            | चइदं । जीवियासाए          | •••   | • • • |       | पदिदं सरीरं ।                 |
| 30          | و .             | अ            | मंग <b>लकरणीयं</b>        | •••   | •••   | • • • | मंगलकत्ता ।                   |
| ५३          | દ્              | 有            | ानां सिद्धस्थरत्नेभ्यो    | • • • | • • • |       | स्थरता-                       |
| ५३          | 3               | अ            | रह्नेकदेशस्य              |       | •••   | •••   | <b>ऋत्क्रकर्मक्षयकर्तृ</b> णि |
| ५६          | ર્              | अ            | प्रति <b>समयमसं</b> ख्यात | • • • | •••   |       | सततमभ्यर्चनम्।                |
| ६६          | १०              | अ            | तदो सुभद्दो               | • • • | •••   |       | -मेगदेस-धारया                 |
| ८१          | 8               | ্ঞ           | -स्य बहुखु                | • • • | •••   | •••   | पमाणं छिब्बहं                 |
| ९,३         | ९               | आ            | परमाणुं जाणदि             | • • • | •••   | • • • | अ <b>संखे</b> ज्जिदि-         |
| 98          | <b>१</b>        | अ            | उक्रस्सेण                 | •••   | •••   | • • • | अणुकस्सेहि जाणदि              |
| १२८         | r <sub>et</sub> | अ            | प् <b>द्</b> स्स पयडि-    | •••   | •••   | • • • | एवदि खेते                     |
| १३०         | Ą               | अ            | उत्तरपयाडि                | •••   | •••   |       | पयडिहिदिबंधी                  |
| १७४         | ર               | क            | इप्टत्वात्                | •••   | •••   | •••   | विरोधः                        |
| १९३         |                 | अ            | सर्वत्र सर्वद्।           | •••   | •••   | • • • | अद्दष्ट(वेषये                 |
| १९५         | <b>१</b>        | अ            | वाच्यवासक                 | •••   | •••   | •••   | तस्यास्त्वित चेन्न            |
| २२३         | ş               | अ            | तदो अंतोमुहुत्तं          | •••   | •••   | •••   | पुरिसवेदं स्रवेदि             |
| રરક         | ક               | आ            | मणुसगइपा                  | •••   | •••   | •••   | अहवा                          |
| २३०         | S               | <del>ক</del> | जीवानां साद्ययं           | •••   | •••   | •••   | गुणद्वारेण                    |
| २५३         | 8               | अ            | तस्सेष                    | •••   | •••   | • • • | संखेजगुणा                     |
| २८३         | 4               | आ            | संशयानध्यव                | •••   | •••   |       | केविलनो वचनं                  |
| <b>२</b> ९० | 9               | आ            | पदेसा अणंत-               | •••   | •••   | •••   | द्व्ववग्गण(-                  |
| ६९८         | ૮               | आ            | विरोध इति सर्वाभिः        |       |       |       |                               |
| ३१०         | ۹.              | <b>事</b>     | <b>अपज्जन्ताण वि</b> अतिथ | ľ     |       |       |                               |
| ३४८         | 4               | आ            | अक्रषायः                  |       |       |       |                               |
| ३६१         | 3               | 45           | मिथ्यास्वोदयस्य सत्त्व    | ाल्   |       |       |                               |
|             |                 |              |                           |       |       |       |                               |

### विशेष टिप्पण

सूचना-प्रथम संख्यासे पृष्ठ और दूसरीसे पंक्तिका तात्पर्य है।

पृ. पं. 'बारह-अंगगिगज्ञा' में ' गिज्जा' पाठ भी प्रतियोंमें मिलता है। इस गाथासे कुछ ११. मिलती जुलती एक गाथा वसुनन्दिश्रायकाचारमें निम्न प्रकारसे पाई जाती है-

> बारह-अंगंगी जा दंसण-तिलया चरित्त-वत्थ-हरा। चोद्स-पुव्वाहरणा ठावेयव्या य सुयदेवी॥३९१॥

- ३९ १०. 'देहिंतो क्य' इतना पाठ आराकी प्रतिमें नहीं है, और इस पाठके न होनेसे अर्थका सामअस्य भी ठीक बैठता है, किन्तु पाठ-निश्चय करते समय आराकी प्रति हमारे सामने न होनेसे हम उसे छोड़ नहीं सके और किसी प्रकार अर्थ-संगति बिठलाई गई। पर जान पड़ता है कि अ. और क. प्रतियोंमें वह आगेकी गाथा नं. १९ के '(जिणिं-) देहिं तो कय' पाठसे लिपिकारोंके दृष्टि-दोषसे आगया है। पेसे लिपि-दोष इन सभी प्रतियोंमें अनेक हैं। (देखिये प्रतियोंके पाठ भेद)
- ६० %. 'महिमाए मिल्रि<u>या</u>णं' से यह स्पष्ट नहीं होता कि महिमा एक नगरीका नाम था जहां वह मुनि-संमेलन हुआ। इन्द्रनिन्द्रित श्रुतावतारमें भी महिमाका उल्लेख श्रामक है। यथा, देशेन्द्रदेशनामनि वेणाकतटीपुरे महामहिमासमुदितमुनीन् प्रात ब्रह्मचारिणा प्रापयलेखम्॥ इस पद्यमें 'देशेन्द्रदेश' 'देशान्त्रदेश' का अशुद्ध रूप ज्ञात होता है। 'महामहिमा-समुदितमुनीन्'का 'महोत्सवानिमित्त समिलित मुनि'भी हो सकता है। प्रस्तुत प्रथके ए. २९ पर 'जिनमहिम-सम्बद्धकालोऽपि मङ्गलं यथा नन्दी- श्वरिवसादिः' में 'महिम'का अर्थ उत्सव होता है। वसुनन्दिश्रावकाचारमें भी 'महिम' शब्द नन्दिश्वर उत्सवके अर्थमें आया है यथा—

विविद्दं करेइ महिमं नंदिसर-चेइय-गिहेसु॥ ४०७॥

इसके अनुसार ' महिमाए मिलि<u>याणं</u> ' का अर्ध ' नन्दीश्वर उत्सवके छिये सम्मिलित' भी हो सकता है। किन्तु एं. जुगलिकशोरजी मुख्तारने अपनी भुतायतार कथा (जै. सि. भा. ३, ४) में महिमाको नगरीका नाम अनुमान किया है और उसे सतारा जिलेके महिमानगढ़से अभिन्न होनेका संकेत किया है। इसी अनुसार अनुवादमें उसे नगरीका द्योतक स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु है यह प्रश्न मभी भी विचारणीय।

<sup>७१ ५</sup> जिणवालि<u>यं</u> दहण पुष्फयंताइरियो वणवासविसयं गदो । यहां 'दहूण' का अर्थ अनुवादमें 'देखकर' (द्या ) किया गया है। किन्तु इसका अर्थ 'देखनेके क्रिये' (दपुम्) भी हो सकता है। (देखो भूमिका पृ. १९, पुष्पदन्त और जिनपालित)

- ७१ ९. 'अप्पाउओ ति अवश्य-जिणवालिदेण ' इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें यह प्रसंग इस प्रकार दिया है 'विद्यायास्पायुष्यानस्पमतीनमानवान् प्रतीत्य ततः ' जिसकां अर्थ यह होता है कि भूतबलिने मनुष्योंको अस्पायु समझकर सिद्धान्तोंको पुस्तकारु करनेका निश्चय किया। पं. जुगलकिशोरजीने इसका अर्थ इसप्रकार किया है 'भूतबलिने.....यह मालूम किया कि जिनपालित अस्पायु हैं' ( जै. सि. भा. ३, ४)। किन्तु जिनपालितके अस्पायु होनेसे सिद्धान्तके लोप होनेकी आशंकाका कोई कारण नहीं था, किन्तु पुष्पदन्त और भूतबलिमेंसे किसी एकके अस्पायु होनेसे सिद्धान्त-लोपकी आशंका हो सकती थी। इसी उपपत्तिको ध्यानमें रखकर अनुवादमें अस्पायुका सम्बन्ध पुष्पदन्तसे जोड़ दिया गया है। ' अवगतः जिनपालितात् येन सः तेन भूतबलिना ' ऐसा समास ध्यानमें रक्का गया है।
- ११२ % जगदिट्टं। यह पाठ प्रतियोंका है। टिप्पणीमें इसके स्थानपर 'जं दिट्टं' पाठकी कल्पना स्वित की गयी है। वसुनन्दिश्रावकाचारकी गाथा ३ में 'इन्द्रभृष्टणा सेणियस्स जह दिट्टं' ऐसा वरण दृष्टिगोचर हुआ। अतः अनुमान होता है कि यहाँ भी संभवतः शुद्ध पाठ 'जह दिट्टं' रहा होगा जिसका संस्कृत रूप 'यथा दिष्टम्' होता है।
- १४० ५. 'अन्तर्विहिर्मुखयो ' आदि । इसका अनुवाद निम्न प्रकार करना ठीक होगा— समाधान—- नहीं, क्योंकि, अन्तर्मुख जैतन्य अर्थात् स्वरूपसंवेदनको दर्शन और बाहिर्मुख प्रकाशको ज्ञान माना है " । इत्यादि ।
- २२४ ७. उत्पायाणुच्छेद का अर्थ अनुवादमें इस प्रकार समझना चाहिये—

  •युच्छेद दो प्रकारका होता है—उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद। उनमें उत्पादानुच्छेदसे द्रम्यार्थिक नयका प्रहण किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस
  समयमें जिस प्रकृतिकी सत्वादि-म्युच्छित्ति होती है उसी समय उसका अभाव कहा
  जाता है। अनुत्पादानुच्छेद पर्यायार्थिकरूप है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस समयमें
  जिस प्रकृतिकी सत्वादि-म्युच्छित्ति होती है उसके अगले समयमें उसका अभाव कहा
  जाता है।
- ३८५ ६ यहां प्रतियों में दर्शनकी परिभाषा न होनेसे वाक्य अधूरासा रह जाता है, अतएव उतने अंशकी पूर्ति पृ. ३८४ पंक्ति १ के अनुसार कर दी है, और उतने वाक्यांश को कोष्टकके भीतर रख दिया है। प्रस्तुत प्रंथमें यही एक ऐसा स्थल सामने आया जहां हम अन्यत्रसे पाठकी पूर्ति किये बिना निर्वाह न कर सके।
- ३८८ ९. गाथा नं. २०१ में 'भेज्जो 'का अर्थ गोम्मरसारकी जीवप्रकोधिनी टीकामें 'परेणाव-बोध्याभिप्रायः। तथा टोडरमलजीके हिन्दी अनुवादमें 'जिसके अभिप्रायको और कोई न जाने' किया गया है। किन्तु 'भेज्ज'का अर्थ देशी नाममालाके अनुसार भीरु होता है। यथा 'भयालुए भेड-भेज्ज-भेज्जलया'। (टीका) 'भेडो भेज्जो तथा भेज्जलओ त्रयोऽपि अमी भीरुवाचकाः' (दे. ना. मा. ६, १०७)। यह अर्थ प्रस्तुत प्रसंगमें दूसरोंकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। अत्राप्य इसीके अनुसार अनुवादमें 'भीरु' अर्थ ही किया गया है।

भूमिका ए. ६० पं. १ में गाथा से पूर्व 'तह आयारंगे वि उत्तं' इतना पाठ छूट गया है।